# TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

DRENCHED BOOK

TEXT DARK IN THE BOOK ONLY

# UNIVERSAL LIBRARY OU\_176597 AWWINN

### ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन-ग्रन्थमाला [ प्राकृत ग्रन्थाङ्क ४ ]

सिरि भगवंत भूदबलि भडारय पगीदो

# म हा बं धो

### [ महाधवल सिद्धान्तशास्त्र ]

२ बिदियो द्विदिबंधाहियारो

[ द्वितीय भाग स्थितवन्धाधिकार ]

पुस्तक २

हिन्दी भाषानुवाद सहित



सम्पादक--

परिडत फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

## भारतीय ज्ञानपीठ काशी

प्रथम श्रावृत्ति | माघ वीर नि० सं० २४७६ | मृत्य ११ ६० वि० सं० २००६ | मृत्य ११ ६० फरवरी १९५६ | भृत्य ११ ६० फरवरी १९५६ | भृत्य ११ ६० प्रति | भृत्य ११ प्रति | भृत्य १ प्रति | भृत्य ११ प्रति | भृत्य ११ प्रति | भृत्य ११ प्रति | भृत्य १ प्रति | भृत्य ११ प्रति | भृत्य ११ प्रति | भृत्य १ प्रति | भृत

# भारतीय ज्ञानपीठ काशी

### स्व॰ पुरायरलोका माता मूर्तिदेवी की पवित्र स्मृतिमें तत्सुपुत्र सेठ शान्तिप्रसादजी द्वारा

संस्थापित

### ज्ञान पीठ मूर्ति देवी जैन. ग्रन्थ माला

इस ग्रन्थमालामें प्राकृत, संस्कृत, श्रपभ्रंग, हिन्दी, कन्नड, तामिल श्रादि प्राचीन भाषाश्रीमें उपलब्ध ग्रागमिक, दार्शानक, पौराणिक, साहित्यिक श्रीर ऐतिहासिक श्रादि विविध-विपयक जैन साहित्यका श्रजुसन्धानपूर्ण सम्पादन होकर मूल श्रीर यथासंभव श्रजुबाद श्रादिके साथ प्रकाशन होगा। जैन भगडारांकी सृचियाँ, शिलालेख संग्रह, विशिष्ट विद्वानोंके श्रध्ययन ग्रन्थ श्रीर लोकहितकारी जैन-साहित्य ग्रन्थ भी इसी ग्रन्थमाला में प्रकाशित होंगे।

प्रन्थमाला सम्पादक—[ प्राकृत श्रीर संस्कृत विभाग ] डॉ॰ हीरालाल जैन, पम॰ प॰, डी॰ लिट्॰, नागपुर डॉ॰ श्रादिनाथ उपाध्याय, पम॰ प॰, डी॰ लिट्॰, कोल्हापुर

> वाकात यन्यांक ४ चाकात यन्यांक ४

> > प्रकाशक—

अयोध्याप्रसाद गोयलीय, मन्त्री, भारतीय ज्ञानपीठ दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस

स्थापनाब्द फाल्गुण कृष्ण ६ बीर नि० २४७०

सर्वाधिकार सुरन्नित

विक्रम सं० २००० १८ फरवरी १६४४ भारतीय जानपीठ काजी

स्वर्गीय मूर्तिदेवी, मातेश्वरी सेठ शान्तिप्रसाद जैन

### JNANA-PĪTIIA MŪRTIDEVI JAINA GRANTHAMĀLĀ

# PRAKRIT GRANTHA No. 4

### **MAHABANDHO**

[ MAIIADHAVAL SIDDHANTA SHASTRA ]

2. Bidio Tthidi bandhahiyaro

Vol. II

STHITI BANDHADHIKARA

WITH

HINDI TRANSLATION



Editor
Pandit PHOOL CHANDRAJI
Siddhant Shastry.

Published by

# Bharatiya Jnanapitha Kashi

First Edition \\ 1000 Copies.

MAGHA, VIR SAMVAT 2479 VIKRAMA SAMVAT 2009 FEBRUARY, 1953.

∫*Price* | *Rs. 11*/-

### BHARATIYA JNANA-PITHA KASHI

Founded by

### SETH SHANTI PRASAD JAIN

IN MEMORY OF HIS LATE BENEVOLENT MOTHER

### SHRĪ MÜRTI DEVĪ

- ACCOUNTS

### JNANA-PITHA MURTI DEVI JAIN GRANTHAMALA

IN THIS GRANTHAMALA CRITICALLY EDITED, JAIN AGAMIC, PHILOSOPHICAL
PAURANIC, LITERARY, HISTORICAL AND OTHER ORIGINAL TEXTS
AVAILABLE IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRANSA, HINDI,
KANNADA & TAMIL ETC., WILL BE PUBLISHED IN
THEIR RESPECTIVE LANGUAGES WITH THEIR
TRANSLATIONS IN MODERN LANGUAGES

### AND

CATALOGUES OF JAIN BILANDARAS, INSCRIPTIONS, STUDIES OF COMPETENT SCHOLARS & JAIN LITERATURE OF POPULAR INTEREST WILL ALSO BE PUBLISHED.

General Editors of the Prakrit and Samskrit Section Dr. HIRALAL JAIN, M. A., D. Litt. Dr. A. N. UPADHYA, M. A., D. Litt.

### PUBLISHER

### AYODHYA PRASAD GOYALIYA

Secy., BHÁRATIVA JÑÁNAPITHA,
DURGAKUND ROAD, BANARAS.

Founded in
Falguna Krishna 9,
Vira Sam. 2470

- All Rights Reserved.

Vikrama Samvat 2000
18th Feb. 1944

### प्रास्ताविक

जब आजसे लगभग छुद्द वर्ष पूर्व महावन्धका प्रथम ख्राड प्रकाशित हुआ था, तब आशा यह की जाती थी कि इस परमागमके शेष खरड भी जल्दी-जल्दी अनुक्रमसे पाठकोंके हाथोंमें दिये जा सकेंगे। किन्तु इस प्रकाशनके लिए ज्ञानपीठकी बड़ी तत्परता और उत्साह होते हुए भी सम्पादन सम्बन्धी कठिनाईके कारण वर्षपर वर्ष निकलते चले गये, पर द्वितीय खरडकी सामग्री संस्थाके पास न पहुंच सकी। अन्ततः प्रथम खरडके सम्पादकसे सर्वथा निराश होकर तथा अधिक विलम्ब करना अनुचित समभक्कर अन्य सम्पादककी व्यवस्था अपिनवार्थ हो गई।

इस खराडके सम्पादक पं॰ फूज्जचन्द जी शास्त्रीसे विद्वत्समाज भलीभाति परिचित है। धवल सिद्धान्त के सम्पादन व प्रकाशन कार्यम उनका बड़ा सहयोग रहा है, श्रीर श्रव पुनः सहयोग मिल रहा है। उन्होंने इस खराडके सम्पादनका कार्य सहर्य स्वीकार किया श्रीर श्राशातित स्वल्यकालमं ही—केवल कुछ मासोंमें ही—इतना सम्पादन श्रीर श्रानुवाद करके सिद्धान्तोद्धारके पुरायकार्यमें उत्तम योग-दान दिया है। इस कार्यके लिए ग्रंथमालाकी श्रोरसे हम उन्हे हार्दिक धन्यवाद दंते हैं, श्रीर श्राशा करते हैं कि वे ऐसी ही लगनके साथ शेष खराडोंका भी सम्पादन कर इस महान् साहित्यिक निधिको शीघ सर्वसुलम बनानेमें सहायक होनेका पुराय प्राप्त करेंगे। कार्य वेगसे किये जानेपर भी, सिद्धहरूत होनेके कारण, परिष्टत जीके सम्पादन व श्रनुवाद कार्यसे हमें बड़ा सन्तोष हुश्रा है, श्रीर भरोसा है कि पाठक भी इससे सन्तुष्ट होंगे।

यहा हम ज्ञानपोठके संस्थापक श्री शान्तिप्रसाद जी तथा संस्थाके मन्त्री श्री श्रावेष्याप्रसाद जी गोय-लीयकी प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकते । एक तो उन्होंने विपत्तियों श्रीर विष्नबाधात्रों के कारण कभी श्रापने उत्साहको मन्द नहीं होने दिया श्रीर न लोभ उद्देगको स्थान दिया । श्रीर दूसरे वे प्राचीन जैन सिद्धान्त सम्बन्धी साहित्यके प्रकाशनमें किसी व्यावसायिक लेखे-जोखेसे श्राशक्कित नहीं होते । प्रत्युत उनकी माबना है कि जितना हो सके, जितनी उत्तम रीतिसे हो सके श्रीर जितने जल्दी हो सके, उतना जैन साहित्यका प्रकाशन किया जाय । हमे विश्वाम है कि साहित्यिक विद्वान् उनकी इस उत्तम भावनासे लाम उठावें ने श्रीर इस सस्था को उपयोगी ग्रंथ श्राति सुन्दर हंगसे विद्वसंसारके सम्मुख उपस्थित करनेमे सहायता प्रदान करेंगे ।

—हीरालाल जैन
—ग्रादिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय
प्रन्थमाला सम्पादक

### गिरिनगरकी चन्द्रगुफा

लेखक-डा० हीरालाल जैन

पट्लंडागमकी टीका धवलाके रचियता वीरसेनाचार्यने कहा है कि समस्त सिद्धान्तके एक देशज्ञाता धरसेनाचार्य थे जो सोरठ देशके गिरिनगरकी चन्द्रगुकामें ध्यान करते थे [षट्लंडागम, भाग १ ५० ६७ ] उन्हें सिद्धान्तके संरक्षणकी चिन्ता हुई । स्रतः महिमानगरीके तत्कालवर्ती मुनिसम्मेलनको पत्र लिखकर उन्होंने वहाँसे दो मुनियोंको बुलाया श्रीर उन्हें सिद्धान्त सिखाया । ये ही दो मुनि पुष्पदन्त श्रीर भूतविल नामान से प्रसिद्ध हुए श्रीर इन्होंने वह समस्त सिद्धान्त पट्लंडागमके स्वरूपमें लिपि-बद्ध किया ।

इस उल्लेखसे यह तो सुस्पष्ट हो जाता है कि धरसेनाचार्य सौराष्ट्र (काठियावाड-गुजरात) के निवासी थे और गिरिनगरमें रहते थे। यह गिरिनगर आधुनिक गिरनार है जो प्राचीन कालमें सौराष्ट्रकी राजधानी था। यहाँ मौर्य च्रत्य और गुप्तकालके सुप्रसिद्ध शिलालेख पाये गये हैं। बाईसर्वे तीर्थकर नेमिनाथने भी यहाँ तपस्याकी थी, जिससे यह स्थान जैनियोंका एक बड़ा तीर्थचेत है। आधुनिक कालमें नगरका नाम तो सूनगरह हो गया है और प्राचीन नाम गिरनार उसी समीपवर्ती पहाड़ीका एख दिया गया जो पहले ऊर्जयन्त पर्वतके नामसे प्रसिद्ध थी। अब प्रश्न यह है कि क्या इस इतिहास-प्रसिद्ध नगरमें उस चन्द्रगुफाका पता लग सकता है जहाँ धरसेनाचार्य ध्यान करते थे, और जहाँ उनके श्रुतज्ञानका पारायण पुष्पदन्त और भूतज्ञिल स्राचार्योंको कराया गया था ?

खोज करनेसे पता चलता है कि भूनागढमं बहुत-सी प्राचीन गुफाएँ हैं। एक गुफासमूह नगरके पूर्वीय भागमें आधुनिक 'बाबा प्यारा मठ' के समीप है। इन गुफाओंका अध्ययन और वर्शन बर्जेज साहबने किया है। उन्हें इन गुकाश्रोंमें ईसवी पूर्व पहली दसरी शताब्दि तकके चिह्न मिले हैं। ये गुकाएँ तीन पंक्तियों-में स्थित हैं। प्रथम गुफाएंकि उत्तरकी श्रोर दिवाणाभिमल है। इसीके पूर्वभागते दूसरी गुफाएंकि प्रारंभ होकर दिवि एकी स्रोर गई है। यहाँकी चैत्य गुफाकी छत स्रति प्राचीन प्रणालीकी समतल है स्रौर उसके स्राज बाज उत्तर श्रीर पूर्व कोनों मे श्रन्य सीधी सादी गुफाएँ हैं। इस गुफापंक्तिके पीछेसे तीसरी गुफापंक्ति प्रारम्भ होकर पश्चिमोत्तरकी श्रोर फैली है । यहाँकी छठवीं गुफा (F) के पार्श्व भागमे श्रर्थचन्द्राकार विविक्त स्थान ( 2PSE ) है, जैसा कि ईस्वी पूर्व प्रथम-द्वितीय शताब्दिकी भाजा, कालीं, बेदसा व नासिककी बौद्ध गुफास्त्रों में पाया जाता है। श्रान्य गफाएँ बहतायतसे सम चौकौन या श्रायत चौकोन हैं श्रीर उनमें कोई मुर्तियाँ व सजावट नहीं पाई जाती। कुछ बड़ी-बड़ी शालाएँ भी हैं, जिनमें बरामदे भी हैं। ये सब गुफाएँ श्रत्यन्त प्राचीन वास्तुकलाके ऋध्ययनके लिए बहुत उपयोगी हैं। ( Burgess : Antiquities of Kutchh and Kathiawar, 1874-75, P. 139 ff. ) ये सब गुफाएँ उनके निर्माण कालकी ऋषेचा मुख्यतः दो भागीमे विभक्त की जा सकती हैं-एक तो वे चैत्यगुफाएँ श्रीर तत्सम्बन्धी सादी कोठरियाँ जो उन्हें बौद्धोंकी प्रतीत होती हैं श्रीर जिनका काल ईस्वी पूर्व दसरी शताब्दि ऋनुमान किया जा सकता है जब कि प्रथमवार बौद्धभिद्ध गुजरातमे पहें वे । दसरे भागमें वे गुफाएँ व शालागृह हैं जो प्रथम भागकी गुफान्त्रोंसे कुछ उन्नत शैलीकी बनी हुई है, तथा जिनमें जैन चिह्न पाये जाते हैं। ये ईस्वीकी दूसरी शताब्दि श्रर्थात् चत्रप राजाश्चों के कालकी श्रनुमान की जाती हैं। यहाँ हमारे लिए उन्हीं दसरे भागकी गुफाओं की श्रीर ध्यान देना है जिनमें जैन चिह्न पाये जाते है। इनमेकी एक गुक्ता ( K ) में स्वस्तिक, भद्रासन, नंदीपद, मीनयुगल श्रीर कलशके चिह्न खुदे हुए हैं । ऐसे ही चिह्न मथुराके जैनल्त्पकी खुदाईसे प्राप्त श्रायागपटों पर पाये गये हैं । ( Smith : Jain Stupa ( Arch. Survey of India XX, Pt. XI ) यही नहीं, वहाँसे एक शिलालेख भी प्राप्त हुश्रा है, जिसमे चत्रप राजाश्रोंके श्रातिरिक 'केवली' या केवलशानका उल्लेख है । इस परसे उसके जैनलमें कोई संशय ही नहीं रहता । दुर्भाग्यतः इस श्रायन्त महत्त्वपूर्ण शिलालेखकी दुर्दशाकी बड़ी करुण कहानी है । उक्त गुफाके सम्मुख सन् १८७६ से पूर्व कुछ खुटाई हुई थी; उसीमें वह शिलापट हाथ लगा । निकालनेमें ही उसका एक हिस्सा टूट गया । फिर उसे उटाकर कोई शहरके भीतर राजमहलमें ले गया श्रीर इसी समय उसके एक श्रोर कोनेको भारी चृति पहुंची । जब वर्जेंज साहब उसका फोटो लोने गये तब उसका पता लगना ही कठिन हो गया । श्रान्ततः वह महलके सामने गोल बरामदेमें एक जगह पड़ा हुश्रा मिला । (Arch : Survey of Western India, Vol. II P. 140.) फिर वह कुछ कालतक भूनागढ़ दरवारके छापखानेमें पड़ा रहा । तत्यश्रात् किसी श्रीर एक विपत्तिमें पड़कर उसके दो दुकड़े हो गये श्रीर इस हालतमे श्रव वह वहाँ के श्रजायक्यरमे मुर्ग्लित है ।

यह शिलापट दो फ़ट लम्बा चौड़ा श्रीर ब्राठ इञ्च मोटा है। इसके एक प्रथमागपर चार पिक्रयो-का लेख है जो १ फ़ट ६ इंच चौड़ी ग्रीर ६ इंच ऊँची जगहमे है। एक एक ग्रदार लगभग ग्राधा इंच बड़ा है। लेखको क्षति बहुत पहुँ ची है। बीचकी दो पंक्षियाँ कुछ सुरचित है, किन्तु प्रथम श्रीर चतुर्थ पक्तिका बहत-सा भाग ऋरपष्ट हो गया है और पढ़नेमं नहीं ऋता। फिर एक ऋरिसे जो शिलापट टूट गया है उसके साथ इन पंक्रियोका कितना हिस्सा खो गया यह निरुचयतः नहीं कहा जा सकता। बुल्हर साहबके मतसे दूसरी श्रीर चौथी पंक्तियाँ प्रायः पूरी है, केवल कोई दो श्रज्ञरोकी हो कमी है। किन्तु यह श्रजुमान ही है. निश्चित नहीं। उसी कालके अन्य शिलालेखों परसे निश्चयतः तो इतना ही कहा जा सकता है कि दुसरी ख्रौर तीसरी पिक्तयोमें जयदामन् नरेशके पुत्र ख्रौर पौत्रके नामोल्लेख तथा लेखके वर्षका उल्लेख, सम्भवतः श्रंको श्रीर शब्दोंमे टोनो प्रकारते श्रवश्य रहा होगा। लेखकी लिपि निश्चयतः च्रत्रपकालकी है। लेख दूरा हम्रा होनेसे उसका प्रयोजन स्पष्टतः ज्ञात नहीं होता । किन्त जितना कुछ लेख बचा है उससे इतना तो स्पष्ट हो जाता है कि उसका सबंध जैनधर्मकी किसी घटनासे है। उसमें 'देवासुरनागयच्राक्षस' 'केबलि-ज्ञान' 'जरामरण' जैसे शब्द स्वलित पड़े हुए हैं. जिनसे ऋनुमान होता है कि उसमें किसी बड़े ज्ञानी श्लीर संयमी जैनमुनिके शरीरत्यागका उल्लेख रहा हो श्रीर उस श्रवसरपर देव, श्रमुर, नाग, यद्व श्रीर रावसींने उत्सव मनाया हो। यह घटना 'गिरिनगर' (गिरनार) में ही हुई थी, इसका लेखमें स्पष्ट उल्लेख है। घटनाका काल चैत्र ग्रुक्ल पचमी दिया है, पर वर्षका उल्लेख टूट गया है। जिस राजाके राज्यकालमें यह घटना हुई थी उस राजाका नाम भी टूट गया है। पर इतना तो स्पष्ट है कि वह राजा क्वपवंशके चष्टनका प्रपौत्र व जयदामनका पौत्र था। इस वंशके ऋत्य शिलालेखों व सिक्कोंपरसे क्षत्रपत्रशकी प्रस्तुतोपयोगी निम्न परम्पराका पता चल चुका है-



श्रतएव यह श्रनुमान किया जा सकता है कि उक्क लेखमे चष्टनके प्रपोत्र श्रीर जयदामन्के पौत्रते घरदामन्के पुत्र दामरज्ञश्री या घर्द्रसिहका ही ग्रामिप्राय होगा। चष्टनका उल्लेख यूनानी लेखक टालेमीने अपने मंथमे किया है। यह मन्य सन् १३० ईस्वी ( शक ५२ ) के लगभग लिखा गया था। घरदामन्के समयके सुप्रसिद्ध लेखमे शक ७२ ( सन् १५० ) का उल्लेख है। घर्द्रसिहके शिलालेख व सिक्कोंपर शक १०२ से ११० व ११३ में ११८-११९ तकके उल्लेख मिले हैं। शक संवत् १०३ का लेख श्रनेक बातोंमे प्रस्त लेखके समान होनेसे हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जीवदामन्के शक ११६ से १२० तकके सिक्के मिले हैं। त्राय प्रात्राओं से राज्यकालकी सीमाएँ श्रामी बहुत कुळु गड़बड़ीमें हैं। इन राजाश्रोंमे यह भी प्रथा थी कि राज्यपरम्परा एक भाईके पश्चात् उससे छोटे भाईकी श्रोर चलती थी श्रीर जब सब जीवित भाइयोंका राज्य समात हो जाय तब नई पीढ़ीकी श्रोर जाती थी। इससे भी कमनिश्रयमे कुळु किटाई पड़ती है। तथापि पूर्वोक्त निश्चित उल्लेखोंपरसे हमें मस्तुतोपयोगी इतनी बात तो विदित हो जाती है कि उक्त लेख दामदज्ञश्री या घर्द्रसिहके समयका है श्रीर इनका समय शक ७२से११६ श्रयांत् सन् १५० से १६७ ई० तकके ४७ वर्गोंके मीतर ही पड़ता है। घर्द्रसिहके शक १०२ के गुंड नामक स्थानसे प्राप्त लेखको देखनेसे श्रमुमान होता है कि प्रस्तुत लेख भी उन्हींके समयका श्रीर उक्त वर्षके श्रास्थालका हो तो ग्राश्चर्य नही। श्रतः प्रस्तुत लेखका काल लगभग शक १०२ ( सन् १८० ) श्रमुमान किया जा सकता है।

हम षट्खंडागमके प्रथम भागकी प्रस्तावनाम षट्खंडागमके विषयके ज्ञाता घरसेनाचार्यके विषयमे वता आये हैं कि उन्होंने गिरिनगरकी चन्द्रगुफांम रहते हुए पुण्यदन्त और भूतर्गलिको सिद्धान्त पढ़ाया था। जैन पट्टाविलयों आदि परसे उनके कालका भी विचार करके हम इस निर्णयपर पहुँचे थे कि उक्त प्रस्थकी रचना शक ह (सन् ८७) के पश्चात् हुई थी। अब हम जब गिरिनगरकी उक्त गुफाओं और वहाँ के उक्त शिलालेखपर विचार करते हैं तो अनुमान होता है कि सम्भवतः भूनगगढ़की थे ही 'बाबा प्यारा मठ' के पासकी प्राचीन जैन गुफाएँ घरसेनाचार्यका निवासस्थल रही हैं। चेत्र वही है, काल भी वही पड़ता है। घरसेनकी गुफाका नाम चन्द्रगुफा था। यहाँकी एक गुफाका पिछला हिस्सा—चैन्यस्थान-चन्द्राकार है। आश्चर्य नहीं जो इसी कारण वही गुफा चन्द्रगुफा कहलाती रही हो। आश्चर्य नहीं जो उपर्युक्त शिलालेख उन्हीं घरनेनाचार्य की स्मृतिमे ही ग्रांकित किया गया हो। लेखमे जानका उल्लेख घ्यान देने योग्य है। यदि यह लेख पूरा मिल गया होता तो जैन इतिहासकी एक गड़ी भारी घटनापर अच्छा प्रकाश पड़ जाता। इस शिलालेखकी दुर्दशा इस बातका प्रमाण है कि हमारे प्राचीन इतिहासकी सामग्री किस प्रकार श्राज भी नष्ट-भ्रष्ट हो रही है।

यह लेख सर्वप्रथम सन् १८७६ में डा॰ बुल्हर द्वारा सम्पादित किया गया था श्रीर कोशेशफर तथा श्रम्रे जी अनुवाद सहित Archaeological Survey of Western India Vol. II में 9छ १४० श्रादि पर छुपा था। यही फिर कुछ साधारण सुधारोंके साथ सन् १८६५ में स्याहीके ठप्पेकी प्रतिलिपि व श्रमुवाद सहित 'मावनगरके प्राकृत श्रीर संस्कृतके शिलालेख' के ९० १७ श्रादिपर छुपा। रेपसन साहवने श्रपने Catalogue of coins of the Andhra Dynasty etc; P. L. XI, No. 40 में इस लेखका संचित्त परिचय दिया है तथा प्रो॰ लुडर्सने श्रपनी List of Brahmi Inscriptions में नं० ६६६ पर इस लेखका संचित्त परिचय दिया है। यह लिस्ट एपीग्राफीश्रा इंडिका, भाग १० सन् १६१२ के परिशिष्टमें प्रकाशित हुई है। इस लेखका श्रन्तिम सम्पादन व श्रमुवादादि राखालदास वनर्जी श्रीर विष्णु एस॰ सुखतंकर ने किया है जो एपीग्राफिया इंडिका भाग १६, के ९० २३६ श्रादिपर छुपा है। श्रीर इसीके श्राधारसे हमने उसका पाठ लिखा है। उक्त गुकाश्रोंका सर्वप्रथम वर्णन वर्जेज साहवने किया है, जो उनकी Antiquities of Kutchh and Kathiawar (1874—75) के 9छ १३६ श्रादि पर छुपा है। उनका परिचय हाल हीमें श्रीगुत एच॰ डी॰ सांकलियाने श्रपनो 'The Archaeology of Gujrat' (Bombay 1941) नामक पुस्तकर्में कराया है।

### पाप्त लेख इस प्रकार है-

- (पं०१) ..... स्तथा सुरगण [1] [ चत्रा ] णां प्रथ [ म ] ......
- (पं०२)·····चाष्टनस्य प्र[पौ] अस्य राज्ञः च [त्रप] स्य स्वामिजयदामपे[ो] त्रस्य राज्ञो म [हा]·····
- (पं०३)·····[चै] त्रशुक्तस्य दिवसे पंचमे ५ इ [ह] गिरिनगरे देवासुरनागय [च]
- ( पं॰ ४ ) ·····थ [ पु ] रिमव·····केविति [ ज्ञा ] न सः····नां जरामरण (  ${f I}$  )

### श्र<del>नुवाद</del>

.....तथा सुरगण्......चित्रयों में प्रथम.....चष्टनके प्रपौत्रके, राजा चत्रप स्वामी जयदामके पौत्रके, राजा महा.....चैत्र ग्रुक्लकी पंचमीको ५ यहां गिरिनगरमे देवासुरनागयच्रराच्नस.....पुरके समान.....केविलिज्ञान सं०.....के जरामरण्.......

इस लेखकी राजवंशाविल ऋादिको समक्ते तथा लेखकी गति-विधिका कुछ ऋाभास देनेके लिए हम चष्टनके प्रयोत्र, जयदामके पौत्र कद्रदामके पुत्र स्वामी क्द्रसिंहके उस लेखको भी यहा उद्भृत कर देना उचित समक्ते हैं जो टीक इसी लिपिमे लिखा हुऋा गुरुड नामक स्थानसे प्राप्त हुऋा है, जो ऋपने रूपमें पूरा है ऋगैर जिसमें १०३ वी वर्षका स्पष्ट उल्लेख है—

### गुएडका शिलालेख

- (पं०१) सिद्धं । राजो महत्त्रत्र [प] स्य स्वामिचष्टनपौत्रस्य राज्ञो जन्नपस्य स्वःमिजयदाम पौत्रस्य
- ( ५० २ ) राज्ञो महत्त्वत्रपस्य स्वामिरुद्रदामपुत्रस्य राज्ञो जत्रपस्य स्वामिरुद्र-
- ( पं० ३ ) सीहस्य [ व ] पें [ त्र ] युत्तरशते १००६ वैशाखशुद्धे पंचमिवसितथी रो [ हि ] णि नत्त-
- ( प० ४ ) त्र मुहूर्ते त्राभोरेण सेनापविवापकस्य पुत्रेण सेनापतिरुद्रभृतिना ब्रामेरसो-
- (प०५) [प] द्रियेवा [पी] [ख] नि [तो] [बद्ध]ापितश्च सर्वसस्थानां हिस-सुखार्थमिति।

### **ऋनुवाद**

सिद्धं । राजा महान्त्रत्य स्वामिचष्टनके, प्रपौत्र, राजा न्तृत्यस्वामी जयदामके पौत्र, राजा महान्त्रत्यस्वामी कद्रदामके पुत्र, राजा न्तृत्रपस्वामी कद्रदामके पुत्र, राजा न्तृत्रपस्वामी कद्रसिंहके वर्ष एक सौ तीन वैशाख शुद्ध पंचमी तिथिके रोहिणी नन्त्रत्रके मृहूर्तिम ऋग्मीर सेनापति वापकके पुत्र सेनापति क्द्रभूमिने श्राम रसोपद्रियमे वापी खुदवाई श्लौर बंधवाई सब जीवोके हित श्लौर सुखके लिए । इति ।

### सम्पादकीय

श्रङ्को श्रोर पूर्वेकि एकंदश ज्ञाता श्रोर सोस्ठ देशके गिरिनगरकी चन्द्रगुफामे निवास करनेवाले प्रातः स्मरणीय श्राचार्य धरसेनके प्रमुख शिष्य श्राचार्य धरपदन्त श्रोर भूतविको मिलकर जिस पर्खयद्वागमकी स्वात की है उसका महाबन्ध यह श्रन्तिम खएड है। इसके मुख्य श्रिषकार चार हे—प्रकृतिवन्ध, स्थितिवन्ध, श्रनुमागवन्ध श्रोर प्रदेशवन्ध। इनमेसे प्रकृतिवन्धका सम्पादन श्रोर श्रनुवाद कार्य श्री प० सुमेरचन्द्र जी दिवाकर [ शास्त्रो, न्यायतीर्थ, बी० ए० एल-एल० बी० ] ने श्रपने सहयोगी प० परमानन्द्र जी साहित्याचार्य श्रीर पं० कुन्दनकाल जी न्यायतीर्थ सिवनीके साथ मिलकर किया था। इसे भारतीय ज्ञानपीठसे प्रकाशित हुए लगभग पाँच वर्षसे ऊपर हो गए है।

यह स्थितिवन्ध नामक दूनरा अधिकार है। प्रकृतिवन्धकी त्रपंत्रा शोप तोनी त्रधिकार परिमाण्मे दूने-दूने है, इसलिए इस भागमे मूलप्रकृतिस्थितिवन्ध और उत्तरप्रकृतिस्थितिवन्धका एक जीवकी अपेद्या अन्तरानु-गम तकका भाग ही सम्मिलित किया गया है।

### हस्तलिखित प्रतिका परिचय-

इसका सम्पादन श्रीर श्रमुवाद कार्य करते समय हमें महाबन्धकी केवल एक प्रति ही उपलब्ध रही है। यह प्रति मेरे जयधवला कार्यालयमें कार्य करते समय श्री श्राखिल भारतवर्गीय दि० जैन सवके माहित्य प्रति श्री पं० केवाश्वच्द जी शास्त्रीने मृहविद्रीते प्रतिलिपि करा कर बुलाई थी। भारताय ज्ञानपीठकां प्रबन्धसमिति श्रीर उसके सुयोग्य मन्त्री श्री० पं० श्रयोष्याप्रसादनी गोयलीयने जब यह निश्चय किया कि महाबन्धके श्रागेके भागोंका सम्पादन श्रीर श्रमुवाद कार्य मुक्ते कराया जाय तव जयधवला कार्यालयने इस प्रतिको प्राप्त करनेके लिए प्रयक्त किया गया। यद्यपि ऐसे श्रवसरो पर दूसरे बन्धु किसी प्रन्थकी प्रति श्रादि देनेम श्रमेक श्रइचने उपस्थित करते हैं। व प्रबन्धके नाम पर उसके स्वामी बनने तकका प्रयक्त करते हैं। किन्तु इसे प्राप्त करनेमें ऐसी कोई श्रइचन नहीं हुई। श्रीमान् पं० केवाशचन्द्र शाखीजीको इस वातके विदित्त होनेपर उन्होंने तकाल इस प्रतिको प्रतिलिपिका लागतमात्र दिलवाकर ज्ञानपीठको सौप दिया। वही यह प्रति है जिसके श्राधारमे महाबन्धका श्रागोका सम्पादन श्रीर श्रमुवाद कार्य हो रहा है। यह प्रति श्री पं० वर्धमान पार्यनाथकी शास्त्रीके ज्येष्ठ बन्धु स्व० श्री प० जोकनाथकी शास्त्रीने ताडपत्रीय प्रतिके श्राधारसे प्रतिलिपि करके भेजी थी। प्रति फुलस्केप साईजके कागजो पर एक श्रीर हॉसिया छोड़कर की गई है। श्रम्हर सुनर श्रीर श्रम्तरसे लिखे हुए होनेसे प्रेसकापीके रूपमे इसीका उपयोग हुशा है।

### पाठान्तर---

श्री पं अ सुमेरचन्द्रजी दिवाकरके पास जो प्रति है वह भी मूडिवद्रीकी ताडपत्रीय प्रतिकं ग्राधारसे की गई है और यह प्रति भी वहीं लेपियद होकर न्नाई है। ऐसी श्रवस्थांम इन दोनों प्रतियोम लेखक प्रमादसे छूटे हुए या तुहराकर लिन्वे गये कुछ खलों को छोड़ कर पाठान्तरों की कोई भी शंका नहीं कर सकता। हमारा भी यही श्रवमान था। हम समभते थे कि ये दोनों प्रतिया एक ही प्रतिके ग्राधारसे लिपियद कराई गई है, इसलिए इनमें पाठमेद नहीं होगा पर हमें यह देखकर ग्राध्यय हुआ कि पाठान्तर इनमें भी उपलब्ध होते हैं। यग्रिप हमारे सामने पं अमेरचन्द्र जी वाली प्रति नहीं है श्रीर न उसे प्राप्त करनेका कोई प्रयत्न ही किया गया है पर उस प्रतिके ग्राधारसे जो प्रकृतिवन्ध मुद्रित हुआ है वह हमारे सामने हैं। उसके साथ ग्रादर्श प्रति (जो प्रति हमारे पास है) के कुछ पृष्ठोंका हमने मिलान किया है। परिणामस्वरूप जो पाठान्तर हमं उपलब्ध हुए है उनमेंसे कुछ पाठान्तर उनका प्रकार दिखलानेके लिए हम यहां टे रहे है—

```
१. रुजगम्ह ( श्रादंर्श प्रति )। रुजुगम्ह ( मुद्रित प्रति पृ० २१ )
 २. चउरणमुद्धी ( म्रा. प्र. ) । चदुर्गहं बुद्धी ( मु. प्र. प्र० २२ )
 ३. तहा भारणस्तुदा ( ग्रा. प्र. ) । तथ भारणभ्ररणस्तुदा ( मु. ए. २३ )
 ४, छुट्टिं गेवजाया ( ग्रा. प्र. ) छुट्टी गेवज्जया (मु. प्र. पृ. २३ )
 ५. किं सब्वबंधो ? णोसब्वबंधो । ( श्रा. प्र. )
    किं सब्बबंधो ग्रोसब्बबंधो ? णोसब्बबंधो । ( मु. प्र. ३० पंक्ति १ )
 ६. बंधो वि ( श्रा. प्र. )। बंधोपि ( सु. प्र. प्र. ३०, पंक्ति ४ )
 ७. म्रादेसेग य । तथ म्रोघेग गाणांतराइ- ( भा. प्र. )
    श्रादेसेण य । णागांतराइ- ( मु. प्र. पृ. ३०, पं. ६ )
 ८. बेदणीयस्स श्रायुगस्स गोदस्स च किं जहरणबंधो ( श्रा. प्र. )
    वेदणीय-श्रायु-गोदाणं किं जहरूणबंधो ( मु. प्र. पृ. ३०, पं. प्र )
 ह. तस्य द्योघेण सादियबंधो '''' संतीत्रो भूयो ( ग्रा. प्र. )
    सादियबधो .... संतिश्रो भूयो ( सु. प्र. प्र. ३१, पं. १-२ )
१०. एवं मुलपगदिश्रद्वपदं भंगो कादव्वो ( आ. प्र. )
    एवं मूलपगदि-श्रहपदभंगा काद्ग्वा मु, प्र. ए. ३१, प. ३)
११, श्रोघेण पंचणा० ग्वदंसणा० मिच्छत्तं सोलसकसायं भयं दुर्गुच्छा तेजाकस्म० वरग्०४ श्रगुरु०
    उपघा॰ शिमिणं पचंतराइगाणं ( श्रा. ध. )
     श्रोघेण पंचणाणावरग्-ग्वदंसणावरग्-भिच्छत्त--सोलसकसाय-भय-दुगुंच्छा--तेजा--कम्मइय-
    वर्ण०४-ब्रगुरु०-उप०-णिमिण पंचंतराइयाणं ( मु. प्र. प्र. ३१ पं. ५-६ )
१२. तस्थ श्रोघेण चोइस जीवसमासा णाद्व्या भवंति । तं जहा ( श्रा. प्र. )
     श्रोघेण चोइस–जीवसमासा णादन्त्रा भवंति । तं यथा ( मु. प्र. पू. ३२, पं. २ )
१३. चदुसठाण-चदुसंघडग्-तिरिक्खगदिवात्रोग्गाणुपुब्वि उउजीवं-( ग्रा. प्र. )
     चदुसंठाण-चदुसंघाद-तिश्विखगदिपा० उऽजो० (मु. प्र. पृ. ३३, प. ६)
१४. जिहापयलाणं को बंधगो ? को श्रबंधगो ? श्रबंधो श्रपुब्वकरणपविद्वसुद्धिसंजदेसु ( श्रा. प्र. )
     शिहापयलाणं को बंधगो, श्रबंधो को ? श्रबंधो मिच्छादिद्विपहृडि याव श्रपुःवकरणपविद्वसुद्धि-
     संजदेसु ( मु. प्र. पृ. ३३, पं. ९-१० )
१५. को बंधगो श्रबं० ? ( श्रा. प्र. )। को. बंधको, श्रबंधो ? ( सु. प्र. प्र. ३४, पं. ४ )
१६. को ब॰ को श्रबं॰ ( श्रा. प्र. )। को बधको को श्रबंधो ( सु. प्र. प्र. ३४, पं. ८ )
१७. देवगदि० पंचिंदि० वेउन्वि० तेजाकः वेउन्वि०श्रमो० वरण०४ देवायु० श्रमुरू०४ पसस्थवि०
     थिर-सुभ-सुभग-सुस्तर-त्रादे० शिमिणं को बंधो ? को ब्रबंधो ? ( श्रा. प्र. )
        देवगदि० पंचिदि० वेउन्दि० तेज्जाक्रम० समचदु० वेउन्वियं अंगोवंग-वरण०४ देवाणु०
     श्रगुरु०४ पसत्थविहायगदि० थीरा सुभ-सुभग-सुस्सर-श्रादेज्ज शिमिणं को बंधको को श्रवंधको ?
     ( मु. प्र. पृ. ३५, पं. ६-९ )
१८. यथा दामे ( ब्रा. प्र. )। यथा छामे ( मु. प्र. प्र. ३५, पं. २ )
 ११. यस्स इर्ण ( भ्रा. प्र. ) । जस्स इर्ण ( मु. प्र. पृ. ४०, पं. १ )
२०. ब्रादेसेण शिरयेसु पंचणाता० छदंसणा० सादासादं बारसकसा० सत्तत्त्वोक० मग्रुसगदि पचिदि०
     श्रोराति । तेजाक । समचदु । श्रोरातिय । अंगो । वक्जरिस । वगग । ४ ( श्रा । प्र )
        श्रादेसेण णिरप्सु पंचणाचावरण झदंसम्।वरम् सादाशादं बारसकसाय-सत्तणोकसायाण मग्रुस-
     गदि-पंचिदिय-श्रोरालियतेजाकम्मइ्य-समचदुरससंठाण-श्रोरालिय० श्रंगोवंग-वण्ण० ४ ( मु. प्र.
     ष्टु. ४१, पं. ३-५ )
```

```
२१. णउंसग ( श्रा. प्र. ) णउंसक ( मु. प्र. पृ. ४१, पं. ८ )
```

२२. मणुसगदि मणुसगदिपा० को बंधो ? ( श्रा. प्र. )

मणुसगदि-मणुसगदिपात्रोग्गाणुपुब्वि-उच्चागोदासं को बंघको ? (मु. प्र. पृ. ४१, पं० १२ )

- २३. तेजाकम्म० ( था. प्र. ) तेता कम्म० ( मु. प्र. प्र. ४३, पं. ३ )
- २४. एवं सब्बग्रपज्जन्ताणं सब्बविगालिंदियाणं सब्बविगालिंदि० ( ग्रा. प्र. )

एवं सन्वन्नपञ्जताणं सन्वएइंदियाणं सन्वविगलिंदियाणं च । (मु. प्र. ए. ४३, पं. ७ )

२५. चदुश्रायु० तिरिक्खगदितिगं श्रोघ। ( श्रा. प्र. )

चतुत्रायु ० तिरिक्खगदि स्रोघं। ( मु. प्र. पृ. ४७, प० ७)

२६. ग्रपचक्खाणावर०४ तित्थयरं जह० ग्रतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। श्रपण्यक्खणावर०४ जह० अतो०, उक्क० तेत्तीसं साग०। देवगदि४ जह० एग०, उक्क० तिरिख पिलदो० सादि०। (ग्रा० प्र०)

श्चरचक्खाया। बरु० ४ तिथ्यर जह० श्रंतो० । उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । श्वरचक्खाया० ४ जह० अंतो० उक्क० बादाजीसं सा० सादि० । श्रथवा तेत्तीसं सा० सादिर० परिज्जिदे । दो श्रायु श्रोघ । मणुमगदिपचग जह० श्रन्तो० । उक्क० तेत्तीसं सा० । वेदगदि०४ जह० एग० । वियिण पिनदो असदि० । (सु. प्र. प्र. ६१, पं. १-५)

- २७, जह० एग०, उक्क० ( श्रा. प्र. ) जह० । उक्क० ( सु. प्र. प्र. ६१, पं० ५ )
- २ = . तिरिक्खाणुपु० परचादु० तम०४ ( श्रा. प्र. )

तिरिक्षाणुः तस०४ ( मु० घ. पृ. ६३, पं. १ )

२९. श्रणंताणुबं०४ जहरू ए०, ( श्रा. प्र. ) श्रणंताणुबं० ४ एय० । मु. प्र. ए. ६३, पं. ८ )

यहाँपर हमने विविध तथ्योंको स्वष्ट करनेकी दृष्टिसे महत्त्वपूर्ण कुल २६ पाठान्तर ही उपस्थित किए हैं। इनके खाधारसे निभन निष्कर्प फलित होते हैं.—

१. प्रतिलिपि करते समय कहीं कही मूल पाठको बहुत ही कम ध्यानमे रखा गया है।

उदाहरसार्थ —प्रथम पाठान्तरको ही देखिए। स्नादर्श प्रतिके स्नापारसे ज्ञात होता है कि मूल प्रतिमे 'रुजगिन्ह' पाठ है जब कि पं॰ सुमेरचन्द्रजी को उनके सामने उपस्थित प्रतिमे 'रुजगिन्ह' पाठ उपलब्ध हुस्ना है। दूसरे, तीसरे स्नौर चौथे पाठान्तरोसे भी यही ध्वनित होता है। इन पाठोके देखनेसे तो यही जान पहता है कि मूल प्रतिमे स्नादर्श प्रतिके स्नात्सार ही पाठ होने चाहिए।

२. मूलके स्राधारसे प्रतिलिपि करते समय दृष्टिभ्रम या स्त्रनवधानताके कारण किसी स्रज्ञर, पद या वाक्यका ख़ूट जाना बहुत सम्भव है। उक्त दोनों प्रतियोमे ऐसे स्त्रनेक स्वलन देखनेको मिलते है। इसके लिए देखों कमाङ्क ५, ७, ९, १२, १७, २२, २५, २७, २८ स्त्रीर २६ के पाठान्तर।

साधारणतः क्रमाङ्क ५ से सम्बन्ध रस्वनेवाला पूरा स्थल पाठकी दृष्टिसे विचारणीय है। मृद्रित प्रतिके जिस पाठका हमने यहाँ उल्लेख किया है वह शुद्ध है और ख्रादर्श प्रतिमें वह त्रुटित है। तथापि 'दंसणा-वरणीयस्स कम्मस्स किं सध्वयंधो गो सब्वयंधो ?' इस पाठके द्यागे 'सब्वयंधो वा गोसब्वयंधो वा' इतना पाठ श्रीर होना चाहिए, जो दोनो प्रतियों में त्रुटित जान पड़ता है।

क्रमांक १३ में मुद्रित प्रतिमें 'चतुसटाएं' के बाद 'चतुसंघाद' पाट है जो श्रर्थकी दृष्टिसे श्रसंगत है। पाँच बन्धन श्रीर पाँच संघात प्रकृतियोंकी बन्ध प्रकरणमें श्रलगसे परिगणना नहीं की गई है, क्योंकि इनका पाँच शरीरोमें श्रन्तर्भाव हो जाता है। श्रादर्श प्रतिमें 'चतुसंघाद' के स्थानमें 'चतुसंघर्य' पाट उपलब्ध होता है जो शुद्ध है। कारण कि मध्यके चार संहननोंका मिध्यादृष्टि श्रीर सासादन सम्यादृष्टिके बन्ध होता है श्रीर यहाँ इन्हीं प्रकृतियोंके स्वामित्वका निर्देश किया है। क्रमांक १७ में भी इसी प्रकारका स्वलन देखनेकों मिलता है। इसमें श्रादर्श प्रतिमें 'तैजाक॰' के बाद 'समचतु॰' पाट स्वलित है। इसके साथ दोनों प्रतियोंमे 'पसत्थिविहायगिट' के क्रानन्तर 'तस०-बादर-पजन-पतेय' इतना पाठ क्रौर होना चाहिए। जिसका दोनीं प्रतियोंमे क्राभाव दिखाई देता है। क्रान्य पाठींकी भी यही स्थिति है।

- ३. 'श्रपि' के श्रर्थमें प्राकृतमें 'वि' श्रौर 'पि' इन टोनों श्रव्यय पर्दोका प्रयोग होता है। क्रमांक ६ में मृद्रित प्रतिमें 'श्रंथोपि' ऐसा पाट मृद्रित किया गया है जब कि यह श्रादर्श प्रतिमें 'श्रंथो वि' उपलब्ध होता है। व्याकरणकी दृष्टिसे यहाँ श्रादर्श प्रतिका पाट संगत प्रतीत होता है।
- ४. मृद्रित प्रतिमे प्रायः सर्वत्र 'को बंधको, को श्रवंधको' इत्यादि रूपसे पाठ उपलब्ध होता है। कहीं 'खारक' ऐसा पाठ भी उपलब्ध होता है। टेखो क्रमांक १५, १६, १७ व २१। प्राकृत व्याकरण्के श्रमुसार ऐसे प्रयोगोंमं तृतीय श्रव्य होनेका नियम है। हमने इस दृष्टिसे श्रादर्श प्रतिके भी पाठान्तर दिए है। उनके टेखनेसे विदित होता है कि श्रादर्श प्रतिमें ऐसा व्यव्यय नहीं दिखाई देता है।
- ५. प्राचीन कानडी लिपिमें द श्रीर ध प्रायः एकसे लिखे जाते हैं। तथा ध श्रीर थ में भी बहुत ही कम श्रन्तर होता है। हमने यहाँ एक ऐसा पाठान्तर भी दिया है जिससे इस बातका पता लगता है कि पढ़नेके अमके कारण ही यह पाठ दो प्रतियों में दो रूपसे निबद्ध हुआ है जब कि मूल पाठ इन दोनों पाठोंसे भिन्न होना चाहिए। देखों क्रमांक १८। श्रादर्श प्रतिमं यह पाठ 'दामें' उपलब्ध होता है श्रीर मृद्रित प्रतिमं 'छामें'। किन्तु मूल प्रतिमें इन दोनों पाठोंसे भिन्न 'थामें' पाठ होना चाहिए। खुइएबंधमें भी यह पाठ इसी रूपमें उपलब्ध होता है।

इस प्रकार दोनो प्रतियोम स्त्रोर भी स्वलन उपलब्ध होते हैं। यहाँ हमने उनका परिचय करानेकी दृष्टिसे कुछका ही उल्लेख किया है।

### पाठ संशोधनकी विशेषताएँ-

जैसा कि पूर्वमे हम टो प्रतियोंके आधारमे प्रकृतिक्यमें विविध स्वलनोकी चरचा कर आये है उस तरहके स्वलन हमें प्रस्तुत भागमें भी पर्याप्त मात्रामें उपलब्ध हुए हैं। इनको कई भागोम विभक्त किया जा सकता है।

१. एंमे पाट जो मूलमे स्वलित है या जो ताडपत्रके गल जानेमे नष्ट हो गए हैं, उन्हें ऋर्य ऋौर प्रकरण्की दृष्टिमें विचार कर [ ] इस प्रकारके कोष्ठकके भीतर दिया गया है।

उदाहरस्पके लिए देखो पृष्ठ २१, २३, २८, २६, ३०, ४५, ४८, ६८, ७४, ⊏२, १०४, १२८, १४२, १६६ और २०८ झादि। तथा ताइपत्रके गल जानेसे स्वलित हुए पाठोंके उदाहरस्पके लिए देखो पृथ्ठ १५, ३१, ३२, २०८ झादि।

- २. ऐसे पाठ जो मूलमे प्रकरण् ऋौर ऋर्थकी दृष्टिसे ऋसंगत प्रतीत दृष्ट उन्हें उसी पृष्ठमें टिप्पणीमें दिखाकर मूलमें संशोधन कर दिया गया है। पर ऐसा वही किया गया है जहाँ विश्वस्त ऋाधारोंने संशोधित पाठका निश्चय किया जा सका है। इसके लिए देखो पृष्ठ १६, ३१, ४४, ४५, ४६, ५२ ऋौर ५८ ऋषि ।
- ३. एक दो ऐसे भी पाठ उपलब्ध हुए है जो या तो ब्राव्यवस्थित ढंगसे लिपिबद किए गये है या ताइपत्रीय प्रतिमें ही उनके क्रममें दोग है। ऐसा एक पाठ महावन्य प्रकृतिवन्धमें भी उपलब्ध होता है। एं सुमेरुचन्द्रजो दिवाकरके पास जो प्रति है उस आधारमें मुद्रित प्रतिमं उनके द्वारा उस पाठकी स्थित इस प्रकार निर्दिष्ट की गई जान पड़ती है—

देवेसु पंचणा० छदंसणा० बारसक० भयदुगुं० श्रोरालिय० तेजाकम्म० वयण्० ४ ध्रगु० ४ बादर-पज्ञत्त-पत्तेय-ियमिणं तित्थयरं पंचंतराह्याणं गृत्थि अतर । थीग्गिवित्तिम मिच्छतं श्रगंताणु ४ जह० अंतो० । इत्थि० णवुं सक० पचसंठा० जह० एग०, उक्क० श्रद्धारस-सागरोवमःणि सादिरेयाणि । एइंदिय-श्रादाव-धावरागां जह० एग०, उक्क० वे साग सादिरे० । एवं सब्बदेवेसु श्रप्पप्पा द्विदिश्चतर काद्म्बं । एइंदिएसु पच्णा० णवदसणा० मिच्छत्तं सोलसक० भयदुगुं० श्रोरालियतेजाकम्म० वरण ४ जह० एग०, उक्क० श्रातोसुहत्त । दो श्रायु० गिरयभंगो० । तिरिक्खगिदि-तिरिक्खगिदिवाशे० उज्जोवाणं जह० एग०, उक्कः ब्रह्मरससागरोवमाणि सादिरेगाणि । पृइंदिय-ब्रादाव-थावराण जहः एगः, वे सागः सादिरेयाणि । पृवं सञ्बदेवेसु श्रप्पपणो द्विदिश्र'तरं कादध्वं ।

[ मु. प्र., पृ. ७५-७६ ]

यह पाठ श्रादर्श प्रतिमे भी इसी प्रकार उपलब्ध होता है। किन्तु यह होना इस प्रकार चाहिए।

देवेसु पवणा ०-झदंसचा।०-वारसक-भय-दुगुं ०-झारालिय०-ते ज्ञा०-कम्म-झोरालियभ्रंगों-वयण्० ४ अगु० ४-बादर-पञ्जत-पत्तेय-ियमिण्-तित्ययर-पंचंतराह्याणं यात्यि श्रन्तरं । धीयातिद्वितिग-मिच्छत्त- श्रयांताणु ० ४ जह श्रांतो०, उक्क० एकत्तीससाग० देसू० । सादासा०-पुरिस०-चदुयोकि० मणुस०-पंचिदिय० समचदु-वज्ञत्तिस०-मणुमाणु०-पसर्व्याव-तत्त०-धिरादिदोयिगयुगरू-सुभग-सुस्सर-प्रादेज-जस०-भ्रजस० जह एगस० उक्क० अंतोमु० । हिथ्येवे० यातुं स-पंचसंद्राण-पचसं० श्रत्यसम्बाव-दूभग-दुस्वर-श्रयादेज-यातुचा-गोदाणं जह० एगस०, उक्क० एकत्तो साग० देसू। दो आयु० णिरयभगो । तिरिक्खगिदितिरिक्खगिद्रशरू उज्जोवाणं जह० एग०, उक्क० श्रद्धारससागरोमाणि सादिरेगाणि । एइंदिय-श्रादाव-धावराणं जह० एग० उक्क० सेसाग० सादि०। एवं सन्वदंवेसु । याविर श्रप्यप्यणे हिद्दि श्रांतरं काव्ववं ।

हमे प्रस्तुत प्रकरणमे इस प्रकारके जो पाट उपलब्ध हुए उन्हें हमने पादटिप्पणमे दंकर मूलमे संशोधन कर दिया है। इसके लिए देखों 9ष्ट २०६ स्त्रादि।

- ४. प्रतिमें कुछ प्रयोगोमें दीर्घ ईकारकी मात्राके स्थानमें हस्य इकारकी मात्रा दिखाई देती है। जान पड़ता है कि प्राचीन कनाडी लिपिम हस्य श्रीर टीर्घ स्वरका कोई मेट नहीं किया जाता रहा है। श्रतः हमने ऐसे स्थलोंपर व्याकरणके नियमानुसार ही हस्य श्रीर टीर्घ स्वरक रखनेका प्रयस्त किया है।
- ५. ब्रादर्श प्रतिमें 'वण्फिट' राज्दके स्थानमं कही कही वरण्फिट' ऐसा प्रयोग भी दृष्टिगोचर हुब्रा है। इसे कहीं कहीं लिपिकारने पीछेसे लाल स्थाहीसे संशोधित भी किया है। पर कही वह ब्रायुद्ध ही रह गया है। इसने सर्वत्र 'वर्ण्फिट्' पाठ ही रखा है।
- ६. प्राचीन कानडी लिपिम द श्रीर ध प्रायः एकते लिखे जाते हैं। इसके कारण् श्रादर्श प्रतिमं 'उपिणुधा' के स्थानमं प्रायः 'उपिणुदा' पाठ उपलब्ध हुश्रा है। यह स्पष्टतः लिपिकारकी श्रासावधानी है, इमलिए हमें जहां 'उपिणुदा' पाठ उपलब्ध हुश्रा वहां उमें 'उपिणुधा बना दिया है।
- ७. समप्र प्रन्थमे किसी वाक्य या शब्दकी पूर्ति विन्तु रखकर की गई है। कहीं कहीं ये बिन्तु जहां चाहिए वहां नहीं भी रखें गए है और कहीं कहीं उनकी आवश्यकता नहीं होनेपर भी वे रखें गये हैं। यह व्यत्यय आदर्श प्रतिमें सर्वत्र हिंगोचर होता है। मुद्रित प्रतिके साथ आदर्श प्रतिका मिलान करनेमें तो यह भी विद्रित हुआ है कि इस बातका प्रायः बहुत ही कम ध्यान रखा गया है कि मृल प्रतिमें कीन शब्द या वाक्य कितना निर्देष्ट है और कितने शब्दाश या वाक्याशकी पूर्तिके लिए विन्तुका उपयोग किया गया है। पहले हम मृल प्रति और आदर्श प्रतिके कुछ पाठान्तरीकी तालिका दे आए है। उसके देखनेसे इसका स्पष्ट पता लग जाता है। ऐसी अवस्थांभे हमें इस बातका स्वतन्त्र रूपने विचार करना पढ़ा है। फलस्वरूप जहां विन्तुकी हमने अनावश्यकता अनुभव की वहांगे उसे हटा दिया है और जहां उसकी आवश्यकता अनुभव की वहां उसकी पूर्ति कर दी है।
- च्रादर्शप्रतिमे ग्रानेक स्थलोपर मध्यक्त्व मार्गणांके प्रमङ्गमे खड्गसं०, उपममसं० सासणास० वेदरासं०' ऐसा पाठ उपलब्ध हुआ है! यहा 'स' के ऊपर ग्रानुस्वारकी श्रावश्यकता नहीं है। प्राचीन कनाडी लिपिमे श्रानुस्वार श्रीर वर्णिहत्व बोधक संकेत एक बिन्तु ही होता है। सम्भव है कि इसी कारणांसे यह अस हुआ है, अतएव ऐसे स्थानोपर हमने 'खड्गस० उत्तसमस०, सामणस०, वेदरास०' ऐसा संशोधित पाठ रखा है। कही कही 'जहि' के स्थानमें 'जिम्ह' श्रीर 'तंहि' के स्थानमें 'तिम्ह' इसी नियमक श्रानुसार किया गया है।
- ९. मूलमं 'कायजोगि' पाठके स्थानमं 'काजोगि' पाठ बहुलतामे उपलब्ध होता है। मुद्रित प्रति (प्रकृतित्रन्थ)में भी यह ब्यत्यय देखा जाता है। मूलमें इस प्रकारके पाठके लिपिबद्ध होनेका कारण क्या है इसकी

पुष्टिमं यद्यपि हमे निश्चित त्राधार नहीं मिला है तथापि पट्खरडागमके समप्र सूत्रोंमे 'कायजोगि' पाठ ही प्रयुक्त हुत्रा है यह देखकर हमने 'काजोगि' पाठके स्थानमें सर्वत्र 'काययोगि' पाठको स्वीकार किया है।

इसी प्रकार थोड़े बहुत मंशोधन श्रीर भी करने पड़े हैं, पर ऐसा करते हुए सर्वत्र मूल पाटकी रज्ञाका पूरा ध्यान रखा है।

### मंगलाचरण--

हम यह पहले ही लिख आये हैं कि महाबन्धके मुख्य अनुयोगद्वार चार हैं—प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध अनुभागबन्ध और प्रदेशबन्ध। इन चारों अनुयोगद्वारोंकी रचना स्वयं आचार्य भृतबिलने की है। यद्यपि अंथके प्रारम्भमे मङ्गल करनेकी परिवाटी पुरानी है पर पट्लरङागमके जीवस्थान और वेदनाखरङको छोड़कर शेप खरडोंके प्रारम्भमे स्वतन्त्र मङ्गल सूत्र उपलब्ध नहीं होता। उसमें भी जीवस्थानके प्रारम्भमे मङ्गलसूत्रके कर्ता स्वयं पुण्यत्त आचार्य है। आचार्य वीरसेनने मङ्गलके निषद और अनिबद्ध ये दो भेद करते हुए लिखा है।

तच मंगलं दुविहं-शिवद्यमणिवद्धमिदि । तथ्य शिवद्धं शाम जो सुत्तस्तादीए सुत्तकत्तारेश णिवद्धदे वदाणमोकारो तं णिवद्धमंगलं । जो सुत्तस्तादीए सुत्तकत्तारेश कयदेवदासमीकरो तमशिद्धमंगल । इदं जीवद्वाणं शिवद्धमंगलं । [जीवद्वासांतवरूवणा पृ० ४१ ]

'मङ्गल टो प्रकारका है—निवद्ध मङ्गल ख्रीर ख्रानिवद्ध मंगल । जो सूत्रके ख्रादिमें सूत्रकारके द्वारा इष्ट टेवता नमस्कार निवद्ध किया जाता है वह निवद्ध मङ्गल है ख्रीर जो सूत्रके ख्रादिमें सूत्रकारके द्वारा इष्ट टेवता नमस्कार किया जाता है वह ख्रानिवद्ध मङ्गल है। यह जीवस्थान निवद्ध मङ्गल है।

इस निवड़ ख्रौर ख्रनिबड़ परका खर्थ ख्रौर ख्राधिक स्पष्ट रूपसे समभानेके लिए, वेदनाखरडके कृति ख्रानुयोग द्वारका यर उद्धरण विशेष उपयोगी है। यहा वीरसेन स्वामी लिखते हैं —

'िरावद्धार्यावद्धभेष्या दुविहं मंगलं । तस्येदं किं णिवद्धमाहो श्रणिवद्धमिदि या ताव शिवद्धमंगल-मिदं; महाकम्मपयिहपादुहस्स किंद्यादिचउवीसश्रारियोगावयवस्स श्रादीष् गोदमसामिया परूविदस्स भूदविलभडारण्य वेयवालंडस्म श्रादीष् मंगलट्टं तत्तो श्रायेद्या ठविदस्स शिवद्धशविरोहादो ।'

निबद्ध ग्रोर ग्रानिबद्ध के भेदसे मंगल दो प्रकारका है। उनमेंसे यह मगल क्या निबद्ध है या ग्रानिबद्ध ? यह निबद्ध मंगल तो हो नहीं सकता, क्योंकि कृति ग्रादि चौबीस ग्रानुयोगोमं विभक्त महाकर्मप्रकृतिप्राम्त्रके ग्रादिमें गौतम स्वामीने इसकी रचना की है ग्रोर भ्तबिल भट्टारकने मंगलके निमित्त बहासे लाकर इसे वेदनात्वएडके प्रारम्भमं स्थापित किया है, ग्रातः इसे निबद्ध मंगल माननेमें विरोध ग्राता है।

इन टोना उल्लेखोंसे स्पष्ट है कि जीवस्थानके प्रारम्भमें जो पञ्च नमस्कार सूत्र उपलब्ध होता है वह स्वय ग्राचार्य पुपदन्तकी कृति है श्रीर वेदनाखरडके प्रारम्भमें जो ४४ मङ्गलसूत्र ग्राये हैं वे हें तो स्वयं गौतम स्वामीकी कृति, पर ग्राचार्य भूतवलिनं उन्हें वेदनाखरडके प्रारम्भमं लाकर मङ्गलके निमित्त स्थापित किया है।

इन दो खरडोके सिवा शेष खरडोके प्रारम्भमे स्वतन्त्र मङ्गल सूत्र क्यों नहीं रचे गये इम पर वीरसेन स्वामी वेदनान्वरङके प्रारम्भमे मङ्गलस्वोका उपसंहार करते हुए कहते हैं—

'उविर उच्चमाणेसु तिसु खंडेसु कस्सेदं मंगलं ! तिण्यिखंडायां । कुदो ? वश्गणामहाबंधाणमादीए मगलाकरणादो ।' [ पु० १०५ ]

'त्रामें कहे जानेवाले तीन त्वराष्टीमेरी किस खराडका यह मङ्गल है ? त्रामें कहे जानेवाले तीनों खराडों-का यह मङ्गल है; क्योंकि वर्गणा और महाबन्ध इन दो खराडोंके प्रारम्भम मङ्गल नहीं किया गया है।'

इस उल्लेखसे यह स्पष्ट प्रतिभासित होता है कि बीरसेन स्वामीके मतानुसार वेदनाय्वरङके प्रारम्भमें ग्राया हुग्रा मङ्गल ही महाबन्धका मङ्गल है श्रीर इसीलिए वहा ग्रालगसे मङ्गल नहीं किया गया है। पर मूडिवड़ीकी ताडपत्रीय प्रतिके श्राधारसे जो प्रति लिपि होकर हमारे सामने उपस्थित है उसमें प्रत्येक मुख्य ग्रानुयोगद्वारके प्रारम्भमं 'ग्रामो श्रारहेताणं' यह मङ्गलसूत्र स्थापित किया गया है। प्रकृतिबन्धका प्रथम ताइ-

पत्र बुदित होनेके कारण उसके सम्पादनके समय यह समस्या उपस्थित नहीं हुई। वहा तो वीरसंन स्वामीकी स्वनानुसार वेदनात्वरङ्का मङ्गलाचरण लाकर उससे निर्वाह कर लिया गया। पर स्थितिवन्धके प्रारम्भमं 'णुमो श्रारहंताण्' इस मङ्गल सूत्रको देखकर हमारे सामने यह प्रश्न था कि इस सम्बन्धमं क्या किया जाय। इमने इस सम्बन्धमं एक दो विद्वानोसे परामर्श भी किया। श्रान्तमें सबकी सलाहसे हम इसी निष्कर्ष पर पहुँ चे कि यदि मूल प्रतिमे स्थितिवन्ध, श्रानुभागवन्ध श्रीर प्रदेशवन्धके प्रारम्भमं यह मङ्गल सूत्र उपलब्ध होता है तो उसे वैसा ही रहने दिया जाय। यद्यपि हम जानते हैं कि स्थितिवन्ध, श्रानुभागवन्य श्रीर प्रदेशवन्धमं स्थाइका प्रारम्भ नही होता। महावन्ध स्थाइका प्रारम्भ तो प्रकृतिवन्धमं होता है तथापि इन श्रानुयोगद्वारोकं प्रारम्भमं इस मङ्गलस्त्रका निवंश क्य किसने किया इस बातका ठीक तरहमें निर्ण्य करनेका कोई साधन उपलब्ध न होनेसे उक्त मङ्गल सूत्रको यथास्थान रहने दिया गया है।

हमारे विचारसे ऐसा करनेसे एक बहुत बड़े सत्यकी रज्ञा हो जाती है। पाटक जानने ही है कि श्रमरावितीसे जो धवलाका प्रकाशन हो रहा है उसके प्रत्येक भागक प्रथम व मुख्युष्ठपर भगवस्पुष्पदन्तभूतबिजप्रणीतः
यह मुद्रित किया जाता है। जब कि सबको यह विदित है कि बारसेन स्वामीके मतानुसार श्राचार्य पुष्पदन्तने
केवल सत्यरूपणका रचना की है श्रीर श्राचार्य भूतबिकने शेष खुह खरूबने रचना की है। जीवस्थानदृष्यप्रमाखानुसमके मुद्रणके समय श्रादरणीय डा॰ हारालाज जीके सामने भी यह प्रश्न उपस्थित था। उस समय
हम वहीं घवला कार्यालयमे कार्य करते थे। प्रश्न यह था कि श्राचार्य पुष्पदन्तने श्राचार्य भूतबिक पास
जिनपालितको केवल सत्यरूपणा लेकर भेजा होगा या श्रपनी रूपरेखाका ज्ञान भी कराया होगा। विचार
वितिमयके श्रानत्तर उस समय निश्चय हुश्या था कि श्राधिकतर सम्भव तो यही है कि उन्होने प्रत्य रचनाकं
सम्बन्धकों समस्त विरोप जानकारीके साथ हो सत्यरूपणा लेकर जिनपालितको श्रा॰ भूतविक पास भेजा होगा
श्रीर इस तरह श्रुत रज्ञाका कार्य इन दोनों महान् श्राचार्योके संयुक्त प्रयन्तका एल जानकर तब यही निर्णय
किया गया था कि प्रत्येक भागमे दोनो श्राचार्योके नाम यथाविधि दियं जाने चाहिए।

इस समय जब हम महाबन्धके प्रत्येक श्रनुयोगद्वारके प्रारम्भमे जीवस्थानके मङ्गलाचरणको लिपिबद देखते हैं तो त्राखोके सामनं उस समयका समग्र इतिहास साकार रूप लेकर त्रा उपस्थित होता है। धन्य है उन प्रातः स्मरणीय चन्द्रगुक्तानिवासी श्राचार्य धरसेनको जिन्हांने श्रपनी मृद्धावस्थाकी चिन्ता न कर श्रुत रहाकी पुनीत भावनासे श्रपने श्रनु रूप योग्य दो शिप्योको प्राप्त कर उन्हे श्रपना समग्र ज्ञान समापित कर शान्तिकी साम ली श्रीर धन्य है उन परम श्रुतधर श्राचार्य पुष्पदन्त श्रीर भूलवितको, जिन्होंने गुरु श्राज्ञाको प्रमाण मानकर पर्खण्डागमकी रचना द्वारा न केवल श्रपने गुरुकी इच्छाकी पूर्ति की श्रापि तु सम्यक् श्रुतको जीवित रखनेका श्रेय प्राप्त किया।

### श्राभार—-

किसी भी कार्यको योग्यतापूर्वक सम्पन्न करनेकं लिए श्रानुकृत साधन सामग्रीका सर्वोपरि स्थान है। हम दूसरोकी नहीं कहते, श्रापनी ही कहते हैं। श्रानेक बार कुछ प्रमुख विपयोपर हमने लिखनेका विचार किया, कई योजनाए बनाई पर श्रानुकृत साधनोंके उपलब्ध न होनेंस हम एक भी पूरी न कर सके। कुछका तो श्राब हमे ही स्वय ज्ञान नहीं है।

महाबन्धके सम्पादनकी स्रोर में स्वयं ध्यान दूं यह अनुरोध चिरकालमें मेरे निकटवर्ती व दूरवर्ती मित्र मुफले करते द्वार हैं। उनको स्नन्तः प्रे रखावश ही मुफ्ते इस द्वार ध्यान टेना पड़ा है। मैं श्रीमान् इा० हीरालाल जीको द्रापना द्वान हितेषी मानता हू। सम्पादन सम्बन्धी जो कुछ भी श्रानुभव द्वार हात मुफ्ते मिला है यह उनकी ही सत्कृपाका फल है। स्राव भी वे मुफ्ते श्रानेक उपयोगी स्चनाश्रांने श्रानुधान करते रहते है। कुछ काल पूर्व उन्होंने मुफ्ते धलक्ष खल्या था। व मेरी विखरी हुई शक्तिको देखकर खिलसे हो उठे थे। मेरे लिए उनका वह पत्र स्वरूपसम्बोधनके समान था। उसने मेरी केवल निद्रा भङ्ग हुई श्रापि तु मुफ्ते श्रापने कर्तव्यका बोध हुश्रा। उमीका यह फल है जो इस समय पाठक देख रहे हैं।

महाबन्धका प्रकाशन भारतीय ज्ञानपीठमे हो रहा है। इसके संस्थापक श्रीमान् दानवीर सेठ शान्तिप्रसाद जी ग्रौर ग्रथ्यक्षा उनकी मुयोग्य पत्नी श्रीमती रमारानी जी है। प्रारम्भते ही इसके संचालनका उत्तरदायिन्व श्रीमान् श्रयोध्याप्रसाद जी गोयलीय सम्हाले हुए हैं। वे ही इसके मन्त्री हैं। मुक्ते महाबन्धके सम्पादन श्रीर प्रथम प्रकृ पाठके लिए संस्थाकी स्रोरसे हर तरहकी सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारतीय ज्ञानपीठके मैनेजर श्री बाबूलाल जी 'फागुल्ल' तो सब वातोंका ध्यान रखते ही है साथ ही श्री प० महादेव जी चतुर्वेदी जी व्याकरणाचार्यका भी इस काममें हमें पूरा सहयोग मिलता रहता है। प्रथम प्रक्र हम उनके साथ ही मिलकर देखते हैं। इस प्रकार महाबन्धके सम्पादनमं उक्क महानुभवोंका प्रत्यक् स्त्रोर परोक्त सम्बन्ध होनेमे ही हम इस कामका निर्वाह कर सके है श्रतएव इन सबके हम श्राभारी है।

त्रप्रतुवाद श्रीर सम्पादनमं हमने बहुत ही सावधानीं काम लिया है फिर भी भ्रम या श्रज्ञानवश कुछ दोप रह जाना बहुत सम्भव है। उदाहरणार्थ-पृष्ठ २१ प्राक्त ७ में 'कम्मांडदी कम्म०' के पहले 'श्रबाहू शिया' पाठ होना चाहिए । इसी प्रकार पृष्ठ २३६ पंक्ति २ में भी कोष्ठकके भीतर 'श्राबाधू०' पाठ श्चिधिक हो गया है। त्र्यतएव विशेषज्ञ स्त्रीर स्वाध्यायदेमो बन्धु पूर्वापरका विचार कर इसका स्वाध्याय करें त्र्योर जो दोप उनकी समक्तमे त्र्यावे उनकी सूचना हमें त्र्यवस्य देनेकी कृपा करे।

फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री

### प्रकाशन-व्यय

१४३४)॥ कागज २२ × २६ = २८ पौएड ६८ रीम १२ शीट

२१८२) छपाई ६१ फार्म १०००) जिल्द वॅधाई

६०) कवर कागज

५०) कवर छपाई

२०४) कार्यालय व्यवस्था

१२०) पृक्ष सशोधन १०००) मेंट, ब्रालोचना १०० प्रति १२५) पोस्टेज ग्रंथ मेट भेजनेका

२७५०) कमीशन, विज्ञापन, विक्री व्ययादि

कुल लागत ११३००)॥ १००० प्रति छपी । लागत एक प्रति ११।)।।। मूल्य ११ ६०

### कर्ममीमांसा

### १. कर्मवादकी युक्ति

भारतीय दर्शनका ख्रान्तम लक्ष्य है मुक्ति प्राप्ति । इसमे जीवकी उत्क्रान्ति, गति, ख्रागति ख्रीर परलोक विद्याका युक्तियुक्त विचार उपस्थित किया गया है । सब ख्रास्तिक दर्शन इस विपयम एकमत है कि जीव ख्रपनी कमजोरीके कारण वेंधता है ख्रीर उसके दर होने पर मक्त होता है । समयदासूतम कहा है—

> 'रतो बधदि कम्मं मुचदि जीवो विरागसंपत्तो। एसो जिणोवदेसो तभ्हा कम्मेसु मा रउज॥१५०॥'

तीर्थद्वरोका उपदेश है कि रागी जीव कमोंको वॉधता है श्रीर वैराग्ययुक्त जीव उनसे मुक्त होता है। इसलिए ग्रुभाशुभ कमोंम श्रनुरागी होना उचित नहीं है।

प्राचीन ऋषियोंने जीवकी बद्ध ख्रोर मुक्त हो ख्रवस्थाएँ मानी है। इसमें ममस्त जीवराशि दो भागोमं विभक्त हो जाती है—संसारी जीव ख्रोर मुक्त जीव। जो संसार ख्रर्थात् चतुर्गति योनिम परिभ्रमण करते रहते हैं वे ससारी जीव है ख्रीर जो इस प्रकारके परिभ्रमणसे मुक्त है वे मुक्त जीव है। प्रथम प्रकारके जीव राग, द्वेप ख्रीर मोहके ख्रथीन हो कर निरन्तर पाँच प्रकारक संसारम परिभ्रमण करते रहते है। समीचीन द्वार ख्रोर समीचीन प्रजा ख्रोर समीचीन चर्याक प्रमास होनेक पूर्वतक वे इस परिभ्रमणसे मुक्ति प्राप्त करनेमें ख्रममर्थ रहते है। इससे प्रथम प्रकारक जीव ससारी कहलांत है। ख्रोर ये ही जीव संसारका उपरम हो जाने पर मुक्त कहलांने लगते है।

इनमेसे संसारी जीव अनेक भागोम विभक्त है-कोई एकेन्द्रिय है और कोई द्वीन्द्रिय । त्रीन्द्रिय, चतुरिन्टिय स्मौर पञ्चेन्टिय ये भी ससारी जीवोंके ही भेद हैं। एकेन्द्रिय जीव पृथिवीकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक ग्रौर वनस्पतिकायिककं भेदसे पाँच प्रकारके हैं। जिनके एक मात्र स्पर्शन (छ कर जाननेवाली) इन्द्रिय होती है उन्हें एकेन्द्रिय जीव कहते हैं। ये पाँचो ही प्रकारके जीव स्पर्शन इन्द्रिय द्वारा विषय प्रदर्श करते है । इनके रसना (चलकर जाननेवाली इन्द्रिय) ग्राटि ग्रन्य इन्द्रियाँ नहीं होती, इसलिए ये एकंन्द्रिय कहे जाते है। द्वीन्द्रिय जीव वे है जिनके स्पर्शन ख्रीर रसना ये दो इन्द्रियाँ होती हैं। लोकम लट केंचुत्रा त्यादि ऐसे त्रमाणित जीव देखे जाते हैं जो कभी तो स्परान द्वारा विषय ग्रहण करते हैं त्रीर कभी रसना द्वारा, इसलिए इन्हें द्वीन्द्रिय जीव कहते हैं। त्रीन्द्रिय जीव वे हैं जिनके स्पर्शन, रसना ग्रीर घाण (मगन्धि ऋौर दर्गन्धिका ज्ञान प्राप्त करनेवाली इन्द्रिय) ये तीन इन्द्रियाँ होती है । ये जीव इन इन्द्रियां द्वारा विषय प्रहण करते हैं, इसांलए इन्हें जीन्द्रिय जीव कहते हैं। इनमें पिपीलिका, गांभी और युक आदि जीवोकी परिगणना की जाती है। चत्रिन्द्रिय जीव वे है जिनके स्पर्शन रसना, घाण ख्रीर नेत्र ये चार इन्द्रियाँ होती है। यं जीव इन चार इत्द्रियो द्वारा विषय ग्रहण करते हैं, इसलिए इन्हें चतुरिन्द्रिय जीव कहते हैं। अमर, पतङ्ग ग्रीर मक्ती ग्रादि जीवोकी इनमें गिनती की जाती है। जिनके स्पर्शन, रसना, घाए, नेत्र ग्रीर कान ये पाँच इन्द्रियाँ होती हैं वे पञ्चेन्द्रिय जीव हैं। समनस्क श्रीर श्रामनस्क ये इनके मुख्य भेद है। दूसरे राज्दोम इन्हें संजी ख़ौर ख़संजी भी कहते हैं। उक्र पॉचो इन्द्रियोंके साथ जिनके हेय ख़ौर उपादेय पदार्थोंका विवेक करनेमें दत्त तथा क्रिया स्त्रीर स्त्रालापको भ्रहण करनेवाला मन होता है वे समनस्क जीव है स्त्रीर शेप स्त्रमनस्क जीव है । ग्रामनस्क जीव मात्र तिर्यञ्चयोनिवाले होते है किन्तु समनस्क जीव नारक, तिर्यञ्च, मनुष्य ग्रौर देव इन चार भागोंमें विभक्त है। इनमेंसे तिर्यक्ष ग्रीर मनुष्य सबके प्रत्ययंक विषय है ग्रीर शेप दो प्रकारके जीव श्रागमसे जाने जाते हैं।

जैनदर्शनमं ससारके समस्त पटार्थ छह भागोंमे विभक्त किये गये हें—जीव, पुद्रल, धर्म, ग्राथमं त्राकारा श्रीर काल । इनका विवेचन जैन ग्रागममं विस्तारके माथ किया गया है । जीवके विपयमं समय-प्राम्त्रते लिखा है—

### "श्ररसमरूवमगंधं श्रव्वत्तं चेदरा।गुरामसरं। जारा श्रलिंगगहरां जीवमशिहिद्रसंठारां॥४९॥''

जो रसरिहत है, रूप रहित है, गन्धरिहत है, इन्द्रियोंके ग्रगोचर है, चैतन्य गुणवाला है, शब्द गहित है, किसी चिन्हके द्वारा जिसका ग्रहण नहीं होता ग्रौर जिसका ग्राकार कहा नहीं जा सकता वह जीव है।

जीवका यह लत्त्रण त्रिकालान्वयी है। उसमं चेतन धर्मकी विशेषता है। यह जीवका श्रसाधारण धर्म है; क्योंकि चेतनाकी जीवके साथ समव्याप्ति है। जीवकी पहिचानका यह प्रमुख चिन्ह है।

कुछ मतवादी चेतना की उत्पत्ति पृथियी ब्रादि मृतचतुष्टयके योग्य सिम्मश्रम् का फल मानते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा गेहूँ ब्रादि पदार्थीम मादकताका प्रातुर्मीय होता है उसी प्रकार पृथियी ब्रादिके योग्य मिश्रम् नेतनाकी उत्पत्ति होती है। जब तक इनका योग्य सिम्मश्रम् बना रहता है तभी तक वहाँ चेतना वास करती है। इनका विघटन होने पर चेतना भी विघटित हो जाती है। न परलोक है, न कमें है ब्रीर न कमेंका फल है।

बौद्ध दर्शन भी जीवकी पृथक् सत्ता स्वीकार नहीं करता । बुद्धने जिन दम यातोको स्रव्याकृत माना है उनमें स्रात्मा शरीरसे भिन्न है कि स्राभिन्न है, मृत्युके बाद वह रहता है या नहीं रहता ये प्रश्न भी सिम्मिलित है । बौद्ध दर्शनमें स्रात्माको रूप वेदना, संज्ञा सस्कार स्रोर विज्ञानका पुञ्जमात्र माना गया है । मिलिन्द प्रश्नमें भदन्त नागसेनने राजा मिलिन्दके सामने स्रात्मस्वरूपका वर्णन एक वड़ी मुन्दर उपमाके द्वारा किया है । नागसेनने राजासे पृष्ठा कि इस दुपहरियंकी कड़कड़ाती धूपमें जिस रथ पर सवार होकर स्राप इस स्थान पर पधारे हैं । उस रथका इदिमत्थं वर्णन क्या स्राप करते हैं ? क्या दण्ड रथ है या स्रात्म तपर पधारे हैं । उस रथका इदिमत्थं वर्णन क्या स्राप करते हैं ? क्या दण्ड रथ है या साक्ष त्येष करने पर फिर पृष्ठा कि क्या चक्के रथ है या रिस्त्यों रथ है, लगाम रथ है या चावुक रथ है ? बार बार निषेध करने पर नागसेनने राजासे पृष्ठा स्रात्मित्र रथ क्या चीज है ? स्रात्मा मिलिन्दको स्वीकार करना पढ़ा कि दण्ड, चक्र स्रादि स्रवयोंके स्राधारपर केवल व्यवहारके लिये 'रथ' नाम दिया गया है, इन स्रवयोंको छोड़कर पृथक् रूपमें किसी स्रवययोंकी सत्ता नहीं टीख पड़ती । तत्र नागसेनने वतलाया कि ठीक यही दशा स्राक्षाकी भी है । पञ्चस्कन्ध स्रादि स्रवययोंके लिये ही दिया गया है । स्रात्मा वास्तिवक मत्ता है ही नहीं । बुद्ध दर्शनने स्रात्मा' नाम केवल व्यवहारके लिये ही दिया गया है । स्रात्माकी वित्तविक मत्ता है ही नहीं । बुद्ध दर्शनने स्रात्मा उपयेस स्थात उपयेश हसी स्राधार पर स्थित है ।

इस प्रकार जीवकं ब्रास्तित्वकं न माननंवाले या उसे सशयकी दृष्टिसे टेम्बनेवाले मुख्य दर्शन दो है। शोप सभी पोर्वात्य दर्शनकारोने उसकी स्वतन्त्र मत्ता किसी न किसी रूपम स्वीकार ही है। इनमंसे प्रथम मत बहुत प्राचीन है। लोकम इसकी चार्याक या लोकायतिक इस नामसे प्रसिद्धि है। यह मात्र इन्द्रिय प्रत्यक्को प्रमाण मानता है, इसलिए यह ब्रातीन्द्रिय जीव, धर्म, ब्राधम ब्राकाश ब्रोर काल द्रव्यको तथा परलोक ब्रोर मुक्ति ब्रादि तत्वोको स्वीकार नहीं करता।

किन्तु विचार करने पर ज्ञात होता है कि जीव पृथिवी ब्राटिक योग्य सिम्मश्रणका फल नहीं है, क्योंकि पृथिवी ब्राटि प्रत्येक तत्त्वमें चेतना गुण्की उपलब्धि नहीं होती, इसलिए उन सबके सिम्मश्रण्से मला उसकी उत्पत्ति हो ही केंमे मकती हैं । गेहूँ ब्राटिक सङ्गाने पर उसमें जो मादकता दिखाई देती है वह उनका नया धर्म नहीं है । किन्तु यह माटकता इन पदार्थोंम न्यूनाधिकरूपसे सटा विद्यमान रहती है। सङ्गाने ब्राटिसे मात्र उसका विशेष रूपने ब्राविमीव टेखा जाता है। एक मनुष्य भोजन करता है, उसे कम ब्रालस्य ब्राता है ब्रोर

१. भारतीयदर्शनसे ।

दूसरा मनुष्य भोजन करता है, उमे ऋषिक ऋालम्य ऋाता है। इसका एक कारण इस माटकताकी न्यूनाधिकता भी है, इसलिए मिद्राके दृष्टान्त द्वारा जीवको भूतचनुष्टयका परिणाम मानना उचित नहीं है।

जीव द्रव्य है श्रीर उसका स्वतन्त्र श्रास्तित्व है। इन्द्रियों द्वाग उसका श्रान्य स्थूल पदायोंके समान प्रह्ण न होने पर भी उसके श्रास्तित्वको श्राम्बीकार करना वृद्धिकी विष्ठम्मना मात्र है। लोकमे ऐसे श्रानेक पदार्थ हैं जिनका इन्द्रियोंके द्वारा प्रह्ण न होने पर भी श्रानुमान प्रमाणके द्वारा उनका श्रास्तित्व सिद्ध होता है। उदाहरणार्थ पृथिवी श्राटिके श्राटम्भक परमासुश्रोंका चान्तुप प्रत्यत्त् नहीं होता पर क्या इतने मात्रमे उनका श्रास्त्रात्व माना जा सकता है? कभी नहीं। इसी प्रकार यद्यपि जीव तत्त्वका इन्द्रियों द्वारा प्रह्ण नहीं होता है तथापि श्रान्मान श्राटिके द्वारा उसका श्रासित्व मिद्ध होता है।

जिस प्रकार किसी यन्त्रप्रतिमाकी चेष्टाग्रोको दंखकर उसके प्रयोक्षाका ग्रास्तित्व जाना जाता है उसी प्रकार सम्भापण, हलन-चलन, श्वामोच्छ्वासका प्रहण करना श्रोर छोड़ना तथा श्राहारका लेना श्रादि क्रियाश्रोंको दंखकर जात होता है कि इस शारीरका प्रयोक्षा कोई श्रन्य पदार्थ है जो शारीरके प्रत्येक श्रावयवमे व्यास कर रह रहा है।

यह तो हम प्रत्यक्षमे ही देखते है कि जीवत् रागीग्मे मृत रागीग्मे मोलिक स्नन्तर है। जीवत् रागीग्मे ऐमी किसी वस्तुका वास स्नवश्य रहता है जो स्वासोच्छ्र वास लेता छोड़ता है, उस द्वारा किया करनेमे महायता प्रदान करता है, किसी वस्तुके विस्मृत हो जाने पर उसे याद करता है, इच्छा करता है, इच्छा करता है, इच्छा करता है, इच्छा करता है, स्वीर स्नामिक त्याग करता है। स्व-परका भेद करता है, गिर्मत व रुपया, स्नामा, पाईका हिमाव लगाता है, यशकी कामना करता है और विश्वकी सुव्यवस्था व स्नामोन्नतिक उपय सोचता है। यह कहना विशेष युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता कि भृत चतुष्टयके योग्य सम्मिन अगुमे नैतन्य तस्वकी उत्पांत होती है, क्योंकि जो शक्ति स्नलग-स्नलग पृथिवी स्नादिमें नहीं पाई जाती वह उनके सिम्मुश्रम्मे नहीं उत्पन्न हो सकती।

हम उंग्वते हे कि बालक जन्म लेते ही तुम्प्रपानकी इच्छा करता है। माताके स्तनसे उसका मुह लगाने पर यह दूध पीने लगता है। कुछ एंमे भी बालक उंग्वं गये हे जो ख्रायंन पूर्वजन्मका कृतान्त सुनाते है। श्री रतनलालजीने ख्रापनी खातमग्रहस्य नामक पुस्तकमे देश विदंशको ऐमी कई घटनाएं निवद्ध की है। एक घटना वंग्लीकी है। बात सन १६२६ की है। केक्यनन्दन वकीलके यहा एक पुत्र उत्पन्न हुद्या। जब वह बालक पाँच वर्गका हुद्या ख्रोर बोलना सीख गया तो वह ख्रापने पूर्वजन्मकी वाते कहने लगा कि पूर्वजन्ममें में बनारस निवासी बबुद्या पाडेका पुत्र था। उम बालकके पिता श्री केक्यनन्दन कई मित्रोके साथ उम बालकको बनारस ले गये ख्रीर बालकके बतलाये हुए स्थान पर गये। उम समय बनारमके जिलाधीश श्री बी० एन० मेहता भी उपस्थित थे। बालक बबुद्या महाराज तथा उम मोहल्लेके एकत्रित सजनोको उनके नाम ले लेकर पुकारने लगा ख्रीर उनमें मिलनेकी उन्मुकता प्रकट करने लगा। उसने ख्रुपने पूर्व जन्मके घर तथा बहुत मी बस्तुद्योको पहिचान लिया ख्रीर ख्रनेक प्रन पृक्षने लगा कि ख्रमुक ख्रमुक वन्तुएं कहाँ है ख्रीर केसी है। उम बालकका बनलाया हुद्या पूर्व जन्मका कृतान्त विल्कुल मच निकला।

भूत प्रतिकी कथाएं भी श्रक्सर लोग सुनाया करते हैं। कुछ पश्चिमीय विद्वानोने इनका सप्रमाण सक-लन भी किया है। भारतीय समाचार पत्रोमें भी ये प्रकाशित होती रहती है। इनसे सम्बद्ध कई घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें श्रमस्य नहीं माना जा सकता। श्रक्सर ये प्रेत वहीं पर क्रियाशील दिखाई देते हैं जहा पर इनका पूर्व जनमका किसी न किसी प्रकारका सम्बन्ध होता है।

प्रश्न यह है कि यह सब क्यों होता है ? जीवको शारीरमें ऋभिन्न मानने पर न तो बालकको दूच पीने की इच्छा हो सकती है, न वह पूर्व जन्मकी स्मृति रख सकता है ऋौर न ही भृत-प्रेत योनिकी विविध घटनाऋों का सम्बन्ध ही विठाया जा सकता है, किन्तु यह सब होता ऋवश्य है। इससे शात होता है कि शारीरमें भिन्न कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व ऋवश्य है। जब हम किसी बालकको शिद्धा दीद्यासे दीचित करते हैं तब हमें यह देखना होता है कि उसकी स्वा-भाविक रुचि क्या है ? यदि उसकी इच्छाके श्रानुकूल सामग्री जुटा दी जाती है तो उसकी उन्नित होनेमें देर नहीं लगती श्रीर यदि इच्छाके प्रतिकूल कार्य किया जाता है तो उसे बड़ा निराश होना पड़ता है। विचा-गीय यह है कि ऐसा क्यों होता है ? यह कौन सा तत्त्व है जो उससे ऐसा करता कराता है। वैज्ञानिकोंने प्राणी की इस प्रश्नतिका सूद्धम निरीच् ए करनेका प्रयन्न किया है। वे तत्काल जीवके श्रास्तित्वके विषयमें एकमत भले ही न हो सके हों, पर इस तत्त्वकी सत्ताको श्रास्वीकार करना उनकी शक्तिके बाहर है।

यह बात हम प्रतिदिन के व्यवहारसे देखते हैं कि जब कोई श्रम्य ब्यक्ति हमें दुःख पहुँचानेकी चेष्टा करता है तब हमें क्रोध श्राता है श्रीर यदि कोई श्रपमान करना चाहता है तो श्राहंकारसे हमारा श्रातमा श्रमिभृत हो जाता है। किन्तु जल्दी या देरमें हम इस श्रवस्थासे हटना चाहते हैं। प्रकृतमें विचारणीय यह है कि इस प्रकार क्रोध करनेवाला या उससे हटनेवाला व्यक्ति क्रोन है ? क्या ऐसी विलक्ष्ण मानसिक क्रिया-प्रतिक्रिया किन्हीं जड़ तत्त्वोंके सम्मिश्रण्से सम्भव हो सकती है! 'हाँ' में इसका उत्तर देना कठिन है।

हमने ऐसे बहुतसे प्राणी देखे हैं जिनका किसी प्रकारका ऋविष्ट करनेपर वे चिरकालतक उसकी वासना से श्रामिन्त रहते हैं श्रोर कालान्तरमें संयोग मिलनेपर वे उसका वरला लेनेसे नही चूकते । हम यहां यह कह सकते हैं कि ऐसी वासना वर्तमान जीवनतक ही सीमित रहती है, जन्मान्तरमें इसका श्रन्वय नहीं देखा जाता । किन्तु यदि जन्मान्तरकी बात छोड़ भी दी जाय तो भी यह तो देखना ही होगा कि एक पर्यायके भीतर ही चिरकालतक ऐसी वासना क्यों देखी जाती है ? क्या बिना स्मृतिके इस प्रकारकी वासनाका बना रहना सम्भव है । मालूम पड़ता है कि जड़ तत्त्वोसे विलच्च स्मृतिजानका श्राधारभूत कोई स्वतन्त्र व्यक्तित्व श्रवश्य है । प्राचीन ऋषियोंने इसे ही जीवशाब्दसे पुकारा है । प्राचीन साहित्यमें इसके गुर्गोका ख्यापन श्रनेक प्रकार से किया गया है । नेयायिक वैशेषिक दर्शनने विश्लेषण करके संसारी जीवके बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेप, प्रयन्त, धर्म, श्रधर्म श्रोर संस्कार ये नो विशेष गुण किल्पत किये हैं । इनकी तुलना हम जैन दर्शनके श्रनुसार कर्मीनिमित्तक भावोसे कर सकते हैं । जैन दर्शनमें जीवकी श्रनन्त श्रनुजीवी शाक्तियां मानी गई हैं । उदाहरण स्वरूप जान, दर्शन, सम्यकत्व, सुख, ज्ञान, मार्दव, श्राक्व, भोग, उपभोग श्रोर वीर्य ये जीवके श्रनुजीवी गुण हैं । प्रदूलोंके संयोगसे न होकर ये श्राहमांके स्वतन्त्र व्यक्तित्वको प्रख्यापित करते हैं ।

प्राचीन साहित्यमें जीवका स्रास्तित्व सिद्ध करनेके लिए मुख्य हेतु 'अहंमत्ययवेय' दिया जाता है इसलिए यहां इस 'श्राहम्'का ज्ञान कराना स्रावश्यक हो जाता है। यह तो हम प्रत्यत्त्वे ही देखते हैं कि जहाँ हसाग निवास है वहां हम अपने पदायोंसे घिरे रहते हैं। उनमेसे कुळ जड़ होते है श्रीर कुछ जेतन। ये प्रति दिन हमारे उपयोगमें आते है। इसलिए इनकी हम सम्हाल करते हैं। पर इन्हें हम अपने शरीर या आत्मासे अधिक प्रिय नहीं मानते। शरीर रज्ञाका श्रीर मुख्यतः आत्मरत्ताका प्रश्न उपस्थित होनेपर हम इन्हें त्याग देते हैं। शरीरकी भी यही अवस्था होती है। जहांतक वर्तमान जीवनमें रित रहती है या शरीरके रहते हुए किसी प्रकारका आनिष्ट नहीं प्रतीत होता वहीं तक हम उसकी रज्ञा करते हैं, अन्यथा उसका त्याग करनेमें भी हम संकोच नहीं करते। इस प्रकार वर्तमान जीवनकी घटनाओंसे हम टेखते हैं कि इन विविध प्रकारके संयोग-वियोगोंमें भी हमारा 'श्राहम्' न तो भौतिक जगत्ते सम्बन्ध रखता है और न बाह्य जेतन जगत्ते ही। उसकी सीमा इन सबसे परे अपनेम सुरित्त रहती है। बड़े-बड़े ज्ञानी मृनियोंने अनुभव द्वारा उस आहंप्रत्ययवेय तस्वका निर्णय किया है। उनकी स्थानुभव पूर्ण वाणी क्या कहती है यह उन्हींके शब्दोमें मुनिए—

'श्रहमिक्को खलु सुद्धो दंसण्याणमङ्श्रो सदारूवी। ण वि श्रत्थि मज्भ किंचि वि श्रयण परमाणुमित्तं पि॥'

[ ग्रा० कुन्दकुन्द ]

श्रहं प्रत्ययवेद्य मैं एक हूँ, श्रुद्ध हूँ, ज्ञानदर्शन स्वभाव हूँ श्रीर रूपादि भौतिक गुर्णोंने रहित हूँ। ये सब बाह्य जगत्मे सम्बन्ध रखनेवाले यहाँतक कि परमाश्रु मात्र भी मेरे नहीं हैं। इसी बातको दूसरे शब्दोंमें उन्होंने यों व्यक्त किया है-

एगो मे सासदो श्रादा गाग्यदंसग्छन्खणो। सेसा मे बाहिरा भावा सम्बे संजोगलन्खगा॥

[ श्रा॰ कुन्दकुन्द ]

मेरा त्र्यात्मा शाश्वत होकर स्वतन्त्र तो है ही किन्तु उसका स्वभाव भी एकमात्र ज्ञान दर्शन है। इसके सिवा मुफोर्न त्र्योर जो कुळ भी दिखलाई देता है वह सब संयोगका फल है।

इन प्रमाणोंसे ख्रात्माके ब्रस्तित्वपर मुन्दर प्रकाश पड़ता है। यहां मुख्य रूपसे ब्रात्माको जान दर्शन स्वभाववाला वतलाया गया है क्योंकि इनका ख्रम्बय एकमात्र चेतनके साथ देखा जाता है। जहाँ चेतना है वहाँ जान दर्शन है ब्रोर जहाँ जान दर्शन है वहाँ चेतना है। इनकी परस्परमें व्याप्ति है।

प्राचीन साहित्यमे चेतनके मुख्य नाम तीन मिलते है—जीव, श्रात्मा श्रीर प्राणी। जीव यह नाम जीवन किया की प्रधानता से रखा गया है। श्रात्मन् शब्दका ब्युत्पत्ति लभ्य श्र्यय है—श्राप्नोति व्याप्नोतीति श्रात्मा—जो स्वीकार करता है या व्याप्त कर रहता है। संसार श्रवस्थामें जीव इन्द्रियों द्वारा विपयोंको प्रहण करता है श्रीर कैवल्य लाभ होनेपर सबका वह जाता दृष्टा बनता है, इसलिये इसका श्रात्मा यह नाम भी सार्थक है। श्रीर प्राणी कहनेने इसके विविध प्रकारके प्राणोंका बोध होता है। हमें मनुष्यके रारीरमें पाँच ज्ञानेन्द्रियोंकी उपलब्धि होती है। इन द्वारा वह विविध प्रकारके विपयोंको प्रहण करता है। इनके सिन्ना वह मनसे सोचता विचारता है, श्रासीच्छ्रास लेता है, श्रारीरमें विविध प्रकारकी चेष्टाएँ करता है, बचन बोलता है श्रीर एकके बाद दूसरे शारीरको धारण करता है। पाँच इन्द्रियाँ, श्रवासोच्छ्रास, श्रायु, कायवल, वचनवल श्रीर मनोवल ये रस प्राण् हैं जिनसे इसका प्राणी यह नाम भी सार्थक है। ये ही रस प्राण व्यवहारने जीवन क्रियांके प्रयोजक माने गये हैं। इन द्वारा भौतिक शारीरमें जीवके श्रास्तिचका जान होता है।

हम पहले इसी जीवके मुक्त स्त्रीर संसारी ये दो भेट करके संसारी जीवके स्त्रनेक भेदींका निर्देश कर स्त्राये हैं। प्रश्न यह है कि सब जीव एक समान स्वभाववाले होकर भी उनके ये विविध भेद क्यो दिखाई देते हैं। क्या विना कारएके वे इन विविध प्रकारके भेदोंको स्त्रीर विविध प्रकारके शील स्वभावोको धारण कर सकते हैं। जैन दर्शन इसी प्रश्नका उत्तर कर्मको स्वीकार करके देता है।

नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती कर्मके अस्तित्वको स्वीकार करते हुए गोम्मटसार जीवकाएडमे कहते हैं---

"जह भारवही पुरिसो वहहू भरं गेहिऊण कावडियं।

एमेव वहड् जीवो कम्मभरं कायकावडियं॥२०१॥''

जिस प्रकार भारको बहन करनेवाला पुरुष कावरके सहारे उसको होता है उसी प्रकार कायरूपी कावर-का सहारा लेकर यह जीव कर्मरूपी भारका वहन करता है।

ये ही कर्म जीवकी इन विविध अवस्थात्रोंके कारण हैं।

साधारणतः इस विषयमं यह प्रश्न किया जाता है कि गर्भमं माता पिताके रज-वीर्यके मिलनेसे बालककी उत्पत्ति होती है। विश्वके सब संसारी जीव तीन भागों में बटे हुए हैं—कुछ जीव गर्भज होते हैं, कुछ जीव सम्मूच्छ्रंन होते हैं छोर कुछ जीव उपपादज होते हैं। इनमेंसे जिन जीवोंकी उत्पत्तिके जो साधन निश्चित हैं उन्हींने उन जीवोंकी उत्पत्तिके होती है।

इस समय वैज्ञानिकोंने विविध प्रकारकी वनस्पतियों पर कुछ प्रयोग किए हैं जिनमे उन्हें सफलता भी मिली है। वे खट्टे नीबुको प्रयोग द्वारा मीठा कर सकते हैं पूर्लोका रंग और ऋकिति भी बदल सकते हैं। इंजक्शन द्वारा पशुऋों और मनुष्योंकी नस्लमें भी वे सुधार कर सकते हैं। इसने भी ऋपने-ऋपने नियत साधनोंसे उस-उस जीवकी उत्पत्तिका ज्ञान होता है।

इसी प्रकार प्रत्येक जीवका शील-स्वभाव त्र्यौर शरीरकी रचना बाह्य परिस्थिति पर त्र्यवलियत जान पड़ती है। एक जीव कोधी होता है त्र्यौर दूसरा शान्त। यह भेद उस-उस जीवकी शरीर रचना त्र्यौर बाह्य परिस्थितिपर श्रवलिम्बत है। सामुद्रिक शास्त्रमें भी इसके कुछ निश्चित नियम दिए गए हैं। इसिलए यह शंका होती है कि जिन कारणोंसे जीवकी उत्पत्ति होती है या जिन कारणोंसे उनका शील-स्वभाव बनता है उनके सिथा इनकी उत्पत्तिका कर्म नामक श्रव्य श्रज्ञात कारण नहीं है। यदि कर्मकी सत्ता स्वीकार न की जाय तो भी विविध प्रकारके जीवोंकी उत्पत्ति, श्राकृति श्रीर शील-स्वभावमें जो श्रन्तर दिखाई देता है वह बन जाता है।

प्रश्न मार्मिक है स्त्रौर किसी स्रांशम वास्तविक स्थिति पर प्रकाश डालनेवाला भी। पर यहाँ विचार-ग्रीय विषय यह है कि जीव द्रव्य स्वतन्त्र होकर भी इन विविध प्रकारके ऋषाकारों ऋौर शील-स्वभावोंको क्यों धारण करता है। वह कौनसा हेतु है जिसके कारण वह कभी मनुष्यके शरीरमें स्नाकर वहाँ प्राप्त होनेवाली सामग्रीके अनुसार सुख-दुखका वेदन करता है और कभी तिर्वञ्चके शरीरमें आकर वहाँ प्राप्त परिस्थितिके अन-सार श्रपना विकास करता है। कभी क्रोधके निमित्त मिलने पर वह क्रोधी होता है श्रीर कभी मानके निमित्त मिलने पर वह मानी होता है। यह तो माना नहीं जा सकता कि वर्तमान जीवनके सिवा उसका प्रथक कोई व्यक्तित्व ही नहीं है, क्योंकि भृतचतुष्ट्रयसे श्रहंप्रत्ययवेदा श्रीर ज्ञान दर्शनलच्चणवाले जीवकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । वैज्ञानिकोंने श्रपनी सूक्ष्म बुद्धिका उपयोग करके श्रासुवम श्रीर हाइड्रोजनवम बनाया है। बहुत सम्भव है कि उनका वैज्ञानिक ऋनुसंधान इसके ऋागे बहुत कुछ प्रगति करनेम समर्थ हो पर इन सबमे जीवन डालनेमे उनका प्रयोग सफल होगा यह साहस पूर्वक नहीं कहा जा सकता है। इसलिए तर्क ग्रीर ग्रान्भव यही माननेके लिए बाध्य करता है कि इस शरीरमें पंचभतोंके योग्य सम्मिश्रणके सिवा एक स्वतन्त्र ह्यौर स्थायी व्यक्तित्व ग्रवश्य विद्यमान है जो इन सब विविध ग्रवस्थाग्री ग्रीर शील स्वभावोको धारण करता है। माता पिताका रज वीर्य या ऋन्य प्राकृतिक तथा दूसरे साधन शरीरकी उत्पत्तिमे सहायक हो सकते है पर जिम कारणसे यह जीव इन साधनोंका उपयोग करनेम समर्थ होता है श्रीर जो इसे श्रपने मूल स्वभावसे च्युत कर इन स्रवस्थात्रोमे रममाण कराता है, मानना पड़ता है कि वह इन सब दृश्य कारणोसे भिन्न है। दर्शनकारोंने उसे ही 'कर्म' शब्दसे सम्बोधित किया है यह कर्मवादकी युक्ति है। इसी बातको स्पष्ट करते हुए पञ्चाध्यायी कारने लिखा है-

### 'एको हि श्रीमान् एको दरिद्र इति च कर्मणः।'

[ पञ्चाध्यायी ऋ. २, श्लोक ५० ]

एक मुखी है श्रीर दूसरा दुखी इसमे कर्मका श्रस्तित्व जाना जाता है।

### २. जीव और कर्मका सम्बन्ध अनादि है

हम देख चुके हैं कि जीव क्या है श्रीर उसकी संसारमें क्या श्रवस्था हो रही है। जीवमें कर्मके निमित्त से राग, द्वेप श्रादिका प्रातुर्भाव होता है श्रीर इससे नये कर्मका बन्ध होता है। इनकी यह परम्परा श्रानादि है। इसी भावको व्यक्त करते हुए पञ्चास्तिकायमें लिखा है—

जो खलु संसारत्थे जीवो तत्तो दु होदि परिणामो। परिग्रामादो कम्मं कम्मोदो होदि गदीसु गदी ॥१२८॥ गदिमधिगदस्स देहो देहादो इ दियाणि जायंते। तेहिं दु विसयगाहणं तत्तो रागो य दोसो वा ॥१२९॥ जायदि जीवस्सेवं भावो संसारचक्कवालिम।

ससारमे स्थित जीवके राग, द्वे प ऋौर मोहरूप परिणाम होते हैं। उनके कारण कर्म वधित हैं। कमोंसे गितियोंमे जन्म लेना पड़ता है। इससे शरीर मिलता है। शरीरके मिलनेसे इन्द्रियाँ होती हैं। इनसे यह जीव विषयोंको प्रहण करता है। विषयोंको प्रहण करनेसे राग द्वेष रूप परिणाम होते हैं। यह संसारका एक चक्र है। इसमें जो जीव स्थित है उसकी ऐसी ऋवस्था होती है।

प्रश्न है कि यह जीव संसार दशाको क्यों प्राप्त होता है। जब राग द्वेपके विना कर्मबन्ध नहीं हो सकता है और कर्मबन्ध हुए विना राग द्वेष नहीं हो सकता तब जीवकी यह अवस्था कैसे होती है ? समाधान यह है कि संसारकी यह चक परम्परा बीज इन्ह या पिता पुत्रके समान अनादि कालसे चली आ रही है। बीजसे चन्न होता है और वृन्नसे बीज ! यह कोई नहीं कह सकता कि इनमेसे किसका प्रारम्भ सर्व प्रथम हुआ। हम तो इनका ऐसा ही सम्बन्ध देखते हैं। इससे अनुमान होता है कि इनकी यह परम्परा अनादि है। इसी प्रकार जीवके संसारके कारण्भूत राग-द्वेप और कर्मबन्धकी परम्पराको भी अनादिकालीन मानना पहता है।

यद्यपि वर्तमानकालमे विकासवादके सिद्धान्तको माननेवाले यह कहते हैं कि मनुष्य अपनी प्रारम्भिक विकासकी अवस्थामें बन्दर था ओर घीरे घीरे उसे यह अवस्था प्राप्त हुई है। यह विकासवादका सिद्धान्त कुछ भी क्यों न हो किन्तु इससे उक्त मान्यतामें कोई बाधा नहीं आती। अतीत कालमें नहाँ भी जा कर हम प्राण्योंकी उत्पत्तिके क्रमका विचार करते हैं वहाँ हमें यही मानना पड़ता है कि जिस क्रमसे इस समय प्राण्यियोंकी उत्पत्ति होती है उसी क्रमसे अतीत कालमें उनकी उत्पत्ति होती रही होगी। यह नहीं हो सकता कि पहले उनकी उत्पत्ति बना माता पिताके या विना बीज इक्षके होती थी और अब इनकी उत्पत्ति इस क्रमसे होने लगी है।

यद्यपि इस व्यवस्थासे ईशवरवादी सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि विश्वकी उत्पत्तिका मुख्य कारण ईशवर है। ईशवरके मनमे यह इच्छा हुई कि 'एकोऽहं बहु: स्याम्' ग्रार्थात् 'में एक बहुत होऊं ।' श्रौर फिर उसने विश्वकी छिष्ट की। इसकी विस्तृत चरचा मनुस्मृति श्रौर दूसरे वेदिक पुराण प्रन्योमे की है वहाँ लिखा है—

'यह' संसार पहले तम प्रकृतिमें लीन था, इसमें यह दिखलाई नहीं देता था। सर्वत्र गाढ निद्राकी सी अवस्था थी। तब अव्यक्त स्वयंभू अन्धकारका नाशकर पत्र्च महाभूतों (पृथ्वी, जल, अिन, वायु और आकाश) को प्रकट करते हुए स्वयं व्यक्त हुए .....। अनेक प्रकारके जीवोंकी सृष्टि की। इच्छासे उस परमात्माने ध्यान करके सर्वप्रथम अपने श्रारीरसे जल उत्पन्न किया और उसमे शिक्तरूप बोज डाला। वह बीज सूर्यके समान चमकनेवाला सोनेका सा अएडा बन गया....। उस अर्गडमें वह ब्रह्मा एक वर्ष तक रहा। तब उसने आप ही अपने ध्यानसे उस अर्गडंक दो टुकड़े कर डाले। ब्रह्माने उन दो टुकड़ोसे स्वर्ग और पृथिवीका निर्माण् किया। मध्यमं आकाश, आठो दिशाएँ और जलका शाश्वत स्थान समुद्रका निर्माण् किया। फिर आत्मासे मन और मनसे आहंकार तत्वको प्रकट किया। साथ ही बुद्धि, तीनों गुण् (सत्व, रज और ता) और विषयोको ब्रह्ण करनेवाली पाँचों इन्द्रियोंको क्रमशः उत्पन्न किया। ..... फिर उस ईश्वरने सृष्टिक आरम्भमे बेटके शब्दोंसे सबके अलग अलग नाम और कार्य नियंत कर टिये। और उनकी संस्थाएँ बना दी। सनातन ब्रह्माने यहासिद्धके लिये अगिन, वायु और सूर्यसे क्रमशः अन्वदं, यजुर्वेद और शामवेद इन तीनोंको प्रकट किया। फिर समय, समयके लिये विभाग, नत्त्व, प्रह, नरी, समुद्र और प्राह्म बनाए।

हिरएयगर्भने ख्रपने शरीरके दो भाग किए ख्रीर ख्राधेने पुरुप ख्रीर ख्राधेने स्त्री वन गया। उस स्नीमं उसने विराट पुरुपकी सृष्टि की। 'मैने प्रजाख्रोंकी सृष्टिकी इच्छासे ख्रांत दुष्कर तपस्या करके दस महर्षियोंको उत्पन्न किया।' इस प्रकार मेरी ख्राज्ञासे इन महात्माख्रोंने ख्रपने तपयोगसे कर्मानुरूप स्थावर जङ्गमकी सृष्टि की।

इस पर प्रश्न यह उठता है कि ब्रह्मा या ईश्वरके मनमें इस क्रमसे विश्वकी रचनाका विचार क्यें स्थाया। उसने जिस क्रमसे स्थादिम पशु, पद्मी, मत्स्य, सरीखप श्रौर मनुष्यकी उत्पत्ति की थी स्थाज भी उसी क्रमसे वह उनकी उत्पत्ति क्यों नहीं करता। क्यों नहीं वह वन्ध्या या पतिविद्यीना स्त्रियोंको क्रमसे क्रम एक

<sup>1.</sup> जैनजगत्में प्रकाशित भदन्त प्रानम्दजीके लेखसे।

एक पुत्र दे देता है जिससे वे झपने वन्ध्यापन या पितके ऋभावके दुखको भूल जाँय। वे मनुष्य जो कुछसे जर्जर हो रहे हैं या जो धनाभावके कारण पशुऋोंका जीवन विता रहे हैं उन्हें क्यों नहीं ऐसे साधन जुटा देता है जिनका ऋगलम्बन पाकर वे ऋपने कष्टको कुछ कम करनेमें समर्थ हों। उनके पाप ईश्वरको ऐसा नहीं करने देते, इस कथनमें कुछ भी सार नहीं है, क्यों कि पुष्यके समान पापका निर्माण भी तो उसीने किया है ? उसने पापका निर्माण ही क्यों किया ?

एक यथार्थवादी होनेके नाते विचार करनेसे यही ज्ञात होता है कि इस प्रकार विश्वकी उत्पत्ति मानना कोरी कल्पना है। वे दर्शन जो ईश्वरवादी माने जाते हैं उनसे भी इस कल्पनाका समर्थन नहीं होता। ईश्वरवादका समर्थन करनेवाले मुख्य दर्शन दो हैं —एक न्याय त्रीर दूसरा वैशेषिक। किन्तु इनका विचार इस स्रष्टिकमको स्वीकार नहीं करता।

इस प्रकार विचार करने पर जात होता है कि विश्वकी यह रचना ख्रानाहि है। थोड़ा बहुत जो उसमें समय समय पर परिवर्तन दिखलाई देता है उसमें किसीकी इच्छा कारण न होकर परस्पर में सम्बद्ध घटनाक्रम ही उसके लिये दायी है। सूर्य नियत समय पर उगता है और नियत समय पर ख्रस्त होता है। इसमें किसी ख्रज्ञात शिक्तका हाथ नहीं है। जगत्का यह क्रम ख्रानादि कालसे इसी प्रकारसे चला ख्रा रहा है और ख्रान्तकाल तक चलता रहेगा। जिन विचारकोंका जगत्के इस स्वाभाविक क्रमकी ख्रोर ध्यान गया है उन्होंने विश्वकी यथार्थ स्थितिका विश्लेषण करके विश्वमें स्थित ख्रानन्त पदाथोंके संयोग और स्वभावको ही इसका कारण माना है। जीव और कर्मका ऐसा स्वभाव है जिससे वे ख्रानादि कालसे परस्पर सम्बद्ध हो रहे हैं और जब तक उन्हे परस्पर बन्धके कारणोंका संयोग मिलता रहेगा तब तक वे बन्धको प्राप्त होते रहेंगे। जीव श्रीर कर्मके ख्रानादि सम्बन्धकी चरचा करते हुए गोम्मटसार कर्मकाण्डमें लिखा है—

### 'पयडी सील सहावो जीवंगाणं श्रयणाङ्संबंधो। कणयोवले मलं वा तायाध्यतं सय सिद्धं॥ २॥'

कनकोपलके मलके समान जीव श्रीर कर्मका सम्बन्ध श्रनादि है। इसके श्रास्तित्वको सिद्ध करनेके लिये श्रम्य प्रमाणकी श्रावश्यकता नहीं है, वह स्वतःसिद्ध है।

ब्रह्मसूत्रमं संसारकी ऋनादिता इन शब्दोंमें स्वीकार की है-

न कर्माविभागात् इति चेत् ? नः श्रनादिस्वात् ।

[ब्रह्मसूत्र २, १, ३५।]

इसका शंकर भाष्य है---

नैप दोपः, श्रनादिःवात् संसारस्य । भवेद् एष दोपो यदि श्रदिमान् संसारः स्यात् । श्रनादौ तु संसारे बाजाङ्करवत् हेतुहेतुमद्भावेन कर्मणः सगंवैषम्यस्य च प्रवृत्तिनं विरुद्धथते ।

इसमे स्पष्टतः संसारकी अनादिता स्वीकार की गई है। इससे जीव श्रौर कर्मका सम्बन्ध अनादि सिद्ध होता है।

### ३. कर्म क्या है

कर्म क्या है ? विचार करनेपर ज्ञात होता है कि जीवका स्पन्दन तीन प्रकारका होता है—कायिक, वाचिनक स्त्रौर मानसिक।

जीव शरीरसे कुछ न कुछ किया करता है, वचनसे कुछ न कुछ बोलता है श्रौर मनसे कुछ न कुछ सोचता है। ये तीन कियाएँ हैं जो प्रत्येकके श्रनुभवमें श्राती है। ये बाह्य हैं। इनके सिवा तीन श्राभ्यन्तर कियाएँ भी होती हैं जिन्हें योग कहते हैं।

'कायवाङ्मनः कर्म योगः।'

[ तस्वार्थसूत्र ६, १ । ]

काय. वचन ऋौर मनका व्यापार योग है।'

योगका दूसरा नाम स्पन्दन है। कायके निमित्तसे जीवकी स्पन्दन क्रियाको काययोग कहते हैं। वचनके निमित्तसे जीवकी स्पन्दन क्रियाको वचनयोग कहते हैं श्रीर मनके निमित्तसे जीवकी स्पन्दन क्रियाको मनोयोग कहते हैं। काय, वचन श्रीर मन श्रालम्बन है श्रीर जीवकी स्पन्दन क्रिया कर्म है।

जीवकी यह स्पन्दन क्रिया यों ही समाप्त नहीं हो जाती, किन्तु जिन भावोसे यह स्पन्टन क्रिया होती है उसका संस्कार ऋपने पीछे छोड़ जाती है ।

'ये संस्कार चिरकालतक स्थायी रहते हैं इसका दृष्टान्त हमारे लिये ग्रापरिचित नहीं है। हम जिसे स्मृति कहते हैं जिसके फलस्वरूप पूर्वानुभूत वस्तुका स्मरण् होता है वह संस्कारके सिवा ग्रीर है ही क्या ? स्मृतिकी यह करामात हम प्रतिदिन देखते हैं। प्राकृतिक जगत्में भी संस्कारके कुछ कम दृष्टान्त नहीं हैं। फोनोग्नाफ् यन्त्रके समीप यदि कोई गीत गाया जाय तो वह गीत संस्कारके रूपमें उस यन्त्रमें रिचत रहता है। पीछे युक्तिसे उसका उद्शोधन करनेपर वही गीत पुनः श्रृतिगोचर होने लगता है!।

किन्तु इन संस्कारोंका श्राधार जीव नहीं माना जा सकता, क्योंकि जीवका संसार पुद्रलके श्रालम्बनसे होता है, श्रातः जिन भावेंसि स्पन्दन क्रिया होती है उनके संस्कार च्राए-च्राएमें जीव द्वारा गृहीत पुद्रलोंमें ही सचित होते रहते हैं।

इसीलिये अकलंक देवने कहा है-

'यथा भाजनविशेषे प्रचिक्षानां विविधसस्वीजपुष्पफ्छानां मदिराभावेन परिणामः तथा प्रद्गलाना-मपि ब्रास्मनि स्थितानां योगकपायवशात् कर्मभावेन परिणामो वेदितब्यः ।'

[राजवातिक]

जिस प्रकार पात्रविशेषमे डाले गये अनेक रसवाले बीज, पुष्प और फलोका मदिरारूपसे परिण्मन होता है उसी प्रकार आत्मामं स्थित पुद्रलोका भी योग और कपायके कारण कर्मरूपसे परिण्मन होता है।

यद्यपि पुद्रलोकी जातियाँ स्रोनेक' है पर वे सब पुद्रल इस काम नहीं स्राते । मात्र कार्मण नामक पुद्रल ही इस काम स्राते हैं । ये स्रात सुद्रम स्रोर सब लोकमे व्यात हैं । जीव स्पन्दन क्रिया द्वारा प्रति समय इन्हें प्रहण् करता है स्रोर स्रपने भावोके स्रानुसार इन्हें संस्कारित कर कर्मरूपसे परिण्यमाता है ।

'कर्म' राब्द तीन ऋथेंम प्रयुक्त होता है—(१) जीवकी स्पन्दन क्रिया, (२) जिन भावोसे स्पन्दन क्रिया होती है उनके संस्कारसे युक्त कार्मण् पुद्रल श्रीर (३) वे भाव जो कार्मण् पुद्रलोंमे संस्कारके कारण् होते हैं।

जीवकी स्पन्दन किया श्रीर भाव उसी समय निवृत हो जाते हैं किन्तु संस्कार युक्त कार्मण पुद्रल जीवके साथ चिरकालतक सम्बद्ध रहते हैं। ये यथायोग्य श्रपना काम करके ही निवृत्त होते है।

ये कालान्तरमें फल देनेमें सहायता करते हैं, इसलिये इन्हें द्रव्यकर्म कहते हैं श्रोर इसीसे इनकी द्रव्य निचेपके तद्व य'तिरिक्त भेटमें परिगणना की जाती हैं।

### १. कर्मवाद श्रीर जन्मान्तरसे ।

२. पुद्गलोंकी मुख्य जातियां २३ हैं । यथा — श्रख्यगंखा, सख्याताख्यर्वाणा, श्रसंख्याताख्यर्वाणा, श्रमन्ताख्यर्वाणा. श्राहारवर्वाणा, श्रम्राह्यवर्वाषा, तैत्रसवर्वाणा, श्रम्राह्यवर्वाणा, भाषावर्वाणा, श्रम्राह्यवर्वाणा, सन्तर्वर्वाणा, श्रम्राह्यवर्वाणा, श्रमंजवर्वाणा, श्रम्राह्यवर्वाणा, श्रम्राह्यवर्वाणा, श्रम्राह्यवर्वाणा, श्रम्राह्यवर्वाणा, श्रम्राह्यवर्वाणा, श्रम्राह्यवर्वाणा, श्रम्यवर्वाणा, श्रम्राह्यवर्वाणा, श्रम्राह्यवर्वाणा, श्रम्राह्यवर्वाणा, श्रम्राह्यक्ष्यवर्वाणा, श्रम्राह्यक्ष्यवर्वाणा, श्रम्राह्यक्ष्यवर्वाणा, श्रम्राह्यक्ष्यवर्वाणा, श्रम्यवर्वाणा, श्रम्यव्यवर्वाणा, श्रम्यवर्वाणा, श्रम्यवर्वाणा, श्रम्यवर्वाणा, श्रम्यवर्वाणा, श्रम्यवर्वाणा, श्रम्यवर्वाणा, श्रम्यवर्वाणा, श्रम्यवर्वाणा, श्रम्यवर्वाणा, श्रम्यवर्याणा, श्रम्यवर्याणा, श्रम्यवर्वा

३. कहां किस अर्थमें किस शब्दका प्रयोग किया जाता है इसका ठीक तरहसे ज्ञान कराना निक्षेपका काम है। इसके युख्य भेद चार हैं—नाम, स्थापना, द्रश्य और भाव। किसीका नाम रखना नाम निक्षेप है। इसमें उस शब्दसे ध्वनित होनेवाले क्रिया और गुण नहीं देखे जाते। उदाहरणार्थ—किसीका नाम महावीर रखनेपर उसमें गुण धर्म नहीं देखे जाते। एक पदार्थकी दूसरे पदार्थमें स्थापना कर तदनुकूल वचन व्यवहार करना स्थापना निक्षेप है। उदाहरणार्थ—महावीरकी प्रतिमाको महावीर मानना। द्रव्यकी जो अवस्था आगे होनेवाली है उसका पहले कथन करना द्रश्य निक्षेप है। यथा जो आगो आवार्य होनेवाला

श्रदृष्ट, भाग्य, विभि, भवितव्य श्रीर दैव ये द्रव्य कर्मके नामान्तर हैं श्रीर कहीं कहीं इन नामोंके श्रर्थमें व्यत्यय भी देखा जाता है।

कर्मका व्युत्पत्तिलभ्य ऋर्थं है = यत् क्रियते तत् कर्म = जो किया जाता है वह कर्म है । संसारी जीवके रागादि परणाम ऋौर स्पन्दन क्रिया होती है, इसलिये ये दोनों तो उसके कर्म हैं ही, किन्तु इनके निमित्तसे कार्मण नामक पुद्रल कर्मभाव (जीवकी ऋागामी पर्यायके निमित्तभाव) को प्राप्त होते हैं इसलिये इन्हें भी कर्म कहते हैं।

कहा भी है---

'जीवपरियामहेदुं कम्मतं पुरगला परिणमंति । पुरगलकम्मयिमित्तं तहेव जीवो वि परिणमह् ॥' [समयप्रास्तृत ८०]

जीवके रागादि परिणामोंका निमित्त पाकर पुद्रलं कर्मरूपसे परिणमन करते हैं त्र्यौर पुद्रल कर्मोंका निमित्त पाकर जीव भी रागादि रूपसे परिणुमन करता है।

यह कर्म (द्रव्य कर्म) का मुस्पष्ट ऋर्थ है। इसके द्वारा हम संसारमे होनेवालीं ऋपनी विविध ऋव-स्थाऋोंका नाता जोड़ते हैं।

### ४. कर्मबन्धके हेतु

हम देख चुके हैं कि जीवकी कायिक, वाचिनक श्रीर मानसिक तीन प्रकारकी स्पन्दन किया होती है। उसका नाम कर्म है। किन्तु यह किया श्रक्तस्मात् नहीं होती। इसके होनेमें जीवके श्रुभाशुभ भाव कारण पड़ते हैं। जीवके प्रति समय शुभ या श्रशुभ भाव होते हैं। कभी वह किसीको इष्ट मान उसमें राग करता है श्रीर कभी किसीको श्रमिष्ट मान उसमें द्रेष करता है। उसके इन भावेंकी सन्तित यहीं समाप्त नहीं होती, किन्तु वह प्रति समय श्रमेक प्रकारसे प्रस्फुटित होती रहती है। प्राचीन ऋषियोंने क्रियाके साथ इनकी पाँच जातियाँ मानी हैं—मिथ्यादर्शन, श्रविरति, प्रमाद, क्याय श्रीर योग।

मिथ्यादर्शनका लच्या है 'स्व' की सत्ताका पृथक् रूपसे अनुभवमं न आना और 'पर' को 'स्व' मानना। संसारमें जीव और देहका संयोग है। इसिलये यह जीव मिथ्यादर्शनके प्रभाववश अपने ज्ञायक स्वभावको भूल पुद्रलको स्व मान रहा है। मिथ्यादर्शनका अर्थ है विपरीत अद्धान। संसारी जीवकी यह प्रथम भूमिका है। इसके सद्धावमें जीवकी अर्देवमें देवबुद्धि, अगुरुमें गुरुबुद्धि और अ्वतत्त्वमें तत्त्वबुद्धि होती है। धर्म अर्थमंका स्वरूप भी पहिचानमें नहीं आता। यह दो प्रकारसे होता है। किसी जीवके निसर्गरे होता है अर्थ किसीके अन्यके उपदेशका निमित्त पाकर होता है।

विरितका श्रभाव श्रविरित है। जीवके प्रति समय हिंसा, श्रग्रत, स्तेय, श्रग्रहा श्रौर श्रन्य वस्तुके संचयके भाव होते हैं। उसके जीवनमं यह कमजोरी घर किये हुए हैं कि श्रान्य वस्तुके विना मेरा काम नहीं चल सकता, इसलिये कभी वह श्रान्य जीवके वधका विचार करता है, कभी श्रस्य बोलता है कभी उस वस्तुके संग्रहका भाव करता है जिसका उसने श्रपने पुरुषार्थसे न्याय्यवृत्तिसे श्राजन नहीं किया या जो उसे श्रान्यसे प्राप्त नहीं हुई, कभी श्रान्थमें रित करता है श्रीर कभी श्रावश्यकतासे श्रिधिकका संचय करता है।

प्रमादका ऋर्थ है ऋपने कर्तव्यके प्रति छानादर भाव। यह भाव स्पर्शन ऋादि पाँच इन्द्रियोंके विषयमें तीव झासिक होनेसे, कोच मान माया और लोभरूप परिणाम होनेसे, स्त्रीकथा, राजकथा, देशकथा ऋौर भोजनकथाके निमत्तसे तथा निद्रा और स्नेहवरा होता है, इसलिए इसके मुख्य भेद पन्द्रह हैं।

है उसे पहलेसे आचार्य कहने लगना द्रश्यनिचेष है। तथा जो साधन सामग्री ब्रागामी कालमें कार्यके होनेमें सहायक होती है उसका बन्तर्भाव भी द्रश्यनिचेषमें होता है। वर्तमान अवस्थासे युक्त पदार्थको उसी नामसे पुकारना भाव निक्षेष है। यथा पदाते समय अध्यापक कहना। जो ख्रात्माको कृश करता है, खरूप रित नहीं होने देता उसे कपाय कहते हैं। कपायके मुख्य भेट चार हैं—कोध, मान, माया ख्रीर लोभ। हास्य, रित, खरित, शोक, भय, जुगुप्सा, स्नीवेद, पुरुषवेद ख्रीर नपुंसकवेद ये भी इसीके भेद हैं। किन्तु ये ईपत् कषाय हैं, इसलिए इन्हें नोकषाय कहते हैं।

योगका ऋर्थ है ऋात्मप्रदेशोंका परिस्पन्द । यह मन, वचन ऋौर कायके निमित्तमे होता है, इसलिए इसके मनोयोग, वचनयोग ऋौर काययोग ये तीन मेद हैं ।

जीवकी स्पन्दन क्रिया इन भावोंका निमित्त पाकर कर्मचन्धका कारण होती है इसलिए कर्मचन्धके हेतु रूपसे इनकी परिगणना की जाती है। तत्वार्थसुत्रमं कहा है।

मिध्यादर्शनाविरतिप्रमादकषाययोगाः बन्धहेतव : ॥ ८-१ ॥

मिथ्यादर्शन, ग्राविरति, प्रमाद, कषाय श्रीर योग ये बन्धके हेतु हैं।

प्रमादको पृथक् न गिनकर यह बात समयप्राभृतमें इन शब्दोंमें कही गई है-

सामारणपद्मया खलु चउरो भणंति बंधकत्तारो।

### मिच्छंत्तं श्रविरमणं कसाय जोगा य बोद्धव्वा ॥ १०९ ॥

कर्मबन्धके कर्ता सामान्य कारण चार हैं--मिध्यादर्शन, श्रविरित, कषाय श्रीर योग ।

संसारी जीव परिणामों के अनुसार कई भूमिकाश्रोमें विभक्त हैं। उनके आधारसे उक्त प्रकारसे बन्ध कारणोंका निर्देश किया है। प्रथम भूमिका मिध्यादर्शनकी है। यह जीवकी ज्ञान चेतनाके अभावमें होती है। यहाँ किसीके कर्म फलचेतनाकी और किसीकी कर्मचेतनाकी प्रधानता देखी जाती है। इसमें बन्धके सब हेतु पाये जाते हैं। किन्तु उनमें मिध्यादर्शनकी मुख्यता होनेसे यह मिध्यादर्शनकी भूमिका कहलाती है। दूसरी तीसरी, चौथी और पाँचवीं ये अतिरतिकी भूमिकाण हैं। आदिकी सब भूमिकाओंमें परिपूर्ण अविरति होती है और पाँचवीं भूमिकामें वह आशिक होती है। इन भूमिकाओंमें मिध्यादर्शनके सिवा बन्धके केवल चार हेतु होते है। किन्तु यहाँ अविरतिकी प्रधानता होनेसे इन्हें अविरतिकी भूमिका कहते हैं। छुटी प्रमादकी भूमिका है। यहाँ मिध्यादर्शन अविरतिके विना बन्धके तीन हेतु होते हैं। किन्तु इसमें प्रमादकी प्रधानता होनेसे इसे प्रमादकी भूमिका कहते हैं। सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं ये कवायकी भूमिकाएँ हैं। यहाँ कवायकी प्रधानता होनेसे इन्हें कपायकी सुमिका कहते हैं। इतमें कषाय और योग ये दो बन्धके हेतु होते हैं। आगो तेर-हवीं भिमका तक मात्र योगका सद्भाव होता है। चौदहवीं भूमिका वन्ध के हेतु होते हैं।

त्रागममे इन भूमिकात्रोंकी गुगास्थान संज्ञा है। जीवके सम्यन्दर्शन, सम्यन्ज्ञान श्रीर साम्यक्चारित्र ये तीन गुगा हैं। इनके यथायोग्य तारतम्यसे ये भूमिकाऍ निष्यन्न होती हैं।

इनमें जहाँ जितने बन्धके हेतु होते हैं उनके अनुसार वहाँ कर्मबन्ध होता है। उसमें भी सब कर्मोंके बन्धके मुख्य कारण योग श्रीर कपाय हैं। योगसे जीव श्रीर कर्मका संयोग होता है तथा कपायसे उसमें स्थिति श्रीर फलटान शक्तिका त्राविर्माव होता है। कहा भी है—

### 'जोगा पयडिपदेसा द्विदिश्रगुभागा कसायदो होंति ॥'

द्रियसंग्रह गाथा २९ ]

योगसे प्रकृतिबन्ध स्रोर प्रदेशबन्ध होता है तथा कपायसे स्थितिबन्ध स्रोर स्रानुभागवन्ध होता है।

### प्र. कर्मके भेट

हम पहले कह श्राये हैं कि जीवका संसार कर्मोंके संयोगमे होता है। संसार श्रवस्थामें कर्म जीवकी श्रानुजीवी ग्रीर प्रतिजीवी दोनों प्रकारकी शिक्तियोंका घात करता है। इससे इसके श्रानेक भेद हो जाते है। किन्तु वर्गीकरण करनेपर जातिकी श्रपेक्षा उसके सुख्य भेद श्राठ होते हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, श्रायु, नाम, गोत्र श्रीर श्रान्तराय। ज्ञानावरण--जीवकी ज्ञान शक्तिको स्त्रावरण करनेवाले कर्मकी ज्ञानावरण संज्ञा है। इसके पांच भेद हैं।

दर्शनावरण —जीवकी दर्शन शिक्तको स्त्रावरण करनेवाले कर्मकी दर्शनावरण संज्ञा है। इसके नौ भेद है।

वेदनीय — सुख श्रीर दुखका वेदन करानेवाले कर्मकी वेदनीय संज्ञा है। इसके दो भेद है।

मोहनीय —राग, द्वेष ब्रीर मोहको उत्पन्न करानेवाले कमैकी मोहनीय संज्ञा है। इसके दर्शनमोह-नीय ख्रीर चरित्रमोहनीय ये दो भेद हैं। दर्शनमोहनीयके तीन ख्रीर चरित्रमोहनीयके पचीस भेद हैं।

नाम—नाना प्रकारके शरीर, वचन श्रौर मन तथा जीवकी गति इन्द्रिय श्रादिरूप विविध श्रयस्थाश्रों के कारणभूत कर्मकी नाम संज्ञा है। इसके तैरानवे भेद हैं।

गोत्र —सदाचारियों और कदाचारियोंकी परम्परामें जन्म लेने या उसे स्वीकार करनेकी कारणभूत कर्म की गोत्र संज्ञा है। जैन जर्म जाति या स्त्राजीविकाकृत मनुष्योंके नीच उच्च भेद नहीं मानता। ये भेद गुण कृत माने गये हैं। साधु स्त्रचारवालोंकी परम्परामें जो जन्म लेते हैं, जो ऐसे मनुष्योंकी सङ्कातको जीवनका उच्चतम कर्तव्य समभते हैं श्रीर जो जीवनके संशोधनाम सहायक श्राचारको श्रपने जीवनाम स्वीकार करते हैं वे उच्च गोत्री होते हैं श्रीर जो इनके विरुद्ध श्राचारवाले होते हैं वे नीचगोत्री होते हैं। नीचगोत्री श्रपने जीवनम श्राधुम मार्गका त्याग कर उच्चगोत्री हो सकते हैं। ऐसे मनुष्य श्रावकदीक्षा श्रीर मुनिदीक्षाके पृरे श्राधिकारी होते हैं।

श्चन्तराय—जीवकी दान, लाभ, भोग, उपभोग श्चोर वीर्य ये पांच श्चनुजीवी शक्तियां हैं। इनका त्रावरण करनेवाले कर्मकी श्रन्तराय संज्ञा है। इसके पांच भेद है।

इन द्याटो कमों के प्रकारान्तरसे चार भेद हैं—जीविवपाकी, पुद्रलिवपाकी- चेत्रविपाकी श्रीर भव-विपाकी। जिनका विपाक जीवमे होता है उनकी जीविवपाकी संशा है। इन कमों के विपाक के फलस्वरूप जीवको श्रश्तान, श्रदर्शन, सुख, दुख, राग, द्वेप श्रीर मोह श्रादि मावेंकी श्रीर नारक श्रादि पर्यायोंकी उपलब्धि होती है। जिनका विपाक जीवसे एक चेत्रावगाह सम्बन्धको प्राप्त पुद्रलोंमें होता है उनकी पुद्रलिवपाकी संशा है। इन कमों के विपाकस्वरूप जीवको विविध प्रकारके शारीर, वचन श्रीर मनकी उपलब्धि होती है। जिन कमोंका विपाक भवमें होता है उनकी भवविपाकी संशा है। इन कमों के विपाकस्वरूप जीव नरक श्रादि गतियों श्रे श्रवस्थान करता है। तथा जिन कमों का विपाक चेत्रमें उपलब्ध होता है उनकी चेत्रविपाकी संशा है। इन कमों के फलस्वरूप जीव पुरातन शरीरका त्यागकर नृतन शरीरको प्राप्त करने के लिए गमन करते हुए श्रन्तराल-में पर्व शरीरके श्राकारको धारण करता है।

ये सब कर्म पुरुष और पापके भेदसे दो प्रकारके है। ये भेद फलदान शिक्कि मुख्यतासे िकये गये हैं। दान, पूजा, मन्दकपाय, साधुसेवा, दया, श्रालोभता, परगुष्पशांसा, सल्समागम, श्रातिथिमेवा श्रीर वैयादृत्य श्रादि श्रुम कार्योंके करनेसे श्रीर तदनुकुल मानसकी वृत्ति होनेसे जिन कमोकी गुड, खाँड, शर्करा श्रीर श्रमुतोपम फलदान शिक्क उपलब्ध होती है उनकी पुरुषकर्म सजा है श्रीर मिदरापान, मांससेवन, परश्रीगमन, शिकार करना, जुश्रा खेलना, रात्रि मोजन करना, जुगलो करना, श्रातिथिक प्रति श्रादर भाव न रक्तान, तुष्ट पुरुगोंकी संगति करना, परदोपदर्शन, कपायकी तीवता श्रीर लोभातिरेक श्रादि श्रशुभ कार्योंक करनेने श्रीर तदनुकुल मानस वृत्तिके होनेसे जिन कमोंकी नीम, काँजीर, विप श्रीर हलाहलके समान फलदान शिक्क उपलब्ध होती है उनकी पापकर्म सजा है।

फलदान शिक्त पाति और श्रापातिक भेदसे दो प्रकारकी है। घातिरूप फलदान शिक्तिके चार भेद है—लता, दाद, ग्रास्थ श्रीर शिल। उत्तरोत्तर श्रमुभाग शिक्तिकी कठोरताका ज्ञान करानेके लिए इसका यहाँ लता श्रादि रूपसे नामकरण किया है। इस प्रकारकी फलदान शिक्तिसे शुक्त सब कर्म पापरूप ही होते हैं। किन्तु श्राघातिरूप फलदानशिक्त पाप और पुरुषके भेदसे दो प्रकारकी होती है। यह भी प्रत्येक चार चार प्रकारकी होती है। इसके नामोंका निर्देश पहले किया ही है। प्रत्येक जीवमे दो प्रकारके गुण होते हैं—अनुजीवी श्रीर प्रतिजीवी। जो केवल जीवमे होते हैं वेजीवके अनुजीवी गुण हैं श्रीर जो जीवके सिवा अन्य द्रव्योंमें भी उपलब्ध होते हैं वे उसके प्रतिजीवी गुण हैं। कमोंके घाति श्रीर अप्राति इन मेदोंका कारण मुख्यता ये दो प्रकारके गुण ही हैं। ज्ञान, दर्शन सम्बन्त्य, चारित्र, वीर्य, दान, लाभ, भोग श्रीर उपभोग ये अनुजीवी गुण है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय श्रीर अन्तराय ये चार कर्म इन गुणों पर प्रहार करते हैं इसलिए इनकी घाति संज्ञा है श्रीर इनके सिवा शेष कर्मोंकी अधाति संज्ञा है।

## ६. कर्मका कार्य

कर्मका मुख्य कार्य जीवको संसारमे रोक रखना है। जीवके परावर्तनका नाम ही संसार है। वह पाँच प्रकारका है—द्रब्य, त्वेत्र, काल, भव श्रीर माव। कर्मके निमित्तसे ही जीव इन पाँच प्रकारके परावर्तनोंमें परिभ्रमण् करता है। चौरासी लाख योनियाँ श्रीर उनमें परिभ्रमण् करते हुए जीवकी जो विविध श्रवस्थाएँ होती हैं उनका मुख्य निमित्त कर्म है। इसके कार्यका निर्देश करते हुए स्वामी समन्तमद्र श्राप्तमीमांसामं कहते हैं—

#### 'कामादिप्रभवश्चित्रं कर्मबन्धानुरूपतः।'

'जीवके कामादि भावोंकी उत्पत्ति अपने अपने कर्मबन्धके अनुरूप होती है।'

हम जीवके दो भेदोंका उल्लेख करके यह बतला खाये हैं कि मुक्त ख्रवस्था जीवकी स्वाभाविक दशा है। इस ख्रवस्थामं जीवकी प्रति समय जो परिण्ति होती है उसके होनेमं साधारण कारण काल द्रव्यको छोड़कर ख्रव्य निमित्तकी ख्रायस्यकता नहीं पड़ती छोर हसीसे वह परिनरमेश होनेसं युद्ध कहलाती है। किन्तु संसार ख्रवस्थामं जीवकी प्रत्येक समयकी परिण्ति निमित्त सापेक्ष होनेमें बरलती रहती है। कभी वह एकेन्द्रिय होता है, कभी बीन्द्रिय होता है, कभी वीन्द्रिय होता है, कभी चतुरिन्द्रिय होता है और कभी पख्रेन्द्रिय होता है। एके विवाद होता है, कभी निर्मय होता है। कभी वह कामी होता है, कभी निर्मय होता है। एक जीव वह कामी होता है, कभी कोधी होता है, कभी मानी होता है और कभी विद्वान् या मूर्व होता है। एक जीव बहुत प्रकारके ख्राकार ख्रीर शील स्वभावोंको धारण करता है। इस प्रकार संसार ख्रवस्थामं जीवकी प्रति समयकी परिण्यति जुदी-जुदी होती रहती है इसिलए इसके जुरे-जुरे-निमित्त कारण माने गयेहें। ये निमित्त संस्कार-रूपमं ख्रानमांसे सम्बद्ध होते रहते है ब्रौर कालान्तरमें तदनुकृत परिण्यतिके उत्पन्न करनेमं महायता प्रदान करते हैं। जीवकी ग्रुद्धता ग्रीर ख्रयुद्धता इन निमित्तोंके सद्धाव ख्रीर असद्धाव पर ख्राधारित है। जब तक जीव इन निमित्तोंके सञ्चत होनेमं स्वयं सहायक होता है ख्रीर व उसकी प्रति समयकी ख्रवस्थाके होनेमं सहायक होते है तव तक जीवकी ख्रयुद्धता वनी रहती है ब्रौर इस निमित्त्तोंमित्तिक सम्बन्धों परम्पराका ख्रन्त होने पर जीव ग्रुद्ध दशाको प्राप्त हो जाता है। जैनदर्शनमें जीवकी ख्रयुद्धता वती रहती है कोर इस निमित्तोंमितक सम्बन्धों परम्पराका ख्रन्त होने पर जीव ग्रुद्ध दशाको प्राप्त हो जाता है। जैनदर्शनमें जीवकी ख्रयुद्धता वती रहती है क्रीर इस निमित्तोंमितक सम्बन्धों परम्पराका ख्रन्त होने पर जीव ग्रुद्ध प्राप्त जाता है।

इस विपयमं कर्मकी श्रालोचना करनेवाले यह कहते हैं कि जिस समय जिस प्रकारकी बाह्य सामग्री उपलब्ध होती है उस समय संसारी जीवकी उसके अनुकूल परिण्यित होती है। सुन्दर सुस्वरूप स्त्रीके मिलने पर राग होता है। अनुपाकी सामग्री मिलने पर ग्लानि होती है। विप आदिके भक्षण करने पर मरण होता है। घन सम्पत्तिको टेलकर लोभ होता है और लोभ वश उसके श्रार्जन करने, छीन लेने या चुरा लेनेका भाव होता है। ठोकर लगने पर दुःख होता है श्रीर मालाका संयोग होने पर सुख; इसलिए यह कहा जा सकता है कि केवल कर्म ही जीवकी विविध प्रकारकी परिण्यितिके होनेमें निर्मित्त नहीं है किन्तु अन्य पदार्थ भी उसके होनेमें निर्मित्त हैं।

किन्तु विचार करने पर यह युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि श्रन्तरङ्गमें वैसी योग्यताके ग्रामावमें बाह्य सामग्री कुछ भी करनेमें समर्थ नहीं है। उदाहरणार्थ—एक ऐसा योगी है जिसका चित्त स्प्रटिक मिण्के समान स्वच्छ निर्मल है। यदि उसके सामने चित्तको मोहित करनेवाली स्त्रीया श्रन्य सामग्री उपस्थित की जाती है तो भी उसके मनमे राग पैदा नहीं होता। या एक ऐसा व्यक्ति है जिने विवक्षित वस्तु श्रानिष्टकर प्रतीत

होती है। भले ही वह वस्तु दूसरोके लिए प्रिय है। तो भी वह व्यक्ति उस वस्तुको देखकर श्राप्रसन्तता ही व्यक्त करता है। इससे विदित होता है कि श्रान्तरङ्गम योग्यताके श्रामावमें बाह्य वस्तुका कोई मुल्य नहीं है।

यश्रिप कर्मके विषयमे भी यही श्रानुपपत्ति उपस्थित की जाती है पर कर्म श्रीर बाह्य सामग्री इनमे मौलिक श्रान्तर है। कर्मका विशद विवेचन हम पिछले एक परिच्छेदमें कर श्राये हैं। उससे विदित होता है कि जिस समय श्रात्मा जो भाव कहता है उस समय उस भावके संस्कारोंसे युक्त कर्मरज श्रात्मासे सम्बन्धको प्राप्त होते हैं श्रीर कालान्तरमें वे ही कर्म श्रात्माको सुख-दु:खके वेदन करानेमें सहायक होते हैं किन्तु वाह्य सामग्रीकी यह स्थित नहीं है।

महर्षियोंने श्रपने श्रानुभव द्वारा दो प्रकारके निमित्त कारण स्वीकार किए है-कर्म श्रीर नोकर्म। नेमि-चन्द्र सिद्धान्तचकवर्ती नोकर्मकी मीमांसा करते हुए कहते हैं—

'वस्त्र ज्ञानावरणुका, प्रतीहार दर्शनावरणुका, ऋसि वेदनीयका, मद्य मोहनीयका, ख्राहार ख्रायुका, शरीर नामकर्मका, उच्च ख्रौर नीच शरीर गोत्र कर्मका तथा भएडारी ख्रन्तराय कर्मका नोकर्म द्रव्य कर्म है।'

श्रागे पुनः वे कहते हैं--

'मितिज्ञान और श्रुतज्ञानका व्याघात करनेवाले वस्त्रादि पदार्थ मितिज्ञानावरण श्रीर श्रुतज्ञानावरण कर्मके नोकर्म द्रव्यकर्म है। श्रुवधिज्ञान श्रीर मनःपर्ययज्ञानका व्याघात करनेवाले संक्लेशकर पदार्थ श्रुवधिज्ञानावरण श्रीर मनःपर्ययज्ञानावरण कर्मके नोकर्म द्रव्यकर्म है। भैंसका दही श्रादि पदार्थ पाँच निद्रावरण कर्मोंके नोकर्म द्रव्यकर्म है। इप्ट श्रुव्रपानादि साताका, श्रुनिष्ट श्रुव्य-पानादि श्रासाताका, श्रायतन सम्यक्तवका, श्रुनायतन मिश्यात्वका, विडौल पुत्र हास्यका, सुपुत्र रितका, इप्टिक्योग श्रानिष्टसंयोग श्रुरतिका श्रीर मृत पुत्रादि शोकका नोकर्म द्रव्यकर्म है।'

इस कथनका मिथतार्थ यह है कि कर्मके उदयसे जीवके विविध प्रकारके ख्रजान, ख्रदर्शन, सुख, दुःख, मिध्याख, क्रोध, मान, माया ख्रौर लोभ ख्रादि परिणाम होते हैं ख्रवस्य पर इन भावोके निमित्तभृत कर्मके उदय में प्रायः वस्त्र ख्रादि बाह्य पदार्थोंकी सहायताने ही वे परिणाम होते हैं। यतः ये कर्मके उदयमें सहकार करते हैं इसलिए इनकी नोकर्म संज्ञा है।

इसी भावको व्यक्त करते हुए कपाय प्राम्तके रचयिता गुराधर श्राचार्य कहते है-

## 'खेत्तभवकालपोग्गलद्विविववागोदयखयो दु॥'

विविध प्रकारके द्रव्य, चेन, काल, भन श्रीर भाव ये श्रपने ख्रपने योग्य कर्मके उदयमें सहकार करते हैं श्रीर इसमें कर्मका उदय होकर जीव इष्टानिष्ट फलका मोक्ना होता है। उदाहरणार्थ—कोई मनुष्य चुधासे श्रत्यन्त व्याकुल हो रहा है। ऐसी श्रवस्थामें वहाँ एक दूसरा मनुष्य श्राता है श्रीर उसकी चुधाजन्य वीदान दूर होकर वह परम मुखका श्रनुभव करता है। यहाँ परम मुखका श्रनुभव करता है। इसे उसकी चुधाजन्य वेदना दूर होकर वह परम मुखका श्रनुभव करता है। यहाँ परम मुखके श्रनुभव करानेमें साताका उदय कारण है श्रीर साताके उदयमें दूसरे मनुष्य द्वारा दिया गया सुन्दर सुस्वाह भीजन कारण है। यह द्वय नोकर्मका उदाहरण है। इसी प्रकार चेत्र श्रादि पदार्थ कर्मके श्रुभाशुभ फलके प्रदान करनेमें नोकर्म होते हैं।

किन्तु जिस प्रकार विविधित कर्मका विविधित भावके साथ अन्वय्यितिरेक सम्यन्ध है। उस प्रकार नोकर्म द्रव्यकर्मके साथ इन भावोंका अन्वय्यतिरेक सम्यन्ध नहीं है। उदाहरणार्थ—जीवका अज्ञान भाष ज्ञानावरण कर्मके उदयमे हो होता है, अन्य प्रकारसे नहीं। यह नहीं हो सकता कि ज्ञानावरणका उदय रहा आवे पर अज्ञानभाव न भी हो, या यह भी नहीं हो सकता कि ज्ञानावरणका नाश हो जाने पर भी अज्ञान भाव बना रहे। जब होंगे ये परस्पर सापेदा ही होंगे। जिसके ज्ञानावरणका उदय होता है उसके अज्ञान भाव अवश्य ही होता है। इसी प्रकार जिसके अज्ञानभाव होता है उसके ज्ञानावरणका उदय अवश्य ही होता है। इन दोनोंकी समस्याप्ति है। परन्तु इस प्रकार नोकर्मके साथ जीवके अज्ञान आदि भावोंकी समस्याप्ति नहीं है। जो वस्त्र आदि अज्ञानके कारण माने जाते हैं उनके रहनेपर भी किसीके अज्ञान होता है और किसीके नहीं भी होता। इसी अज्ञानके कारण माने जाते हैं उनके रहनेपर भी किसीके अज्ञान होता है और किसीके नहीं भी होता। इसी अज्ञानके कारण माने जाते हैं उनके रहनेपर भी किसीके अज्ञान होता है और किसीके नहीं भी होता। इसी

वैसी योग्यताके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। कभी वैसी योग्यताके सद्भावमें भी बाह्य सामग्री नहीं मिलती श्रीर कभी उसके श्राभावमें भी बाह्य सामग्रीका संयोग देखा जाता है। किन्तु कर्मके सम्बन्धमें यह बात नहीं है। उसका सम्बन्ध तभीतक श्रात्मासे रहता है जबतक उसमें तदनुकुल योग्यता उपलब्ध होती है। इन दोनों तस्योंको कर्म श्रीर नोकर्म संज्ञा देनेका यही कारण है।

इतने विवेचनते हम यह जाननेमें समर्थ होते हैं िक कर्मका कार्य क्या है। तथापि इसे श्रीर श्रीपक विश्व स्क्य समक्ष्मनेके लिए सर्वप्रथम उसके वर्गीकरणपर दृष्टिपात कर लेना श्रावस्थक है। यह तो हम पहले ही वतला श्राये हैं िक मुख्य कर्म श्राठ हैं—ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, श्रायु, नाम, गोत्र श्रान्तराय। इनमेसे प्रारम्भके तीन श्रीर श्रन्तराय ये चार वातिकर्म हैं श्रीर शेप श्राप्तिकर्म है। प्रकारान्तरसे ये श्राठों कर्म जीविवपाकी, पुदूर्लिवपाकी, भविवपाकी श्रीर चेत्रविपाकी इन चार भागोंम बटे हुए हैं। जीविवपाकी कर्म वे हैं जिनका विपाक जीवमे होता है। जिनके विपाकस्वरूप श्रीर, वचन श्रीर मनकी प्राप्ति होती है वे पुद्रलिवपाकी कर्म है। भवके निमित्तसे जिनका फल मिलता है वे भविवपाकी कर्म कहे जाते हैं श्रीर चेत्रविपाकी कर्म की निर्वेश कर्म जीविवपाकी कर्म है। भविवपाकी कर्म जीविवपाकी कर्म जीविवपाकी कर्म है। स्विवपाकी श्रीर चेत्रविपाकी कर्म जीविवपाकी कर्म है। स्विवपाकी श्रीर चेत्रविपाकी कर्म जीविवपाकी कर्म है। स्विवपाकी ग्रीर चुन्नलिपाकी श्रीर चुन्नलिपाकी श्रीर चुन्नलिपाकी जीविवपाकी श्रीर पुन्नलिपाकी। कर्मके कार्यको ठीक तरहसे हृदयंगम करनेके लिए ये दो भेद हमें प्रकाशका काम देते है।

यह तो हम पहले ही बतला आये हैं कि जीवका ससार जीव और पुद्रल इन तस्वोके संयोगका फल है। अकेला जीव संसारी नहीं हो सकता और अकेला कम भी कुछ नहीं कर सकता। इन दो तस्वोंके मिलापके फलस्वरूप संसारकी स्रष्टि होती है। इसलिए कर्मका प्रथम कार्य जीवको संसारी बनाना है। इसके बाद कर्मोंके उक्त वर्गीकरण पर दृष्टिपात करनेसे हम जानते हैं कि जीवकी नर नरकादि विविध श्रवस्थाएँ, मुख-दुःख और श्रवान आदि भाव ये जीवविपाकी कर्पोंके कार्य हैं श्रीर विविध प्रकारके शरीर, मन बचन ये पुद्रल विपाकी कर्मोंके कार्य है। इस विवेचनके उपमंहारस्वरूप हम कह सकते हैं कि कर्मके निमित्तसे जीवकी विविध प्रकारकी श्रवस्था और भाव होते हैं और जीवमें ऐसी योग्यता उत्पन्न होती है जिममं वह योगद्वारा यथायोग्य शरीर, वचन और मनके योग्य पुद्रलोंको प्रहण्कर उन्हें शरीरादिरूपसे परिस्माता है।

इस विषयमें ऋषिकतर विद्वान् यह विचार व्यक्त करते हैं कि केवल इतना ही कर्मका कार्य नहीं है किन्तु धन सम्पत्ति, महल, वर्गीचा, राज्य, पुत्र, स्त्री ऋादि सम्पदाएँ भी कर्मके कार्य हैं। पुष्य कर्मके उदयसे जीवको सुखकर सामग्रियोंकी प्राप्ति होती है ऋौर पापके उदयसे दुःखकर सामग्री मिलती है। ऐसे ही विचार कुछ प्राचीन लेखकोने भी व्यक्त किये हैं। पिएडत प्रवर टोडरमलजी मोधमार्गप्रकाशमें लिखते हैं—

'तहाँ वेदनीय करि तो शरीर विपै व शरीर ते बाह्य नाना प्रकार सुख दु.खनिको कारणपर द्रध्यनि-का संयोग जुरै है।' —[ ए० ३५ ]

इसी श्रिभित्रायको उन्होने दूसरे स्थलपर इन शब्दोम दुहराया है-

इन विचारोंके अनुरूप वातावरण वननेमं नीतिकारो, कथालेखकों और नैयायिक दर्शनते वड़ी सहायता मिली है। नीतिकारो और कथालेखकोंकी यह प्रश्नति रही है कि जिस विषयकी उन्होंने प्रशंसा करना प्रारम्भ की उसे चरम सीमापर पहुँचाकर ही छोड़ा और जिस विषयकी उन्होंने निन्दा करना प्रारम्भ की उसकी हुगीत बनाकर ही उन्होंने साँस ली। कमंकी प्रशंसाम वे लिखते हैं—

'भाग्यं फलित सर्वेत्र न च विद्या न च पौरुषम्।'

भाग्य ही सर्वत्र काम करता है, विद्या श्रीर पीरुप कुछ काम नहीं श्राता ।

## 'जलधिगतोऽपि न कश्चिष्कश्चित्तरगोऽपि रत्नमुपयाति ।'

पापी जीव समुद्रमें प्रवेश करनेपर भी रुन नहीं पाता किन्तु पुरुयात्मा जीव तटपर बैठे ही उन्हें प्राप्त कर लेता है।

'लिखितमपि ज्ञछाटे प्रोडिमतुं कः समर्थः।'

ललाटमें जो कर्मकी रेखा खिच गई है उसे मेटनेके लिए कौन समर्थ है।

'जलनिधिपरतटगतमपि करतलमायाति यस्य भवितव्यम् । करतलगतमपि नश्यति यस्य च भवितव्यता नास्ति ॥'

जिसका भाग्य श्रानुकूल होता है उसके समुद्रके उस पार गई हुई वस्तु भी हाथमे त्रा जाती है स्त्रीर जिसका भाग्य प्रतिकृल होता है उसके हाथमें स्त्राई हुई भी वस्तु नष्ट हो जाती है।

### 'नाभव्यं भवतीह कर्मवशतो भावस्य नाशः कुतः।'

लोकम जो होनेवाला नहीं है वह नहीं ही होता श्रीर जो होनेवाला होता है वह होकर ही रहता है। यह सब विधिविधान कर्मके श्राधीन है।

कथा लेखको श्रौर पुराणकारोकी स्थिति इसले भिन्न नहीं है। ऐसा करते हुए उन्होंने कर्मवादकं श्राध्यात्मिक पहलुको भुलाकर मात्र पिछली कई राताब्दियोसे चली श्रा रही सामाजिक व्यवस्थाके निधमोंको ही सदा ग्रापने सामने रक्खा है। श्रौर इसलिए उन्होंने ईश्वरके समान कर्मका भी श्रस्त्रके रूपमें उपयोग किया है।

यहाँ हमं इन विचारोंके कारणोंकी छानवीनकर लेना उपयुक्त प्रतीत होता है। यर तो हम पहले ही लिख ब्राए है कि परलोकवादी जितने दर्शन हैं उन सबने कर्मके ब्रास्तित्वको स्वीकार किया है किन्तु इन सबका दार्शानिक दृष्टिकोण् ब्रालग-ब्रालग होनेसे कर्मकी व्याख्या भी उन्होंने ब्रापने ब्रापने हिंकोण्के ब्रानुरूप ही की है। प्रकृतमे उपयोगी होनेसे यहाँ हम इस सम्बन्धां नैयायिक दर्शनके दृष्टि कोण्को उपस्थित करेंगे।

नेयायिक दर्शन कार्यमात्रके प्रति कर्मको कारण मानता है। वह कर्मको जीवनिष्ठ मानता है। उसका कहना है कि चेतनगत जितनी विगमताएँ हैं उनका कारण कर्म तो है ही साथ ही वह अचेतनगत सब प्रकारकी विगमताओं का और उनके न्यूनाधिक संयोगोंका भी जनक है। उसके मतसे जगत्में द्वच गुक आदि जितने भी कार्य होते है वे किसी न किसीके उपमोगके योग्य होनेसे उनका कर्ता कर्म ही है।

इस दर्शनमें तीन प्रकारके कारण माने गये हैं—समवायी कारण, असमवायी कारण श्रीर निर्मित्त कारण। जिस द्रव्यमें कार्यकी सृष्टि होती है वह द्रव्य उस कार्यके प्रति समवायी कारण है। संयोग असमवायी कारण है। श्रीर अन्य सहकारी सामग्री निमित्त कारण है। तथा काल, दिशा, ईश्वर श्रीर कर्म ये कार्यमात्रके प्रति निमित्त कारण हैं। इसकी सहायता विना कोई कार्य नहीं होता।

ईश्वर ऋौर कर्म कार्यमात्रके प्रति साधारण कारण क्यो है, इस प्रश्नका उत्तर नैयायिक दर्शन इन राष्ट्रोंमें देता है कि लोकमे जितने कार्य होते हैं वे सब चेतनाधिष्टित ही होने हें इसलिए तो ईश्वर सबका साधारण कारण है।

इस पर यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब सबका कर्ता ईश्वर है तब फिर उसने सब प्राण्धारियों को एक सा क्यों नहीं बनाया। वह सबको एक से सुख, एक से भोग ख्रीर एक सी खुद्ध दे सकता था। स्वर्ग या मोक्षका ख्रिष्ठिकरनी थी। उसने एक सा बना सकता था। दुखी, दरिंद्र ख्रीर निकृष्ट योनिवाले प्राण्यों की उसे रचना ही नहीं करनी थी। उसने ऐसा क्यों नहीं किया। जगत्म तो विषमता ही विषमता दिखाई देती है। इसका ख्रनुभव सभीको होता है। क्या जीवधारी ख्रीर क्या जड जितने भी पदार्थ है उन सबकी ख्राकृति, स्वभाव ख्रीर जांति जुदी-जुदी है। एक का मेल दूसरेसे नहीं खाता। मनुष्यको ही लीजिए। एक मनुष्यसे दूसरेम मनुष्यमें बड़ा ख्रन्तर है। एक सुखी है तो दूसरा दुखी। एक से पास सम्पत्तिका विपुल भएडार है तो दूसरा दाने-दानेको भटकता फिरता है। एक सातिश्यबुद्धिवाला है तो दूसरा निरामूर्ज । मात्स्यन्यायका सर्वत्र बोलवाला है। बड़ी मळुली छोटी मछुलीको निगल जाना चाहती है। यह भेद बहीतक सीमित नहीं है।

धर्म श्रौर धर्मायतनोंमं भी यह भेद दिखाई देता है। यदि ईश्वरने सबको बनाया है श्रौर वह मन्दिरोंमें बैठा है तो उसतक सबको क्यों नहीं जाने दिया जाता। क्या उन दलालोंका जो श्रम्यको मन्दिरमें जानेसे रोकते हैं उसीने निर्माण किया है ? ऐसा क्यों है ? जब ईश्वरने ही इस जगत्को बनाया है श्रौर वह करूणामय तथा सर्वशिक्तमान है तब फिर उसने जगत्की ऐसी विषम रचना क्यों की ? यह प्रश्न है जिसका उत्तर नैया-ियक दर्शन कर्मवादको स्वीकार करके देता है। वह जगत्की इस विषमताका कारण कर्मको मानता है। उसका कहना है कि ईश्वर जगत्का कर्ता है तो सही पर उसने विश्वकी रचना प्राण्यियोंके कर्मानुसार की है। जीव जैसा कर्म करता है उसीके श्रनुसार उसे योनि श्रौर भोग मिलते हैं। यदि श्रच्छे कर्म करता है तो श्रच्छी योनि श्रौर श्रच्छे भोग मिलते है। कविवर तुलसीदास जी इसी तच्यको स्वीकार करते हुए रामचरितमानसमै कहते है—

#### ''करम प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करिष्ठ सो तस फल चाखा।।'

ईश्वरने विश्वकी रचना कर्म प्रधान की है। जो अरुख्या या बुरा जैसा काम करता है उसीके अराक्रप उसे कल मिलता है।

नैयायिक दर्शन कार्यमात्रके प्रति कर्मको साधारण कारण मानता है। इसके छनुसार जीवातमा व्यापक है इसलिए जहां भी उसके उपभोगके योग्य कार्यकी स्तृष्टि होती है वहां उसके कर्मका संयोग होकर ही वैसा होता है। ग्रमेरिकाम धननेवाली जिन मोटरों तथा ग्रन्य पदार्थोंका भारतीयों द्वारा उपभोग होता है वे उनके उपभोक्ताञ्चोंके कर्मानुसार ही निर्मित होते है और इसीसे वे कालान्तरमे ग्रपने ज्यपने उपभोक्ताञ्चोंके पास पहुँच जाते हैं। उपभोग योग्य वस्तुञ्चोंके विभागीकरण्का कर्म तुलादण्ड है। जिसके पास विपुल सम्पत्ति है वह उसके कर्मानुसार है ग्रीर जो निर्धन है वह भी श्रपने कर्मानुसार है। कर्म बटवारेम कभी भी पक्षपत नहीं होने देता। गरीव और ग्रमीरका भेद तथा स्वामी और सेवकका भेद मानवकृत नहीं है। ग्रपने श्रपने कर्मानुसार ही इन भेदोंकी स्तृष्टि होती है। इसी प्रकार जातिकृत भेद भी कर्मकृत ही है।

संबोपमें नैयायिक दर्शनका मन्तव्य यह है कि प्राणी जो भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसके अनुसार इंश्वर उसके फलकी व्यवस्था करता है। यदि कोई मनुष्य किसीके धनका अपहरण् करता है तो अगले भवमें उसके धनका अवस्य ही अपहरण् होता है और वर्तमान भवमें वह किसीकी सहायता करता है तो अगले भवमें उसे अवस्य ही सहायता मिलती है।

किन्तु जैनदर्शनमे वतलाये गये कर्मवादसे इस मतका समर्थन नहीं होता। यहां कर्मवादकी प्राण प्रतिष्ठा मुख्यतया ख्राध्यात्मक ख्राधारोपर की गई है। ईश्वरको तो जैनदर्शन स्वीकार करता ही नहीं। वह निमित्तको स्वीकार करके भी कार्यके ख्राध्यात्मिक विक्लेपण्पर ख्रिधिक जोर देता है। नैयायिक ख्रीर वेशीपिक दर्शनने कार्यकारण्भावकी जो व्यवस्था की है वह उसे मान्य नहीं है। उसका मत है कि पर्यायक्रमसे बदलते रहना यह प्रत्येक वस्तुका स्वभाव है। इसके मतसे जिस कालमे वस्तुकी जैसी योग्यता होती है उसीके ख्रनुसार कार्य होता है। जो द्रव्य, त्रेत्र, काल ख्रीर भाव जिस कार्यके ख्रनुकुल होता है वह उसका निमित्त कहा जाता है। कार्य ख्रपने उपादानसे होता है किन्तु कार्य निपत्तिके समय ख्रन्य वस्तुकी ख्रनुकुलता ही निमित्तताका प्रयोजक है। निमित्त उपकारी कहा जा सकता है कर्ता नहीं। जैनदर्शनने जगत्को ख्रकृतिम ख्रीर ख्रनादि क्यों माना है इसका रहस्य यही है। वह यावत् कार्योमे बुद्धिमान् निमित्तकी ख्रावस्यकता स्वीकार नहीं करता। घटादि कार्योकी उत्पत्तिमे यदि बुद्धिमान् निमित्त देखा भी जाता है तो इससे सब कार्योमे बुद्धिमान्को निमित्त मानना उचित नहीं है ऐसा इसका मत है।

जैनदर्शन कर्मको स्वीकार करके भी यावत् कर्योंके प्रति उसे निमित्त कारण नहीं मानता। वह जीवकी विविध अवस्थाएँ, शरीर, इन्द्रिय, वचन, मन श्रीर श्वासोच्छ्रवास इन कार्योंके प्रति ही कर्मको निमित्त कारण मानता है। इस दर्शनमें कर्मवादकी जो व्यवस्था की गई है उसके अनुसार अन्य कार्य अपने अपने अपने कारणोंसे होते हैं कर्म उनका कारण नहीं है। उदाहरणार्थ-पुत्रका प्राप्त होना, उसका मर जाना, रोजगारम नका नुक-सानका होना, दूसरेके द्वारा अपमान या सन्मानका किया जाना, अकस्मात् मकानका गिर पड़ना, फसलका नष्ट

हो जाना, तुर्घटना द्वारा एक या अनेक व्यक्तियोंकी मृत्युका होना, ऋतुका अनुकूल या प्रतिकृल होना, अकाल या मुकालका पड़ना, रास्ता चलते-चलते अपघातका हो जाना, मनुष्य आदिपर बिजली आदि गिरकर उसका मर जाना, शरीरमें रोगादिकका होना तथा विविध प्रकारके इष्टानिष्ट संयोगों व वियोगोंका होना अदि जितने कार्य हैं उनका कर्म कारण नहीं है। अमसे इन्हें कर्मोंका कार्य माना जाता है। पुत्रकी प्राप्ति होनेपर मनुष्य अमवश उसे अपने शुभ कर्मका कार्य समभता है और उसके मर जानेपर अमवश उसे अपने ऋशुभ कर्मका कार्य समभता है। पर क्या पिताके पापकर्मके उद्यसे पुत्रकी मृत्यु या पिताके पुत्रयोदयसे पुत्रकी उत्पत्ति सम्भव है। कमी नहीं। सच बात तो यह है कि ये इष्टसंयोग और इष्टवियोग आदि जितने कार्य हैं वे पुत्रय और पाप कर्मके कार्य नहीं हैं। निमित्त अन्य बात है और कार्य अन्य बात है। कर्मोदयके निमित्तको कर्मका कार्य कहना उचित नहीं है।

यहां प्रसङ्कसे हम उस मतकी श्वालोचना करेगे जिसके श्रमुसार बाह्य इष्टानिष्टके संयोग-वियोगमें कर्मकी उपादेयता स्वीकार की जाती है।

प्रश्न यह है कि एक सम्पन्न घरमें उत्पन्न होता है और दूसरा दिस्त घरमें । एक श्राल्पायु होता है और दूसरा दीर्घायु । एकको जीवनमें नाना प्रकारके पूजा सत्कारको प्राप्ति होती है और दूसरा दर-दरका भिखारी बना फिरता है । एक स्वर्ग जाकर देवसुखका उपभोग करता है और दूसरा नरकका कीड़ा होकर श्रानन्त यातनाएँ सहन करता है । यदि इष्टसंयोग श्रोर इष्टिवयोग श्रादि पुर्य श्रोर पाप कर्मका फल नहीं है तो यह सब क्यों होता है ?

यह तो हम देखते हैं कि लोकमें एक ऐश्वर्यशाली होता है क्रीर दूसरा दिख । तथा हम ऋगमसे यह भी जानते हैं कि देव लोकमें भोगोपभोगकी विपुल सामग्री उपलब्ध होती है क्रीर नरकमें न केवल उसका कैवीया ऋभाव ही दिखाई देता है प्रत्युत वहां बहुतायतसे दुखके साधन ही देखे जाते हैं पर ऐसा क्यों होता है इसका विचार हमें तात्विक दृष्टिस करना चाहिए ।

श्रागमें व्यवस्था दो प्रकारकी वतलाई है—एक शास्वितक व्यवस्था श्रोर दूसरी प्रयत्नसाथ व्यवस्था । देवलोक, नरक श्रोर भोगभूमिमें शास्वितक व्यवस्था होती है। वहां श्रानादि काल पहले जो व्यवस्था थी वही श्राज भी है। वहां जितने विमान, नरक या कल्पचृत्त श्रादि हें वे सदा उतने ही बने रहेगे। उनका जो एङ्कार है वह भी उसी प्रकार बना रहेगा। उसमें तिलमात्र भी श्रान्तर नहीं हो सकता। इसिलए श्रपने पूर्वबद्ध श्राप्तकमंक श्रान्तार जो जहा उत्पन्न होता है उसे वहांकी सुख दुखमें निमित्त पड़नेवाली सामग्री श्रानास मिलती है श्रीर जीवनके श्रान्तिम क्षणतक उसका संयोग बना रहता है। पुण्यातिशय न तो इसमें वृद्धि ही कर सकता है श्रीर न हीनपुण्य उसमें न्यूनता ही ला सकता है। हम यह तो कह नहीं सकते कि इन स्थानों में कमोंका विपाक एक समान होता है,क्योंकि एक तो श्रागममें इस प्रकारका कोई उल्लेख नहीं मिलता श्रोर मनुष्यकी युक्ति व विवेक भी इसे स्वीकार नहीं करता। श्रागममें तो यहांतक निर्देश किया है कि जिस प्रकार देवोंके साताका उदय होता है उसी प्रकार श्रसाताका भी उदय होता है। नारिकयोंके सम्बन्धमें भी यही वात कही गई है। श्रागमका यह कथन तभी युक्तियुक्त टहरता दे जब हम यह मान लेते है कि इन स्थानोंम भी कर्मके विपाकमें न्यूनाधिकता व यथासम्भव भेर बदल देखा जाता है।

थोड़ी देरको हम इस सामग्रीको पुरय श्रीर पापका फल मान भी लें तब भी हमारे सामने यह तो प्रवन रहता ही है कि यदि देवलोककी सामग्री पुरयते मिलती है तो ऊपर ऊपरके देवोंके पुरयातिशयकी विशेषता होनेते उत्तरोत्तर विपुल सामग्रीको उपलब्धि होनी चाहिए। किन्तु ऐसा नहीं होता। तत्त्वार्थसूत्रमें लिखा है कि ऊपर उपरके देव गित, शरीर परिग्रह श्रीर श्रीममानसे हीन हीते हैं। तत्त्वार्थस्त्रके इस कथनकी सार्थकता तभी बन सकती है जब हम बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति पुरयका फल नहीं मानते हैं। इस पर यह प्रवन किया जा सकता है कि तो फिर इसकी प्राप्तिका कारण क्या है। प्रवन स्पष्ट है श्रीर उसका उत्तर भी स्पष्ट है कि बाह्य सामग्रीकी प्राप्तिका मूल कारण पुरय न होकर प्राय्तीकी कपाय है। एक कषाय ही ऐसा पदार्थ है जिसके निमित्तसे यह प्राय्ती बाह्य परिग्रहको स्वीकार करता है, उसका श्रर्जन करता है, संचय करता है श्रीर

सिञ्चत द्रव्यका संरक्षण करता है। आगममें बतलाया है कि अभुक लेक्यावाला जीव मरकर अभुक स्वर्ग या नरकों मरकर उत्यक होता है और यह भी बतलाया है कि जो जीव जिस प्रकारके स्थानको प्राप्त करता है उसके मरणके पूर्व नियमसे उस प्रकारको लेक्या हो जाती है। और यथासम्भव जीवन भर वह बनी रहती है। यह लेक्या क्या है ? कपाय ही तो है। इसमें योगकी पुट देकर उसकी लेक्या संज्ञा रख दी है।

पुर्य श्रीर पापकी जिनागममें लोकोत्तर व्याख्या की है। पुरायकर्मका उपदेश क्या इसलिए दिया जाता है कि वह इस जीवनमें हेय जानकर जिस बाह्य श्रीर श्रन्तरङ्ग परिग्रहका त्याग करता है श्रगले जन्ममें उसके फलस्वरूप उसे वह पुनः प्राप्त कर श्रनन्त संसारका पात्र बने। पुण्यकर्मकी इससे बड़ी श्रीर विडम्बना क्या हो सकती है। हेय जानकर जिन पदार्थोंका इस जीवनमें त्याग किया जाता है उसके फलस्वरूप वह संसार क्यानोंको श्रंशतः टीला करता है श्रीर यदि यह वासना चिरकाल तक बनी रहती है तो पुनः वह उसी मार्ग पर हदता पूर्वक चलने लगता है जिसके फलस्वरूप ऐसा क्षया उपस्थित होता है जब वह समग्ररूपसे भवक्यनको काटनेंम समर्थ होता है। यह पुरायकर्मकी लोकोत्तर व्यवस्था है श्रीर इसलिए हम हद्दतापूर्वक कह सकते हैं कि बाह्य सामग्रीकी प्राप्ति पुरायकर्मका फल विकालमें नहीं है।

श्रव इम इस लोककी श्रोर मुड़ते हैं। इस लोकमें इम श्रनेक प्रकारकी व्यवस्थाएँ देखते हैं। ये सव व्यवस्थाएँ किसने की ? पुराकृत कमें यदि इनका कारण है तब तो हमें उनके सम्बन्धमें बोलनेका श्राधिकार ही नहीं रहता। श्रीर यदि इनके निर्माणमें मनुष्यका हाथ माना जाता है तो हमें इन सब व्यवस्थाश्रोंके प्रति मनुष्यकी कषायको ही दायी मानना चाहिए न कि कमेंको। कर्म व्यक्तिगत पुराकृत कार्योंका लेखा है श्रीर व्यवस्थाएँ समाजरचनाका श्रक्क हैं। इसलिए लोकमें एकका दिख होना श्रीर दूसरेका राजा बनना यह कर्मका कार्य नहीं होकर समाजरचनाका फल है।

देखो, यहाँ सर्वप्रथम भोगभूमि थी। उस समय प्रकृतिते प्राप्त साधनोंकी प्राप्त्रांकी स्रावश्यकतास्त्रांकी पूर्ति होती थी। धीरे धीर इस स्थितमे परियर्तन होता है। साधनोंकी विरलताके साथ मनुष्यांकी स्रावश्यकतार्त्ता होता है। साधनोंकी विरलताके साथ मनुष्यांकी स्रावश्यकतार्त्ता है वहने लगती हैं। सब मनुष्य एक प्रकारके साधनोंके स्राधारसे स्राजीविका नहीं कर सकते यह देख विविध प्रकारके कला कौशल क्रोर उद्योगोंका निर्माण होता है। पृथिवी माताका पेट चीरकर साधन उपलब्ध करनेकी कला स्रवगत की जाती है। पुरानी व्यवस्थास्त्रोंका स्थान नई व्यवस्थाएं लेती है। तब भी मनुष्योंके स्रभावकी पृतिं नहीं होती, इसलिए मनुष्य स्राण स्रलग समुदायोमें विभक्त होकर पृथिवी माताका बटवारा करते हैं। सक्ते स्रलग-स्रलग नियम बनते हैं। चतुर चालाक मनुष्य स्रागे स्राते हैं। वे साधनो पर एकाधिकार स्थापित करते हैं स्रोर दूसरे प्रकारके मनुष्य पीछे, रह जाते हैं। इससे मानव समुदायमें बेचैनी बढ़ती है। वह मिल कर व्यवस्थाको उलटनेका प्रयत्न करता है। इस समय हम विश्वमें जो स्रनेक बाद स्रोर व्यवस्थाएं देख रहे हें यह उनका संक्षित लेखा है। इसके बाद भी यदि हम एकका गरीव होना स्रोर दूसरेका श्रीमान होना स्रादिका कारण कर्मको मानते हैं तो कहना होगा कि यह वह कर्मवाद नहीं है जिसका उपदेश तीर्थङ्करोंने विश्वको दिया था।

साधारण्यतः प्राचीन साहित्यमं हमे दो तरहके मतोंका उल्लेख मिलता है जिनमे बाह्यसामग्रीकी प्राप्तिके कारणोंका निर्देश किया गया है। स्त्रागे इन दोनोंके स्त्राधारसे विचार कर लेना इप्ट है—

- (१) षट्खरडागम चूलिका अनुयोगद्वारमें प्रकृतियोंका नाम निर्देश करते हुए सूत्र १८ की टीकामे वीरसेन स्वामीने इनका विस्तृत विवेचन किया है। वहां सर्वप्रथम वे सातावेदनीय और असातावेदनीयके उसी स्वरूपका निर्देश करते हैं जो सर्वत्र प्रसिद्ध है और जो उनके जीवविपाकी प्रकृति होनेके अनुरूप है। किन्तु शंका समाधानके प्रसङ्कर्स वे सातावेदनीयको जीवविपाकीके समान पुद्रलविपाकी भी मान लेते हैं। यद्यपि यह उनका व्यक्तिगत मत कहा जा सकता है पर इससे इस कथनका समर्थन होता है कि सातावेदनीयको पुद्रलविपाकी माने विना उसे बाह्य सामग्रीकी ग्रांतिमें कारण नहीं माना जा सकता।
- (२) तत्त्वार्थसूत्र ऋण्याय २ की सर्वार्थिसिद्धि ऋौर राजवार्तिक टीकामें ऋरिहन्तोंको प्राप्त होनेवाली सिंहासन ऋादि विभूतिके कारणोंका निर्देश करते हुए लाभान्तराय ऋादि कर्मोंके क्षयको उसका कारण वतलाया

है। किन्तु सिद्धोंमे स्रतिप्रसङ्ग दोप देनेपर इसके साथ शरीर नामकर्म स्रादिकी स्रपेक्षा स्रौर लगा दी है।

ये दो मत हैं जिनमे बाह्य सामग्रीकी प्राप्तिक कारणोका स्पष्ट निर्देश किया है। श्राधिकतर विद्वान् इन्हीं दोनों मतोंका आश्रय लेते हैं। कोई बेदनीयको बाह्य सामग्रीकी प्राप्तिका निमित्त कहते हैं श्रीर कोई लाभान्तराय आदिके चय व क्षयोपशमको।

साधारणतः यह धारणा हो जानेसे कि संसारी प्राणीको जो भी संयोग वियोग होता है वह पुराकृत कर्मके विपाकके विना नहीं हो सकता, विद्वान् प्रत्येक प्रस्तका उत्तर कर्मवादसे देनेका प्रयन्त करते हैं । हम पहले नैयायिक सम्मत कर्मवादका निर्देश कर आये हैं। वहाँ यह भी बतला आये हैं कि यह दर्शन कार्यमात्रके होनेमं कर्मको कारण मानता है। अधिकतर अन्य लेखकोंने इस मतने प्रभावित होकर ही आपित की है।

हम रेलगाड़ीसे सफर करते हैं। हमे वहां ख्रानेक प्रकारके मनुष्योका समागम होता है। कोई इंसता हुआ मिलता है तो कोई रोता हुआ। इनसे हमें सुख भी होता है और दुख भी। तो क्या ये हमारे ग्रुआग्रुभ कर्मोंके कारण रेलगाड़ीमें सफर करने आये हैं किसी नहीं। जैसे हम अपने कामसे सफर कर रहे हैं वैसे वे भी अपने ख्रापने कामसे सफर कर रहे हैं वैसे वे भी अपने ख्रापने कामसे सफर कर रहे हैं। उनके संयोग-वियोगमें न हमारा कर्म कारण है और न उनका ही कर्म कारण है।

हमारे मकानका मुख पूर्व श्रौर पश्चिम दोनों दिशाश्रोकी श्रोर है। उससे प्रति दिन सूर्य रिक्मियाँ घरको श्रालोकित करती रहती हैं। जाड़ेके दिनोंमे वह प्रकाश हम सुखद प्रतीत होता है श्रौर गर्मीके दिनोंमे दुखकर प्रतीत होता है तो क्या यह प्रकाश हमारे ग्रुआशुभ कर्मोंके कारण हमारे मकानमे स्थान पाता है ? कभी नहीं। मकानका मुख पूर्व श्रौर पश्चिम दोनो दिशाश्रोंकी श्रोर है, इसलिए सूर्य रिक्मियोंको मकानमे प्रवेश करनेमे वाधा उपस्थित नहीं होती।

हमारी दुकान बन्बईमें है। हमने स्त्रपनी समफारे एक स्त्रच्छे स्त्रादमीको उसका मुख्याधिकारी नियुक्त किया है। वह वहाँका सब काम सम्हालता है। कभी दुकानमें लाभ होता है स्त्रीर कभी हानि। तो क्या हमारे सुभाशुभ कर्मोंके कारण वहाँ हानि-लाभ होता है ? यदि हानिश्त कारण हमारा कमं है तो हम मुनीमको क्योदोप देते है स्त्रीर लाभके प्रति भी हमारा कमं दायी है तो हम मुनीम की पीठ क्यो ठोकते हैं। पूर्वोक्त व्यवस्थाके स्त्रनुसार मुनीम तो एक प्रकारका यन्त्र है जो हमारे कर्मसे प्रेरित होकर काम करता है। उसका उसमे गुण-दोष ही क्या है ?

हमारी पत्नीने मन पसन्द एक साझी खरीदी है। वह उसे बड़े जतनमे पेटीमें सम्हालकर रखती है। पेटीकी बगलमें एक सुराख है जिसका उसे ज्ञान नहीं है। उसकी समभ्रते साझी सुरक्षित रखी हुई है किन्तु प्रतिदिन एक चुहिया सुराखसे भीतर जाकर उसे कुतरती रहती है। जब तक उसे हानिका ज्ञान नहीं होता वह प्रसन्न रहती है किन्तु इसका ज्ञान होनेपर वह विकलताका अनुभव करने लगती है। यदि वह हानि उसके कर्मानुसार होती है तो जबसे यह हानि होती है तभीमें वह विकलताका अनुभव करने लगती है। क्षा करती है

स्पष्ट है कि ये या इसी जातिके लोकमे श्रीर जितने सयोग वियोग है उनमे कर्मका रख्नमात्र भी हाथ नहीं है। सातावेदनीय श्रीर श्रसातावेदनीय कर्मोंकी व्याप्ति मुख श्रीर दुखके साथ की जा सकती है, बाह्य साधनोंके सद्भाव श्रीर श्रसद्भावके साथ नहीं। यही कारण है कि श्रावकके श्रस्प परिप्रही श्रीर साधुके श्रपरिप्रही होनेपर भी वे उत्तरोत्तर पुरयातमा श्रार्थात् पुरय कर्मके उपभोक्ता होते हैं, क्यों कि वे बहुपरिप्रही व्यक्तिकी श्रापेक्षा उत्तरोत्तर परम सखका श्रानभव करते हैं।

इसी प्रकार जब हम लाभान्तराय ख्रादि कमोंके क्षय या क्षयोपशम जन्य कार्योंकी मीमांसा करते हैं तो हमें बलात् मानना पड़ता है कि इन कमोंका क्षय व क्षयोपशम भी बाह्य सामग्रीके संयोग वियोगका कारण नहीं हो सकता। कारण कि ख्रात्माकी जो दान, लाभ, भोग, उपभोग ख्रौर वीर्य ये पाँच छ्रनुजीबी शिक्तयाँ मानी गई हैं ख्रन्तराय कर्म उनका ही छ्रावरण करता है, ख्रतएव ब्रन्तराय कर्मके च्रय व क्षयोपशमसे ये छनुजीबी शिक्तयाँ ही छ्राविर्भृत होती हैं।

इस प्रकार यह ज्ञात हो जानेपर कि बाह्य साधनोकी उपलब्धि न तो साता श्रीर श्रमातावेदनीयके

निर्मित्तमे होती है ख्रौर न लाभान्तराय कर्मके च्यय था श्रयोपश्चममे ही होती है, हमें उनकी उपलब्धिके कारणींपर अवश्य ही विचार करना होगा। लोकमें बाह्य साधनोंकी प्राप्तिके छनेक मार्ग दिखाई देते हैं। उदाहरणार्थ—उद्योग करना, व्यवसाय करना, मजदूरी करना, व्यापारके साधन जुटाना, राज्याधिकारियोकी या साधन सम्पन्न व्यक्तियोंकी चाडुकारी करना, उनसे मित्रता बहाना, ख्राजित धनकी रक्षा करना, उने व्याजपर लगाना, प्राप्त धनकी विविध व्यवसायोंमें लगाना, खेती करना, कांसा ट्रेकर टगी करना, जेव काटना, चोरी करना, जुट्टा लेलना, भील माँगना, धर्मादायको संचितकर पचा जाना छादि बाह्य साधनोंकी प्राप्तिके साधन हैं। इन व ख्रन्य कारणोंने बाह्य साधनोंकी उपलब्धि होती है, कर्मोंसे नहीं।

शंका—इन सब उपायोके या इनमंसे किसी एक उपायके करने पर हानि देखी जाती है सो इसका क्या कारण है ?

समाधान-प्रयत्नकी कमी, या बाह्य परिस्थिति या दोनो ।

शंका—कदाचित् व्यवसाय स्त्रादिके नहीं करने पर भी धनकी प्राप्ति देखी जाती है सो इसका क्या कारण है ?

समाधान—यहाँ यह देखना है कि वह प्राप्ति कैसे हुई है। क्या किसीके देनेसे हुई है या कहीं पड़ा हुआ मिलनेने हुई है ' यदि किसीके देनेसे हुई है तो इसमें जिने मिला है उसके विद्या स्नादि गुण कारण हैं या देनेवालीकी स्वार्थिसिद्ध और प्रेम आदि कारण है। यदि कहीं पड़ा हुआ होनेने उसकी प्राप्ति हुई है तो इस मार्गसे प्राप्त हुआ धन पुण्यकर्मका फल कैसे कहा जा सकता है। यह तो चोरी है। अवतः चोरीके भाव ही इस प्रकारने धनकी प्राप्तिमं कारण है साता का उदय नहीं।

शंका — दो ब्रादमी एकसाथ एकसा व्यवसाय करते है, फिर क्या कारण है कि एकको लाभ होता है ब्रोर दूसरेको हानि ?

समाधान—व्यापार करनेम अपनी-अपनी योग्यता श्रौर उनकी अलग-अलग परिस्थिति आदि इसक कारण है, पाप पुग्य नहीं । संयुक्त व्यापारमें एकको हानि और दूसरेको लाभ हो तो कदाचित् हानि लाभ पा पुग्यका फल माना भी जाय । पर ऐसा होता नहीं, आतः हानि लाभको पाप पुग्यका फल मानना उचित नहीं है ।

शका—यदि बाह्य साधनोका लाभालाभ पुष्य पापका फल नहीं है तो फिर एक गरीब ऋौर दूसरा श्रीमान् क्यों होता है ?

समाधा—एकका श्रीमान् श्रीर दूसरेका गरीव होना यह सामाजिक व्यवस्थाका फल है, पुराय पापका नहीं । जिन देशोमें पूँजीवादी व्यवस्था है श्रीर व्यक्तिको संग्रह करनेकी कोई सीमा नहीं वहाँ श्रपनी श्रपनी श्रोप्यता व साधनों के श्रानुसार मनुष्य उसका संचय करते हैं। गरीव श्रमीर वर्गकी सृष्टि इसी व्यवस्थाका फल है। गरीव श्रीर श्रमीर इन मेदोंको पाप पुरायका फल मानना किसी भी श्रवस्थामे उचित नहीं है। रूस ने बहुत कुछ हदतक इस व्यवस्थाका श्रन्त कर दिया है, इसलिए वहां इस प्रकारका भेद बहुत ही कम दिखाई देता है, फिर भी पुराय पाप तो वहाँ भी है। सचमुचमें पुराय पाप तो वह है जो इन बाह्य व्यवस्थाश्रोसे परे है श्रीर वह श्राप्यात्मिक है। जैन कर्मशास्त्र ऐसे ही पुरायका निर्देश करता है।

रांका—यदि बाह्य साधनोका लाभालाभ पुग्य पापका फल नहीं है तो सिद्ध जीवोंको उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होती !

समाधान—बाह्य साधनोंका सद्भाव जहां है श्रोर जो कषाययुक्त हैं उन्हींके उनकी प्राप्ति सम्भव है। साधारणतः उनकी प्राप्ति जड़ श्रोर चेतन दोनोंको होती है, क्योंकि तिजोड़ीमें भी धन रखा रहता है, इसलिए उसे भी धनकी प्राप्ति कही जा सकती है। किन्तु जड़के रागादि भाव नहीं होता श्रोर चेतनके होता है, इसलिए वह ममकार श्रोर श्रहंकार भाव करता है।

शंका—यदि बाह्य साधनोंका लाभालाभ पुरय पापका फल नहीं है तो न सही, पर सरोगता ऋोर नीरोगता यह तो पुरय पापका फल मानना ही पड़ता है ? समाधान—सरोगता श्रीर नीरोगता दो प्रकारकी होती है श्रानु वंशिक श्रीर प्रयत्न साध्य । दोनों श्रवस्थाश्रोंमें इसे पुराय पापका फल नहीं माना जा सकता । जिस प्रकार बाह्य साधनौंकी प्राप्ति श्रपने-श्रपने कारणोंसे होती है उसी प्रकार सरोगता श्रीर नीरोगता भी श्रपने-श्रपने कारणोंसे होती है। इसे पाप पुरायका फल मानना किसी भी श्रवस्थामें उचित नहीं है।

शंका--सरोगता श्रीर नीरोगताके क्या कारण हैं ?

समाधान--ग्रस्वास्थ्यकर त्राहार, विहार व संगति करना त्र्यादि सरोगताके कारण हैं श्रीर स्वास्थ्य वर्षक ब्राहार, विहार व संगति करना नीरोगताके कारण हैं।

इस प्रकार कर्मकी कार्यमर्यादाका विचार करनेपर यह सुस्पष्ट प्रतीत होता है कि कर्म बाह्य सम्पत्तिके सयोग वियोगका कारण नहीं है। किन्तु जिस कर्मका जो नाम है उसीके अनुसार वह काम करता है। सम्पत्तिका संयोग श्रोर वियोग होता अवश्य है किन्तु कहीं वह अनायास होता है श्रोर कहीं कपायपूर्वक होता है इसिलिए सम्पत्तिक संयोगका मुख्य कारण कपाय है श्रोर वियोगका कारण कहीं कपाय है श्रोर कहीं कपायका त्याग है। जो रागादिमं वशीभृत होकर उसका त्याग करते हैं उनके वियोगका करण राग द्वेपकी हानि है।

## विषय-परिचय

महाबन्धके चार भागोंमेंसे प्रकृतिबन्धका प्रकाशन कई वर्ष पहले हो चुका है। यह स्थितिबन्ध है। इसके मुख्य ऋषिकार दो है—मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध श्रीर उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्ध। मूलप्रकृतिस्थितिबन्धके मुख्य ऋषिकार चार हैं—स्थितिबन्ध स्थानप्ररूपणा, निपेकप्ररूपणा, श्रावाधाकाएडक प्ररूपणा श्रीर ऋल्पबहुत्व।

कुल संसारी जीवराशि चौदह जीव समासोंमे विभक्त है। इनमेसे एक एक जीव समासों ऋलग-श्रलग कितने स्थिति विकल्प होते हैं; स्थितिवन्धके कारणभूत संक्लेशस्थान श्रीर विशुद्धि स्थान कितने हैं श्रीर सबसे जवन्य स्थितिवन्धसे लेकर उत्तरोत्तर किसके कितना ऋषिक स्थितिवन्ध होता है इन तीनका उत्तर ऋल्पबहृत्वकी प्रक्रिया द्वारा स्थितिबन्धस्थानमरूपणा नामक पहले श्रुनुयोगद्वारमे दिया गया है।

निषेक प्ररूपशाका विचार दो ख्रनुयोगों के द्वारा किया गया है — ख्रनन्तरोपनिधा श्रीर परम्परोप-निधा। श्रनन्तरोपनिधाके द्वारा यह वतलाया गया है कि ख्रायुकर्मके सिवा रोप सात कमोंका जितना स्थिति-बन्ध होता है उसमें स्थाबाधिक कालको कम करके जो स्थिति शेप रहती है उसके प्रथम समयमें सबसे श्रिषक कर्म परमाशु निवित्त होते है श्रीर इसके ख्रागे द्वितीयादि समयों में क्रमसे उत्तरोत्तर एक-एक चयहीन कर्मपरमाशुस्त्रोंका निपेव् होता है। इस प्रकार विविद्यत्त समयों जिस कर्मके जितने कर्म परमाशुस्त्रोंका बन्ध होता है उनका उक्त प्रकारसे विभाग हो जाता है। पर ख्रायुकर्मकी ख्रवाधा स्थितिबन्धमें सम्मिलित नहीं है, इसलिये इसको प्राप्त कर्म द्रव्यका विभाग ख्रायुकर्मके स्थितिबन्धके सब समयोंमें होता है।

किस कर्मकी कितनी स्रावाधा होती है इस बातका भी यहा संकेत किया है । यहाँ जो कुछ बतलाया है उसका भाव यह है कि एक कोइकोइी सागर प्रमाण स्थितिकी सौ वर्ण प्रमाण स्राया होती है। इस हिसाबसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और स्रन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिकत्य तीस कोइाकोइी सागर होनेसे इनकी उत्कृष्ट स्थातवत्र्य तीस कोइाकोइी सागर होनेसे इसकी उत्कृष्ट स्थातवत्र्य सत्तर वर्ण प्राप्त होती है; मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिवत्र्य सत्तर कोइाकोइी सागर होनेसे इसकी उत्कृष्ट स्थातवत्र्य प्राप्त होती है और नाम व गोत्र कर्मका उत्कृष्ट स्थितवत्र्य वीस कोइाकोइी सागर होनेसे इनकी उत्कृष्ट स्थातवत्र्य प्रयाप्त होती है । यह सत्त्री प्रत्वेद्वय पर्याप्त मिथ्यादृष्टि जीवके उत्कृष्ट स्थितवत्र्य होनेपर जो स्थापा प्राप्त होती है उसकी स्रपेत्रा जानना चाहिए । शेष तरह जीव समासोंमें सात कर्मोमेंसे जिसके जिस कर्मका जितना उत्कृष्ट स्थितवत्र्य होता है उसे ध्यानमे रख कर स्थापा जाननी चाहिए । वह कितनी होती है इसका निर्देश करते हुए वह स्थन्तर्मृहूर्त प्रमाण वतलाई है। कारण कि स्थन्तःकोइाकोइीके भीतर जितना भी स्थितवन्य होता है उस सबकी स्थावाधा स्थन्तर्मृहूर्त होती है ऐसा नियम है।

मात्र त्रायुकर्मकी त्रावाधाका विचार दूसरे प्रकारसे किया गया है। यहां मूल प्रकृति स्थितिकन्यका प्रकरण होनेसे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवके त्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तेतीस सागर कहकर उसकी स्त्रयाधा एक पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण कहा गया है। यह तो सुविदित है कि त्रायुकर्मका तेतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मनुष्य और तिर्यञ्चके ही होता है। किन्तु यहां स्त्रवाधा एक पूर्व कोटिका त्रिभाग प्रमाण कहनेका कारण क्या है यह विचारणीय है

जीवहाएके चूलिका अनुयोगद्वारकी छुठवीं त्रीर सातवीं चूलिकामें क्रमसे उन्कृष्ट दियतिकथ और जयन्य स्थितिकथका निर्देश किया है। वहां छुठवीं चूलिकाके सूत्र क्रमांक २३ 'पुज्वकोबितिभागो अवाधा' व्याख्या करते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं—

'पुब्बकोडितिभागमादिं काउण जाव धासंखेपद्या ति । जदि एदे धाबाधावियण्या धाउद्यस्स सन्व-धिसेयद्विदीसु होति तो पुब्बकोडितिभागो चेव उक्सस्सियिस्यिद्विदीए किमद्वं उच्चदे ? ए; उक्कस्साबाधाए विद्या उक्कस्सियिसेयद्विदीए चेव उक्कस्साबाधाउत्तादो ।'

श्राशय यह है कि यहां पर सूत्रमें नरकायु श्रीर देवायुकी उत्कृष्ट श्राबाधा पूर्वकोटिका त्रिभाग

प्रमाण कही है उससे पूर्वकोटिक त्रिभागसे लेकर आसंत्रेपाद्धा कालतक जितने आवाधांके विकल्प होते हैं उन सबका प्रहण होता है। इसपर प्रश्न यह होता है कि यदि आवाधांके ये सब विकल्प आयुकर्मकी सब निर्णेक स्थितियों में होते हैं तो उत्कृष्ट निर्णेक स्थितिकी उत्कृष्ट आवाधा पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण ही किसलिए कहते हैं? इसका समाधान करते हुए वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि उत्कृष्ट आवाधाका कथन किये बिना उत्कृष्ट निर्णेक स्थितिमात्र से उत्कृष्ट कर्मास्थित नहीं प्राप्त होती है। यह बात बतलानेके लिए यहां उत्कृष्ट आवाधा कही है।

वीरसेन स्वामीके इस कथनका यह श्रमियाय है कि यदापि उत्कृष्ट श्रायुका बन्ध केवल उत्कृष्ट त्रिभागमे हो नहीं होता; वह उत्कृष्ट त्रिभागसे लेकर श्रासंत्रेपाद्धा कालके भीतर श्रायु बन्धके योग्य कालमें कभी भी हो सकता है पर यहां उत्कृष्ट कमिरियति दिखलानेके लिए केवल उत्कृष्ट श्रावाधा कही है।

स्थित दो प्रकारकी होती है—कमेरियित श्रीर निपेकस्थित । श्रायु कमेकी उत्कृष्ट निपेक स्थित तेतीस सागर प्रमाण है श्रीर कमेरिथित पूर्वकोटिका त्रिभाग खिषक तेतीस सागर प्रमाण है । यहां इसी कमेरिथितका ज्ञान करानेके लिए उत्कृष्ट श्रावाचा कही है यह उक्त कथनका तात्पर्य है ।

श्वेताम्यर कर्मप्रकृतिमे चारो श्रायुत्रोंके उत्कृष्ट रियतिबन्धका निर्देश करते समय उसका इस प्रकार निर्देश किया है—

'तेर्गासुद्धी सुरनारयाउ सेसाउ परत्तितां।' (कर्मप्रकृति बन्धनकरण, गाथा ७३) स्त्रर्थात देवाय स्त्रीर नरकायका उत्क्रष्ट स्थितवन्य तेतीस सागर प्रमाण होता है।

किन्तु इसकी टीकामे 'पूर्वकोटिक्रिभागाभ्यधिकानीति शेषः' यह वाक्य त्राया है। सो इस कथनसे भी वीरसेन स्वामीके कथन की ही पुष्टि होती है। क्रार्थात् क्रायुकर्मकी उत्कृष्ट निषेक स्थिति तेतीस सागर प्रमाण् होती है क्रीर उत्कृष्ट कर्मस्थिति पूर्वकोटिका त्रिभाग ऋधिक तेतीस सागर प्रमाण् होती है।

यद्यपि महाबन्धमे आगे भुजगार बन्धका निरूपण करते समय आयुक्रमेका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध उत्कृष्ट विभागके प्रथम समयमे कहकर आगे आल्पतर बन्धका ही निर्देश किया है। अब यदि वहां निपेक स्थितिका प्रह्मण करते है तो पूर्वोक्त कथनके साथ बाधा आती है इसलिए वीरसेन स्वामीके आभिप्रायको ध्यानमे रखकर वहां क्रमेरिथितिका ही ग्रह्मण करना चाहिए और इस प्रकार महाबन्धके पूरे कथनकी सार्थकता भी हो जाती है तथा यह भी ज्ञात हो जाता है कि आयुक्रमेका उत्कृष्ट निपेक स्थितिबन्ध केवल उत्कृष्ट विभागमें ही नहीं होकर आयुक्ष्यके योग्य किसी कालमें भी हो सकता है।

स्त्रव प्रश्न यह रह जाता है कि यदि मूलमे स्त्रायु कर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध स्त्रावधा सहित लिया गया है तो केवल तैतीस सागर प्रमाण न कह कर पूर्वकोटिका त्रिभाग स्त्रधिक तैतीस सागर प्रमाण कहना चाहिये था। किन्तु मूलमे ऐसा न कहकर केवल तैतीस सागर प्रमाण ही कहा है, इसमें स्त्रात्रधा कालको सम्मिलित नहीं किया गया है सो इसका क्या कारण है ?

वीरसेन स्वामीके सामने भी यह प्रश्न था। उन्होंने जीवस्थान चूलिकांम इस प्रश्नका समाधान किया है। वे कहते हैं कि ब्रायुकर्मके स्थितिवन्धमें निपेक श्रीर श्रावाधा श्रान्योत्याश्रित नहीं हैं इस वातका ज्ञान करानेके लिए निपेकस्थितिके साथ श्रावाधाका निर्देश नहीं किया है। श्रायाय यह है कि जिस प्रकार ज्ञानावरण श्रादि कमोंकी निपेकस्थिति श्रीर श्रावाधाका श्रन्योन्य सम्बन्ध है। श्रायाय यह है कि जिस प्रकार ज्ञानावरण श्रादि कमोंकी निपेकस्थिति श्रीर श्रावाधाका श्रन्योन्य सम्बन्ध है। श्रायात यदि ज्ञानावरणका तीस कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण उन्हृष्ट स्थितिवन्ध होता है तो उसकी श्रावाधा तीन हजार वर्ष प्रमाण उन्हृष्ट श्रावाधा होगी, इस प्रकार जैसे यहां निपेक स्थिति श्रीर श्रावाधाका परस्पर सम्बन्ध है श्रीर इसलिए इन दोनोंका संयुक्त निरंश किया जाता है उस प्रकार श्रायुकर्मकी निपेकस्थितिवन्ध हो सकता है। यहां कारण है कि यहां श्रायुकर्मकी हमकता है। श्रावाधाक कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु कितनी ही श्रावाधाके रहनेपर कितना ही निपेकस्थितिवन्ध हो सकता है। वहां कारण है कि यहां श्रायुकर्मके प्रकरणमें निपेकस्थिति श्रीर श्रावाधाका संयुक्त विवेचन नहीं किया गया है।

यहां प्रकरण प्राप्त होनेसे एक बातका ऋौर निर्देश कर देना आवश्यक प्रतीत होता है। जीवस्थान

चूंलिकामे इसी त्रायुके प्रकरणमे त्रावाधाका निर्देश करनेके स्रनन्तर सर्वत्र 'बाबाधा' यह स्वतन्त्र सूत्र स्राता है।

इस प्रसंगसे वीरसेन स्वामीने जो कुछ कहा है उसका भाव यह है कि जिस प्रकार शानावरणादिके समयप्रवदींमें बन्धाविलिके बाद अपकर्षण श्रीर परप्रकृति संक्रमण रूपसे बाधा दिखाई देती है उस प्रकार आयुक्तमेंके निषेकोंमें श्रपकर्षण श्रीर परप्रकृति संक्रमण रूपसे बाधा नहीं होती, यह दिखलानेके लिए दूसरी बार 'आवाधा' इस सुत्रकी रचना की है।

परन यह है कि क्या त्रायु कमें अपकर्षण और परमकृति संक्रमण श्रादि नहीं होते । यदि होते हैं तो यहां इनका निर्मय क्यों किया गया है । और इस दृष्टिसे इसे बाधा रहित क्यों कहा है ? समाधान यह है कि श्रायुक्मंकी श्रावाधा श्रेष पुल्यमान श्रायु प्रमाण मानी गई है । नियम यह है कि एक आयुक्मं दूसरी आयुमें संक्रमण नहीं होता । यहां अन्यमान श्रायु श्रन्य है श्रीर वस्यमान श्रायु श्रन्य है । मान लो कोई एक जीय मनुष्यायुक्म भोग कर रहा है और उसने पुनः मनुष्यायुक्म ही बन्ध किया है तो भी ये एक आयु नहीं ठहरतीं श्रीर इसलिए वध्यमान आयुक्म न तो मुज्यमान आयुक्मं श्रपकर्षण होता है श्रीर न मुज्यमान आयुक्म बध्यमान आयुक्मं संक्रमण होता है । यही कारण है कि यहां श्रावाधाक भीतर निषेक स्थितिको बाधा रहित बतलाने के लिए 'आवाधा' इस स्वकी स्वतंत्र रचना की है । कदलीधात आदिसे बध्यमान आयुक्में आवाधा न्यून हो जाय यह स्वतन्त्र बात है पर बध्यमान आयुक्के द्वारा संक्रमण होकर वह न्यून नहीं हो सकती यह उक्क कथनका तास्पर्य है ।

श्रनन्तरोपनिधाका विचार करनेके बाद परम्परोपनिधाका विचार श्राता है। यहां बतलाया है कि प्रथम निषेक्षे श्रागे पत्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण स्थान जाने पर प्रथम निषेक्षे जितने कर्म परमाणु निव्चित्त होते हैं उनसे वे श्राधे रह जाते हैं। इसी प्रकार जधन्य स्थितिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर पत्यके श्रसंख्यातवें भाग-प्रमाण स्थान जाने पर वे श्राधे श्राधे रहते जाते हैं। प्रत्येक गुग्रहानिके प्रति चयका प्रमाण श्राधा श्राधा होता जाता है, इसलिए इस व्यवस्थाके घटित हो जानेमें कोई वाधा नहीं श्राती। मात्र कर्मस्थितिमेसे श्राधाधा कालको न्यून करके जो स्थित शेष रहती है उसमै यथासम्भव पत्यके श्रसंख्यातवें भागका भाग देकर वहां प्राप्त द्विगुण्यहानिका प्रमाण् ले श्राना चाहिए। एक उन्तरष्ट स्थितिमे पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण् नाना द्विगुण्यहानिका प्रमाण् ले श्राना चाहिए। एक उन्तरष्ट स्थितिमे पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण् नाना द्विगुण्यहानिका होती हैं इसलिए यहां एक द्विगुण्यहानिका प्रमाण् लानेके लिए पत्यके श्रसंख्यातवें भागसे भाजित किया गया है।

मोहनीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थिति सर्वाधिक है इसलिए उसमें सबसे ऋधिक नाना द्विगुण्हानियां उपलब्ध होती हैं। शेष कमोंमें जिनकी जितनी न्यून रिथित है उनमें उसी ऋनुपातसे वे न्यून उपलब्ध होती हैं। सब कमोंकी सब जीवसमासोंमें निषेक रचनाका यही कम है।

'श्रावाधाकाष्ट्रक'का विचार करते हुए वतलाया है कि उत्कृष्ट स्थितिसे पल्यके श्रसंख्यातवे भागप्रमाण् स्थान जाकर इन सब स्थितिविकल्पोंका एक श्रावाधाकाएडक करता है। श्रायात् इतने स्थितिविकल्पोंकी उत्कृष्ट श्रावाधा होती है। इस प्रकार जघन्य स्थितिके प्राप्त इतने ही स्थितिविकल्पोंकी एक समय कम ग्रावाधा होती है। इस प्रकार जघन्य स्थितिके प्राप्त होने तक श्रावाधा ले श्राना चाहिए। यहां जितने स्थितिविकल्पोंकी एक श्रावाधा होती है उसकी एक श्रावाधाकाएडक संशा है। इसे लानेका क्रम यह है कि उत्कृष्ट श्रावाधाका भाग श्रावाधा न्यून उत्कृष्ट स्थितिमे देनेपर एक श्रावाधाकाएडकका प्रमाण श्राता है। सब जीवसमासोंमें श्रावाधाकाएडकका प्रमाण इसी विधिसे प्राप्त कर लेना चाहिए। मात्र श्रायुकर्ममे यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वहां स्थितिवन्धके श्रानुपातसे श्रावाधा नहीं प्राप्त होती।

प्रश्न यह है कि जहां सागरों प्रमाण स्थितिकन्ध होता है वहां तो इस ऋनुपातसे ऋावाधाकाराङककी उपलब्धि हो नाती है पर नहां ऋन्त:कोङ्गाकोड़ी सागरकी आवाधा भी ऋन्तर्मुंहूर्त कही है ऋौर ऋन्तर्मुंहूर्त-प्रमाण स्थितिकन्धकी आवाधा भी ऋन्तर्मुंहूर्त कही है वहां इस ऋनुपातसे व्यवस्था कैसे वन सकती है।

यह प्रश्न बीरसेन स्वामीके सामने भी था। उन्होंने जीवस्थान चूलिकामें इस प्रश्नका समाधान किया है। वे लिखते हैं कि न्यून या जबन्य स्थितिबन्धमें स्राबाधाकायङककी जाति इससे भिन्न होती है, इसलिए वहां जो ऋात्राधाकाराङक हो उसका भाग देकर ऋात्राधा ले ऋानी चाहिए। सत्र प्रकारके रिर्धातवन्धींमें ऋात्राधा-काराङक एक समान नहीं होता, किन्तु जहां संख्यात वर्ष प्रमाण रिथतिवन्ध होता है वहां ऋन्तर्मु हूर्त प्रमाण ऋात्राधासे विविद्यत रिथतिके भाजित करनेपर संख्यात समय मात्र ऋात्राधा काराङक उपलब्ध होता है।

चौथे प्रकरण्का नाम **भ्रव्यबद्ध**त्व है। इसमे सब जीव समासोंमे जघन्य श्रावाधा, श्रावाधास्थान, श्रावाधाकाण्डक, उत्कृष्ट श्रावाधा, नानाप्रदेशगुण्हानिस्थानान्तर, एकप्रदेशगुण्हानिस्थानान्तर, जधन्य स्थितिबन्ध, स्थितिबन्धस्थान, श्रीर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इन सबके श्रत्यवहत्वका निर्देश किया गया है।

श्रल्पबहुत्वका विवेचन करने पर स्थितिबन्धका सामान्य विवेचन पूरा होता है।

श्रागे पूर्वके विवेचनको श्रार्थपर मानकर निम्न श्राधिकारों द्वारा मूल प्रकृति स्थितिबन्धके विचार करनेकी सूचना की गई है। वे श्राधिकार ये हैं — श्रद्धाच्छेद, सर्वबन्ध, नोसर्वबन्ध, उत्कृष्टबन्ध, श्रमुत्कृष्टबन्ध, अपन्यबन्ध, श्राधिकार ये हैं — श्रद्धाच्छेद, सर्वबन्ध, नासर्वबन्ध, उत्कृष्टबन्ध, अपन्यवन्ध, सारिबन्ध, श्रमादिबन्ध, श्रुवबन्ध, स्वामित्व, बन्धकाल, बन्धान्तर, बन्धस्तिकर्ष, नाना जीवोंकी श्रपेच् मङ्गविचय, भागाभाग, परिमाण, चेत्र, स्पर्शन, काल, श्रम्तर, भाव श्रीर श्रम्तवाद्ध्य। इसके बाद भुजगारबन्ध, पदिनचेष, वृद्धिबन्ध, श्रध्यवसानसमुदाहार श्रीर जीवसमुदाहार इन प्रकर्णों द्वारा भी मूलप्रकृति स्थितिबन्धका विचार किया गया है। भुजगारबन्धके १३ श्रमुयोगद्वार, पदिनचेषके ३ श्रमुयोगद्वार, वृद्धिबन्धके १३ श्रमुयोगद्वार, श्रीर श्रध्यवसान समुदाहारके ३ श्रमुयोगद्वार हैं। जीवसमुदाहार का श्रकार कोई श्रमुयोगद्वार नहीं है।

इन अनुयोगद्वारों के जो नाम हैं उन्हों के अनुसार उनमें स्थितिबन्ध के श्राश्रयसे विचार किया गया है। आगो उत्तर प्रकृति स्थितिबन्ध का विचार भी इसी प्रक्रियासे किया गया है। मात्र मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध में आठ मूल प्रकृतियों के श्राश्रयसे विचार किया गया है और उत्तर प्रकृति स्थितिबन्ध में १२० उत्तर प्रकृतियों के श्राश्रयसे विचार किया गया है। यद्यपि उत्तर प्रकृतियों १४ ८ हैं पर दर्शन मोहनीय की सम्यक्त और सम्यग्मिष्यात्व ये दो श्रवन्ध प्रकृतियाँ हैं और पाँच बन्धनों व पाँच संघातों का पाँच श्रारी में अन्तर्भाव हो जाता है तथा स्पर्शादिक अवान्तर बीस मेरों के स्थानमें स्पर्शादिक चारका ही ग्रहण किया गया है, इसलिए २८ प्रकृतियाँ कम होकर यहाँ कुल १२० प्रकृतियाँ ही ग्रहण की गई हैं।

स्थितिबन्धकं मुख्य भेद चार हैं यह हम पहले कह ऋाये हैं। स्थितिबन्धका कारण कषाय है। कहा भी है—'द्विदिश्रक्षमागा कसायदो होंति।'

स्थितिबन्ध श्रौर श्रनुभागबन्ध कपायसे होता है।

श्रागममें कप्रायके विविध भेदोंकी कपायाध्यवसान संज्ञा कही है। ये कप्रायाध्यवसान स्थान दो प्रकारके होते हैं—संक्लेशरूप श्रीर विशुद्धिरूप। इन्हें ही संक्लेशरूपान श्रीर विशुद्धिरूपान कहते हैं। श्रसाताके बन्ध योग्य परिखामोंकी संक्लेश संज्ञा है श्रीर साताके बन्ध योग्य परिखामोंकी विशुद्धि संज्ञा है। ये दोनों प्रकारके परिखाम कप्रायस्वरूप होकर भी जातिकी श्रपेक्षा श्रलग श्रलग हैं। तत्त्वार्धसूत्र श्रप्याय सातमें साता श्रीर श्रसाताके बन्धके कारखोंका निर्देश करते हुए लिखा है—

## 'दुःखशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यस्मपरोभयस्थान्यसद्वेशस्य ॥ ११ ॥ भूतवस्यनुकम्पादानसरागसंयमादियोगः चान्तिः शौचमिति सद्वेशस्य ॥ १२ ॥'

श्रपने श्रात्मामें, श्रन्यकी श्रात्मामें या दोनोंमें स्थित तुःख, शोक, ताप, श्राक्रन्दन, वध, श्रोर परि-देवन ये श्रसातावेदनीयके श्रास्त्रवके कारण हैं। तथा जीवमात्रके प्रति श्रनुकम्पा, वितयोंके प्रति श्रनुकम्पा, दान श्रोर सरागसंयमका उचित ध्यान रखना श्रोर क्षान्ति व शौच ये साता वेदनीय कर्मके श्रास्त्रवके कारण हैं।। ११-१२।।

यह उल्लेख परिणामोंकी जातिका ज्ञान करानेके लिए बहुत ही स्पष्ट है। इससे संक्लेशरूप परिणामोंकी जाति क्या है श्रीर विशुद्ध परिणामोंकी जाति क्या है इसका स्पष्टतया बोध होता है। ये दोनों प्रकारके परिणाम एकेन्द्रियसे लेकर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय तक प्रत्येक जीवके छुटवें गुणस्थानतक होते हैं। सातवें श्रादि गुणस्थानोंमें प्रमादका श्राभाव हो जानेके कारण मात्र विशुद्ध परिणाम ही होते हैं।

साधारण नियम यह है कि तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु श्रोर देवायुको छोड़कर रोप सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे होता है श्रोर इनमे विपरीत परिणामोंसे जघन्य स्थितिबन्ध होता है। इसी श्राभिप्रायको गोम्मटसार कर्मकाण्डमें इन शब्दोंमें व्यक्त किया है—

## 'सन्वद्विदीयामुक्कस्सम्रो दु उक्कस्ससंकिसेसेया। विवरीदेया जहरुयो। भाउगतियवजिजयागां तु॥'

इसलिए प्रस्त होता है कि तीन श्रायुश्रोंको छोड़कर शेप सब प्रकृतियोंका बन्ध जब संक्लेश श्रीर विद्युद्ध दोनों प्रकारके परिणामों होता है, ऐसी श्रवस्थामें श्रसाताके वन्धयोग्य परिणामों की संक्लेश संज्ञा है यह लक्ष्मण कैसे मुिवचारित कहा जा सकता है। समाधान यह है कि संक्लेश परिणाम भी जघन्य मन्यम श्रीर उत्कृष्टके भेदने श्रनेक प्रकारके होते हैं श्रीर विद्युद्ध परिणाम भी जघन्य, मन्यम श्रीर उत्कृष्टके भेदने श्रनेक प्रकारके होते हैं श्रीर विद्युद्ध परिणाम भी जघन्य, मन्यम श्रीर उत्कृष्टके भेदने श्रनेक प्रकारके होते हैं श्रीर विद्युद्ध परिणाम श्रासातविदनीयके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके कारण है। श्रागममें जहाँ कहीं प्रशस्त श्रीर श्रप्रशस्त प्रकृतियोंका विभाग किये विना उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंसे उत्कृष्ट स्थितिवन्धके होता है ऐसा कहा है वहाँ यही श्रमिप्राय लेना चाहिए। इस विषयको श्रीर श्रप्रिक स्पष्टतासे समफनेके लिए यह उल्लेख पर्याम है—

'सादस्स चतुट्टाश्यबंधमा जीवा याायावरयोगस्स जहययायं द्वित् वंधित । तिट्टाश्यबंधमा जीवा णाण-वरणीयस्स म्रजहरूपयााणुक्कस्सयं ट्टिद् वंधित । विट्टाणवंधमा जीवा सादावेदणीयस्स उक्कस्सयं द्वित् वंधित । म्रसाद० विट्ठाणवंधमा जीवा सट्ठाणेण यााणावरणीयस्स जहरूयायं ट्टिद् बंधित । तिट्ठाया-वंधमा जीवा याणावरणीयस्स म्रजहरूणभणुक्कस्सयं ट्ठिद् वंधित । चतुट्ठःश्यवंधमा जीवा म्रसादस्स चेव उक्कस्सिया ट्ठिदिं वर्धित ।'

साताके चतुःस्थानवन्धक जीव ज्ञानावरण् कर्मकी ज्ञानयः स्थितिका बन्ध करते हैं। त्रिस्थान वन्धक जीव ज्ञानावरण् कर्मकी ग्राज्ञान्यानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं। द्विस्थानवन्धक जीव साता वेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं। ग्रासाताके द्विस्थानवन्धक जीव स्वस्थानकी ग्रापेषा ज्ञानावरण् कर्मकी ज्ञान्यत्विका वन्ध करते हैं। त्रिस्थानवन्धक जीव ज्ञानावरण् कर्मकी ग्राज्ञान्यानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं। च्यानवन्धक जीव ग्रासाता वेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करते हैं।

इसमें स्पष्टतः गुड श्रीर खांड इस द्विःस्थानिक श्रनुभागका बन्ध करनेवाले जीवोंको तो सातावेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक कहा है श्रीर निम्ब, कांजीर, विष श्रीर हलाहल इस चतुःस्थानिक श्रनुभागका बन्ध करनेवाले जीवोंको श्रसाता वेदनीयकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्धक कहा है। इससे स्पष्ट है कि सामान्यतः उत्कृष्ट संक्लिष्ट पदसे इन दोनों स्थानोंका ग्रहण होता है।

इसी विषयको श्वेताम्बर पञ्चसंग्रहमे इन शब्दोंमे व्यक्त किया है-

## धुवपगईबन्धंता चउठागाई सुभाग इयरागं।

## दो ठ। ग्रागाइ तिविहं सद्वाग्रजहरूणगाईसु ॥ १०९ ॥ [बन्धनकरण]

श्राशय यह है कि ज्ञानावरण् श्रादि ४७ प्रकृतियोका बन्ध करनेवाले जीव सातावेदनीय, देवगति, मनुध्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियेक शरीर, श्राहारक शरीर, श्रोदारिक शरीर, समचतुरत्नसंस्थान, वन्नपंभनाराचसंहनन, तीनों श्राङ्गोपाद्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, देवगत्यानुपूर्वी, परधात, उच्छ्वास, श्रातप, उद्योत, प्रशस्त
विहायोगित, त्रसादि दस, तीर्थङ्कर, तिर्थञ्चायु, मनुष्यायु, देवायु श्रोर उच्चं गोत्र इन परावर्तमान चौतीम शुभ
प्रकृतियोंके चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक श्रोर द्विस्थानिक श्रनुभागको बाँधते हैं। तथा उन्हीं श्रुव प्रकृतियोंका बन्ध
करनेवाले जीव श्रमातावेदनीय, तीन वेद, हास्य, रित, श्ररित, शोक, नरकायु नरकगतिद्विक, तिर्थञ्चगतिद्विक,
एकेन्द्रिय श्रादि चार जाति, श्रन्तके पाँच संस्थान, श्रन्तके पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगिति, स्थावर श्रादि
दस श्रीर नीचगोत्र इन परावर्तमान उनतालीस श्रशुभ प्रकृतियोंके द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक श्रोर चतुःस्थानिक
श्रानुभागको बाँषते हैं। यह श्रानुभाग स्वस्थानमे जवन्य स्थितिवन्ध श्रादिके होनेपर बँधता है। देवेताम्यर कर्म-

प्रकृतिमें भी यह विषय इसी प्रकारसे निबद्ध किया गया है। किन्त महाबन्धके उक्क उल्लेखसे इस कथनमें श्चन्तर है। महाबन्धमें विश्<u>य</u>द्ध श्रौर संक्लेश परिणामोंके साथ केवल साता श्रौर श्रसाताके श्रन्वय व्यतिरेककी व्यवस्थाकी गई है स्त्रीर यहां सब शाम स्त्रीर स्त्राशम प्रकृतियोंके साथ स्त्रन्वय व्यतिरेककी व्यवस्थाकी गई है। किन्त विचार करनेपर महाबन्धकी व्यवस्था ही उचित प्रतीत होती है। कारण कि गुणस्थान प्रतिपन्न जीवोंमें जहां केवल विवक्षित अश्रम प्रकृतिका बन्ध न होकर उसकी प्रतिपक्षभत श्रम प्रकृतिका ही बन्ध होता है वहां पर संक्लेश श्रीर विशक्त दोनों प्रकारके परिणामोके सन्द्रावमें उस प्रकृतिका बन्ध सम्भव है। उदाहरणार्थ चतुर्थ गुरास्थानमे मात्र पुरुषवेदका बन्ध होता है। यहां यह तो कहा नहीं जा सकता कि इस गुरास्थानमें केवल विश्वद्ध परिणाम ही होते हैं स्त्रीर यह भी नहीं कहा जा सकता कि यहां केवल रंक्लेश परिणाम ही होते हैं। परिणाम तो दोनो प्रकारके होते हैं, पर यहां स्त्रीवेद श्लीर नपुंसकवेदका बन्ध सम्भव न होनेसे मात्र पुरुषवेदका ही बन्ध सम्भव है। यदि यह कहा जाय कि उत्कृष्ट स्थितिसे क्रमसे हानि होते हए जधन्य स्थितिको बाँधनेवाले जीवके परिणामींकी 'विश्रुद्धि' संज्ञा है स्त्रीर जघन्य स्थितिसे क्रमसे बृद्धि होते हुए उपरिम स्थितियोंको बाँघनेवाले जीवके परिणामोंकी 'संक्लेश' संज्ञा है सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर उत्कृष्ट ऋौर जघन्य स्थितिका बन्ध करानेवाले परिणामोंको छोडकर शेप मध्यम स्थितियोंका बन्ध करानेवाले सब परिणाम संक्लोश श्रीर विशुद्धि उभयरूप प्राप्त होते हैं। परन्तु ऐसा मानना उचित नहीं है, क्योंकि एक ही परिणाम संक्लेश स्त्रीर विश्वद्धि उभयरूप नहीं हो सकता । इसलिए साता स्त्रीर श्रसाताके बन्धके साथ इन परिणामींकी जिस प्रकार व्याप्ति घटित होती है उस प्रकार श्रान्य प्रकृतियोके बन्धके साथ नहीं। यही कारण है कि महाबन्धमें सब संसारी जीवोंको दो भागोंमे विभक्त कर दिया है-सातबन्धक श्रीर श्रसातबन्धक। साताबन्धक जीव तीन प्रकारके हैं--चतुःस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक श्रीर द्विस्थानबन्धक । इसी प्रकार श्रसाताबन्धक जीव भी तीन प्रकारके हैं-दिस्थानबन्धक, त्रिस्थानबन्धक स्त्रीर चतुःस्थानबन्धक। इनमे जो साताके चतुःस्थानबन्धक जीव होते हैं वे सर्व विशुद्ध होते हैं, जो त्रिस्थानबन्धक जीव होते हैं वे संक्लिप्टतर होते है श्रीर जो द्विस्थानबन्धक जीव होते हैं, वे इनसे भी संक्लिप्टतर होते हैं। इसी प्रकार जो ऋसाताके द्विस्थानवन्धक जीव होते हैं वे सर्व-विश्वद्ध होते है, जो त्रिस्थानबन्धक जीव होते हैं वे संक्लिष्टतर होते हैं श्रीर जो चतःस्थानबन्धक जीव होते हैं वे इनसे भी संक्लिष्टतर होते हैं।

यहां साताके चतुःस्थानवन्धक जीवको स्रौर श्रमाताके द्विस्थानवन्धक जीवको सर्व विद्युद्ध श्रौर शेष सबको संक्लिप्टतर कहा गया है। इस प्रकार संक्लेशरूप श्रौर विद्युद्धिरूप परिणामोंमें भेद होकर भी उनका उल्लेख स्थितिवन्धके श्रमुसार सर्वविद्युद्ध श्रौर संक्लिप्टतर इन्हीं शब्दोंके द्वारा किया जाता है, इसलिए जहां जिस पदसे जो विशेष श्रर्थ लिया गया हो वहां उसे जानकर ही उसका ग्रहण करना चाहिए।

यहां प्रसंगते एक बात श्रीर कह देनी है। वह यह कि पाँच ज्ञानावरण श्रादि ४७ प्रकृतियोंका बन्ध श्रपनी श्रपनी बन्धन्युन्छिति होनेतक संक्लेशरूप श्रीर विशुद्धिरूप दोनों प्रकारके परिणामींसे सदा काल होता रहता है, इसलिए उन्हें ध्रवनिधनी प्रकृतियां कहा गया है। वे सेतालीस प्रकृतियाँ ये हैं—

## घादितिमिच्छकसाया भयतेजगुरुदुगणिमिणवरणाश्रो।

सत्तेतालधुवाणं चधुदा सेसाणयं तु दुधा ॥ १२४ ॥ [गोम्मटसार कर्मकाण्ड]

मोहनीयके विना तीन घातिकर्मोंकी १६ प्रकृतियाँ, मिध्यात्न, १६ कपाय, भयद्विक, तैजसद्विक, अगुरु-लघुद्विक, निर्माण श्रीर वर्णचतुष्क ये ४७ ध्रवबस्थिनी प्रकृतियाँ हैं।

इस प्रकार यहाँ हमने महाबन्धके प्रस्तुत भागका सामान्य परिचय कराते हुए कुछ विशेष विषयोंकी ही पर्यालोचना की है। शेष विपयोंका यथास्थान विशेष ऊहापोह मूलमें किया ही है। यहाँ हमने पुनर्काक्र दोषके भयसे पुनः उनकी पर्यालोचना नहीं की है।

प्रस्तुत मुद्रित भागमें मूलप्रकृतिस्थितिकथका श्रौर उत्तरप्रकृतिस्थितिकथके एक जीवकी श्रपेक्षा श्रन्त-रानुगमतकके विषयका समावेश ही किया गया है।

- -

# विषय-सूची

| विषय        |                                   | पृष्ठ              | विषय                                      | पृष्ठ                |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|
|             | मङ्गलाचरण                         | १                  | बन्धान्तरके दो भेद                        | પૂદ                  |
|             | स्थितिबन्धके भेद                  | १                  | उत्कृष्ट वन्धान्तर                        | 48-48                |
| मल          |                                   | १–२१⊏              | जधन्य बन्धान्तर                           | ६८–७७                |
| d           | मूलप्रकृति स्थितिवन्धके चार       | •                  | १५ बन्धसन्निकर्ष                          | € <b>≈</b> −₽0       |
|             | श्रनुयोगद्वार                     | १–१६               | बन्धसन्निकर्पके दो भेद                    | <b>७</b> ७           |
| 8           | स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा           | २-४                | उत्ऋष्ट सन्निकर्प                         | ৩৩–হ৹                |
|             | स्थितिचन्ध स्थान                  | २                  | जघन्य सन्निकर्ष                           | <b>८०−</b> ८३        |
|             | संक्लेश विशुद्धिस्थान             | ą                  | १६ नाना जीवोंकी ऋपेक्षा                   |                      |
|             | स्थितिबन्ध श्रहपबहुत्व            | ४ <b>-</b> ५       | भङ्गविचय                                  | <b>⊏३−८७</b>         |
| ર           | निषेक प्ररूपणा                    | ६–११               | भङ्ग विचयके दो भेद                        | ⊏३                   |
|             | निषेकप्ररूपणाके दो श्रानुयोगद्वार | : ६                | उत्कृष्ट भङ्गविचय                         | ८३–८६                |
|             | श्चनन्तरोपनिधा                    | ६-११               | जधन्य भङ्गविचय                            | <u>८६-८७</u>         |
|             | परम्परोपनिधा                      | ११-१२              | १७ भागाभागप्रहृप्णा                       | ८८–९१                |
| ₹           | श्रावाधाकाण्डकप्ररूपणा            | १०-१३              | भागाभागके दो भेद                          | 55                   |
| પ્ર         | श्रत्पवहुत्वप्र <i>रू</i> पणा     | १३-१६              | उत्कृष्ट भागाभाग                          | <u> </u>             |
|             | मूलप्रकृति स्थितिवन्धके           |                    | जधन्य भागाभाग<br>१८ <b>परिमाणप्ररूपणा</b> | 93-03                |
|             | २४ स्रादि शेष स्रनुयोगदा          | रोंकी              | परिमाणके दो भेद                           | <b>९१–</b> ९५<br>દૃષ |
|             | सूचना                             | १६                 | उत्कृष्ट परिमाण                           | 7                    |
|             | २४ श्रजुयोगद्वार                  | १६–१४४             | जवन्य परिमाण                              | €3-E4                |
| P           | <b>ग्रद्धा</b> च्छेदप्ररूपणा      | १७–२९              | १६ चेत्रप्ररूपणा                          | ९६–१०१               |
| -           | त्रद्धाच्छेदके भेद                | १७                 | क्षेत्रके दो भेद                          | 14 75 7<br>88        |
|             | उत्कृष्ट श्रद्धाच्छेद             | १७–२३              | उत्कृष्ट चेत्र                            | 33–23                |
|             | जघन्य ,,                          | ३३–३६              | जघन्य दोत्र                               | 86-808               |
| <b>ર</b> -  | सर्व-नोसर्वबन्धप्र <b>०</b>       | <b>3</b> 0         | १० स्पर्शनप्ररूपणा                        | १०१-११०              |
| 8.0         | । उत्कृष्ट-श्रनुत्कृष्टबन्धप्र०   | ३०-३१              | स्पर्शनके दो भेद                          | <b>१०</b> १          |
| <b>६</b> -( | • जघन्य-श्रजघन्यबन्धप्र <b>०</b>  | 38                 | उत्कृष्ठ स्पर्शन                          | १०१–१०८              |
| द-१         | १ सादि-श्रनादि-ध्रुव-श्रध्रव०     | ३१-३२              | जघन्य स्पर्शन                             | १०८-११०              |
| १२          | स्वामित्वप्ररूपणा                 | ३२-४६              | २१ <b>कालप्ररूप</b> णा                    | ११०-१ <b>१</b> ⊏     |
|             | स्वामित्वके दो भेद                | ३२                 | कालके दो भेद                              | ११०                  |
| ,           | उत्कृष्ट स्वामित्व                | ३२-४०              | उत्कृष्ट काल                              | ११०–११५              |
|             | जघन्य स्वामित्व                   | ४०-४६              | जघन्य काल                                 | ११५–११⊏              |
| १३          | बन्धकालप्ररूपणा                   | ४७-४८              | २२ ऋन्तर प्ररूपणा                         | ११८-१२४              |
|             | बन्धकालके दो भेद                  | 80                 | श्रन्तरके दो भेद                          | ११८                  |
|             | उत्कृष्ट बन्धकाल                  | ४७–५३              | उत्कृष्ट श्रन्तर                          | ११⊏–१२२              |
|             | जघन्य बन्धकाल                     | पू३-पूद<br>us-1919 | अधन्य श्रन्तर                             | १२२-१२५              |
| १४          | र <del>श्रन्तरप्ररूप</del> णा     | ५६–७७              | । अवस्य अस्तर                             | ,,,,,,,              |

| -  |                                       | स्या        | रायम्य |                              |                 |
|----|---------------------------------------|-------------|--------|------------------------------|-----------------|
| वि | षय                                    | पृष्ठ       | l fi   | वेषय                         | वृष्ट           |
| २३ | मावप्ररूपणा                           | १२४–१२६     | 1      | <b>श्रल्पबहु</b> त्वानुगम    | १७३–१७ <b>१</b> |
|    | भावके दो भेद                          | १२५         | ĺ      | पदनिद्येप                    | १७४–१८४         |
|    | उत्कृष्ट भाव                          | १२५         | 1      | पदनिद्येपके तीन ऋनुयोगद्व    | ार १७६          |
|    | जघन्य भाव                             | १२६         | 1      | समुत्कीर्तना                 | १७५१७२          |
| २४ | <b>श्रत्पव</b> हुत्व                  | १२६–१४४     | l      | स्वामित्व                    | १७६–१७९         |
|    | श्रलपबहुत्वके दो भेद                  | १२६         | 1      | स्वामित्वके दो भेद           | १७६             |
|    | जीव श्राल्पबहुत्व                     | १२६–१३१     | 1      | उत्कृष्ट स्वामित्व           | १७६–१७६         |
|    | जीवस्रलपबहुत्वके तीन भेद              | १२६         |        | जघन्य स्वामित्व              | ३७१             |
|    | उत्कृष्ट जीव ग्राल्पबहुत्व            | १२६–१२७     | l      | श्चलपबहुत्व                  | १८०-१८१         |
|    | जघन्य जीव ग्राल्पबहुत्व               | १२७         |        | त्राल्पबहुत्वके दो भेद       | १८०             |
|    | जघन्योत्कृष्ट जीव स्रल्पबहुत्व        | १२७–१३१     | İ      | उत्कृष्ट श्रलपबहुत्व         | १८०-१८१         |
|    | स्थिति ग्रल्पवहुत्व                   | १३१–१३३     |        | जधन्य श्रल्पवहुत्व           | १⊏१             |
|    | स्थिति ऋल्पबहुत्वके तीन भेद           | १३१         |        | वृद्धियन्ध                   | १८२–२०८         |
|    | उत्कृष्ट स्थिति <b>त्राल्पबहु</b> त्व | १३१         | 1      | वृद्धिबन्धके १३ अनुयोगद्व    | ार १⊏२          |
|    | जघन्य् स्थिति स्रूल्पबहुत्व           | १३१         | 1      | समुन्कीर्तना                 | १८२-१८४         |
|    | जघन्योत्कृष्ट स्थिति श्रल्पबहुत्व     |             |        | स्वामित्वानुगम               | १८४–१८७         |
|    | भूयःस्थिति स्रल्पन्नहुत्व             | <b>१</b> ३३ |        | काल                          | १८७-१८८         |
|    | भूयःस्थिति स्रल्पबहुत्वके दो          | भेद १३३     |        | <b>श्र</b> न्तर              | १८५-१९४         |
|    | स्वस्थान स्रल्पबहुत्व                 | १३३         | l      | नाना जीवोंकी श्रपेक्षा भङ्गा | वेचय १६५        |
|    | परस्थान स्राल्पबहुत्व                 | १३३-१४४     |        | भागाभाग                      | १६५             |
|    | परस्थान श्रल्पवहुत्वके तीन            |             |        | परिमागा                      | १९६–१९७         |
|    | उत्कृष्ट परस्थान स्मल्पबहुत्व         |             | 1      | दोत्र                        | १६७–१६८         |
|    | जघन्य परस्थान श्राल्पबहुत्व           | १३६–१३८     |        | स्पर्शन                      | १६⊏–२०१         |
|    | जघन्योत्कृष्ट परस्थान                 |             | 1      | काल                          | २०१–२०२         |
|    | <b>श्रल्पब</b> हुत्व                  | १३⊏–१४४     | 1      | <b>ग्र</b> न्तर              | २०२–२०३         |
|    | भुजगारबन्ध                            | १४५–१७५     | 1      | भाव                          | २०३             |
|    | भुजगारवन्धके १३ ऋनुयोगद्व             |             |        | <b>ग्र</b> ल्पबहुत्व         | २०३–२०८         |
|    | समुत्कीर्तनानुगम                      | १४५–१४७     |        | श्रध्यवसान समुदाहार          |                 |
|    | स्वामित्वानुगम                        | १४७-१४८     |        | श्रध्यवसान समुदाहारके तीन    | ाभेद २०⊏        |
|    | कालानुगम                              | १४८-१५१     | 8      | प्रकृतिसमुदाहार              | ३०६             |
|    | <b>श्च</b> न्तरानुग्म                 | १५१–१५७     | Į      | प्रकृतिसमुदाहारके दो भेद     | ३०१             |
|    | नाना जीवोंकी श्रपेक्षा                |             |        | प्रमाणानुगम                  | ३०६             |
|    | भङ्ग विचयानुगम                        | १५७–१५६     | 1      | <b>श्रल्पबहु</b> त्व         | ३०६             |
|    | भागाभागानुगम                          | १५६–१६०     | २      | स्थितिसमुदाहार               | 30'5            |
|    | परिमाणानुगम                           | १६१–१६२     | 1      | स्थितिसमुदाहारके तीन भेद     |                 |
|    | <b>देत्रा</b> नुगम                    | १६२–१६३     |        | प्रमाणानुगम                  | २०६–२१०         |
|    | स्पर्शनानुगम                          | १६३–१६६     |        | श्रेणिप्ररूपणाव उसके दो      | 20. 222         |
|    | कालानुगम                              | १६६-१६६     | 1      | भेद                          | २१०–२११         |
|    | श्चन्तरानुगम                          | १६६–१७२     |        | श्चनन्तरोपनिधा<br>           | 280             |
|    | भावानुगम                              | १७५         |        | परम्परोपनिधा                 | २१०–२११         |
|    |                                       |             | •      |                              |                 |

## विषय-सूची

| विषय |                                           | पृष्ठ                   | विषय                          | प्रष्ठ                   |  |  |
|------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|
|      | <b>श्र</b> नुकृष्टि                       | <b>२</b> ११             | <b>ग्र</b> नन्त्रोपनिधा       | २२८                      |  |  |
| 3    | तीव्रमन्दता                               | २११२१२                  | परम्परोपनिधा                  | २२६                      |  |  |
| `    | जीवसमुदाहार                               | 282                     | ३ त्राबाधाकाण्डकप्ररूपणा      | २२६                      |  |  |
|      | जीवोंके दो भेद                            | 282                     | ४ श्रल्पबद्गुत्वप्ररूपगा      | २३०                      |  |  |
|      |                                           |                         | उत्तर प्रकृति स्थितिबन्धके २४ | •                        |  |  |
|      | सातबन्धक जीवोंके तीन भेद                  | २१२                     | श्रादि शेप श्रनुयोगद्वारोंकी  |                          |  |  |
|      | श्रसातबन्धक जीवोके तीन भे                 | इ २१२                   | सूचना                         | २३१                      |  |  |
|      | उक्त जीवोंकी स्थितिवन्ध                   |                         | २४ श्रनुयोगद्वार              | २३१                      |  |  |
|      | व्यवस्था                                  | २१२–२१३                 | १ श्रद्धाच्छेद                | २३१–२४२                  |  |  |
|      | इनकी प्ररूपणा सम्बन्धी दो                 | 202                     | श्रद्धाच्छेदके दो भेद         | २३१                      |  |  |
|      | श्रनुयोगद्वार प्रतिज्ञा                   | . २१३                   | उत्कृष्ट श्रद्धाच्छेद         | २३१–२४२                  |  |  |
|      | श्चनन्तरोपनिधा                            | २१३–२१४                 | जघन्य ग्रद्धाच्छेद            | २४२–२५२                  |  |  |
|      | परम्परोपनिधा                              | २१५–२१६                 | २-३ सर्व-नोसर्वबन्ध           | २ <b>५२</b> –२५३         |  |  |
|      | 'साता श्रीर् श्रसाताके श्रना <sub>र</sub> | _                       | ४-४ उत्कृष्ट-श्रनुत्कृष्टबन्ध | २४३                      |  |  |
|      | कार ऋौर साकार प्रायो                      |                         | ६-७ जघन्य-श्रजघन्यबन्ध        | २४३                      |  |  |
|      | स्थान्                                    | २१६                     | ११ सादि-श्रनादि-ध्रव-         |                          |  |  |
|      | यवमध्यमे स्रल्पबहुत्व                     | २१६–२१७                 | ग्रधुवबन्ध                    | રપ્રષ્ઠ                  |  |  |
|      | पूर्वीक्त अर्थपदके अनुसार                 |                         | १२ स्वामित्व प्ररूपणा         | २४४–३१३                  |  |  |
|      | सातबन्धक स्त्रोर श्रसातबन                 | धक<br>२१⊏               | स्वामित्वके दो भेद            | રપૂપ્                    |  |  |
|      | जीवोंका श्राल्पबहुत्व                     |                         | उत्कृष्ट स्वामित्व            | રપૂપ્-ર⊏પૂ               |  |  |
| उर   | तर प्रकृति स्थितिबन्ध २                   | (२१–४३६                 | जघन्य स्वामित्व               | २⊏५–३१३                  |  |  |
|      | उत्तर प्रकृति स्थितिबन्धके                |                         | १३ बन्धकाल प्ररूपणा           | ३१४–३६४                  |  |  |
|      | चार श्रानुयोगद्वार                        | २२१–२३०                 | बन्धकालके दो भेद              | 388                      |  |  |
| १    | स्थितिबंधस्थान प्ररूपण                    |                         | उत्कृष्ट बन्धकाल              | ३१४-३४३                  |  |  |
|      | स्थितिबन्ध स्थान                          | २२१–२२३                 | जघन्य बन्धकाल                 | ३४४–३६५                  |  |  |
|      | संक्लेशविशुद्धिस्थान                      | २२३ <b>–</b> २२४        | १४ अन्तरकाल प्ररूपणा          | રૂદ્ય–કરૂ                |  |  |
|      | श्चल्पबहुत्व                              | २२४–२२⊏                 | श्रन्तरके दो भेद              | રૂદ્ય                    |  |  |
| ર    | •                                         | <b>२</b> २८– <b>२२९</b> | उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल           | ३६ <b>५</b> –३ <u>६६</u> |  |  |
|      | निषेक प्ररूपणाके दो ऋनु-                  | 22-                     | 1                             | ४००-४३६                  |  |  |
|      | योगद्वार                                  | २२⊏                     | ' जघन्य श्रान्तरकाल           | 200-846                  |  |  |
|      | संकेत विवरण                               |                         |                               |                          |  |  |

| *************************************** |                            |                                                                        |  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| १                                       | पंच सं०                    | पञ्चसंग्रह                                                             |  |  |  |
| २                                       | गा०                        | गाथा                                                                   |  |  |  |
| Ę                                       | मो० क०                     | गोम्मटसार कर्मकाग्रड                                                   |  |  |  |
| ४                                       | मूलप्रति एवं त्रादर्शप्रति | मूल मेनुस्किप्ट जिसके त्राधारसे त्रानुवाद<br>न्त्रीर सम्पादन हुन्ना है |  |  |  |
| પૂ                                      | जीव• चू॰                   | जीवस्थान चूलिका                                                        |  |  |  |
| દ્                                      | घ० पु०                     | धवला पुस्तक                                                            |  |  |  |
| ø                                       | तत्त्वा ॰                  | तत्त्वार्थ सूत्र                                                       |  |  |  |
| =                                       | बंधन क०                    | बन्धनकरण                                                               |  |  |  |
| 3                                       | मुद्रित प्रति              | ज्ञानपीठसे प्रकाशित प्रकृतिबन्ध                                        |  |  |  |

--

## सिरिभगवंतभूदबलिभडारयपणीदो

# महाबंधो

## बिदियो डिदिबंधाहियारो

णमो त्रारहंताणं णमो सिद्धाणं णमो त्राइरियाणं। णमो उवज्भायाणं णमो लोए सन्वसाहृणं॥

१. एत्तां द्विदिवंधो दुविधो—मृलपगिदिद्विदंधो चेव उत्तरपगिदिद्विदंधो चेव । एत्तो मृलपगिदिद्विदंधो पुन्वं गर्माणज्ञं । तत्थ इमाणि चत्तारि' ऋणियोगद्दा-राणि खादन्वाणि भवंति । तं जधा—द्विदिवंधद्वाणपरूवणा णिसेयपरूवणा ऋषावाधार्भडयपरूवणा ऋषावद्वारं ता ।

सव त्ररिहन्तोंको नमस्कार हो, सब सिद्धोंको नमस्कार हो, सब त्राचार्योंको नमस्कार हो, सब उपाध्यार्योको नमस्कार हो त्रीर लोकमें साधुर्त्रोंको नमस्कार हो ॥१॥

१. श्रागे स्थितवन्धका विचार करते हैं । वह दो प्रकारका है—मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध स्रौर उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्ध । श्रागे मूल प्रकृति स्थितिबन्धका पहले विचार करते हैं । उसके ये चार श्रानुयोगद्वार क्षातव्य हैं । यथा—स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा, निपेकप्ररूपणा, श्रावाधा-काण्डकप्ररूपणा श्रीर श्रद्धवहृत्य ।

विशेषार्थ—राग, द्वेप श्रौर मोहके निमित्तसे श्रात्माके साथ जो कर्म सम्बन्धको प्राप्त होते हैं उनके श्रवस्थान कालको स्थिति कहते हैं। कर्मबन्धके समय जिस कर्मकी जो स्थिति प्राप्त होती है उसका नाम स्थितिवन्ध है। वह झानावरण श्रादि मूलप्रकृति श्रौर मितझानावरण आदि उत्तर प्रकृतियोंके भेदसे दो प्रकारका है। इस अनुयोगद्वारमें इन्हों दो प्रकारके स्थितिबन्धोंका विविध प्रकरणों द्वारा विस्तारके साथ विचार किया गया है। सर्व प्रथम मूलप्रकृति स्थितिबंधका विचार किया गया है श्रौर तदनन्तर उत्तरप्रकृति स्थितबन्धका विचार किया गया है। मूलप्रकृतिस्थितबन्धका विचार करते हुए मुख्य रूपसे उसका चार श्रुयोगद्वारोंके द्वारा विचार किया गया है। उपश्रुयोगद्वार श्रमेक हैं। चार श्रुयोगद्वारोंके नाम मूलमें ही दिये हैं। जिसमें स्थितबन्धके स्थानोंका विचार किया जाता है वह स्थितबन्धस्थानप्ररूपणा है। यहाँ स्थितबन्धस्थान पदसे प्रत्येक कर्मके जघन्य स्थितिबंधस्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थितबंधस्थानतकके कुल विकल्प

१. पंचसं वधनक गा० ९९-१००।

## द्विदिबंधद्वाग्यपरूवगा

२. द्वित्वंधद्वाणपरूवणदाए सन्वत्यावा' सुहुमस्स अपज्जत्तस्स द्विद्वंधद्वा णाणि । वादरस्स अपज्जनस्स द्विद्वंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि । सुहुमस्स पज्जत्तस्स द्विद्वंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि । वादरस्स पज्जत्तस्स द्विद्वंधद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि । वंदंदियअपज्जतस्स द्विद्वंधद्वाणाणि असंखेज्जगुणाणि । तस्सेव पज्जत्तस्स द्विद्वंधद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । तस्सेव पज्जत्तस्स द्विद्वंधद्वाणाणि । तंदंदि० अपज्ज० द्विद्वंध० संखेजगुणाणि । तस्सेव पज्जत्त० द्विद्वंध० संखेजगुणाणि । वस्सेव पज्जत्त० द्विद्वंध० संखेजगुणाणि । तस्सेव पज्जत्त० द्विद्वंध० संखे०गु० । तस्सेव पज्जत्त० द्विद्वंध० संखे०गुणाणि ।

परिग्रहीत किये गये हैं। एक समयमें बद्ध कमोंका उस समय प्राप्त स्थितिमें जिस कमसे निर्मेष होता है उसकी निर्पेकरचना संक्षा है। इसका विचार करनेवाली प्ररूपणाका नाम निर्पेकप्ररूपणा है। वैंधनेवाले कर्म स्वभावतः या अपकर्पण त्रादिके निमित्तसे जितने काल बाद फल देनेमें समर्थ होते हैं उस कालका नाम आवाधाकाल है और जितने स्थितिविकरणों के प्रति एक एक आवाधाकाल प्राप्त होता है उतने स्थितिविकरणोंकी एक आवाधा होनेसे उसकी आवाधाकांडक संक्षा है। इसका विचार जिस प्रकरण द्वारा किया जाता है उसे आवाधाकांडकप्ररूपणा कहते हैं। अल्पवहुत्व पदका अर्थ स्पष्ट ही है। इस प्रकार मूलप्रकृति स्थितिवंधकी प्ररूपणा चार प्रकारकी होती है।

## स्थितिवंधस्थानप्ररूपणा

२. त्रब सर्वप्रथम स्थितिवंधस्थानप्ररूपणाका विचार करते हैं। उसकी त्र्रपेत्ता स्थम प्रपर्याप्तके स्थितवंधस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे वादर प्रपर्याप्तकके स्थितवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे वादर प्रपर्याप्तकके स्थितवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे वादर पर्याप्तकके स्थितवंधस्थान प्रयाप्तकके स्थितवंधस्थान प्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे द्वीन्द्रिय प्रपर्याप्तकके स्थितवंधस्थान प्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे द्वीन्द्रिय प्रपर्याप्तकके स्थितवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे त्रीद्विय प्रपर्याप्तकके स्थितवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे त्रीद्विय प्रपर्याप्तकके स्थितवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे प्रविद्वय प्रसंक्षी प्रपर्याप्तकके स्थितवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे प्रविद्वय प्रसंक्षी प्रपर्याप्तकके स्थितवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे प्रविद्वय प्रसंक्षी प्रपर्याप्तकके स्थितवंधस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे पंचेद्विय संक्षी प्रपर्याप्तकके स्थितवंधस्थान संख्यातगुणे हैं।

विशेषार्थ—यहाँ किसके कितने गुणे स्थित बन्धस्थान होते हैं इसका विचार चौदह जीवसमासोंके द्वारा किया गया है। सामान्यसे एकेन्द्रियके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागर श्रौर जघन्य पल्योपमका श्रसंख्यातवाँ भाग कम एक सागर होता है। द्वीन्द्रियके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पश्चीस सागर श्रौर जघन्य स्थितिबन्ध पल्यका संख्यातवाँ भाग कम पश्चीस सागर होता है। श्रीन्द्रियके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पचास सागर

१. गो० क० गा० १४८, १४९, १५० । पचसं० द्वार ४ गा० ४६ ।

३. सन्वत्थोवा सुहुमंइंदिय-अपज्जत्तस्स संकिलेसविसोधिद्वाणाणिः। वादरेइंदिय-अपज्जत्त-संकिलेसविसोधिद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । सुहुमेइंदिय-पज्जत्तसंकिलेस-विसोधिद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । वादरेइंदिय-पज्जत्त । संकिलेसविसोधिद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । वादरेइंदिय-पज्जत्त । संकिलेसविसोधिद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । तस्सेव पज्जत्त । संकिलेस-विसोधिद्वाणाणि असंखेजगुणाणि । तस्सेव पज्जत्त । तेइंदियअपज्जत्त संकिलेसविसोधिद्वाणाणि असंखे गुरु । तस्सेव पज्जत्त । संकिलेसविसोधिद्वाणाणि असंखे ।
इाणाणि अंखे गुरु । चतुरिंदि अपज्जत्त । पंचिंदियअसणिण-अपज्जत्त । तस्सेव पज्जत्त । संकिलेसविसोधि असंखे । तस्सेव पज्जत्त । संकिलेसविसोधि असंखे । तस्सेव पज्जत्त । संकिलेसविसोधि असंखे । तस्सेव पज्जत्त । पंचिंदिय सणिण असंखे । तस्सेव पज्जत्त । पंचिंदिय सणिण असंखे । तस्सेव पज्जत्त । पंचिंदिय सणिण असले । तस्सेव पज्जत्त । पंचिंदिय सणिण असले । । ससेव पज्जत्त । पंचिंदिय सणिण असले । । ।

श्रीर जघन्य स्थितिबंध पल्यका संख्यातवाँ भाग कम पचास सागर होता है। इसी प्रकार चतुरिन्द्रिय श्रोर श्रसंझी पंचेंद्रियके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिबंध कमसे सौ श्रीर एक हजार सागर तथा जघन्य स्थितिबंध पल्यका संख्यातवाँ भाग कम अपनी-श्रपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है। इस हिसावसे विचार करने पर पकेंद्रियके कुल स्थितिबंधिवकल्प पल्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण श्रीर द्वींदियसे लेकर श्रसंझी पंचेंद्रिय तक प्रत्येकके पल्यके संख्यातवें भाग प्रमाण प्राप्त होते हैं। यहाँ एकेंद्रियके चार श्रीर द्वींद्रिय श्रादि प्रत्येकके दोनो भेद करके स्थिति स्थानोंका श्रव्यवहुत्व बतलाया गया है। यह तो स्पष्ट है कि एकेंद्रियोंके चारों भेदों में प्रत्येकके स्थितिबंध विकल्प पल्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण हैं पर उनका श्रत्यबहुत्व किस कमसे है यही यहाँ वतलाया गया है। द्वीन्द्रियसे लेकर श्रसंझीतक प्रत्येककं दो दो भेदों में स्थितिबंधिवकल्प पल्यके संख्यातवें भाग प्रमाण हैं पर एकेन्द्रियके स्थितबंधिवकल्पोंसे वे कितने गुणे हैं श्रीर परस्परमें किस कमसे कितने गुणे हैं यह भी यहाँ वतलाया गया है। एत्यके श्रसंख्यातग्रेण होता है। इसीसे वादर एकेंद्रिय पर्याप्तके स्थितिबंधस्थानोंसे द्वीद्रिय श्रपर्याप्तके स्थितिबंधस्थान असंख्यातग्रेण कहे हैं। श्रेप कथन सुगम है।

३. सक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्लेशविशुद्धिस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे वादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तक संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुषे हैं । इनसे स्क्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुषे हैं । इनसे वादर एकेद्रिय पर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुषे हैं । इनसे व्राद्धिय अपर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुषे हैं । इनसे द्वांद्रिय पर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुषे हैं । इनसे ज्ञांद्विय अपर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुषे हैं । इनसे ज्ञांद्विय पर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुषे हैं । इनसे च्वारिद्रियपर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुषे हैं । इनसे पंचेंद्रिय पर्याप्तके संक्लेशविशुद्धिस्थान असंख्यातगुषे हैं । इनसे पंचेंद्रिय संबी पर्याप्तके संक्लेशविश्विद्धिस्थान असंख्यातगुषे हैं । इनसे पंचेंद्रिय संबी पर्याप्तके संक्लेशविश्विद्धिस्थान असंख्यातगुषे हैं । इनसे पर्याप्तके संक्लेशविश्विद्धिस्थान असंख्यातगुषे हैं । इनसे पर्याप्तके संक्लेशविद्यातगुषे हैं । इतसे पर्याप्तके संक्लेशविद्यातगुषे संक्लेशविद्यातगुषे हैं । इतसे पर्याप्तके संक्लेशविद्यातगुषे ही । इतसे पर्याप्तके सं

१. पंचसं बहार ५ गा० ५६ टीका म०।

विशेपार्थ—ज्ञानावरण ब्रादि कर्मोके वन्ध योग्य परिणामोंकी संक्लेशविद्युद्धिस्थान संज्ञा है। इनमेंसे जो साताके बंध योग्य परिणाम होने हैं। ब्रर्थात् जिन परिणामोंके होनेपर ब्रस्ताता प्रकृतिका बंध न होकर साता प्रकृतिका बंध होता है उनकी विशुद्धि संज्ञा है ब्रौर ब्रस्ताताके बंधके योग्य जो परिणाम होते हैं उनकी संक्लेश संज्ञा है। यहाँ स्थितिविकल्पोंको ध्यानमें रखकर संक्लेशविद्युद्धिस्थानोंका यह ब्रल्पबहुत्व कहा गया है।

४. संयतके जघन्य स्थितिवंध सबसे स्तोक है। इससे वादर एकेंद्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबंध ग्रसंख्यातगुणा है। इससे सुदम एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबंध विशेष ग्रधिक है। इससे बाटर एकेंद्रिय अपर्याप्तके जघन्य स्थितिबंध विशेष अधिक है। इससे सूच्म एकेंद्रिय श्रापर्याप्तके ज्ञायन्य स्थितिवंध विशेष श्रधिक है। इससे सूच्म एकंट्रिय श्रपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थिति-वंघ विशेष अधिक है। इससे बादर एकेंद्रिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबंध विशेष अधिक है। इससे सदम एकेंद्रिय पर्याप्तके उत्क्रष्ट स्थितियंध विशोप अधिक है। इससे वादर एकेंद्रिय पर्याप्तके उत्क्रप्ट स्थितियंध विशेष श्रधिक है। इससे द्वीद्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितियंध संख्यातगुणा है। इससे द्वीद्विय ग्रुपर्यप्तिके जघन्य स्थितिवंध विशेष ग्रिधिक है। इससे होंद्रिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवंध विशेष अधिक है। इससे हींद्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थिति-वंघ विशेष अधिक है। इससे त्रींद्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिवंघ विशेष अधिक है। इससे त्रींद्रिय अपर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक है। इससे त्रीद्रिय अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितियंघ विशेष अधिक है। इससे जींद्रिय पर्याप्तके उत्क्रप्ट स्थितवंघ विशेष अधिक है। इससे चतरिंडिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबंध विशेष अधिक है। इससे चतरिंडिय अपर्याप्त के जघन्य स्थितियंध विशेष अधिक है। इससे चत्रिंद्रिय अपर्याप्तके उत्कृप स्थितियंध विशेष अधिक है। इससे चत्रिंदिय पर्यापके उत्कृष्ट स्थितिबंध विशेष अधिक है। इससे पंचेंद्रिय ग्रसंक्षी पर्याप्तके ज्ञानय स्थितियंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेंद्रिय ग्रसंक्षी अपर्याप्तके जघन्य स्थितिवंध विशेष अधिक है। इससे पंचेंद्रिय असंबी अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितियंध विशेष अधिक है। इससे पंचेंद्रिय असंशी पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितियंध विशेष

१. पंचसं० बंधनक० गा० ९९-१००।

हिदि॰ विसे॰। संनद्रस्स उक्क॰ हिदि॰ संखे॰ गुणो। संनद्रासंनद्रस्स जह॰ हिदि॰ संखे॰नगुणो। तस्सेव उक्क॰ हिदिवं॰ संखे॰नगु॰। असंनद्रसम्मादिहि-पञ्जत्तस्स जह॰ हिदि॰ संखे॰नगु॰। तस्सेव अपज्ज नह॰ हिदि॰ संखे॰नगु॰। तस्सेव अपज्ज॰ उक्क॰ हिदि॰ संखे॰नगु॰। तस्सेव पञ्ज॰ उक्क॰ हिदि॰ संखे॰नगु॰। पंचिदिय-सिण्णा-भिच्छा-दिहि-पञ्जत्त॰ नह॰ हिदि॰ संखे॰न॰। तस्सेव अपज्ज॰ नह॰ हिदि॰ संखे॰न॰। तस्सेव अपज्ज॰ उक्क॰ हिदि॰ संखे॰न॰। तस्सेव अपज्ज॰ उक्क॰ हिदि॰ संखे॰न॰। तस्सेव अपज्ज॰ उक्क॰ हिदि॰ संखे॰न॰। प्यां हिदिवंथहाणपरूवणा समत्ता।

श्रिषिक है। इससे संयतके उत्कृष्ट स्थितियंध संख्यातगुणा है। इससे संयतासंयतके जघन्य स्थितियंध संख्यातगुणा है। इससे संयतासंयतके उत्कृष्ट स्थितियंध संख्यातगुणा है। इससे असंयतसम्यग्दिष्ट पर्याप्तके जघन्य स्थितियंध संख्यातगुणा है। इससे असंयतसम्यग्दिष्ट अपर्याप्त ( निर्कृत्यपर्याप्त ) के जघन्य स्थितियंध संख्यातगुणा है। इससे असंयतसम्यग्दिष्ट अपर्याप्त उत्कृष्ट स्थितियंध संख्यातगुणा है। इससे असंयतसम्यग्दिष्ट पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितियंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेद्रिय संश्ची प्रिथ्यादिष्ट पर्याप्तके जघन्य स्थितियंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेद्रिय संश्ची प्रिथ्यादिष्ट अपर्याप्तके जघन्य स्थितियंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेद्रिय संश्ची प्रिथ्यादिष्ट अपर्याप्तके जघन्य स्थितियंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेद्रिय संश्ची प्रिथ्यादिष्ट अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितियंध संख्यातगुणा है। इससे पंचेद्रिय संश्ची प्रिथ्यादिष्ट अपर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितियंध संख्यातगुणा है।

विशेपार्थ-यहाँ संयतके जघन्य स्थितवंधसे लंकर संक्षी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्यादिष्ट के उत्कृष्ट स्थितिबंध तक श्रल्पबहुत्वका विचार किया गया है। संयतके वेदनीयका वारह मुहुर्न, नाम और गात्रका आठ मुहुर्न तथा शेप चार कमीका अन्तर्महर्त जघन्य स्थितियंथ कहा है ग्रीर बादर एकेंद्रिय पर्याप्तके ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और ग्रन्तरायका एक सागरका पल्यका ग्रसंख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग होता है। मोहनीयका पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग कम एक सागर होता है श्रीर नाम श्रीर गोत्रका एक सागरका पल्यका श्रसंख्यातवाँ भाग कम दो बटे सात भाग होता है। यही कारण है कि संयतके जघन्य स्थितिबंधसे बादर एकेंद्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध ग्रसंख्यातगुणा कहा है। बादर एकेंद्रिय पर्याप्तका उत्क्रप्ट स्थितिवंध एक सागर होता है और द्वीद्रिय पर्याप्तका जधन्य स्थितिबन्ध पत्यका संख्यातवां भाग कम पश्चीस सागर होता है। यह कुछ कम पश्चीस गणा है। यही कारण है कि बादर एकेंद्रिय पर्यापके उत्कृष्ट स्थितिबंधसे द्वीद्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध संख्यातगुणा कहा है। द्वीद्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिबंध पूरा पत्रीस सागर है और त्रींद्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध पत्यका संख्यातवाँ भाग कम पचास सागर है। यह दनेसे कछ कम है। यही कारण है कि द्वींद्रिय पर्याप्तके उत्क्रप्ट म्थितियंधसे त्रीदिय पर्याप्तका जघन्य स्थितियंध विशेष श्रधिक कहा है। त्रीदिय पर्याप्तका उत्क्रप्र स्थितिबंध पचास सागर है और चतुरिद्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध पत्यका संख्यातयाँ भाग कम सौ सागर है। यह दनेसे कुछ कम है। इसीसे त्रीद्विय पर्याप्तके उत्हरू स्थितिबंधसे चत्रिंदिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिबंध विशेष श्रधिक कहा है। चत्रिंद्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट स्थितिवंध सी सागर है श्रीर श्रसंब्री पंचेंद्रिय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवंध पल्यका संख्यातवाँ भाग कम एक हजार सागर है। यह कुछ कम दसगुणा है। इसीसे चतुरिद्विय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिवंधसे असंशी पंचेद्विय पर्याप्तका जघन्य स्थितिवंध संख्यातगुणा कहा है। शेष कथन सुगम है।

इस प्रकार स्थितिबंधस्थानकी प्ररूपणा समाप्त हुई।

## गिसेगपरूवगा

४. शिसंगपरूवणदाए तत्थ इमाणि दुवे ऋणियोगद्दाराणि—ऋणंतरोवणिधा परंपराविणिया य । अर्णतराविणियाए पंचिदियाणं सएणीएां मिच्छादिद्दीणं पज्ज-नाएं खाखावरणीय-दंसणावरणीय-वयणीय-त्रंतराइगाएं तिष्णि वस्ससदसाणि त्रावाधां मोत्तरण जं पहनसम्प पढेसम्मं शिसित्तं तं वहमं। जं विदिय-समए पढेसम्मं शिसित्तं तं विसेसहीरां। जंतदियसम्प पदेसमां शिसित्तं तं विसेसहीरां। एवं विसेसहीएां विसेसहीएां जाव उक्कम्सेएा तीसं सागरीवमकोडाकोडीय्रो चि । पंचिदियाणं सएणीएां भिच्छादिद्दीएां पजाचाएां मोहणीयम्स सत्तवम्ससहसाणि त्रावाधा मोत्तुण जं पढमसमण् पटेसरगं णिसित्तं तं बहुगं। विदियसमण् पटेसरगं णिसित्तं तं विसंसहीणं। तदियसमण् परेसम्मं णिसित्तं तं विसंसहीणं। एवं विसेसहीएां विसेसहीएां जाव उक्तम्सेण सत्तरिसागरोवमकोडाकोडीयो ति । पंचिदियस्स सिएएामिच्छादिहिस्स वा सम्भादिहिस्स वा आयुगस्स पुठ्व-कोडितिभागं आवाधा मोत्तुण जं पढ़भसभए पढ़ेसम्गं णिसित्तं तं बहुगं। जं विदि-यसवए पटेसगां शिसिन्तं तं विसेसहीशं। जं तदियसमए पटेसगां शिसिन्तं तं विसेसहीएां । एवं विसेसहीएां विसेसहीएां जाव उक्तस्सेए। तेनीसं सागरोवमाणि । पंचिदियाएं सएसीएं भिच्छादिद्दीएं पज्ज सामागोदाएं वेवस्ससहस्राणि

### निपेकप्ररूपणा

 श्रव निपंकप्रस्तपणाका विचार करते हैं। उसके ये दो श्रन्योगहार हैं—श्रनंत-रोपनिधा और परम्परोनिधा। अनंतरोपनिधाकी अपना पंचेंद्रिय संक्षी मिध्याइप्टि पर्याप्त जीवोंके ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय और अंतराय कमींके आवाधाको छोडकर जो प्रथम समयमें कर्म परमाण निज्ञित होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें निज्ञित होते हैं वे विशेष होन हैं। जो तीसरे समयमें निचित्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार तीस कोडा-कोडी सागर प्रमाण उत्क्रप्ट स्थितिके प्राप्त होने तक विशेष हीन विशेष हीन कर्म परमाण निक्तिप्त होते हैं। पंचेन्द्रिय संशो मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीवोंके मोहनीयके सात हजार वर्ष प्रमाण श्रावाधाको छोडकर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाण निक्ति होते हैं वे वहत हैं। जो दसरे समयमें कर्मपरमाण निक्तित होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाण निक्तित होते हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार सत्तर कोडाकोडी सागरप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक विशेषहोन विशेषहीन कर्मपरमासु निज्ञिप्त होते हैं। पंचेद्विय संज्ञी मिथ्यादिष्ट या सम्यग्दप्र जीवके ग्राय कर्मके एक पूर्वकोटिकी त्रिभागप्रभाग ग्रावाधाको छोड्कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाण निज्ञित होते हैं वे बहुत हैं। जो उसरे समयमें कर्मपरमाण निज्ञित होते हैं वे विशेषहोन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाण निचिष्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार तेतीस सागरप्रमाण उत्कृष्ट आयुके प्राप्त होनेतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाण निक्षिप्त होते हैं । पंचेद्विय संश्री मिथ्यादृष्टि पर्याप्त जीवके नाम श्रीर गोत्र कर्मके दो हजार

१. पंचमं० द्वार ५ गा० ५०। गो० क०, गा० १६१, १६२। २. गो० क०, गा० १६०।

त्र्यावाथा मोत्तृषा जंपढमसमए पट्नसम्मं शिक्षित्तं तंबहुगं। जंविद्य० तंविसे०। जंतिदय० तंविस०। एवं विसेसहीशां विसेस० जाव उक्रम्सेशा वीसं सागगेवम-कोडाकोडीश्रो ति।

वर्षप्रमाण त्रावाधाको ह्यंड्कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्म-परमाणु निक्तित्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार वीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण उत्छ्छ स्थितिके प्राप्त होनेतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं।

विशेषार्थ — अनन्तरका अर्थ व्यवधान रहित और उपनिधाका अर्थ मार्गणा है। जिस प्रकरणमें अव्यवधान रूपसे वस्तुका विचार किया जाता है वह अनन्तरोपिनधा अनुयोगद्वार है। यहां यह वतलाया गया है कि प्रति समय जो कर्म वंधते हैं वे अपनी स्थित के अनुसार किस कमसे निचित्त होते हैं। मूलमें इतना ही निर्देश किया गया है कि प्रथम समयमें बहुत कर्मपरमाणु निचित्त होते हैं। दूसरे समयमें एक चय कम कर्मपरमाणु निचित्त होते हैं। इस प्रकार अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिक प्राप्त होने तक सब समयोंमें एक एक चय कम कर्मपरमाणु निचित्त होते हैं। इसका विशेष खुलासा इस प्रकार है—मान लो किसी जीवने ६३०० कर्म परमाणुओंका वंध किया और उनकी उत्कृष्ट स्थित ४१ समय पड़ी। यहाँ तीन समय आवाधाक है इसलिय उन्हें छोड़कर वाकीके ४८ समयोंमें उक्त ६३०० कर्म परमाणुओंका निचित्त करना है जो उत्तरोत्तर विशेषहीन क्रमने दिये जाते हैं। प्रथम गुणहानिमें चयका जो प्रमाण होता है दूसरीमें उससे आधा होता है। इस तरह अंतिम गुणहानिक अन्तिम निपंकतक उत्तरोत्तर चय आधा-आधा होता है। इस तरह अंतिम गुणहानिक अन्तिम निपंकतक उत्तरोत्तर चय आधा-आधा होता है। ४८ समयोंमें निचित्त परमाणुओंकी निचेक रचना इस प्रकार होती है—

| ४१२         | <b>૨</b> ૪૬ | १२८        | દેશ               | કર           | १६  |
|-------------|-------------|------------|-------------------|--------------|-----|
| ४८०         | २४०         | १००        | દ૦                | 30           | १४  |
| ४४≍         | રરષ્ઠ       | ११२        | ४६                | २८           | ર્ક |
| <b>ક</b> રદ | २०८         | १०४        | yર <mark>્</mark> | <b>ર</b> ક   | १३  |
| ३८४         | ११२         | ०,६        | 86                | ગ્ય          | र२  |
| ३४२         | १७६         | 44         | ૪૪                | <b>ર્</b> ગ્ | ११  |
| 32%         | १६०         | <b>Ξ</b> 0 | ೫೦                | ર્૦          | १०  |
| २८८         | ર્ક્ષક      | ૭૨         | રૂદ્              | १८           | ٧,  |

इस रचनामें प्रथम निपेकसे दूसरा निपेक विशेषहीन दिखाई देता है और यह कम अन्तिम निपेक तक चला गया है। अन्य कमींसे आयु कमीं यही अन्तर है कि अन्य कमीं की आवाधा स्थिति वन्धके भीतर परिगणित की जाती है पर आयु कमीं उसे स्थितिवन्ध से अलग गिना जाता है — यथा इस उदाहरणमें ५१ समयका स्थितिवन्ध मानकर ३ समय अ विश्वास के लिये छोड़ दिये गये है। इस प्रकार आयु कमीके स्थितिवन्धके जितने समय

- ६. पंचिदियस्स सिएएस्स अपज्जत्तयस्स आयुगवज्जाणं सत्तरणं कस्माणं अंतो-मुहुत्तं आवाधा मोत्तृण जं पटमसमण्डतं वहुगं । जं विदियसमण्डतं विसेट । जं तिदिय-समण्डतं विसेट । एवं विसेट विसेसदीणं जाव उकस्सेण अंतोकोडाकोडि ति । आयुगट अंतोमुहुत्तं आवाधा मोत्तृण जं पटमसमण्डतं वहुगं । जं विदियट्तं विसेट । जं तिद्यस्टतं विसेस्ट । एवं विसेट विसेसदीणं याव उकस्सेण पुरुवकोडि ति ।
- ७. पंचिद्रय-अमिएए-पज्जनार्ण आयुग्यजार्ण सन्तर्ण कम्पार्ण अंत्रामु० आवाधा मीन्ए जं पद्दमस्य तं बहुगं । विद्यसम् तं विसे० । तद्द्यसम् तं विसे० । तद्द्यसम् तं विसे० । पद्द्यसम् तं विसे० । पद्द्यसम् तं विसे० । पद्द्यसम् ताया सन्तन्म भागा, वेसन्त भागा पद्दिपुरणा नि । आयुगम्स पुरुवकोडितिभागं आवाधा मोन्ए जं पद्द्यसम् तं बहुगं । जं विदियसम् तं विसे० । जं तद्दियसम् तं विसे० । एवं विसे० वाया उक्कम्सेण पल्दोवमस्स असंयेज्जदिभागां नि ।
  - पंचित्रय-अमिएए-अपज्ञताएं सत्तएएं कम्भाएं आयुगवज्ञाएं अंताम्-

होते हैं उनमेसे श्रावाधाके समय छोड़कर शेपमें निपेक रचना नहीं होती किन्तु जो स्थिति वन्ध होता है उन सबमें निपेक रचना होती है। प्रथम निपेकसे दूसरा श्रीर दूसरेसे तीसरा निपेक कितना हीन है इस प्रकार व्यवधानके विना यहां विचार किया गया है इस-लिये इसे श्रनन्तरोपनिधा कहते हैं।

- ६. पचेंद्रिय संबी अपर्यातकके आयु कर्मके सिवा शेप सात कर्मके अमर्गृहर्तप्रमाण आधाधाको होड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु नित्तित होते हैं वे वहुत है। जो दूसरे समयमें कर्म परमाणु नित्तित होते हैं वे विशेषहोन है। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु नित्तित होते हैं वे विशेषहोन है। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु नित्तित होते हैं वे विशेषहोन है। इस प्रकार अतःकाटाकाटि प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिक अतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन नित्तित होते हैं। आयुकर्मके अतर्मृहर्तप्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु नित्तित होते हैं वे वहुत है। जो दूसरे समयमें नित्तित होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार पूर्व कोटिप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिक अंतिम समयतक विशेषहान विशेषहीन नित्तित होते हैं।
- ७. पंचेंद्रिय असंबी पर्याप्तकों अग्रयुक्तमंक सिवा शेप सात कमें के अंतर्मुहर्तव्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निलित्त होते हैं वे वहुत हैं। जो दृसरे समयमें कर्मपरमाणु निलित्त होते हैं वे विशेपहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निलित्त होते हैं वे विशेपहीन हैं। इस प्रकार एक हजार सागरके तीन वटे सात भाग, एक हजार सागरके सात वटे सात भाग और एक हजार सागरके दो वटे सात भाग प्रमाण् पित्र्यु स्थितिके अंतिम समयतक विशेपहीन विशेपहीन कर्मपरमाणु निलित्त होते हैं। जायु कर्मके पूर्वकोटिके विभागप्रमाणु आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निलित्त होते हैं वे वहार है। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निलित्त होते हैं वे विशेपहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निलित्त होते हैं वे विशेपहीन कर्मपरमाणु असख्यातवें भागप्रमाणु उत्छष्ट स्थितिके अन्तिम समयतक विशेपहीन विशेपहीन कर्मपरमाणु निलित्त होते हैं वे
  - पंचेंद्रिय असंबो अपर्याप्तकोंके आयुक्तमेंके सिया शेप सात कर्मांके अंतर्मुहर्तप्रमाण्

हुत्तं त्र्यावाधा मोतूण जं पढमसम० तं वहुगं। विदियस० तं विसे०। जं तिदयस० तं विसे०। एवं विसे० विसे० जाव उक्क० सागरोवमसहस्सस्स निष्णि-सत्त भागा सत्त-सत्तभागा वे-सत्तभागा पिलिट्रोवमस्स संखेज्जिद्द भागेण ऊणिया ति । त्र्यायुगस्स अंतोम्च० त्रावाधा मोत्तूण जं पढमस० तं वहुगं। जं विदियसम० तं विसे०। जं निद्य-स० तं विसे०। एवं विसे० विसे० जाव उक्क० प्रव्यकोडि ति ।

- ६. चदुरिदि ०-तेइंदि ० वेइंदि ० पज्जनाएं सत्तएएं कम्माएं त्रायुगवज्जाएं अंतोमु० त्रावाधा मोन् ए नं पढमसमए तं वहुगं। विदियस० तं विसे०। नं तिद्यस० तं विसे०। एवं विसे० विसे० जाव उक्कस्सेए मागरोवममदम्म सागरोवमपएणारसाए सागरोवमपएणारसाए सागरोवमपएणारसाए सागरोवमपणुवीमाए तिएए सन भागा सत्त-सत्त भागा वे-सत्त भागा पिडपुएणा नि । त्रायुगस्स वे मासं सोलस रादिदियाणि सादिरेयाणि चत्तारि वस्साणि त्रावाधा मोन् ए जंपढम स० तं वहुगं। जंविद्यस० तं विसे०। जंतिद्यस० तं विसे०। जंतिद्यस० तं विसे०। एवं विसे० विसे० जाव उक्कस्सेए। पुव्वकोडि नि ।
  - १०. चदुरिदि०-तेइंटिय०-वेइंदिय० अपज्जत्ताएं सत्तरएएं कम्माएं आयुगवज्जाएं

आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं ये वहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार एक हजार सागरके पल्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग प्रमाण, एक हजार सागरके पल्यका संख्यातवाँ भाग कम सात वटे सात भागप्रमाण और एक हजार सागरके पल्यका संख्यातवाँ भाग कम दो वटे सात भागप्रमाण उत्रुप्ट स्थितिके श्रंतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं। श्रायुक्मिके श्रंतमुंहर्तप्रमाण श्रावाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं वे वहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार पूर्वकोटिप्रमाणु उत्रुप्ट स्थितिक श्रान्तम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं।

- %. चतुरिंदिय पर्याप्त, त्रींद्रिय पर्याप्त और द्वींद्रिय पर्याप्त जीवोंके यायुक्रमंके सिवा सात कमींके य्रंतर्मुहर्न प्रमाण यावाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं वे वहुंग हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं वे विशेपहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं वे विशेपहीन हैं। इस प्रकार क्रमसे सी सागरका, पचास सागरका और पचीस सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण, सात बटे सात भागप्रमाण और दो बटे सात भागप्रमाण पिरपूर्ण उत्कृष्ट स्थितिके य्रन्तिम समय तक विशेपहीन विशेपहीन कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं। य्रायुक्रमंके क्रमसे दो माह, साधिक सोलह दिनरात और चार वर्षप्रमाण य्रावाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं वे वहुंत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं वे विशेपहीन हैं। जो तुसरे समयमें कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं वे विशेपहीन होते हैं वे विशेपहीन होते हैं वे विशेपहीन होते हैं।
  - १०. चतुरिदिय, त्रीदिय श्रोर द्वीद्रिय श्रपर्याप्तकोंके श्रायुके सिवा सात कर्माके श्रंत-२

- ११. वादरण्इंदियाणं पज्जत्ताणं सत्त्त्रणं कम्भाणं आयुगवज्जाणं अंतोमु॰ आवाधा मोत्तूण जं पढम स॰ तं वहुगं, जं विदियस॰ तं विसे॰ । जं तिद्यस॰ तं विसे॰ । एवं विसे॰ विसे॰ जाव उक्क॰ सागरोवमस्स तिरिण्ण-सत्त भागा सत्त-सत्त भागा वे-सत्त भागा पिंडपुरण्णा त्ति । आयुगस्स सत्त्ववस्ससहस्साणि सादि रेयाणि आवाधा मोत्तृण जं पढमस॰ तं वहुगं। जं विदियस॰ तं विसे॰ । जं तिदियस॰ तं विसे॰ । एवं विसे॰ विसे॰ जाव उक्क॰ पुष्टवकोडि त्ति ।
- १२. वादर्एइंदियश्रपज्जताएां सुहुमेइंदियपज्जत्ताएं च सत्तएएं कम्माएं श्रायुगवज्जाएं श्रंतोमु॰ श्रावाधा मोत्तूए जं पढमस॰ तं वहुगं । जं विदियस॰ तं सुंहुर्तप्रमाण श्रावाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निव्वित होते हैं वे बहुत हैं । जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निव्वित होते हैं वे विशेषहीन हैं । जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निव्वित होते हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार क्रमसे सौ सागरका, पच्चास सागरका श्रीर पद्यीस सागरका पत्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन वटे सात भाग, पत्यका संख्यातवाँ भाग कम सात वटे सात भाग श्रार पत्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन वटे सात भाग प्रमाणु उत्कृष्ट स्थितके श्रंतिम समय तक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निव्यित होते हैं । श्रायुकमैके श्रंतर्मुहुर्तप्रमाणु श्रावाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निव्यित होते हैं वे वहुत हैं । जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निव्यित होते हैं वे विशेषहीन हैं । इस प्रकार पूर्वकोटि-प्रमाणु उत्कृष्ट स्थितिके अतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन निव्यित होते हैं ।
- ११. वादर एकेन्द्रिय पर्यात जीवोंके आयुके सिवा सात कर्मोंके अंतर्मुहर्तप्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्म निज्ञित होते हैं ये वहुत हैं। जो दृसर समयमें कर्म निज्ञित होते हैं वे विशेपहीन हैं। जो तोमरे समयमें कर्म निक्षित होते हैं वे विशेपहीन हैं। इस प्रकार एक सागरके तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग और दो वटे लात भाग प्रमाण परिपूर्ण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समयतक विशेपहीन विशेपहीन कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं। आयुक्रमंके साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं वे बहुत हैं। जो दृसरे समयमें कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं वे विशेपहीन हैं। इस प्रकार पूर्वकोटिप्रमाण् उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समयतक विशेपहीन विशेपहीन कर्मपरमाणु निज्ञित होते हैं।
- १२. बादर एकेद्रिय श्रपर्यात, सूच्म एकेद्रिय पर्यात श्रोर सूक्ष्म एकेद्रिय श्रपर्यात जीवोंके श्रायुकर्मके सिवा सात कर्मौके श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्रावाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निचित्त होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निचित्त

विसे॰। जं तिंद्यस॰ तं विसे॰। एवं विसे॰ विसे॰ जाव उक्क॰ सागगेवमस्स तिष्णि-सत्त भागा, सत्त-सत्त भागा, वे-सत्त भागा पिलदोवमस्स असंखेज्जिदिभागेण ऊणि-गा ति । आयुगम्स अंतोमु॰ आवाधा मोत्तूण जं पढमसमए॰ तं वहुगं। जं विदियस॰ तं विसे॰। जं तिद्यस॰ तं विसे॰। एवं विसे॰ विसे॰ जाव उक्क॰ पुन्वकोडि ति । एवमणंतरोविणिधा समत्ता ।

१३. परंपरोविष्णिथाएं पीचिटिय-सिष्ण-असिष्णिपज्जनार्ण अद्वरण्णं कम्माणं उक्क॰ आवाथा मोत्तृण जं पढमममण् पदेसम्मादो पिलटोवमम्म असंखेज्जिट भागं गंतूण दुगुणहीर्णा । एवं दुगुणहीर्णा दुगुणहीर्णा जाव उक्किस्सिया द्विटि ति ।

१४. पंचितियाणं सिएए।-असिएएअपज्ञनाएां चत्रिति०-नेइंति०-वेइंति०-

होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्तिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार एक सागरका पल्यका असंख्यातवां भागकम तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग और दो वटे सात भागप्रमाण उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समयतक विदोपहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्तिप्त होते हैं। आयुक्रमंके अंतर्मुहर्तप्रमाण आवाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्मपरमाणु निक्तिप्त होते हैं वे वहुत हैं। जो दूसरे समयमें कर्मपरमाणु निक्तिप्त होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार पूर्वकोटिश्माणु उत्कृष्ट स्थितिके अंतिम समयतक विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्तिप्त होते हैं।

विशेपार्थ — संक्षी पंचेद्दियसंबंधी दोनों जोबसमासोंके बंधनेवाले कर्मपरमाणुश्रोंका सब स्थितियों में किस क्रमसे निद्तेष होता है इसका पहले विचार कर श्राये हैं। यहाँ शेष जीबसमासों में विचार किया गया है। सब जीबसमासों में बंधनेवाले कर्मपरमाणुश्रीके निद्तेषका क्रम एक ही है, उसमें कोई श्रन्तर नहीं है, फिर भी सब जीबसमासों में निद्तेष क्रमका पृथक् पृथक् विवेचन करनेका कारण यह है कि प्रत्येक जीबसमासों श्राठी कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबंध श्रलग अलग होता है इसिलये जिसके जिस कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबंध जीतना हो वहाँ तक ही प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर विशेषहीन क्रमसे निद्तेषिध जाननी चाहिये। मात्र श्रावाधाकालमें निपेकरचना न होनेसे वहां कर्मपरमाणुश्रोंका निद्तेष नहीं होता है इतना विशेष जानना चाहिये।

## इस प्रकार ग्रनन्तरोपनिधा समाप्त हुई।

१३. परम्परोपनिधाकी अवेज्ञा पंचेन्द्रिय संश्ली पर्याप्त और पंचेन्द्रिय असंश्ली पर्याप्त के आठों कमोंके आवाधाको छोड़कर प्रथम समयमें निचिष्त हुए कर्ममरमाणुओंसे पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे द्विगुणहीन होते हैं अर्थात् आये रह जाते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिक प्राप्त होनेतक वे द्विगुणहीन द्विगुणहीन होते जाते हैं।

१४. पंचेन्द्रिय संक्षी श्रपर्यान, पंचेन्द्रिय श्रमंत्री श्रपर्यान, चतुरिन्द्रिय पर्यान, चतु-रिन्द्रिय श्रपर्यान, जीन्द्रिय पर्यान, जीन्द्रिय श्रपर्यान, द्वीन्द्रिय पर्यान, द्वीन्द्रिय श्रपर्यान, बादर एकेन्द्रिय पर्यान, वादर एकेन्द्रिय श्रपर्यान, सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यान श्रीर सुक्ष्म एके-

१. पञ्चसं० पञ्चम द्वार गा० ५१ ।

वादरएइंदिय॰-मुहुमएइंदिय॰ पज्जत्तापज्जत्तार्णं सत्तरणं कम्मार्णं त्रायुगवज्जाणं उक्कासिया त्रावाधा मोत्तूण जंपढमसमयपदेसग्गादो तदोपिलदोवमस्स त्रासंखेज्जदि भागं गंतूण दुगुणदीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुण॰ जाव उक्कास्सिया द्विदि त्ति ।

- १५. एयपदेसियदुगुणहाणिद्वाणंतराणि असंखेज्जाणि पिलदोवमवग्गमृलाणि । णाणापदेसदुगुणहाणिद्वाणंतराणि पिलदोवमस्स वग्गमृल असंखेजनिद्भागो ।
- १६. णाणापदेसदृगुणहाणिद्वाणंतराणि थोवाणि । एयपदेसदृगुणहाणिद्वाणंतरं स्रसंखेज्जगुणं ।

## **ऋाबाधाकंडयपरूव**णा

१७. त्रावाधाकंडयपरूवर्णदाए' पंचिदियसिएएा-त्रसिएएा-चतुरिदिय-नेइंदिय-वेइंदिय-वादरएइंदिय-सुद्रुमेइंदिय-पज्जत्तापज्जत्ताएां सत्तरूएां कम्माएां त्रायुगवज्जाएां उक्कम्सादो द्विदीदो समये समये पलिदोवमम्स असंखेज्जदिभागं त्रोसरिदृए एयमा-

न्द्रिय त्रपर्यात जीवोंके त्रायुकर्मके सिवा सात कर्मोंके उत्क्रप्ट श्रावाधाको छोड़कर प्रथम समयमें निज्ञित हुए कर्मपरमागुत्रोंसे पल्योपमके त्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे द्विगुणहीन होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक वे द्विगुणहीन द्विगुणहीन होते जाते हैं।

१४. एकप्रदेशद्विगुणुहानिस्थानान्तर पल्योपमके श्रसख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण हैं। नानाप्रदेशद्विगुणुहानिस्थानान्तर पल्योपमके प्रथम वर्गमूलके श्रसंख्यातवं भागप्रमाण हैं।

१६. नाना प्रदेश द्विगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं । इनसे एक प्रदेश द्विगुणहानि स्थानान्तर क्रसंख्यातगणे हैं ।

विशेषार्थ — पहले प्रथम निपेकमें कितना द्रव्य होता है श्रीर द्वितीयादिक निपेकोंमें वह कितना कितना कम होता जाता है इसका विचार कर श्राये हैं। यहाँ प्रथम निपेकके द्रव्यसे कितने स्थान जानेपर वह उत्तरोत्तर श्राधा श्राधा रहता जाता है इसका विचार किया गया है। मूलमें वतलाया है कि प्रथम समयमें निक्तित हुए कर्म परमाणुश्रोंसे पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जानेपर वे आधे रह जाते हैं। इस प्रकार पुनः-पुनः पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जानेपर वे उत्तरोत्तर श्राधे-श्राधे श्रेप रहते हैं। यहां नाना-प्रदेश गुणहानि स्थानान्तर पदसे नाना गुणहानियां ली गई हैं श्रीर एकप्रदेशगुणहानिस्था नान्तरपदसे एक गुणहानिके निपेक लिए गये हैं।

## त्रावाधाकाएडकप्ररूपणा

१.५. श्रव त्रावाधाकाएडककी प्ररूपणा करते हैं। इसकी श्रपेद्धा पंचेन्द्रिय संशी पर्याप्त, पंचेन्द्रिय संशी श्रपर्याप्त, पंचेन्द्रिय श्रसंशी पर्याप्त, पंचेन्द्रिय श्रसंशी श्रपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय श्रपर्याप्त, ज्ञीन्द्रिय पर्याप्त, ज्ञीन्द्रिय श्रपर्याप्त, ज्ञीन्द्रिय पर्याप्त, ज्ञीन्द्रिय श्रपर्याप्त, वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रोर स्क्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रोर स्क्ष्म एकेन्द्रिय श्रपर्याप्त ज्ञावोंमें श्रायुकर्मके सिवा सात कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिसे समय समय उत्तरते हुए पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्थिति उत्तर कर एक श्रावाधाकाएड करता

१. पञ्चसं० पञ्चम द्वार गा० ५३ ।

## वाधाकंडयं करेदि । एस कमो जाव जहिएणया द्विदि त्ति ।

## **अप्पाबहुगपरूव**गा

१८. ऋष्पावहुर्ग त्ति पंचिदियाणं सएणीयां पज्जत्तापज्जत्ताणं णाणावरणीयस्स सन्वत्थोवा जहिएणया त्रावाथां । त्रावाथहाणाणि त्रावाथाखंडयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि । उक्किम्सया त्रावाथा विसेसाहिया । णाणापदेसगुणहारिणहाणंतराणि असंखेज्जगुणाणि । एयपदेसगुणहाणिहाणंतरं असंखेज्जगुणां । एय-मावाथाखंडयमसंखेज्जगुणां । जहएणत्रो हिद्वियेशे त्रमंखेज्जगुणां । हिद्वियेशहाणाणि संखेज्जगुणांणि । उक्कम्सत्रो हिद्वियेशे विसेसाथित्रो । एवं द्वएणं कम्माणं ।

है श्रीर यह कम जघन्य स्थितिके प्राप्त होने तक चाळ रहता है।

विशेषार्थ—यहाँ कितनी स्थितिकी कितनी स्रावाधा होती है इसका विचार किया गया है। कर्मस्थितिविकल्प बहुत हैं और स्रावाधाके विकल्प थोड़ हैं, इसिल्पे जितने स्थिति-विकल्पोंके प्रति एक स्रावाधाका विकल्प प्राप्त होता है उसे स्रावाधाकागडक कहते हैं। एक स्रावाधाकागडक यहाँ पल्पके स्रमंख्यातवें भागमाण वत्तलाया है इसका स्रिभियाय यह है कि पल्पके स्रमंख्यातवें भागमाण स्थितिविकल्पोंके प्रति एक स्रावाधाविकल्प प्राप्त होता है। उदाहरणार्थ—सत्तर कोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण् दर्शनमोहनीयकी उत्कृष्ट स्थितिको ६४ मान लिया जाय, सात हजार वर्ण प्रमाण् उत्कृष्ट स्थावाधाको १६ मान लिया जाय स्रौर पल्पके स्रसंख्यातवें भागको ४ मान लिया जाय तो—६४, ६३, ६२ स्रोर ६१ इन चारकी १६ समय स्थावाधा होगी। यह एक स्थावाधाकाण्डक है। तथा ६०, ४९, ५८ स्रीर ४७ की १४ समय स्थावाधा होगी यह दूसरा स्थावाधाकाण्डक है। इस तरह जघन्य स्थितिके प्राप्त होनेतक एक एक स्रावाधाकाण्डकके प्रति स्थावाधाकाण्डक समय कम होते हुए जघन्य स्थितिकी जघन्य स्थावाधा रह जाती है।

## **ऋल्पवहृत्वप्ररूप**णा

१८, श्रव श्रव्यहुत्वका विचार करते हैं। उसकी श्रपेत्ता पंचेन्द्रिय संश्ली पर्याप्त श्रीर पंचेन्द्रिय संश्ली श्रप्याप्त जीवोंके श्लानावरणीयकी जघन्य श्रावाधा सवसे स्तोक है। इससे श्रावाधास्थान श्रीर श्रावाधाकाग्डक ये दोनों समान होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे उत्कृष्ट श्रावाधा विशेष श्रिधिक है। इससे नानाप्रदेशगुणहानिस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे एक-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर श्रसंख्यातगुणा है। इससे एक श्रावाधाकाण्डक श्रसंख्यातगुणा है। इससे जघन्यस्थितवन्ध श्रसंख्यातगुण हैं। इससे उत्कृष्ट स्थितवन्ध श्रसंख्यातगुणे हैं। इससे उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इसो प्रकार छह कमों का श्रव्यवहुत्व जानना चाहिये।

विशेषार्थ—यहाँ श्रवतक स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणा, निपेकप्ररूपणा ग्रीर ग्रावाधा-काएडकप्ररूपणा इन तीन श्रधिकारोंमें जिन विषयोंकी चरचा की है उनमें कौन कितना श्रव्य है ग्रीर कौन कितना बहुत है यह तुलनात्मक ढंगसे वतलाया गया है। यह श्रव्य-बहुत्व जधन्य श्रावाधासे प्रारम्भ होकर उत्कृष्ट स्थितियर समाप्त होता है। मात्र इसमें

१. पञ्चसं० बन्धनक० गा० १०१-१०२ ।

संयतकी अपेचा जघन्य स्थितिका निर्देश नहीं किया है। शानावरणकी जघन्य स्थिति संयतके होती है और सबसे जघन्य श्रावाधा उसीकी हो सकती है। इसलिये यह प्रश्न होता है कि इस ऋल्पवहृत्वमं यह जघन्य श्रावाधा किसकी ली गई है। श्रागे उत्तरप्रकृति स्थितिवन्ध्रमं श्रत्यबहुत्वका निर्देश करते हुए कहा है कि 'सबसे स्तोक जघन्य श्राबाधा है' श्रीर उससे जयन्य स्थितियन्य संख्यातगणा है। इससे वहाँ तो जयन्य आबाधा किसकी ली गई है इसका पता लग जाता है पर यहाँका प्रश्न इस दृष्टिमे विचारणीय रहता है। यहाँ ज्ञाना-वरणुके ऋत्पबहुत्वको कहनेके वाद 'एवं छुण्णं कम्माण' ऐसा कहा है। संयतके चपक सुक्ष्म-साम्परायके श्रन्तिम समयमें छह कमींका बन्ध तो होता है पर मोहनीयका नहीं होता। इस-लियं इस निर्देशसे यही ज्ञात होता है कि इस ग्रल्पवहुत्वमें संयतकी जघन्य स्थितिका कथन श्रविवित्तित रहा है। मालम पड़ता है कि यहाँ मिथ्यादिएको जघन्य स्थितिकी श्रावाधा ली गई है, क्योंकि इस ऋल्पबहुत्वमें इस स्थितिका ब्रह्म भी किया है। यह सबसे स्तोक होती है। त्रावाधके कुल विकल्प त्रावाधास्थान कहलाते हैं ग्रीर इतने ही आवाधा-काण्डक होते हैं। ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट ग्रावाधा तीन हजार वर्षमेंसे जघन्य ग्रावाधा ग्रन्त-र्मु हर्तको कम कर एक मिला देनेपर कुल आवाधाके विकल्प होते हैं। ये विकल्प अन्तर्मुहर्त-प्रमाण जघन्य त्रावाधासे संख्यातगुर्ण होनेके कारण त्रावाधास्थान त्रौर त्रावाधाकाण्डकों-को जघन्य श्रावाधासे संख्यातगुणा कहा है। ज्ञानावरणकी उत्कृष्ट श्रावाधा पूरी तीन हजार वर्ष प्रमाण है जो आबाधास्थानोंमें अन्तर्म हर्तके जितने समय हों एक कम उतने समयोंके मिलानेपर प्राप्त होती है। इसीसे उक्त दोनों पदोंसे उत्कृष्ट ग्रावाधाको विशेष ग्रधिक कहा है । नानाप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तरींका प्रमाण पहले पल्यके प्रथम वर्गमूलके असंख्यातवें भागप्रमाण वतला स्राये हैं। यह प्रमाण तीन हजार वर्षके समयोंसे ! स्रायंख्यातगणा है। इसीसे उत्क्रप्ट आवाधाके प्रमाणमं यह प्रमाण असंख्यातगणा कहा है । एकप्रदेशगण हानिस्थानान्तरका प्रमाण पहले पल्यके असंख्यात प्रथम वर्गमूलीके वरावर वतला आये हैं । यह प्रमाण नानाप्रदेशद्विगुणहानिस्थानान्तरके प्रमाणुसे असंख्यातगुणा है यह स्पष्ट ही है। नानाप्रदेशद्विग्रणहानिस्थानान्तरके प्रमाणसे इसे श्रसंख्यातगणा कहा है। एक आवाधाकाण्डकका प्रमाण पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है यह एकप्रदेशिहगुण हानिस्थानान्तरसे असंख्यातगुणा होनेके कारण असंख्यातगुणा कहा गया है। मिथ्यादिष्टके ज्ञानावरणकर्मकी जघन्य स्थित अन्तःकोटाकोटिसागर प्रमाण होती है जो एक आयाधा-काण्डकके प्रमाणसे असंख्यातगुणी होती है। इसीसे आवाधाकाण्डकसे जघन्य स्थितिको श्रसंख्यातगृशी कहा है। उत्कृष्टिश्यति तीस कोटाकोटिसागरमंसे अन्तःकोटाकोटिसागर-को कम करके जो लब्ध आये उसमें एक मिलानेपर स्थितिस्थान प्राप्त होते हैं। यतः ये जघन्य स्थितिके प्रमाणसे संख्यातगरे। हैं ग्रतः जघन्य स्थितिके प्रमाणसे स्थितिस्थानींका प्रमाण संख्यातगुणा कहा है। उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पूरा तीस कोटाकोटिके समय प्रमाण होता है और स्थितस्थान इसमेंसे अन्तःकोटाकोटिके समयोंको घटाकर एक मिलाने-पर प्राप्त होते हैं। स्पष्ट है कि स्थितिस्थानके प्रमाणुसे उत्कृष्ट स्थिति विशेष अधिक है। इसीसे स्थितिस्थानके प्रमाणसे उत्प्रष्ट स्थितिका प्रमाण विशेष अधिक कहा है। यह संबी पंचेन्द्रिय पर्याप्तकी मुख्यतासे अल्पबहुत्वका खुलासा है। मात्र इसमें इन्हींके अपर्याप्तकी श्रपेत्ता प्राप्त होनेवाला श्रलपबहुत्व गर्भित है। श्रायुके सिवा दर्शनावरण श्रादि शेष छह कमोंके उक्क सब पदोंका ग्रल्पबहुत्व इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिये, क्योंकि उनके उत्कर स्थितिवन्ध ग्रादिमें ग्रन्तरके होनेपर भी उससे ग्रल्पबहत्वमें कोई ग्रन्तर नहीं ग्राता।

- १६. पंचिदियसिष्ण-श्रमिष्ण-पज्जनाणं सव्वत्थोवां श्रायुगम्स जहिष्णया श्रावाथा । जहरूणश्रो द्विदिवंथो संखेजनगुणां । श्रावाथाद्वाणाणि संखेजनगुणाणि । उक्किस्मिया श्रावाथा विसेमाथिया । णाणापदेसगुणहाणिद्वाणंतराणि श्रमंखेजनगुणाणि । एयपदेसगुणहाणिद्वाणंतरं श्रमंखेजनगुणां । द्विदिवंथद्वाणाणि श्रमंखेजनगुणाणि । उक्किस्सश्रो द्विदिवंथो विसेसाहिश्रो ।
- २०. 'पंचिदियाणं असएणीणं पज्जत्तापज्जत्ताणं चर्जारिद्य०-नेइंदि०-वेइंदि० पज्जत्तापज्जत्ताणं सत्तर्णं कम्भाणं आयुगवर्ज्जाणं आवाधाहाणाणि आवाधान्वंडयाणि च दो वि तुल्लाणि थोवाणि । जहिएणया आवाधा संवेज्जगुणा । उक्किस्सिया आवाधा विसे० । णाणापदेसगु० असंवे०गु० । एयपदेसगु० असंवेगु० । एयं आवाधायंडयं असंवेगु० । द्विदिवंधहाणाणि असंवेज्जगुणाणि । जहरूणओ द्विदिवंधो संवेज्जगुणो । उक्कि द्विद्वंश्व विसे० ।
- २१. वादरण्डेंदिय-सुद्रुभएइंदिय-पज्जन्तापज्जन्ताणं सत्तर्णं कम्भाणं त्रायुग-वज्जाणं त्रावाधाहाणाणि त्रावाधाखंडयाणि च दो वि तृल्लाणि थोवाणि । जहिएण-
- १९. पंचेन्द्रिय संशी पर्याप्त श्रीर पंचेन्द्रिय श्रमंशी पर्याप्त जीवोंके श्रायुकर्मकी जघन्य श्रायाधा सबसे स्तोक हैं। इससे जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे श्रायाधास्थान संख्यातगुणे हैं। इससे उत्कृष्ट श्रायाधा विशेष श्रिधक है। इससे नाना-प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर श्रमंख्यातगुणे हैं। इनसे एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर श्रमंख्यातगुणा है। इससे स्थितवन्धस्थान श्रमंख्यातगुणे हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रिधक है।
- २०. पंचेन्द्रिय ग्रसंबी पर्याम, पंचेन्द्रिय ग्रसंबी ग्रपर्याम, चतुरिन्द्रिय पर्याम, चतुरिन्द्रिय ग्रयाम, जीन्द्रिय प्रयाम, जीन्द्रिय ग्रयाम, जीन्द्रिय ग्रयाम, जीन्द्रिय ग्रयाम, जीन्द्रिय ग्रयाम, जीन्द्रिय ग्रयाम और ग्रावाधाकाण्डक ये दोनों तुल्य होकर सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य ग्रावाधा संख्यानगुणी हैं। इससे उत्कृष्ट आवाधा विशेष ग्रिधिक है। इससे नानाप्रदेशगुणहानिस्थानान्तर ग्रयंख्यातगुणे हैं। इससे एक ग्रावाधाकाण्डक ग्रसंख्यातगुणा है। इससे एक ग्रावाधाकाण्डक ग्रसंख्यातगुणा है। इससे स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष ग्रिधिक है।

िरोपार्थ—यहाँ स्थितिवन्धस्थान पत्यके संख्यातवें भागप्रमाण हैं श्रोर जघन्य स्थिति पत्यका संख्यातवाँ भाग कम श्रपनी श्रपनी उष्क्रष्ट स्थितिप्रमाण है । इसीसे यहाँ स्थिति-स्थानोंके प्रमाणसे जघन्य स्थितिको संख्यातगुणा कहा है । रोप कथन सुगम है ।

२१ बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त, सृक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्त और सृक्ष्म एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीवोंके आयुकर्मके सिवा सात कर्मोके आवाधास्थान और आवाधा-काएडक ये दोनों तुल्य होकर स्तोक हैं । धनसे जघन्य आवाधा असंख्यातगुणी है । इससे

१. पञ्चमं २ वस्थनक गा० १०३-१०४ । ः. मृलपनी पनिदिरः ः याग् श्रमस्येन्ज ••••ः एइदिरु बेद्दिरु देति पाठः ।

या त्रावाधा त्रसंबर्गः। उक्कः त्रावाधा विसेवः। सासापदेसगुः त्रसंबर्गः। एयपदेसगुः त्रसंबर्गः। एयं त्रावाधायंडयं त्रसंबर्गः। द्विदिवंधद्वासासि त्रसंबन् गृः। जहः द्विदिव त्रसंबर्गः। उक्कः द्विदिव विसेवः।

२२. अवसेसाएां वारसएएां जीवसमासाएां आयुगस्स सब्बत्थोवा जहरूएणया आवाधा । जहरू द्विदिवं॰ संखेजनगु॰ । आवाधाद्वाणाणि संखेजनगुणाणि । उक्क॰ आवाधा विसेसा॰ । द्विदिवं॰ संखेजनगुणाणि । उक्क॰ द्विदि॰ विसेसा॰ ।

### एवमप्पावहुगं समत्तं

## चउवीस-ऋणिऋोगद्दारपरूवणा

२३. एदेण अद्वपदेण तत्थ इमाणि चउवीसमणियोगद्दाराणि णाद्व्वाणि भर्वति। तं जहा, अद्धान्त्रेदो सव्ववंधो णोसव्ववंधो उक्क० अणुक्क० जह० अजह०मादि० अणादि० धुववं० अद्धुववं० एवं याव अप्पावहुगे ति । भुजगारवंधो पद्णिक्वेत्रो वहुवंधो अञ्भवसाणसमुद्दाहारे जीवसमुद्दाहारे ति ।

उत्कृष्ट त्रावाधा विशेष त्रधिक है। इससे नानाप्रदेशगुणुहानिस्थानान्तर त्रसस्यातगुणु हैं। इनसे एकप्रदेशगुणुहानिस्थानान्तर त्रसस्यानगुणु हैं। इससे एक त्रावाधाकाण्डक त्रसंख्यातगुणु है। इससे स्थितवन्धस्थान त्रसंख्यातगुणु हैं। इससे जघन्य स्थितवन्ध क्रासंख्यातगुणु है। इससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष त्रधिक है।

पिशेषार्थ—इन जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक सागरके भीतर होता है क्रीर क्राबाधा, क्राबाधाकारडक क्रादि उसी हिसावसे होते हैं। यही कारण है कि इनके सात

कर्मोंके सब पदोंका ऋल्पबहुत्व उक्त प्रमाणसे होता है।

२२. अवरेश रहे वारह जीवसमासींके त्रायुकर्मकी जघन्य त्रावाधा सबसे स्तोक है। इससे जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे त्रावाधास्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे उत्कृष्ट त्राबाधा विरोप त्रिधिक है। इससे स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे उत्कृष्ट क्यिति विशेष अधिक है।

विशंपार्थ — यहाँ श्रव्यवहृत्वमें श्रावाधाकाण्डक, नानाप्रदेशद्विगुण्हानिस्थानान्तर, एकप्रदेशद्विगुण्हानिस्थानान्तर श्रोर एक श्रावाधाकाण्डक परिगणित नहीं किये गये हैं। कारण कि इन वारह जीवसमासोंमें श्रायुकर्मका जितना स्थितिवन्ध होता है वह इतना श्रद्ध है जिससे उसमें ये पद सम्भव नहीं हैं। श्रेप कथन सुगम है।

### इस प्रकार ऋल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

## चौवीस अनुयोगद्वारप्ररूपणा

२३. इस अर्थपदके अनुसार यहाँ ये चीबीस अनुयोगद्वार हातव्य हैं। यथा— श्रद्धाच्छेद, सर्ववन्ध, नोसर्ववन्ध, उत्ऋष्टबन्ध, अनुत्कृष्टवन्ध, जधन्यवन्ध, अज्ञद्धन्य, सादिवन्ध, अनादिवन्ध, ध्रुववन्ध और अध्रुववन्धसे लेकर अल्पवहृत्व तक। तथा भुजन्मारवन्ध, पदिनन्देप, वृद्धिबन्ध, अध्यवसानसमुदाहार श्रीर जीवसमुदाहार।

विशेषार्थ — ग्राधुववन्धसे लेकर श्रल्पवहुत्वतक ऐसा सामान्य निर्देश करके शेष बारह श्रनुयोगद्वार गिनाये नहीं हैं। वे ये हैं —स्वामित्व, वन्धकाल, वन्धान्तर, वन्ध सन्निकर्प, नाना जीवोंकी श्रोपेक्षा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, द्वेत्र, स्पर्शन, काल,

## **अद्वाच्छेदपरूव**णा

२४. अद्भार्च्छेटो द्वियो—जहएण्यो उक्कम्मयो च । उक्कम्मगे पगर्ट । द्वियी णिटेमो—योपेण आदेसेण य । तत्थ योपेण णाणावरणीय-टेमणावरणीय-वेटणीय-यंतराइगाणं उक्कम्मयो ह्विटिवंथो तीसं सागरोवमकोडाकोडीयो । तिष्ण वम्मसह-म्माण आवाथा । आवाथ्णिया कम्महिटी कम्मणिसो । मोहणीयम्म उक्कम्मयो ह्विटिवंथो सन्तिमागयेवमकोडाकोडीयो । सन्त्वम्महम्माण् आवाथा । आवाथ्णिया कम्महिटी कम्मणिसो । सावथ्णिया कम्महिटी कम्मणिसो । आवाथ्णिया कम्महिटी कम्मणिसेयो । सावथ्णिया उक्कम्मयो हिटिवंथो तेनीसं सागरोवमाण् । पुट्यकोडितिभागं आवाथा । कम्महिटी कम्मणिसेयो । सामागोवणा उक्कम्मयो हिटिवंथो वीसं सागरोवमकोडाकोडीयो । वेयम्मसहम्माण् आवाथा । आवाथ्णिया कम्महिटी कम्मणिसेयो । एवमोयभंगो सर्वाण्य-तिरिक्ष्यथ-सणुस०३-देवो याव सहस्मार नि पंचिटिय-तम०२-पंचमण०-पंचर्याच०-कायजोगि-योर्गाल्यका०-वेउ-व्ययका०-तिष्णियेट०-चन्छिट-पंचर्ण०-पंचर्याच०-स्राहारग नि । स्विर आयु०

श्रन्तर श्रीर भाव। श्रामे इन चौवीस श्रनुयोगद्वारोका श्राश्रय कर स्थितिवन्धका विचार करके पुनः उसका भुजगारवन्ध, पदनिज्ञेष, वृद्धि, श्रध्यवसानसमुदाहार श्रीर जीवसमु-दाहार इन द्वारा श्रीर इनके श्रवान्तर श्रनुयोगी द्वारा विचार किया गया है।

### ग्रद्धाच्छेदपरूपणा

२४. ग्रह्माच्छेद दो प्रकारका है-जघन्य और उत्कर्ण। उत्कर्णका प्रकरण है। उसकी त्रपंत्ता निर्देश हो प्रकारका है-स्रोध और आदेश। उनमेंने ग्रोधको अपेत्ता ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय श्रीर श्रन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितवन्ध तीस कोडाकोडी सागर प्रमाण है। त्रावाधा तीन हजार वर्ष प्रमाण है और त्रावाधार त्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। मोहनीय कर्मका उन्कृष्ट स्थितिबन्ध सत्तर कोट्राकेंाड्री सागरव्रमाण है। सात हजार वर्षव्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे त्यन कर्मस्थितिश्रमाण कर्मनिषेक है। आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तेतीस सागर है। पूर्वकोटिका तीसरा भागप्रमाण श्रावाधा है श्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। नाम श्रीर गोत्रकर्मका उत्कष्ट स्थितवन्ध वीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण है, दो हजार वर्षप्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कमनिषेक हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तिर्यंच, पंचेन्द्रिय तिर्यंच, पंचेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यंच ग्रौर पंचेन्द्रिय योनिनीतिर्यंच ये चार प्रकारके तिर्यंच, सामान्य मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य श्रीर मनुष्यिनी ये तीन प्रकारके मनुष्यः देव, सहस्रार कल्पतकके देव, पंचेन्द्रियहिक, त्रसहिक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, श्रीदारिक-काययोगी, वैकियिक काययोगी, तीनों वेदवाल, चारों कपायवाल, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगशानी, श्रसंयत, चचदर्शनी, श्रचचदर्शनी, पांच लेश्यावाले, भव्यसिद्धिक, श्रभव्य-सिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, संब्री ग्रौर ग्राहारक जीवोंक जानना चाहिये । किन्तु ग्रायुकर्मक विषयमें

१. जीवर्ज्य हर्दामो रुकर, सार् १२७ । २. मोरुकर, सार १५६ । ३. मोरुकर, सार १६० । ४. मोरुकर, सार १५७ । ५ मोरुकर, सार १८८ ।

विसंसो । देवणेरइगाणं त्रायुगस्स उक्कस्सत्रो हिदिवंधो पुव्वकोडी । छम्भासं त्रावाधा । कम्महिदी कम्मणिसेगो । एवं वेडव्वियकार । चदुण्णं लेस्साणं त्रायुगस्स उक्करु हिदिवंधो सत्तारस सागरोवमं सत्त सागरोवमं वे-त्र्रहारस सागरोवमं सादिरु । पुव्य-कोडिनिभागं त्रावाधा । कम्महिदी कम्मणिसेत्रो ।

२५. पंचिंदिय-तिरिक्य-अपज्जनाएं सत्तएं कम्भाएं उक्क० द्विदिवं० अंतो-कोडाकोडीओ । अंतोम्रहु० आवाधा । आवाधूिणया कम्मिट्टिदी कम्मिणसेगो । आयु-गस्स उक्क० द्विदिवं० पुट्यकोडी । अतोम्रहुत्तं च आवाधा । कम्मिट्टिदी कम्मिणसेगो । एवं मिणुसअपज्जन-पंचिदिय-तसअपज्जन-आरालियमिस्सा नि । एवं चेव आणद् याव सन्बद्घा नि वेउव्वियमिम्स०-आहार०-आहार्मि'०-कम्भद्दग०-आभिणि०-सृद०-अथि०-मणवज्ज०-संनद्-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संनदासंनद--अथिदं० सुक्कले०-

कुछ विशेषता है। यथा—देव और नारिकयों के आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पूर्वकोठि-प्रमाण होता है, छह महीना की आबाधा होती है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं। इसी प्रकार वैकिथिककाययोगवालों के जानना चाहिय। नील आदि चार छेश्यावालों के आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कमसे सत्रह सागरप्रमाण, सात सागरप्रमाण, साधिक दो सागरप्रमाण और साधिक अठारह सागरप्रमाण है, पूर्वकोठिका तीसरा भागप्रमाण आवाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं।

विश्ववि - यहाँ सर्वेषयम श्रोघसे त्राठों कमीका उत्कृष्टस्थितिबन्ध, उत्कृष्ट श्रावाधा श्रोर उत्कृष्ट निपंकरचनाका निर्देश करके यह श्रोघप्ररूपणा जिन जिन मार्गणाश्रोमें सम्भव है उसका विचार किया गया है। श्रायुकर्मके सिवा सात कमीकी श्रावाधा स्थितिबन्धमें गर्मित रहती है इसिल्ये इन कमीकी निपंकरचना श्रावाधाको न्यून कर श्रेप स्थिति-प्रमाण कही गई है। पर श्रायुकर्ममें इस प्रकार स्थितिबन्धके अनुसार प्रतिभागसे आवाधा नहीं प्राप्त होती है किन्तु जिस पर्यायमें विचित्तत श्रायुक्ता बन्ध होता है उस पर्यायकी श्रेप रही श्रायु हो बध्यमान श्रायुकर्मकी श्रावाधा होती है, इसिल्ये श्रायुकर्मके स्थितिबन्धमें यह श्रावाधा गर्मित न रहनेसे श्रायुकर्मकी उसका जितना स्थितवन्ध्य होता है तत्प्रमाण निपंकरचना होती है। यहाँ जिन मार्गणाश्रों हो निर्देश किया है उनमेंसे जिन मार्गणाश्रों में श्रायुकर्मके वन्धके सम्बन्धमें श्रपवाद है उसका पृथक्षेत्र निर्देश किया ही है। कारण स्पष्ट है।

२५ पचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों सात कमांका उत्कृष्ट स्थितवन्ध अन्तःकोड़ी-कोड़ी है, अन्तर्मुहर्त आवाधा है और आवाधारं न्यून कमिस्थितिप्रमाण कमिनेपेक हैं। आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पूर्वकोटि है, अन्तर्मुहर्त आवाधा है और कमिस्थितिप्रमाण कमिनेपेक हैं। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, पंचेन्द्रिय अपर्याप्त, अस अपर्याप्त और औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिये। तथा इसी प्रकार आनत कल्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देव, वैक्षियिकमिश्रकाययोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, आमिनिवोधिकज्ञानी, श्रृतज्ञानी, अवधिक्षानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, ब्रेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवश्रिकसंयत, संयतासंयत, अवधिद्र्यीन, शुक्ल लेश्यावाले,

१. 'लुड्रगुणं वाहारे तम्मिस्से ग्रांथ देवाऊ ॥'-गो० क०, गां० ११८।

सम्पादिह्वि-खडगम०-वेदग०-उवस्पस०-सामण०-सम्पापि०-अणाहारग ति । एविरि आयुविसेसो । आएद याव सव्बद्घ ति देवोषं । वेउव्वियिष ०-कम्पड्ग०-उवस्प०-सम्पापि०-अणाहार० आयुगं एव्यि । संजदासंजद० आयुग० उक्क० द्विदि० वावीसं सागरोवमं । पुव्यकोडितिभागं आवाथा । कम्पद्विदी कम्पाणसेगां । सामणे आयुग० उक्क० एक्कत्तीसं सागरोवमं । पुव्यकोडितिभागं आवाथा । कम्पद्विदी कम्पाणसेगो । कम्पद्विदी कम्पाणसेगो । आहारकायजोगी आदि कादण आयु० ओषं ।

सम्यग्हिए, ज्ञायिक सम्यग्हिए, वेद्रकसम्यग्हिए, उपशमसम्यग्हिए, सामादनसम्यग्हिए, सम्यक् मिथ्याहिए श्रीर श्रनाहारक जीवोंके ज्ञानना चाहिये। किन्तु श्रायुकर्मके विषयमें कुछ विशेषता है। यथा—श्रानत करूपसे लेकर सर्वार्थसिद्धितक देवोंके श्रायुकर्मका कथन सामान्य देवोंके समान है। तथा वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणुकाययोगी, उपशमसम्यग्हिए, सम्यग्मिथ्याहिए श्रीर श्रनाहारक जीवोंके श्रायुकर्मका वन्ध नहीं होता। संयतासंयतोंके श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितवन्ध वाईस सागर होता है। पूर्वकादिका तोसरा भाग प्रमाणु श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाणु कर्मानियेक हैं। सासादनमें श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितवन्ध इक्तीस सागर होता है, पूर्वकादिका तीसरा भागप्रमाणु श्रावाधा है श्रीर कर्मिस्थितिप्रमाणु कर्मान्थिक है। श्राहारककाययोगीसे लेकर शेषके श्रायुकर्मका विचार श्रीघके समान है।

विशेषार्थ-यहाँ पंचेन्द्रिय तिर्यक्ष अपर्याप्त पदसे संबी पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीव लियं गयं हैं। जन्तःकोटाकोटी सागरसं ज्यागेका स्थितवन्ध संश्री पर्यात मिथ्यादिष्ट-के ही होता है। किन्तु यहाँ जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें जो पर्याप्त श्रवस्थासे सम्बन्ध रखनेवाली मार्गणाएँ हैं वे मिथ्यादिष्ट नहीं और जो मिथ्यात्व अवस्थासे सम्बन्ध रखनेवाली मार्गणाएँ हैं वे पर्याप्त नहीं, अतः इन सब मार्गणाश्रोंमें आयुके सिवा शेष सात कमीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ग्रन्तःकोटाकोटी सागरप्रमाण वन जाता है। ग्रायुकर्मके स्थितिवन्धके सम्वन्धमं जो विशेषता है वह अलगसे कही है। श्रानत कल्पसे लेकर सर्वार्थ-सिद्धि तकके देवोंके आयुकर्मका उन्छए स्थितिवन्ध पूर्वकाटिप्रमाण ही होता है परन्तु उत्कृष्ट त्रावाधा अन्तर्महर्तप्रमाण न होकर छह महीनाकी होती है, इसलिये इनके त्रायकर्म के स्थितिबन्धका कथन पंचेन्द्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकोंके समान न कह कर सामान्य देवोंके समान कहा है । वैकियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, उपशमसम्यग्दिए, सम्यग्मिश्या-दृष्टि श्रीर श्रनाहारक जीवोंके श्रायुकर्मका वन्ध नहीं होता यह स्पष्ट ही है। यहाँ जिस प्रकार चैक्रियिकमिश्रकाययोगमें श्रायुवन्धका निष्ध किया है उस प्रकार श्राहारकमिश्रकाय-योगमें आयुवन्धका निषेध नहीं किया। इतना ही नहीं किन्तु इस च आगेके प्रकरणोंको देखनेसे विदित होता है कि महावन्धके अनुसार आहारककाययोगके समान आहारक-मिश्रकाययोगमें भी श्रायुवन्ध होता है। किन्तु गोम्मटसार कर्मकाण्डमें श्राहारकमिश्रकाय-योगमें आयबन्धका निर्पेध किया है। संयतासंयत जीवोंका गमन सोल्वें कल्पतक ग्रीर सासादनसम्यदृष्टियोंका गमन ऋन्तिम श्रैवेयकतक होता है । इससे इनके श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितियन्ध क्रमसे वाईस ग्रौर इकतीस सागर प्रमाण वतलाया है। शेप कथन सुगम है।

<sup>1.</sup> मुलप्रतो –हिटी कम्माग सेनाग । ग्राहार–इति पाटः ।

२६. एइंटिएसु वाटर-वाटरपज्जनस्स सत्तरण् कम्माणं उक्क० द्विद्विधा सागरोवमस्स तिरिण् सत्तभागा सत्त सत्तभागा वे सत्तभागा । अंतोषुहुत्तं आवाधा । आवाध्यिया कम्मिट्टिटी कम्मिणिसेगो । आयुगस्स उक्कम्सिट्टिट्वियो पुट्वकोडी । सत्तवम्ससहम्माणि सादिरेयाणि आवाधा । कम्मिट्टिटी कम्मिण् । वाटरण्इंदि-यअपज्जत-सुहुमण्इंटियपज्जत-अपज्जताणं सत्तभागा वे सत्तभागा पिलटोवमस्स आसंविज्विभागेण अणिया । अंतोष्ठहुत्तं आवाधा । आवाध्यणिया कम्मिट्टिटी कम्म० । आयुगस्स उक्क० द्विटिवं० पुट्वकोडी । अंतोष्ठहुत्तं आवाधा । कम्मिट्टिटी कम्म० । सत्वपुढ्व-आउ०-तेज०-वाउ०-वणप्पिट्व-वाटरवणप्पिटिपत्तगसमीर० एइंटियमंगो । णविर् आयु० उक्क० द्विटिवं० पुट्वकोडी । सत्तवम्मसहम्साणि सादि० वेवस्ससहम्साणि सादि० एक्कवम्ससहस्सा० तिरिण्यवम्ससहम्साणि सादि० आवाधा । कम्म० कम्माणां गुडिविवायां सत्तिवाणां सत्त्वणां कम्माणं पुडिविवायां । आयु० सट्विणयोटाणं सुहमण्इंटियभंगो ।

२६. एकेन्द्रियोंमें वादर श्रीर वादर पर्याप्त जीवोंके सात कमींका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक सागरका तीन वटे सात भाग, सात वटं सात भाग श्रीर दो वटं सात भागप्रमाण होता है। अन्तर्महुर्तप्रमाण आवाधा होती है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्म निपेक होते हैं। श्रायकर्मका उन्कृष्ट स्थितिवन्ध पूर्वकोटिप्रमाण है, साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण आवाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। वादर एकेन्द्रिय अपर्याव, सक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यात श्रीर स्क्ष्म एकेन्द्रिय श्रपर्यात जीवींके सात कमीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरका पल्यका असंख्यातवाँ भाग कम तीन वटे सात भाग, सात बटे सात भाग और दो वटे सात भागप्रमाण है। अन्तर्महर्नप्रमाण ग्रावाधा है, और ग्रावाधास न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक हैं। ग्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पूर्वकोटिप्रमाण है। अन्तर्महर्ने प्रमाण आवाधा है और कर्मस्थितिष्रमाण कर्मनिपेक हैं । सव पृथिवीकायिक, सव जलकायिक, सब ग्रग्निकायिक, सब बायकायिक, सब बनम्पतिकायिक ग्रीर बादर बन-स्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंके सर्व कर्माका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध ग्रादि एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितवन्ध पूर्वकोटिव्रमाण है, आवाधा क्रमसे साधिक सात हजार वर्ष, साधिक दो हजार वर्ष, एक दिनरात, एक हजार वर्ष और साधिक तीन हजार वर्ष प्रमाण है और कर्मस्थितिष्रमाण कर्मनिपेक हैं। निगोद जीवोंके सानों कमांका स्थितिवन्ध ग्रादि पृथिवीकायिक जीवोंके समान है। तथा सब निगोद जीवोंके श्रायुकर्मका स्थितिवन्ध श्रादि सुक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंके समान है।

विशेषार्थ — पकेन्द्रिय जीवोंक क्षानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्यराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक सागरका तीन वटं सात भागन्नमाण होता है, मोहनीयका पूरा एक सागरनाण होता है और नाम और गोत्रका एक सागरका दो वटं सात भागन्नमाण होता है। पर्यान एकेन्द्रियोंके और वादर पर्यान एकेन्द्रियोंके इन कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इसी प्रकार होता है। शेष वादर अपर्यान, सृक्ष्म पर्यान और सृक्ष्म अपर्यान एकेन्द्रियोंके इनमेंने पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम कर देनेपर उत्कृष्ट स्थिति-

२७. वेइंदि०-नेटंटि०-चर्डारंटि० तेसि चेव पडजत्ताएं सत्तरणं कम्माणं उक्क० हिदि० सागराविषपणुवीसाण् सागराविषपणणामाण् सागराविषसदम्स तिरिण सत्त-भागा सत्त सत्तभागा वे सत्तभागा । खंतामु० खावाथा । [खावाहणिया] कम्महिटी कम्म० । खायुग० उक्क० हिटि० पुरुवकोडी । चत्तास्विम्साणि सोलसराटिंदियाणि सादिरेयाणि वे मासं च खावाथा । कम्मिहिटी कम्म० । तेसि चेव खपडजत्ताणं सत्तरणं कम्माणं उक्क० हिटिव० एवं चेव । शावि पिलटोवमम्स संवेडजिटभागेण ऋणियं । [ खंतोमुहत्तमावाथा । ] कम्मिहिटी कम्म० । खायु० पंचिंटिय-तिभिक्षक खपडजत्तभोगो ।

बन्ध होता है। एकेन्द्रियोंमें सात कमेंके स्थितिवन्धका यह वीजपद है। इसी वीजपद के अनुसार पृथिवी कायिक आदिके वादर, सृक्ष्म और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध जानना चाहिये। आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सर्वत्र एक पूर्वकोटिश्रमाण होता है। मात्र आवाधामें अन्तर है: क्योंकि सय जीवोंकी आयु अलग अलग कही है। इसिलियं जिसकी जितनी उत्कृष्ट आयु कही है उसके अनुसार उसके आयुकर्मका उत्कृष्ट आवाधाकाल जानना चाहिये। यह उक्क कथनका तारपर्य है।

२७. हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रोर चतुरिन्द्रिय तथा इन्हांके पर्यात जीवोंके सात कमोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कमसे पच्चीस, पचास श्रीर सी सागर का तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भागआए होता है। श्रन्तर्मुहर्त्वप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मानपेक होते हैं। श्रायुकर्मका उन्कृष्ट स्थितिवन्ध पूर्वकोटिप्रमाण होता है, चार वर्ष, साधिक सोलह रातदिन श्रीर दो महीना प्रमाण उन्कृष्ट श्रावाधा होती है तथा कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक होते हैं। इन्हां श्रप्यात जीवोंके सात कर्माका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध इसी प्रकार होता है। इतनी विशेषता है कि वह पल्यका संन्थातवाँ भाग कम होता है। श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक होते हैं। श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितबन्ध श्रादि पंचेन्द्रिय तिर्यंच श्रपर्यातकोंक समान है।

निश्ंपार्थ — इीन्द्रिय और द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके बानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और क्रन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पच्चीम सागरका तीन बट सात भागप्रमाण होता है, मोहनीयका पूरा पच्चीस सागरप्रमाण होता है तथा नाम और गोत्रका पच्चीम सागरका दो बटे सात भागप्रमाण होता है। द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंके सर्वत्र पच्यका संख्यात्वाँ भाग कम करनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। त्रीन्द्रिय और त्रीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके बानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पचास सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण होता है, मोहनोयका पूरा पचास सागरप्रमाण होता है। त्रीन्द्रिय अपर्याप्तकोंके सर्वत्र पच्यका संस्थातवाँ भाग कम करनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। चातुरिन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय पर्याप्तकोंके बानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सौ सागरका तीन वटे सात भागप्रमाण होता है, मोहनीयका पूरा सौ सागरप्रमाण होता है तथा नाम और गोत्रका सौ सागरका हो बटे सात भागप्रमाण होता है, सोहनीयका पूरा सौ सागरप्रमाण होता है तथा नाम और गोत्रका सौ सागरका हो वटे सात भागप्रमाण होता है। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकोंके सर्वत्र पल्यका संख्यातवाँ भाग कम करनेप्रमाण होता है। चतुरिन्द्रिय अपर्याप्तकोंके सर्वत्र पल्यका संख्यातवाँ भाग कम करनेप्रमाण होता है। चतुरिन्द्रय अपर्याप्तकोंके सर्वत्र पल्यका संख्यातवाँ भाग कम करनेप्रमाण होता है। स्वारित्रहरूप अपर्याप्तकोंके सर्वत्र पल्यका संख्यातवाँ भाग कम करने

- २८. अवगदः णाणावरः दंसणावरः यंतराइगाणं उक्तः हिद्वं । संग्वेज्जाणि वस्समहस्साणि । अंतोमुः आवाधा । आवाध्र्णिया कम्मिहिदी कम्मः । वेदणीय-णामागोदाणं उक्तः हिद्दः पिलदोवमस्स असंग्वेज्जिद्दिभागो । अंतोमुः आवाः । आवाध्रः कम्मिदिही कम्मिणः । मोहणीयः उक्तः हिद्वं । संग्वेज्जाणि वाससदाणि । अंतोमुहुनं आवाः । आवाध्रणिः कम्मिहिदी कम्मः । सुहुमसंपः तिएणं कम्माणं उक्तः हिद्वं । मुहुनपुथनं । अंतोमुः आवाः । आवाध्रः कम्मिहिदी कम्मः । वेदणीय-णामा-गोदाणं उक्तः हिद्वं । मासपुथनं । अंतोमुः आवाधा । आवाध्रः कम्मिहिदी कम्मः ।
- २६. त्रसएणीमु सत्तएएं कम्पाणं उक्क॰ द्विदिवं॰ सागरोवमसहस्सम्स तिएण सत्तभागा सत्त सत्तभागा वे सत्तभागा । त्रंतामुहुत्तं त्रावा॰ । त्रावापृ॰ कम्पिट्टिरी कम्प॰ । त्रायुग॰ उक्क॰ द्विदिवं॰ पिलदोवमम्स त्रासंखे॰भागो । पर उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है। त्रावाधा सर्वत्र त्रप्तमुहुत् प्रमाण है। त्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सर्वत्र एक पूर्वकोटिप्रमाण है। मात्र इसकी त्रावाधामं त्रन्तर है, सब भेदोंकी उत्कृष्ट त्रायु त्रलग त्रलग कही है। इसलिये जिसकी जितनी उत्कृष्ट त्रायु है उसके त्रानुसार उसके त्रायुकर्मका उत्कृष्ट त्रावाधाकाल जानना चाहिये। श्रेष कथन सुगम है।
- २८. श्रवगतवेदवाले जीवोंके झानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तराय कर्मका उत्हृष्ट स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्षवमाण होता है, श्रन्तमुंहर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषंक होते हैं। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रका उत्हृष्ट स्थितिवन्ध पल्यका श्रसंख्यातयाँ भागप्रमाण होता है, श्रन्तमुंहर्तप्रमाण श्रावाधा होती है और श्रावाधासे न्यून कर्म स्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं। मोहनीय कर्मका उत्हृष्ट स्थितिवन्ध संख्यात सो वर्षप्रमाण होता है, श्रन्तमुंहर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं। सृक्ष्मसास्यराय संयत जीवोंके तीन कर्मोका उत्हृष्ट स्थितवन्ध मुहर्तपृथक्ष्यप्रमाण होता है, श्रन्तमुंहर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रका उत्हृष्ट स्थितवन्ध मासपृथक्त्वप्रमाण होता है, अन्तर्मुहर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मन्थितप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं।
- विशेषार्थ—यहाँ जो स्राप्ततवेदी जीवके और स्वस्मसाम्परायसंयत जीवके कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध वतलाया है वह उपशामधेषीसे उत्तरनेवाले जीवके स्वस्मसाम्परायके श्रान्तिम समयमें श्रीर श्राप्तववेदके श्रान्तिम समयमें प्राप्त होता है। स्वस्मसाम्पराय गुणस्थानमें मोहनीयका और श्राणमें श्राप्तकर्मका वन्ध नहीं होता, इसलिये स्वस्मसाम्परायसंयतके मोहनीय और श्राप्तकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका और श्राप्तवेदी जीवके मात्र श्राप्तकर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वर्णम है।
- २९. ग्रसंक्षी जीवोंमें सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितियन्ध एक हजार सागरका तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग श्रोर दो बटे सात भागप्रमाण होता है, ग्रन्तर्मुहर्न प्रमाण श्रावाधा होती है और आवाधास न्युन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक होते हैं। श्रायुकर्मका

पुक्कोहितिभागं च आवाथा । कम्मिट्टित कम्म० । एवमुक्कम्सयो अद्भुक्छेदो समत्ते । ३०. जहएएगे पगदं । दुविथो एएहेसी—आयेए आदेसेए य । तत्थ आयेए एएएवाद्मुक्क न्याहएएगे पगदं । दुविथो एएहेसी—आयेए आदेसेए य । तत्थ आयेए एएएवाद्मुक्क न्याहएएगे चावाथ । अवाथू० कम्मिट्टित कम्म० । वेटएएयो ट्वित्वंथो बारस मुहुत्तं । अतोमु० आवाथा । आवाथू० कम्मिट्टित कम्म० । आयुग० जह० द्वित्वं० खुहाभवग्गहएं । अतो।० आवा० । कम्मिट्टित कम्म० । एए।गागोहाएएं जहएएखो ट्वित्वंथो अट्ट मुहुत्तं । अतोमुहुत्तमावाथा । आवाथूिएया कम्मिट्टित कम्मिएसेगो । उपवाधिभंगो मिएस०३-पंचिटिय-तम०२-पंचमण०-पंचवि०-कायजोगि-ओगिलियका०-अवगटवं०-लोभक०-आभि०-मुद्०-ओथि०-मएएउजव०-संजद-चक्गुदं०-अवक्युदं०-ओथिदं०-सम्मिद्०-खुग्म०-सिएए-अहार्ग ति । एवि अवगटवं० आयुगं एत्थि । आभि०-मुद्०-ओथिदं०-सम्मिद्०-खुग्म० आयुग० जह० ट्विटि० वासपुथत्तं । अतोमु० आवाथा । कम्मिट्टित कम्मिएसेगो । मएपपज्जव०-संजटा० आयुग० जह० ट्विटिवं० पिलिदोवमपुथत्तं । अतोमु० आवाथा । उत्कष्ट स्थितवन्थ पत्यके असंन्यात्वं भागवमाण होता है, पूर्वकोटिके विभागवमाण आवाथा होता है और कमिस्थितवमाण कर्मिनेपेक होते हैं ।

िगुंपार्य — असंबी जीवोंके मोहनीयका उत्रुष्ट स्थितिबन्ध एक हजार सागरप्रमाण, झानाबरण, दर्शनाबरण, बेटनीय और अन्तरायका एक हजार सागरका तीन बटे सात भागप्रमाण तथा नाम और गोत्रका एक हजार सागरका दो बटे सात भागप्रमाण तथा नाम और गोत्रका एक हजार सागरका दो बटे सात भाग प्रमाण होता है। असंबी जीव मरकर प्रथम नरकमें और भवनिज्ञक्में भी उत्पन्न होते हैं, इसलिए इस दिष्टसे इनके आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पत्यके असंख्यातवं भागप्रमाण होता है। शेष कथन सुगम है।

#### इस प्रकार उन्क्रप्ट श्रद्धाच्छेद समाप्त हुत्रा ।

३०. श्रव जघन्यका प्रकरण है। उसकी श्रपेता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रोर श्रादेश। श्रोघसे झानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय श्रीर श्रन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध श्रन्तमुहर्तप्रमाण हे, श्रन्तमुहर्तप्रमाण श्रावाधा हे श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मानिपंक है। वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध कर्मानिपंक है। वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध श्रुव्लकभवश्रहण प्रमाण है, श्रन्तमुहर्त श्रावाधा हे श्रीर कर्मस्थितप्रमाण कर्मानिपंक हैं। नाम श्रीर गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध श्रुव्लकभवश्रहण प्रमाण है, श्रन्तमुहर्त श्रावाधा हे श्रीर कर्मस्थितप्रमाण कर्मनिपंक हैं। नाम श्रीर गोत्र कर्मका जघन्य स्थितवन्ध श्रन्तमुहर्त है, श्रन्तमुहर्त श्रावाधा है श्रीर श्रावाधा से न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक हें। मनुष्यिक, पंचित्रप्रविक, वसिक, पाँच मनोधागी, पाँच वचनयोगो, काययोगी, श्रीदारिक काययोगी, श्रपतवेदी, लोभकपायी, आभिनिवोधिक झानी, श्रृवहानी, श्रवधिवानी, सम्यग्दिण, लायिकसम्यग्दिण, संभी श्रीर श्राहारक जीवोंके इसी प्रकार श्रोधके समान जानना चाहिय। इतनी विदोपता है कि अपगतवेदी जीवोंके श्रायुकर्मका वन्ध नहीं होता। श्रीभिनिवोधिकस्थानी, श्रृवह्मानी, श्रवध्वानी, सम्यग्दिण श्रीर लायिकसम्यग्दिण जीवोंके श्रायुकर्मका जचन्य स्थितवन्ध वर्षपृथक्षत्वश्रमाण होता है, श्रन्तमुहर्त प्रमाण श्रावाधा होती हे श्रीर कर्मस्थितप्रमाण कर्मनिपंक होते हें। मनःपर्ययक्षानी श्रीर संयत

कम्महिदी कम्म० । सुक्कले० आयु० जह० हिदिबं० मासपुथत्तं। अंतोसु० आवाधा। कम्महिदी कम्मिणों ।

३१. त्राटेसेण णिग्यगईए ऐत्रइएमु मत्त्राणं कम्भाणं जह० द्विटिवं० सागरो-वनसहस्सस्य तिष्णि-सत्त भागा सत्त-सत्त भागा वे-सत्त भागा पिलटो० संखेज्जिद्भागेण जिल्लां। त्रांतोमु० त्रावाधा । त्रावाधू० कम्भिटटी कम्भ० । त्रायुग० जह० द्विटिवं० त्रांतो० । त्रांतोमु० त्रावाधा । कम्भिटटी कम्भ० । एवं पढम-

जीवोंके आयुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध पत्योपमपृथक्त्वप्रमाण होता है, श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते है। शुक्ललेश्यावालोंके श्रायु-कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध मासपृथक्त्वप्रमाण होता है, श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होते हैं।

विशंपार्ध-श्रोधसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, नाम, गांत्र श्रीर श्रन्तराय जघन्य स्थितिवन्ध ज्ञपक सङ्मसाम्परायके ग्रन्तिम समयमें होता है। मोहनीयका जघन्य स्थितिबन्ध चपक श्रनिवृत्तिकरणके श्रन्तिम समयमें होता है श्रीर श्राय-कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध मिथ्यात्व गुणस्थानमें होता है। यहाँ ग्रन्य जिन मार्गणात्रोंमें श्राध्यक्षपणा कही है उनमे श्रायक सिवा सान कमीका तो श्रोधक समान स्थितिवन्ध वन जाता है, क्योंकि उन सब मार्गणाश्रीमें चुपकश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव है। किन्तु उक्त मार्गणाश्री मेसे जिन मार्गणात्रोंमें मिथ्यात्व गुण्स्थानकी प्राप्ति सम्भव नहीं है उनमें श्रायुकर्मके स्थितवन्धके सम्बन्धमें कुछ विशेषता है जिसका निर्देश मुलमें ही किया है। खुलासा इस प्रकार है-थं शिमें त्रायुवन्ध नहीं होता इसलियं अपगतवेदीके आयुकर्मके वन्धका निपंध किया है। अभिनियोधिक ज्ञान, अतझान, अवधिज्ञान, सम्यग्द्य और जायिकसम्यग्द्य ये मार्गणाएँ मनुष्यगति और तिर्यचगतिक समान नरकगति और देवगतिमें भी सम्भव हैं। यतः नरकगतिमं सम्यक्त्व श्रवस्थामं जघन्य स्थितिबन्ध वर्षप्रथक्तवप्रमाण होता है श्रतः इन मार्गणात्रोंमें त्रायुकर्मको जघन्य स्थितिवन्घ वर्षपृथक्तवश्रमाण कहा है। मनःपर्ययञ्जानी श्रीर संयत मनुष्य ही होते हैं । इनके संक्षेश परिणामीकी बहुलता होनेपर छठवें गुणस्थानमें पल्योपमप्रथक्त्वप्रमाण त्रायुवन्ध होता है। इसीसे इन मार्गणात्रीमें श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध, उक्त प्रमाण कहा है। शुक्ललेश्या मिथ्यान्य गुणस्थानमें भी सम्भव है। यदि शुक्ललेश्यारूप परिगामीके हायमान होनेपर श्रायुवन्ध हो तो मासपृथक्त्व प्रमाण स्थिति-वन्ध सम्भव है। इसीसे शुक्ललेश्यामें उक्त प्रमाण जघन्य स्थितवन्ध कहा है। शेप कथन स्गम है।

३१. त्रादेशसे नरकगतिमें नारिकयोंमें सात कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध एक हजार नागरका पल्यका संख्यातवां भागकम तीन वटं सात भाग, सात वटं सात भाग श्रीर दो वटं सात भाग प्रमाण होता है, श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक होते हैं। श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण होता है, श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक होते हैं। इसी प्रकार प्रथम पृथिवी देव, भवनवासीदेव श्रीर व्यन्तर देवोंमें जानना

१. गो० क०, गा० १३ ह।

पुढवीए देवा-भवण०-वाणवें । एवं चेव सव्वर्षचिंदियतिस्विख-५णुसग्रपज्जत्त-पंचि-दियत्रपञ्जता । एवरि त्राय । श्रोवं ?

३२. विदियाण् याव सत्तमा ति सत्तम्णं कम्माणं जहः हिदिवं अयंतोकोडाकोडी । अंतोमुहृतं आवाधा । आवाध्यः कम्मिहिदिकम्मः । आयुः णिरयोधं । एवं
जोदिसिय याव सञ्चह ति वेउन्वियकाः -वेउन्वियमिः -आहारः -आहार्माः -विभंगः परिहारः -संजदासंजदः -तेउले -पम्मले -वेदग्मः -सामणः -सम्मामः । णविर् एदेमु आयुः विसेसो । जोदिसिय-सोधम्मीसाणः आयुः जहः हिदिः अतोः ।
सणक्कुमार-माहिदः मृहृत्तपुधत्तं । वद्म-वद्मु तर्ग-लंतव-काविहः दिवसपुधत्तं । सुक्क-यहासुक्क-सदर-सहम्मारः पक्वपुधत्तं । आणाद-पाणद-आरणः अच्चुदः भासपुधत्तं ।
उविर याव सव्वह ति वासपुधत्तं । अंतोमुः आवाः । कम्मिहिदी कम्मः । वेउ-

चाहिये । तथा इसी प्रकार सव पंचेन्द्रिय तिर्यंच, मनुष्य अपर्यान और पंचेन्द्रिय अपर्यान जीवों के जानना चाहिये । किनु इतनी विशेपता है कि इनके आयुकर्मका कथन श्रोघके समान है ।

विशेषार्थ— असंबी जीव मर कर नरकमें उत्पन्न हो सकता है और ऐसे जीवके अपयात्र अवस्थामें असंबीक योग्य वन्ध होता रहता है। इसीसे नरकमें सात कमीका जघन्य
स्थितिवन्ध उक्त प्रमाण कहा है। संबी पंचिन्द्रिय पर्याप्त गर्भजकी जघन्य आयु अन्तर्मु हुर्त
प्रमाण होनसे नरकमें आयुक्रमेका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तर्मु हुर्तप्रमाण कहा है।
असंबी जीव मर कर प्रथम नरक, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें उत्पन्न हो सकता है।
इसीसे इन मार्गणाओंमें सामान्य नारिकयोंके समान जघन्य स्थितिवन्ध कहा है। सब
पंचिन्द्रिय तिर्यच, मनुष्य अपर्याप्त और पंचिन्द्रिय अपर्याप्त इन मार्गणाओंमें यद्यि एकेन्द्रिय
जीव भी मर कर उत्पन्न होता है पर इन मार्गणाओंमें उत्पन्न होनके बाद अपर्याप्त अवस्था
में सात कमीका जघन्य स्थितिवन्ध असंबीके होनेवाले स्थितिवन्ध कम नहीं होता
ऐसा नियम है। यहो कारण है कि इन मार्गणाओंमें भी सात कमीका जघन्य स्थितिवन्ध
उक्त प्रमाण कहा है। इन मार्गणाओंमें आयुक्मका जघन्य स्थितवन्ध अदुक्कभव स्थितिप्रमाण होनेसे आयुक्मकी प्ररूपणा ओघके समान कही है। शेष कथन सुरुम है।

दर. दूसरी पृथिवीमे लेकर सातवी पृथिवी तक सातों क्रमंका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तःकांडोकोडीसागरप्रमाण होता है, अन्तमुं हर्तप्रमाण आवाधा होती है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मतियेक होता है। आयुक्रमेका कथन सामान्य नारिक्योंके समान है। इसी प्रकार ज्योतिवियोंसे लेकर सर्वार्थितिद्ध तकके देवोंके तथा विक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिथकाययोगी, आहारककाययोगी, श्राहारकिर्माथकाययोगी, विभक्तकाययोगी, श्राहारकिर्माथकाययोगी, विभक्तकाययोगी, श्राहारकिर्माथकाययोगी, विभक्तकाययोगी, विश्वित्वस्थत, संयतासंयत, पीतलेक्ष्यावाले, पद्मलक्ष्यावाले, वेदकसम्यग्दि सासादनसम्यग्दि और सम्यग्मिथ्यादि जीवोंके आनना चाहिय। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाश्रीमें आयुक्रमेंके सम्यन्धमें कुछ विशेषता है—ज्योतिषी देव तथा। सीधर्म और ऐशान कल्पमें आयुक्रमेंका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तर्मु हुर्तप्रमाण होता है। सानत्क्रमार और माहेन्द्रमें मुहुर्तपृथक्त्वप्रमाण होता है। ब्रह्म, ब्रह्मोक्तर और लान्तव कापिष्ठमें दिवसपृथक्त्वप्रमाण होता है। श्रक्त महाशुक्त और शतार सहस्रारमें पच्चपृथक्त्वप्रमाण होता है। आनत प्राप्त अन्युतमें मासपृथक्त्वप्रमाण होता है। आगं सर्वार्थिसिद्ध तक वर्षपृथक्त्वप्रमाण और आरण् अन्युतमें मासपृथक्त्वप्रमाण होता है। आगं सर्वार्थिसिद्ध तक वर्षपृथक्त्वप्रमाण

व्वियका० त्र्यायुक् देवोघं । त्राहार्ष्व-त्र्याहार्गम० त्र्यायुक् जह० द्विटिघं० पिल्रदोवम-पुथत्तं । त्र्यंतोमुक त्र्यावाथा । कम्भिट्टिडी कम्म० । एवं परिहार्यक्रमारमंजदा० त्ति । विभंगे त्रायुक त्र्योघं । तेडलेस्सिया० सोधम्मभंगो । पम्भाए स्रायक्रुमारभंगो । वेद्रो त्रायुक् त्र्योधिभंगो । सासागे देवोघं ।

३३. तिभ्क्षिमु सत्त्राएं कम्माणं जह० द्विद्० सागरोवपस्स तिष्णिसत्त भागा सत्तस्त भागा वेसत्त भागा पिलदोवपस्स असंखेळादभागेण ऊणिया । अंतोमु० आवा० । आवाधू० कम्मिद्दित् क० । आयु० ओषं । एवं तिश्क्यभंगो सव्वएइंदिय-सव्वपंचकाय-ओरालियमि०-कम्मइ०-मिद०-मुद्०-असंजद०-किष्ण०-णील-काउ०-अव्भक्ति०-भिच्छादि०-असिष्ण-आणाहारग ति । एवरि कम्मइ०-अणाहार० आयुगं णिथ ।

होता है। जन्तर्मु हर्तप्रमाण ज्ञावाधा होती है और कर्मस्थितिष्रमाण कर्मनिषेक होता है। वैिक विक काययोगमें ज्ञायुकर्मका विचार सामान्य देवोंक समान है। ज्ञाहारककाययोगी जार ज्ञाहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें ज्ञायुकर्मका ज्ञावन्य स्थितिवन्ध पत्योपमपृथक्तव्यमाण होता है। ज्ञन्तर्मु हर्तप्रमाण ज्ञावाधा होती है ज्ञार कर्मस्थितिप्रमाण कर्पनिषेक होते हैं। इसी प्रकार परिहारिवर्शिक्तमंग ज्ञार संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिये। विभंगज्ञानमें ज्ञायुकर्मका कथन ज्ञाघके समान है। पीतक्षेत्र्यावालोंके ज्ञायुकर्मका कथन सौध्यमकत्पके समान है। पद्मक्रस्थावालोंक ज्ञायुकर्मका कथन समान है। वेदकसम्यग्दियोंक ज्ञायुकर्मका कथन ज्ञायुकर्मका कथन स्थायक्रमका कथन सामान्य देवोंके समान है।

ारोपार्वः -संद्यी पंचित्व्यपर्याप्तके अधन्य स्थितिबन्ध अन्तःकोडाकोडीसे कम नहीं होता । इसी नियम कोध्यानमें रखकर इन दूसरी पृथिवी आदि मार्गणाओंमें सात कमेंका स्थितिबन्ध कहा गया है । यद्यपि दूसरी पृथिवी आदिक मार्गणाओंमें निवृत्त्र्यपर्याप्त अवस्था भी होती है पर यहां संजी जीच ही मर कर उत्पन्न होता है इसिल्ये यहां किसी भी हालतमें इससे कम स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है । आयुक्मके स्थितिबन्धमें जहां जो विशेषता कही है वह जानकर समक्ष लेना चाहिये ।

33. तिर्यंचों में सात कर्माका जघन्य स्थितिवन्ध एक सागरका पत्यका असंख्यातवां भाग कम तीन घटे सात भाग, सातबटे सात भाग और दो घटे सात भागप्रमाण होता है। अन्तर्मृहर्तप्रमाण आवाधा होती है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है। आयुक्रमेका कथन आघके समान है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब पांचों कायवाले, औद्धारिकिमध्रकाययोगी, कार्मण्काययोगी, मत्यज्ञानी, ध्रुताजानी, असंयत, कृष्ण्लेश्यावाले, नीळलेश्यावाले, कार्पातलेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि, असंजी और अनाहारक जीवोंके तिर्यंचोके समान जानना चाहिय। इतनी विशेषता है कि कार्मण्काययोगी और अनाहारक जीवोंके आयुक्रमंका बन्ध नहीं होता।

िर्यार्थ तिर्यंचगतिमें जघन्य स्थितिवन्धके विचारमें एकेन्द्रियोंकी मुख्यता है। उनके जो जघन्य स्थितिवन्ध होता है वही तिर्यंचगितमें समभना चाहिये। यहां श्रन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं वे सब एकेन्द्रिय जीवोंके सम्भव हैं, इसलिये उन मार्गणाश्रोंमें भी यही व्यवस्था जाननी चाहिये। इन सब मार्गणाश्रोंमें श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध अञ्चलकसबबभाग होता है इसलिये श्रायुकर्मका कथन श्रोघके समान कहा है।

३४. वीइंदि॰-तीइंदिय-चडिंग्दि॰ तेसि चेव पज्जनापज्जनाएं सत्तरणं क॰ जह॰ हिद्विं॰ सागरोवमपणुतीसाण् सागरोवमपरणासाण् सागरोवमसदम्स तिरिण्णसत्त भागा सत्तरम्स मागा वेसन्त भागा पिल्टोवमस्य संखेजिदिभागेण ऊणियं। श्रंतोमु॰ श्रावाधा। श्रावाधु॰ कम्महिदी कम्म॰। श्रायुगम्म श्रोवं। तसपज्जन् वीइंदियभंगे।

३४. द्वीन्द्रिय, बीन्द्रिय ग्रीर चतुरिन्द्रिय जीवोंके तथा इन्होंके पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त जीवोंके सात कर्माका जयन्य स्थितवन्ध क्रमसे पच्चीस सागरका, पचास सागरका श्रीर सी सागरका पत्यका संस्थातवां भाग कम तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भागप्रमाण होता है, श्रन्तमुँ हर्तप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक होता है। श्रायुकर्मका विचार शोधके समान है। त्रस-पर्यापका विचार द्वीन्द्रियोंके समान है।

34. स्त्रीवेदी त्रीर नपुंस्कवेदी जोवोंके झानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है, अन्तर्मु हुर्तप्रमाण त्रावाधा होती है त्रीर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषंक होता है। वेदनीय, नाम और गोत्रकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध पश्यका असंख्यातवा भागप्रमाण होता है। मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यत सो वर्षप्रमाण कर्मनिषंक होता है। मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात सो वर्षप्रमाण होता है, अन्तर्मु हुर्तप्रमाण आवाधा होती है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषंक होता है। आयुकर्मका विचार ओघके समान है। पुरुपवेदवाल जोवोंके छः कर्मोका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता है, अन्तर्मु हुर्तप्रमाण आवाधा होती है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है। मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सोलह वर्षप्रमाण होता है, अन्तर्मु हुर्तप्रमाण आवाधा होती है, और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक होता है। आयुकर्मका विचार योघके समान है। अथवा, झानावरण, दर्शनावरण और अन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात सौ वर्षप्रमाण होता है, अन्तर्मु हुर्तप्रमाण श्रोव अन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात सौ वर्षप्रमाण होता है, अन्तर्मु हुर्तप्रमाण आवाधा होतो है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिवन्ध संख्यात सौ वर्षप्रमाण होता है, अन्तर्मु हुर्तप्रमाण आवाधा होतो है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिवन्ध संख्यात सौ वर्षप्रमाण कर्मनिष्क होता है।

विशेषार्थ—तीन वेदवाले जीवोंके सात कर्माका यह जघन्य स्थित वन्ध चपक श्रेणीमें प्राप्त होता है त्रोर आयु कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध मिथ्यात्व गुणस्थानमें प्राप्त होता है, क्योंकि श्रोधके समान श्रुलुक भवप्रमाण जघन्य स्थितिवन्ध वहींपर सम्भव है। श्रन्यत्र ३६. कोथ-माण-माय० छएणं कम्माणं संखेजाणि वस्ससहस्साणि । श्रंतोमु० स्नावा० । स्रावाधू० कम्महिद्दी कम्म० । मोहणीय० जह० हिद्विं० कोथे वे मासा, माणे मासं, मायाए पक्ष्यं । सञ्चाणं श्रंतो० स्नावा० । स्नावाधू० । स्नायु० स्रोवं । स्रथ्या कोथे सत्तरणं कम्माणं पुरिसभंगो । एविर, मोह० जह० हिद्विं० वेमासं । स्रंतो० स्नावा० । स्नावाधू० कम्मिह० । माणे तिएणक० जह० हिद्विं० वासपु-धत्तं० स्नावा० । स्नावाधूणिया कम्म० विद्यापय-णामा-गोटाणं जह० हिद्विं० संखेजाणि वाससदाणि । स्रंतोमु० स्नावा० । स्नावाधूण । मोहणीय० जह० मासं । स्रंतो० स्नावाध्व । [स्नावाधूणिया कम्म०] । मायाए तिएणं कम्माणं जह० मासपुथत्तं । स्रंतो० स्नावाधा० । [स्नावाधूणिया कम्म० ।] वेदणीय-णामा-गोटाणं जह० वासपुथत्तं । स्रंतो० स्नावाधा० । [स्नावाधूणिया कम्म० ।] मोहणी० जह० पक्ष्यं । स्रंतो० स्नावाधा० । स्नावाध्व । स्नावाधूणिया कम्म० ।] मोहणी० जह० पक्ष्यं । स्रंतो० स्नावाध्व । स्नावाधू० ।

त्रायुकर्मका इतना कम स्थिति बन्ध नहीं होता। यहाँ पुरुषवेदमें 'त्रथवा' कहकर विकल्पान्तरकी सृचना की है सो विचारकर इस कथनका सामंजस्य विठला लेना चाहिए। दूसरे विकल्पद्वारा इसी वातकी सृचना की है। इसीसे पुरुषवेदमें वेदनीय, नाम श्रोर गात्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण श्रोर श्रन्तरायका जघन्य स्थिति बन्ध संख्यात सो वर्ष प्रमाण कहा है।

३६. क्रोध, मान श्रीर माया कपायवाले जीवोंके छह कर्मांका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है। अन्तर्महर्नप्रमाण श्रावाधा होती है श्रीर आवाधास न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्म निपंक होता है। मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितियन्ध्र क्रोधकपाय-वालेके दो महीना, मान कपायवालेके एक महीना ग्रीर माया कपायवालेके एक पचन्रमाण होता है। सब कर्मी की अन्तर्महर्तप्रमाण आबाधा होती है और आवाधासे न्यन कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिपेक होता है। त्राय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध ग्रीयके समान है। अथवा क्रोधकपायवालेके सात कर्माका जघन्य स्थितिवन्ध पुरुप वद्यालेके समान है। इतनी विद्रोपता है कि मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध दो महीना है । ग्रन्तर्महर्तप्रमाण ग्रावाधा है ग्रीर त्रावाधासे न्यून कर्म स्थिति प्रमाण कर्मनिषक है । मानकपायवालेक तीन कर्मीका जघन्य स्थितियन्य वर्षप्रथक्त्व प्रमाण है। जन्तर्मुहर्तप्रमाण आवाधा है और जावाधने न्युन कर्म स्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। वेदनीय, नाम श्रीर गांत्र कर्मका ज्ञघन्य स्थितिवन्ध्र संख्यात सी वर्ष है । अन्तर्मु हर्राप्रमाण आबाधा है और आवाधार्म न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। मोहनीयकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध एक महीना है। ग्रन्तुमुँ हर्तप्रमाण ग्रावाधा है ग्रीर श्रावाधसे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक हैं। माया कपायवालेके तीन कर्मका जघन्य स्थितियन्य मासपृथक्त्वप्रमाण है। अन्तर्मुहर्तप्रमाण आबाधा है और आवाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध वर्ष-प्रथक्तवप्रमाण है। अन्तर्म इर्तप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक हैं। मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध पत्त प्रमाण है। ग्रन्तर्मुहर्तप्रमाण त्राबाधा है श्रीर श्रावाधासे न्युन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है।

विशंपार्थ — उक्त तीन कपायवाले जीवोंके सात कर्मी का जघन्य स्थितवन्ध्र चपक-

३७. सामाइय-च्छेदोबद्वाचण०तिष्णि कम्माणुं जद्द० मुहृत्तपुथत्तं । य्रंतो० त्रावा०। [ त्रावाधूष्णि० ] । वेदणीय-णामा-गोदाणं मासपुथत्तं । य्रंतो० त्रावा० । [ त्रावाधू०। ] मोद्द० त्रोघं । त्रायुग० जद्द० पत्तिदोवमपुथत्तं । य्रंतोपु० य्रावाधा० । [ कम्मद्दिदी कम्म० । ] सुहृमसंप० द्रुएणं कम्माणं त्रोघं ।

३८. उत्रसमस् चदुरूषां कम्माणं जहरू [ वे खंतोष्ठहुरू ] खंतो व खावार । [ खावापुरु । ] वेद्षी व जहरू चडवीमं मृहुनं । खंतोरू खावाधार । [ खावापुरु । ] सामा-गोदासां जहरू सोलस मृहुनं । खंतो खावार । [ खावापुरु । ] एवं जहरूसाखो खद्भक्षेदो समनो ।

## एवं अद्भुन्छेदो समनो !

श्रे शोमें श्रीर श्रायु कर्मका मिथ्यात्व गुणुम्थानमें होता है यहाँ भी विकल्पान्तरके सम्बन्धमें वही वात जाननी चाहिए जिसका निर्देश पुरुषवेदके समय कर श्राये हैं ।

३७. सामायिक श्रोर हेदोपस्थापनाणुडिसंयत जीवोंके तीन कर्मों का जघन्य स्थिति-वन्ध मुहूर्तप्रथक्त्वप्रमाण है, श्रन्तमुंहूर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति-प्रमाण कर्मनिपंक है। वेदनीय, नाम श्रोर गोत्र कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध मासप्रथक्त्व-प्रमाण है, श्रन्तमुंहूर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रार श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिवमाण कर्मनिपंक है। मोहूनीय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध, श्रावाधा श्रोर निपंक रचना शेष्ठके समान है। श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध पत्यपृथक्त्वप्रमाण है, श्रन्तमुंहूर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। सृक्ष्मसाम्बराय संयतके व्ह कर्मोका अघन्य स्थितियन्ध, श्रावाधा श्रीर निपंक रचना श्रोघके समान है।

विशेषार्थ — उक्त दोनों स्वयम छुठवें गुण्स्थानसे लेकर नौवें गुण्स्थान तक होते हैं। इसिलिये चपकथ्रेणीके नौवें गुण्स्थानमें जहाँ जिस कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध होता है वहाँ इनमें जघन्य स्थितिवन्ध जानना चाहिये। श्रायुकर्मका पत्योपमपृथवन्वप्रमाण् जघन्य स्थितिवन्ध जानना चाहिये। श्रायुकर्मका पत्योपमपृथवन्वप्रमाण् जघन्य स्थितिवन्ध प्रसत्तसंयतके संक्लेश पिरमाणोंकी प्रचुरताके होनेपर होता है। श्रोघसे छह कर्मों का जघन्य स्थितिवन्ध श्रादि चपक सक्ष्मसाम्पराय गुण्स्थानमें ही प्राप्त होता है। इसीसे सुक्ष्मसाम्परायमंयतके छह कर्माका जघन्य स्थितिवन्ध श्रादि श्रोघके समान कहा है।

३८. उपशमसम्यग्दष्टि जीवोंके चार कर्मा का जघन्य स्थितिवन्थ दो अन्तर्मुहर्त प्रमाण है, अन्तर्मुहर्तप्रमाण आवाधा है और आवाधसे न्यृन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है। वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध चीवीस मुहर्त है, अन्तर्मुहर्तप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यृन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है। नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिवन्य सोलह मुहर्त है। अन्तर्मुहर्तप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यृन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है।

विशंपार्थ - उपशम सम्यग्दिष्टके यह जघन्य स्थितवन्य उपशमश्रे शीमें प्राप्त होता है जो चपक श्रे शिमें प्राप्त हुए जघन्य स्थितिवन्धसे दृना होता है।

इस प्रकार जघन्य श्रद्धाच्छेद समाप्त हुशा।

## स्व-गोसव्वबंधपरूवगा

३६. यो सो सब्ववंधो [णोसब्ववंधो] णाम तस्स इमो णिइसो—त्र्यांपेण त्राटे-सेण य । तत्थ त्र्योपेण णाणावरणीयस्स द्विटवंधो कि सब्ववंधो णोसब्ववंधो?सब्व-वंधो वा णोसब्ववंधो वा । सब्वात्रो द्विदी वंधदि ति सब्ववंधो । तटो [ उणियं ] द्विटि वंधिट ति णोसब्ववंधो । एवं सत्तरणं कम्भाणं । एवं त्राणाहारग ति णेद्ध्यं ।

## उक्कस्स-ऋगुक्कस्सवंधपरूवगा।

४०. यो सो उकस्सर्वयो अणुकस्सर्वयो णागतस्य इमो णिदेसो—स्रोपेण स्राट्ट संण य । तत्थ स्रोपेण णाणावरणीयस्स हिद्वियो कि उकस्सर्वयो स्रणुकस्सर्वयो ? उकस्मर्वयो वा स्रणुकस्मर्वयो वा । सन्दुकस्मियं हिद्दि वंधदि ति उकस्मर्वयो ।

## सर्ववन्ध नोसर्ववन्धप्ररूपणा

३९. जो सर्ववन्ध श्रोर नोसर्ववन्थ है उसका यह निर्देश है—श्रोघनिटंश श्रोर श्रादेशनिदंश। इनमेंसे श्रोघकी श्रपेत्ता झानवारणीयके स्थितवन्धका क्या सर्ववन्ध होता है या नोसर्ववन्ध होता है? सर्ववन्ध भी होता है श्रोर नोसर्ववन्ध भी होता है। सब स्थितयोंको वाँधता है इसिलये सर्ववन्ध होता है श्रोर उसमे न्यृन स्थितियोंको वाँधता है इसिलये नोसर्ववन्ध होता है। इसी प्रकार सात कमों का कथन करना चाहिए। इस प्रकार श्रमाझरक मार्गणातक जानना चाहिये।

विशेषार्थ — यहाँ झानावरण श्रादि श्राटों कमों के स्थितिवन्धका सर्ववन्ध भी होता है श्रोर नोसर्ववन्ध भी होता है यह वतलाया है। जब विविद्यतिन कमेंकी सब स्थितियोंका वन्ध होता है तब सर्ववन्ध होता है, श्रम्यथा नोसर्ववन्ध होता है। उदाहरणार्थ — श्रोघसं झानावरणकी सब स्थितियों तीस कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण हैं। जब इन सब स्थितियोंका वन्ध होता है तब सर्ववन्ध कहलाता है श्रीर जब इससे न्यून वन्ध होता है तब नोसर्ववन्ध कहलाता है। इसी प्रकार श्रम्य सात कमोंकी श्रलग श्रलग सब स्थितियोंका विचार कर सर्ववन्ध श्रीर नोसर्ववन्धका कथन करना चाहिये। मार्गणाश्रोंमें विचार करने समय जिन मार्गणाश्रोंमें यह श्रोध प्रकरणा घटित हो जाय वहाँ श्रोधके समान जानना चाहिये श्रीर जिन मार्गणाश्रोंमें श्रीधक्रपणा घटित न हो वहाँ श्रादेशसे जहाँ जो उत्कृष्ट स्थिति हो उसे ध्यानमें रखकर सर्ववन्ध श्रीर नोसर्ववन्धका विचार करना चाहिये। उदाहरणार्थ —चारों गित, पंचिन्द्रय जाति, त्रसकाय, तीन योग, तीन वेद, चार कपाय, मत्यक्षान, श्रनावान, विभंगदान, श्रसंयत, चजुदर्शन, श्रचजुदर्शन, कृष्णादि तीन लेश्या, भन्य, श्रमन्य मिथ्यत्व संज्ञी श्रीर श्रीर जाहारक इन मार्गणाश्रोंमें श्रोधके समान सर्ववन्ध श्रीर नोसर्ववन्ध होता है। तथा श्रेप मार्गणाश्रोंमें श्रादेशसे सर्ववन्ध और नोसर्ववन्ध घरित करना चाहिये।

#### उत्कृष्ट-अन्त्कृष्टवन्धप्ररूपणा

४०. जो उत्कृष्टवन्ध ग्रोर अनुत्कृष्टवन्ध है उसका यह निर्देश है—ग्रोघ ग्रोर ग्रादेश। ग्रोपसे झानावरणीयके स्थितिवन्धका क्या उत्कृष्टवन्ध होता है या ग्रमुत्कृष्टवन्ध ? उत्कृष्ट वन्ध भी होता है ग्रोर ग्रमुत्कृष्टवन्ध भी। सबसे उत्कृष्ट स्थितिको वाँधता है इसिटिए तदो ऊणियं वंधदि चि त्रगुक्कम्सवंधो । एवं सत्तगरणं कम्माणं । एवं त्रग्णाहास्ग चि गोदव्यं ।

#### जहरारा-ऋजहरारावन्धपरूवरारा

४१. यो सो जहएएवंथो अजहएएवंथो साम तस्म इमी सिहंसो—श्रीयेस आदेसेस य । तत्थ श्रीयेस सासावस्मीयस्म हिद्विंथो कि जहएए० अजहएए।० ? जहएएवंथो वा अजहएएवंथो वा । सन्वजहरिएएयं हिद्दिं वंथमाएएस्म जहएएवंथो । तदो उत्तरि वंथमाएएस्म अजहएएवंथो । एवं सत्तरिए कम्मार्स । एवं याव अस्माराग त्ति सेद्व्वं । सिर्म् श्रीयुग० अजहरूएएवंथो । एवं सन्वश्रपज्ञत्तासं सत्तरुसं कम्मार्स अजहरूएएवंथो । केइ अप्पूष्यो [हिद्दि पहुच्च परूवेति । एवं ] याव अस्माराग नि श्रोयं ।

# सादि-ऋणादि-धुव-ऋद्धुववंधपरूवणा

४२. यो सो सादियवंथो अलादियवंथो धृववंथो अद्धृववंथो लाम तस्स इसे लिहेसो—आंपेल आदेसेल य। तत्थ आंपेल सत्तरलां कम्मालं उकस्मव अलुक्कस्मव उत्कृष्टवन्थ होता है और उससे न्यून स्थितिको वाँधता है इसलिये अनुत्कृष्टवन्ध होता है। इसी प्रकार सात कमौंका कथन करना चाहिये। इस एकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये।

ाशंपार्थ —सबसे उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी उत्कृष्टबन्ध संझा है। जैसे, झानावरणका तीस कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिबन्ध होने पर अन्तिम निषेककी उत्कृष्टस्थितिबन्ध संझा है और इससे न्यून स्थितिबन्ध होने पर वह अमुत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहलाता है। शेष विचार सर्वबन्ध और नोसर्वबन्धके समान जानना चाहिये।

#### जधन्य-अजधन्यवन्धमरूपणा

४१. जो जमन्यवन्ध श्रीर श्रज्ञघन्यवन्ध है उसका यह निर्देश है—श्रीघ श्रीर श्रादेश । श्रीघसे ज्ञानावरणीयके स्थितिवन्धका क्या जघन्यवन्ध होता है या श्रज्ञघन्यवन्ध होता है? जघन्यवन्ध भी होता है श्रीर श्रज्ञघन्य वन्ध भी होता है। सबसे जघन्य स्थितिको वाँधनेवालेके जघन्य वन्ध होता है श्रीर इससे श्रिधिक स्थितिको वाँधनेवालेके श्रज्ञघन्य वन्ध होता है। इसी प्रकार स्थान कर्मोका कथन करना चाहिय। इस प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिये। इतनी विशेषता है किनारिक्यों से श्रायुकर्मका श्रज्ञघन्य स्थितिवन्ध होता है। इसी प्रकार सब अपर्याप्तकोंके सात कर्मोका श्रज्ञघन्यवन्ध होता है। कितने ही श्राचार्य श्रपने श्रपने स्थितिवन्धकी श्रपेचा जघन्यवन्ध श्रीर श्रज्ञघन्यवन्धका कथन करते हैं। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक श्रोधको ध्यानमें रख कर कथन करना चाहिए।

## सादि-ग्रनादि-भ्रुव-ग्रभ्रुववन्धप्ररूपणा

४२. जो सादिवन्ध श्रनादिवन्ध, ध्रुववन्ध श्रौर श्रध्रुववन्ध हैं उसका यह निर्देश है– श्रोघ श्रौर श्रादेश । उनमें से श्रोघसे सात कर्मोंका उत्छए स्थितिवन्ध, श्रनुन्छए स्थितवन्ध

- मूलप्रती श्रायुग० सोसब्बबंघी इति पाउः । २. मूलप्रती कम्माणं णीयव्ववंधी इति पाठः ।
- ३. मूलप्रती ग्रापण्यणो : : : : याव इति पाठः ।

जहएएवंथो कि सादि॰ अष्णादिय॰ धुव॰ अद्धुव॰ ? सादिय-अद्धुववंथो । अज-हएएवंथो कि सादि॰ ४ ? सादियवंथो वा अष्णादियवंथो वा धुववंथो वा अद्धुव-वंथो वा' । आयुगस्स चत्तारि वि सा- [ दिय-अद्धुववंथो । एवं अ- ] चक्खुदं॰-भवसि॰ । एवि भवसि॰ धुवं एत्थि । एवं सेसाएं याव अष्णाहारग नि ओवेण साधुद्रण ऐद्देवं ।

## सामित्तपरूवगा

४३. सादित्तं द्विधं, जहएएयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सेण पगटं । द्विधो णिहेसो-

त्रीर जघन्य स्थितिवन्ध क्या सादि है, क्या त्रमादि है, क्या ध्रव है या क्या त्रध्रुव है? सादि है और त्रध्रुव है। त्रजघन्यस्थितवन्ध क्या सादि है, क्या त्रमादि है, क्या ध्रुव है? सादि है, त्रमादि है, ध्रुव है त्रीर त्रध्रुव है। त्रायुकर्मके चारों ही सादि त्रोर त्रध्रुव है। त्रायुकर्मके चारों ही सादि त्रोर त्रध्रुव होते हैं। इसी प्रकार त्रमाहारक मार्गणा तक शेप सव मार्गणात्रोमें सादिस्थितवन्य त्रादि त्रोधसे साध कर जानना चाहिये।

विशंपार्य-कर्मका जो वन्ध रुककर पुनः होता है वह सादिवन्ध कहलाता है ग्रौर यन्धव्युच्छित्तिके पूर्व तक श्रनादि कालसे जिसका वन्ध होता ग्रा रहा है वह ग्रनादिवन्ध कहलाता है। ध्रववन्ध ग्रभन्योंके ग्रीर ग्रध्नववन्ध भन्योंके होता ये चारों ही उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जधन्य श्रीर श्रजधन्य इन चार भेदोंमें घटित करने पर सोलह प्रकारके होते हैं। श्राग श्राठों कर्मीका श्राश्रय कर इसी विषयका खलासा करते हैं - ग्रायुके विना शानावरण ग्रादि सात कर्मांके उत्कृष्ट, स्थितिवन्ध कादाचित्क होते हैं तथा जघन्य स्थितिवन्ध चपकश्रेणिमें होता है, इसलियं यं तीनों सादि और अध्ववके भेदसे दो दो प्रकार के होते हैं किन्तु इस तरह अजधन्य स्थितियन्ध कादाचित्क नहीं होता, क्योंकि जघन्य स्थितियन्धके प्राप्त होनेके पूर्वतक ग्रनादि कालसे जित्रसा भी स्थितिवन्ध होता है वह सब अजघन्य बहुलाता है। तथा उपश्रम श्रे शिमें उक्क सात कमोंकी वन्धव्युछिनि होने पर पुनः उनका अजधन्य स्थितिवन्ध होने लगता है इसलिए अजघन्य स्थितिवन्धमें सादि, अनादि, अब और अध्व ये चारों विकल्प वन जाते हैं। त्रायकर्ममें उत्कृष्ट ग्रादि चारों विकल्प सादि ग्रीर अंध्रव दो ही प्रकारके हैं यह स्पष्ट ही है, क्योंकि ग्रायुकर्मका सब जीवोंके कादाचित्क बन्ध होता है। ग्रज्ञश्चदर्शन ग्रीर भव्य मार्गणा एक तो कादाचित्क नहीं हैं और दूसरे ये क्रमसे जीणमीह और अयोगिकेवली होने तक रहती है , इसिलये इनमें सादि श्रादि प्ररूपणा पूर्ववत् वन जाती है, इसिलये इन मार्गणात्रामे उक्त प्ररूपणा पूर्ववत् कही है। केवल भव्य मार्गणामें भ्रवविकल्प नहीं होता। कारण स्पष्ट है। शेष सब मार्गणात्रोंमें ये उत्कृष्ट स्थितवन्ध ब्रादि चारों सादि और ब्राध्नच ही प्राप्त होते है, क्योंकि ब्रन्य सब मार्गणाएँ यथासम्भव बदलती रहती हैं या सादि है इसलिए उनमें जनादि श्रीर ध्रुव ये विकल्प नहीं बनते। यद्यपि श्रभव्य मार्गणा भ्रव है फिर भी उसमें उत्कृष्ट स्थितिवन्ध ग्रादिके ग्रनादि ग्रौर भ्रव न होनेसे सादि ग्रौर श्रिश्चय ये दो ही विकल्प घटित होते हैं।

#### स्वाभित्वप्ररूपणा

५३ स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य श्रोर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । निर्देश

१. गो० क०, गा० १५२। २. मूलप्रती चत्तारि वि सी .....चक्खुदं इति पाठः।

त्रोघेण त्रादेसेण य । तन्थ त्रोघेण सत्तरणं कम्पाणं उक्कम्सिटिवंथो कम्स होिट ? त्र्रिण्डरम्स पंचिदियम्स सिएणम्स भिच्छादिहिम्स सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तम्स सागारजागारमुदोवजुत्तम्स उक्किम्सयाण् हिदीण् उक्कम्सिटिदसिक्लेसेण वृह्माणयम्स अथवा ईसिसिज्भिपपिग्णापम्स वा । आयुगम्स उक्किम्सयो हिदिवंथो कम्स होिद ? अरणाद्रम्स मणुसम्स वा पंचिदियितिक्वजोणिर्णायम्स वा सिएणम्स सम्पादिहिम्स भिच्छादिहिम्स वा सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगद्रम्स मागार-जागारमुद्रोवज्जत्तम्स तथाओगिविगुद्धम्स वा तथाओग्रामिकिलिहम्स वा उक्किसयाण् आवाथाण् उक्कम्सगे हिदिवंथे वृह्माण्यम्स ।

४४. त्रादेसेण णिरयगदीए एंग्ड्एमु सत्तरणं कम्भाणं उत्रकस्मत्रो हिदिवंथो कस्म होदि ? त्रारणदरम्स वि भिच्छादिहिम्स सागारजागारमुद्रोयज्ञुत्तम्स उक्किस्सियाए हिदीए उक्कम्सए हिदिसंकिलेसे बद्दमारणम्स त्रथवा ईसिशिज्भियपरिस्सामस्स । त्रायुगम्स उक्कि हिदि किम्स ? त्रारणदरम्स सम्भादिहिस्स वा भिच्छादिहिम्स वा सागारजागारक तप्पात्रोग्गविसुद्धस्स उक्किम्सयाए त्रावाथाए उक्किम्सए हिदिवंथे बद्दमार्सस । एवं सब्बासु पुढवीसु । स्वार्गसत्तमाए पुढवीए त्रायुक्षिक्छादिहिस्स तप्पात्रोग्गविसुद्धस्स ।

दो प्रकारका हैं — ग्रोघ और ग्रादेश। उनमेंसे ग्रोघकी ग्रोचा सात कमों के उत्कृष्ट स्थिति-वन्धका स्वामी कीन है ? जो सब पर्याप्तियों संपर्याप्त हैं, साकार जागृत श्रुतीपयोगसे उपयुक्त हैं, उत्कृष्ट स्थितिबन्धके साथ उत्कृष्टम्थितिबन्धके योग्य संक्लेश परिणामवाला है ग्रथवा ईपत् मध्यम परिणामवाला है ऐसा कोई एक संबी पंचिन्द्रिय मिथ्यादिए जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। ग्रायुक्तमेंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? जो संबी है, सम्यग्दिए या मिथ्यादिष्ट है, सब पर्याप्तियों से पर्याप्त है, स्वाकार जागृत श्रुतीपयोगसे उपयुक्त है, तत्क्षायोग्य विश्वद परिणामवाला है या तत्क्षायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और उत्कृष्ट ग्रावाध्वके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा कोई एक मनुष्य या पञ्चेन्द्रिय निर्वश्च योनिवाला जीव ग्रायकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामो है।

ारोपार्थ —यहां श्रोधस श्राठों कमोंके उस्ट्रष्ट स्थितवन्थके स्वामीका निर्देश किया गया है। विशेष वक्रव्य इतना ही है कि तेतीस सागर प्रमाण नरकायुका उन्द्रष्ट स्थिति-वन्ध मूलमें दिये गये विशेषणोंसे युक्र मनुष्य श्रीर तिर्यच दोनोंके होता है किन्तु तेतीस सागरप्रमाण उन्द्रष्ट देवायुका वन्ध्र मात्र मनुष्यके ही होता है।

४४. ब्रादेशकी अपेजा नरकगितमें नारिकयों में सात कर्माके उत्कृष्ट स्थितिवन्थका स्वामी कौन हैं? जो मिथ्यादृष्टि हैं, साकार जागृत श्रृतोषयोगसे उपयुक्त है, उत्कृष्ट स्थितिवन्थक साथ उत्कृष्टस्थितिवन्थक योग्य संहेश परिणामवाला हैं या ईपत् मध्यम परिणामवाला हैं ऐसा कोई एक नारकी सात कर्मीके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी हैं। आयुक्तमेंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन हैं ?जो सम्यग्दृष्टि हैं या मिथ्यादृष्टि हैं, साकार और जागृत उपयोगवाला होकर भी विश्वद्ध परिणामवाला है और उत्कृष्ट ख्रावाधाक साथ उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कर रहा है ऐसा कोई एक नारकी आयुक्तमेंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार सातों पृथिवियोंमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सातवा पृथिवीमें मिथ्यादृष्टि तत्व्रायोग्य विश्वद्ध

१. गो० क०, गा० १३४।

- ४५. तिग्कितेमु सत्तरणं कम्पाणं त्रोयं। त्रायुगम्स विच्छादिहिम्स तप्पाञ्रोग-मंकिलिहम्स । एवं पंचिदियितिग्कित्व ३ । पंचिदियितिग्कित्वअपज्ञत्तमेमु सत्तरणं कम्पाणं उक्क ० हिदि ० कम्स ? अरुणदग्म्स मिएणम्स मागाग्नागाग्मुदोवजुत्तम्स तप्पाञ्रोग्गउक्किम्सियाण् हिदीण् उक्कम्मण् हिदिसंकिलेसे वहभाणम्म । आयुगस्स उक्क ० हिदि ० कम्स० ? अरुणद ० सिएणग्म वा असरिणम्स वा सागाग्नागारमुदो-वजुद्दस्स तप्पाञ्रोग्गविमुद्धम्स उक्क ० आवाधाण् उक्किम्सण् हिदिवंधे वहमाणस्स ।
- ४६. मणुस०४-पंचिटिय०२-तस० २-पंचमण० पंचर्वाच०-'कायजोाग-श्रोगोलि-यका० कोधादि०४-मदि०--मुद०--विभंग०-ऋसंज०--चक्क्टुदं०--श्रचक्खुदं०--भवसि०-ऋभवसि०-मिच्छादिद्दि-सरिण-श्राहाग्ग ति श्रोधभंगो । णर्वार संजभविरहिदाणं तप्पाश्रोग्गविमुद्धो ति ण भाणिद्व्यं । श्रागुगम्स मणुमश्रपज्ञ०-पंचिटिय-तसश्रप-

परिणामवाला नारकी जीव श्राय कर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्थका स्वामी होता है।

्विश्यार्थ- -नरकमें ब्राबुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पूर्वकोटि प्रमाण होता है। तथा प्रारम्भके छह नरकोंमें सम्यादिष्ट और मिथ्यादिष्ट दोनों प्रकारके नारिकयोंके यह स्थिति- वन्ध सम्भव है किन्तु सातवें नरकमें यह स्थितिवन्ध भिथ्यादिष्टिके ही होता है। यह उक्ष कथनका तात्पर्य है। श्रेप कथन सुगम है।

87. तिर्यञ्जोमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीक कथन श्रोधके समान है। श्रायु कमेंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि तत्वायोग्य संक्लेश परिणामवाला तिर्यञ्ज होता है। इसी प्रकार पञ्जेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिक उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी होते हैं। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंमें सात कमों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो संबी है, साकार जागृत श्रृतोषयोगसे उपयुक्त है, तत्वायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्धके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य संकृश्यिरणामवाला है ऐसा कोई एक पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त जीव सात कमों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी हो। श्रायक्रमेंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन है? जो सबी है, या असंबी है, साकार जागृत श्रृतोषयोगसे उपयुक्त है, तत्वायोग्य विश्वज्ज परिणामवाला है श्रीर उत्कृष्ट श्रावाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त जीव श्रायुक्तमेंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धक स्वामी है।

्यंश्वा र नमंत्री या अनंत्री दोनों प्रकारके पश्चेन्द्रिय तिर्यश्च अवयीत जीव उनके योग्य पूर्वकोटि प्रमाण उन्क्रष्ट आयुका वन्ध करते हैं इमुलिये आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थिति-वन्धका स्वामी दोनोंको वतलाया है। शेष कथन सुगम है।

४६. मनुष्य चतुष्क. पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, ग्रोद्यारिक काययोगी, क्रोधादि चार कवायवाले, मन्यद्यानी, श्रुताद्यानी, विभङ्ग-क्षानी, ग्रम्यत, चचुदर्शनी, ग्रचचुदर्शनी, भव्यस्मिद्धिक, ग्रभव्यस्मिद्धिक, मिथ्यादृष्टि, संबो ग्रोर ग्राहारक जोवोंके सव कर्मों के उत्कृष्ट स्थितवन्थके स्वामित्वका कथन ग्रोधके समान करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें जो मार्गणाएँ संयम रहित हैं उनमें तन्वायोग्य विशुद्ध परिणामवाला जीव ग्रायु कर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्थका स्वामी होता है यह नहीं कहना चाहिये। तथा मनुष्य अपयीत, पञ्चेन्द्रिय ग्रपर्यात ग्रोर त्रस ग्रपर्यात मार्गणाग्रोमें जत्ता । पंचिदियतिस्वित्वश्रपजनभंगो ।

४७. देवाएं िएन्यभंगो यात्र सहस्मार्गा । आएद यात्र उत्राम्भगेवज्ञा नि सत्त्तरणं कम्माणं उनकः हिद्धिः कम्म ? अएएएटः विच्छादिद्धिम्म मागारजागारः तप्पात्रोग्गमंकिलिहस्स । आयुः देवभंगो । अएदिस जात्र सव्वहः नि सत्तरणं कम्माणं उनकः हिद्धिः कम्म ? अएएएटग्मे तप्पायोग्गमंकिलिहम्म । आयुः [ उनकः हिद्धिः कम्मः । अएएएटः ] तप्पायोग्गविमुद्धम्मः उनकः वृह्माः ।

त्रागुकर्मके उल्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यव्च त्रपर्यापके समान जानना चाहिये।

निशंपार्व -पहले ग्रोध प्ररूपणामें ग्राय कर्मके उत्क्रप्ट स्थित वन्धके स्वामीका कथन करने समय यह कह आये हैं कि जो संबी हैं, सम्यग्दिष्ट या मिथ्यादिष्ट हैं, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत श्र तोपयोगमं उपयक्त है, तत्त्रायोग्य विशृद्ध परिणामवाला या तत्वायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और उत्कृष्ट ग्रावाधासे यक्त होकर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है ऐसा मनुष्य या पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चयोनिवाला जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थिति-वरधका स्वामी होता है। सो यह कथन अविकल रूपसे यहाँ कही गई सभी मार्गणाओं में घटित होता है क्या यह एक प्रश्न है जिसका समाधान करते हुए यहाँ मुलमें कहा गया है कि जो मार्गणाएँ संयम रहित हैं उनमें यह कथन अधिकलुरूपरे घटित नहीं होता, क्योंकि संयम रहित मार्गणात्रोंमें त्रायुकर्मका तेतीस सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विद्युद्ध परिणामवालेके न होकर तत्वायांग्य संक्लेशपरिणामवालेके ही होता है। वे मार्गणाएँ ये हैं —मन्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभंगज्ञानी, श्रसंयत, श्रमव्य और मिथ्यादिष्ट । ऐसा नियम है कि मनुष्याय, देवाय श्रोर तिर्यञ्चायके सिवा शेप रहा ११७ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध उत्क्रप्ट संक्लेश परिणामवालीके या तत्त्रायोग्य ईपत् मध्यम परिणामवालीके ही होता है । इस नियमके त्रानुसार नरकायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशुद्ध परिणामवालेके नहीं हो सकता ग्रीर इन मार्गणाग्रोंमें ग्रायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नरकायुका ही होता है, क्योंकि इन मार्गलाओं में संयमकी प्राप्ति सम्भव न होने से देवायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नहीं हो सकता। इसीलिये इन मार्गणात्रींका चारण करनेके लिये मुलमे उक्त कथन किया है। शेष कथन सुगम है। किन्तु मनुष्य अपर्याप्त जीव भी संशी ही होते है, इसलिये इनमें आयु कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्थामीका कथन करते समय त्रसंक्री विशेषण नहीं लगाना चाहिये।

८७. देवोंमें सहस्वार कल्पनक आठों कर्माके उन्छए स्थितिवन्धका स्वामी नारिकयोंके समान है। यानत कल्पसे लेकर उपरिम प्रैवेयकतकके देवोंमें सात कर्मोंके उन्छए स्थितिवन्धका स्वामी कीन है? मिथ्यादिए साकार जागृत थ्रातेपयोगमें उपयुक्त और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला कोई भी देव सात कर्मोंके उन्छए स्थितिवन्धका स्वामी है। यहाँ आयुकर्मके उन्छए स्थितिवन्धके स्वामीका कथन सामान्य देवोंके समान है। अनुदिशमें लेकर सर्वार्थिसिद्धितकके देवोंमें सात कर्मोंके उन्छए स्थितिवन्धका स्वामी कीन है? तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर देव सात कर्मोंके उन्छए स्थितिवन्धका स्वामी है। आयुकर्मके उन्छए स्थितवन्धका स्वामी कौन है? जो साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, तत्प्रायोग्य विगुद्ध परिणामवाला है और उन्छए आवाधाके साथ उन्छए स्थितिवन्धक कर रहा है ऐसा अन्यतर देव आयुकर्मके उन्छए स्थितवन्धका स्वामी है।

४८. एइंदिएसु सत्तराएं कम्पाएं उक्क बिद्धि कम्स ? अराणद्र व्याद्रस्स सब्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तमस्य सागारजागार विष्योगसंकितिहस्स । आयु उक्क हिद्धि कम्स ? अराणद् विषयाद्र सुद्धि पज्जत्ता-पज्जत्त-वीइंदि विषयाद्र सुद्धि पज्जत्तापज्जत्त-सब्बुद्धिव विषयाद्र सुद्धि पज्जत्ता-पज्जत्त-वीइंदि विषयाद्र सुद्धि पज्जत्तापज्जत्त । एवि पज्जत्तए पञ्जत्तगहरां काद्यं । अपज्जत्तर अपज्जत्तरहां काद्यं ।

४६. त्रोगालियका० सत्तराएं कम्पाएं त्रोघं। एवरि दुगिद्यम्स। त्रायु०त्रोघं। त्रोगालियिमस्से सत्तराएं कम्पाएं उक्क० द्विदि० कम्स० ? त्रार्एएद० दुगिद्यस्स भिच्छादिद्विस्स सरिएएम्स तप्पात्रोगगसंकिले० से काले सरीग्पज्ञत्ती गाहिदि ति तप्पात्रोगग० उक्क० संकिलेसे वृद्धारागम्स । त्रायु० उक्क० द्विदि० कम्स ?

विशंपार्थ—यहाँ देवों में आठों कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्थके स्वामीका कथन करते समय तीन विभाग कर दिये हैं—पहला सहन्त्रार स्वर्ग तकका, दूसरा नी ग्रेंवेयकतकका ग्रीर तीसरा सर्वार्थिसिद्धि तकका। नो ग्रेंवेयक तक मिथ्यादिष्ट ग्रीर सम्यग्दिष्ट दोनों होते हें तथा सहन्त्रार कल्पतक सात कमोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध ग्रीवके समान वन जाता है, इसलिए ये विभाग किये गये हैं। वाकीकी सव विशेषताएँ ग्राठों कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध ग्राद्धक्ते देखकर समक्ष लेनी चाहिए।

४८. एकेन्द्रियोमं सात कर्मोंक उत्कृष्ट स्थितिवन्धका म्वामी कीन है ? जो वादर है, सव पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य संक्लेश-परिणामवाला है ऐसा अन्यतर एकेन्द्रिय जीव सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। आयुक्रमेंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय जीव आयुक्तमेंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय वादर और सुद्दम तथा इनके पर्याप्त और आपर्याप्त तथा झीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त और अपर्याप्त सव पृथिवीकायिक, सव जलकायिक, सव अप्रकायिक, सव वायुकायिक, सव वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा निगाद जीवोंके और इनके वादर और सुक्ष्म तथा पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिये। इतनी विदोषता है कि पर्याप्तकोंका कथन करते समय 'पर्याप्त' पदका ग्रहण करना चाहिए।

विशेषार्थ — एकेन्द्रियादि इन मार्गणाय्रोंमें सब कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध व्यक्षक्छेद पहले कह त्राये हैं। उसे ध्यानमें रखकर यहाँ उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका विचार कर लेना चाहिये। यहाँ केवल इतना हो बतलाया गया है कि विविद्यत मार्गणामें किस योग्यता के होनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता हैं।

४२. श्रीदारिकाययोगमें सात कमंके उत्क्षप्ट स्थितिवन्धके स्वामीका कथन श्रोधवे समान है। इतनी विशेषता है कि यह दो गतिके जीवोंके होता है। श्रायुकर्मके उत्क्षा स्थितिवन्धका स्वामी श्रोधके समान है। श्रोदारिक मिश्रकाययोगमें सात कमोंके उत्क्षा स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? जो मिथ्यादिष्ट है, संशी है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम वाला है, तद्मनन्तर समयमें शरीर पर्यापिको प्राप्त होनेवाला है श्रीर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशस्प परिणामोंसे युक्क है ऐसा श्रन्थतर दो गतिका जीव सात कमोंके उत्कृष्ट स्थिति

अष्णद् तपाओग्गविमुद्ध उनकः । वेउव्वियः सन्तर्णं कम्माणं उनकः द्विदि कम्स ? अर्ण्यद्गः देवम्स वा ऐर्ड्यम्स उनकम्समंकितिहः । आयुः उनकः द्विदि कम्स ? अर्ण्यद्गः सम्मादिद्वः मिन्छादिद्वः तप्पाओग्गविमुद्धम्स । वेउव्वियमिः सन्तर्णं कम्माणं उनकः द्विदः कम्स ? अर्ण्यदः देवम्स वा ऐर्ड्यस्स वा मिन्छादिद्विम्स से कालं सरीम्पजन्ती गाद्विद्वः ति । आद्वारकाः सन्तर्णं कम्माणं उनकः द्विदः कम्स ? अर्ण्यदः पभन्तमंत्रदम्स तप्पाओग्गसंकितिः हम्स । आयुः [ उनकः द्विदः कम्स ? अर्ण्यदः ] तप्पाओग्गविमुद्धम्म । एत्रं आद्वारमिः। एवर्षः से कालं पजन्ती गाद्विदः नि भाण्यदः । कम्मडः सन्तर्णं कम्माणं उनकः द्विद्वः कम्म ? अर्ण्यदः चर्गदियम्स पंचिद्वियस्स सर्ण्यम्म मिन्छा-दिद्विम्स सागारजागार-तप्पाओग्ग-उनकम्ससंकित्वहस्स ।

५०, इत्थि० पुरिस० सत्ताएणं कम्पाएां उक्क० हिटि० कम्स ? निगदियम्स संकिलिद्धस्य भिच्छाटिद्धिः सागारजागारः उक्कःसंकिः। आयुः श्रोघं।एवं एावुं-सगवेदे । अवगढवे सत्तर्गां कम्मा उक्क इद्विट कम्स ? अएएड उवसम-बन्धका स्वामी है। ब्रायकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? तत्रायोग्य उत्कृष्ट विशक्तिसं यक्त श्रन्यतर जीव श्रायकर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। वैकियिककाय-योगमें सात कमींके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्लेशरूप परिणामींस युक्त ग्रन्यतर देव या नारकी जीव सात कर्मांके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । ग्रायकर्मके उत्क्रप्र स्थितिवन्धका स्वामी कान है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला ऋत्यतर सम्यग्दप्रि या मिथ्याद्वष्टि वैक्रियिककाययोगी जीव श्राय कर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। वैकिथिकमिश्रकाययोगमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन हैं ? जो देव या नारकी अनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा ऐसा अन्यतर वैक्रियिकमिश्रकाय-योगी जीव सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। ब्राहारक काययोगमें सात कमिक उत्क्रप्र स्थितिवन्धका स्वामी कीन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर प्रमत्त-संयत जीव सात कमेंकि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रायु कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला अन्यतर प्रमत्तसंयत जीव आयुकर्मके उत्क्रप्र स्थितवन्धका स्वामी है। ब्राहारकिमश्रकाययोगमें इसी प्रकार जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि तदनन्तर समयमें पर्याप्तिको प्राप्त होगा ऐसी स्थितिमें इसके उत्क्रप्त स्वामित्व कहना चाहिये। कार्मणकाययोगमें सात कर्मांके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? जो चार गतिका जीव पञ्चेन्द्रिय है, संबी है, मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत तत्वायोग्य उत्क्रप्ट संक्लेश परिणामवाला है। ऐसा अन्यतर कार्मण काययोगी जीव सात कर्मीके उत्क्रप्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।

५० स्त्रीवेदवाले श्रोर पुरुपवेदवाले जीवोंमें सात कर्मोंके उत्ह्राष्ट्र स्थितिवन्धका स्वामी कीन है? जो तीन गतिका जीव संक्लिए पिरणामवाला है, मिथ्यादिए है श्रोर साकार जागृत उपयोगसे उपयुक्त है वह सात कर्मोंके उत्ह्राए स्थितिवन्धका स्वामी है। श्रागुकर्मके उत्ह्राए स्थितिवन्धका स्वामी श्रोघके समान है। इसी प्रकार नपुंसकवेदमें जानना चाहिये। श्रप्रगतवेदवाले जीवोंमें सात कर्मोंके उत्ह्राए स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? उपशम श्रेणिसे प्रतित होनेवाला जो श्रन्यतर श्रनिवृत्ति उपशमक जीव तदनन्तर समयमें सवेदी होगा

गस्स परिवद्माणस्स त्र्याणयदिस्य से काले सर्वदो होहिदि त्ति चरिमे उक्क॰ हिदिवंधे वद्गमाणस्य ।

- ५१. त्राभि०-मृद् ०-त्रोधि० सत्त्राणं कम्माणं उत्तक० द्विद् ि कम्स ? त्राण्णं चदुगिद्यम्स त्रासंजदमं० भिच्छत्ताभिमृहस्स चिर्मि उत्तकम्सण् द्विद्वियं वट्ट-माणम्स । त्रायु० उत्तक० द्विद् कस्स ? पमत्तसंज्ञ० तप्पात्रोग्गिवमृद्धस्स । एवं त्रोधिदं ०-सम्मादि ०-वेदगसं० । मणपज्जव० सत्तर्ण्णं कम्माणं उत्तक० द्विद् ० पमत्तमं जन्मत्राणं ज्याये । त्राप्योग्गसंकि तिद्वस्म त्राप्योगमसंकि तिद्वस्म त्राप्योगमसंकि तिद्वस्म त्राप्योगमसंकि तिद्वस्म त्राप्योगमसंकि तिद्वस्म त्राप्योगमसंकि तिद्वस्म त्राप्यायु० त्रोधिमंगो । एवं संजदा-सामाइ०-छेदोव० । एवरि भिच्छत्ताभिमृहस्स ।
- ५२. परिहार० सत्ताएएं कम्माएं उक्क० द्विदि० पमत्तसंजदम्स सामाइय-च्छेदोवद्वावर्णाभिमुहस्स । त्रायु० पमत्तसंजदस्स तप्पात्रोग्गविसुद्धस्म । सुद्रुमसंप० इस प्रकार जो ब्रन्तिम उन्छए स्थितिबन्धमें ब्रवस्थित है ऐसा ब्रपगतवेदी जीव मात कमीं के उन्छए स्थितिबन्धका स्वामी है।

िर्णपार्थ —नारकी नपुंसक होते हैं छातः यहां स्त्रीवेद छोर पुरुपवेदमें सात कमींके उक्ष्यप्र स्थितिवन्धका स्वामित्व नरक गतिके सिवा छन्य तीन गतियोंके जीवोंके कहना चाहिए। नपुंसकवेदकी छपेचा देवगतिके स्थानमें नरकगतिका ब्रहण करना चाहिए, क्योंकि देव नपुंसक नहीं होते। शेप कथन सुगम हैं।

४१. श्राभिनियोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें सात कमाँके उन्कृष्ट स्थितियन्धका स्यामी कीन है? जो श्रम्यतर चतुर्गितका श्रमंयतसम्यग्दिए जीव मिथ्यात्वके श्रिभिष्ठ हैं और श्रन्तिम उन्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी है। श्रायुकर्मके उन्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी है। श्रायुकर्मके उन्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दिए श्रीर वेदकसम्यग्दिए जीवोंके जानना चाहिए। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कमोंके उन्कृष्ट स्थितयन्धका स्वामी कीन है? जो प्रमन्तमंयत जीव तन्त्रायोग्य सक्तंश्रपिरणामवाला है, श्रसंयमके श्रीभुख है श्रीर श्रन्तिम उन्कृष्ट स्थितवन्धमं श्रवस्थित है वह मनःपर्ययज्ञानी जीव सात कमोंके उन्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। श्रायुकर्मके उन्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी श्रविध्वानीके समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत श्रीर छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयत जीवोंके कथन करना चाहिये। इननी विशेषता है कि इनमें मिथ्यात्वके श्रीभुख हुए जीवके सात कमोंके उन्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामीन्त्र कहना चाहिये।

विशेषार्थ — सात कर्माका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संक्लेशपरिणाममें होता है इसलिये उक्त मार्गणात्रोंमें जिस मार्गणासे जहां के लिये पतन सम्भव है उसके सन्मुख हुए जीवके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामित्व कहा है। पर इन मार्गणात्रोंमें त्रायुक्तर्मका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशुद्ध परिणामोंसे होता है, इसलिये उत्कृष्ट क्रायुवन्धके योग्य जहां विशुद्ध परिणाम सम्भव हैं उसे ध्यानमें रख कर सब मार्गणात्रोंमें त्रायुक्तर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कहा है।

४२. परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंमें सात कर्मोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कीन है ? जो प्रमत्तसंयत जीव सामायिक ग्रौर छेदोपस्थापना संयमके ग्रिभिमुल है वह परिहारिवशुद्धि संयत सात कर्मोके उत्कृष्टस्थितिवन्धका स्वामी है। ग्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? जो प्रमत्तसयत जीव तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिएामवाला है वह परिहारिवशुद्धि- ह्रएणं कम्भाणं उक्क० द्विदि० उवसामगस्य । संजदासंजद० सत्तरणं कम्माणं उक्क० द्विदि० द्गिटयस्य मिच्छत्ताभिमुहस्स । त्रायु० तप्पात्रोग्गविमुद्धस्य ।

- ५३. किएलाए सत्तएएं कम्भारां उक्क० द्विदि० कम्म ? तिरिक्खस्स सिएलम्स भिच्छादिद्विम्म सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जतगद्ग्म सागाग्जागाग् उक्कम्स-संकिलिद्वम्म । आयु० उक्क० द्विदि० तिर्क्थियम्म वा मिल्लम्स वा मिल्लम्स वा मिल्लम्स पज्जत्तम्स तपाओगगर्यकिलिद्वम्म । गील-काऊएं सत्तएएं कम्भारां उक्क० द्विदि० कम्म० ? अएल० गेग्डगम्म । आयु० किएलभंगो । तेउले० सत्तएएं कम्भारां उक्क० द्विदि० कम्स ? अएल० सोधम्भीसाएंतदेवम्स । आयु० ओधिभंगो । पम्भाए सत्तएएं कम्भारां उक्क० द्विदि० कम्स ? अएल० सहम्सारंतम्म भिच्छादिद्वि० । आयु० तेउले०भंगो । मुक्काए सत्तरएं क० उक्क० द्विदि० कम्म ? अएल० आल्द०—देवस्स भिच्छादिद्विम्स तपाओगगसंकिलिद्वम्स । आयु० पम्नम्म० ।
- ५४. खडगस॰ सत्तरणं क॰ उक्क॰ द्विदि॰ कम्स ? आरणः चदुगिद्यम्स असंजदसम्भादिद्विम्स तप्पाओग्गसंकिलिद्वम्स । आयुः पमत्तसंजः । उपसमसम्मा॰ संयत जीव आयुकर्मके उत्कृष्ट म्थितिवन्धका स्वामी है । सृक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंमें छह कर्माके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी उपशामक होता है । संयतासंयतोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी मिथ्यात्वके अभिमुख हुआ दो गतिका जीव होता है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी तत्वायोग्य विशुद्ध परिणामवाला संयतासंयत जीव होता है ।
- ५३. कप्लालेप्यामें सात कमींके उत्क्रष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? तिर्यंचगतिका जीव संबी है, मिथ्यादृष्टि है, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत उपयोगसं उपयुक्त है और उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है वह सात कमींके उत्कृष्ट स्थिति बन्धका स्वामी है। श्रायकर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? जो तिर्यंच या मनुष्य संज्ञी है. पर्याप्त है और तत्वायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह ब्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थित-बन्धका स्वामी है। नील श्रीर कापीनलेश्यामें सात कमेंके उत्क्रप्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैं ? कोई एक नारकी सात कर्माके उत्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी है। त्रायकर्मके उत्क्रप्ट स्थितिबन्धका स्वामी कृष्णुलेश्याके समान है। पीतलेश्यामें सात कर्मीके उत्क्रप्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन हैं ? कोइ एक सौधर्म श्रौर ऐशान कल्पतकका देव सात कर्मीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। ग्रायकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी अविधिज्ञानीके समान है। पद्मलेश्यामें सात कर्माके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का स्वामी कीन है ? ग्रन्यतर सहस्वार कल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव सात कर्माके उत्कृष्ट स्थितवन्थका स्वामी है। श्रायकर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी पीतलेश्याके समान है। शक्त जेश्यामें सात कर्मांके उत्क्रप्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रानत कल्पका मिथ्यद्दष्टि और तत्वायोग्य संक्लेश परिणामवाला देव सात कर्माके उत्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी है। तथा प्रमत्तसंयत जीव श्रायुक्तमंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है।
- ५४. ज्ञायिकसम्यग्दष्टियोंमें सात कर्मोके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? जो ग्रन्यतर चार गतिका जीव श्रसंयतसम्यग्दष्टि है श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह सात कमोके उन्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी

सत्तरणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? अएण० असंजदसम्मा० तप्पात्रोग्ग-उक्कस्ससंकिलिइस्स भिच्छत्ताभिम्रहस्स । सासणे सत्तरणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? अएण० चदुगदियस्स सञ्चसंकिलिइस्स भिच्छत्ताभिम्रहस्स । आयु० उक्क० द्विदि० कस्स ? अएणद० मणुसस्स तप्पात्रोग्गविम्रद्धस्स । सम्मामि० सत्तरणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएणद० चदुगदियस्स उक्कस्ससंकिलिइस्स मिच्छत्ताभिमुहस्स ।

४४. असिएए० सत्तरणं कम्माणं उक्क० द्विदि० कस्स ? अएएाद० पंचि-दियपज्जत्तस्स सव्वसंकिलद्वस्स । आयु० उक्क० द्विदि० कस्स ? तप्पाओग्गसंकिलि-इस्स । अएएहार० कम्मइगभंगो । एवं उक्कस्ससामित्तं समत्तं ।

४६. जहराणागे पगदं । दुविधो िणदेसो — त्रोघेण त्रादेसेण य । तत्थ त्रोघेण छएणं कम्माणं जहराणञ्जो द्विदिवंधो कस्स होदि ? त्रारणदरस्स खवगस्स सुहुमसं-पराइगस्स चिरिमे द्विदिवंधे वट्टमाणस्स । मोह० जह० द्विदि० कस्स ? त्रारणद०

कौन है ? प्रमत्तसंयत जोव आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । उपराम सम्यग्दिए-योंमें सात कमेंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर असंयतसम्यग्दिए-तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है और मिध्यात्वके अभिमुख है वह सात कमेंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सासादन सम्यग्दिएयोंमें सात कमेंके उत्कृष्टस्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका जीव सबसे अधिक संक्लेश परिणामवाला है और मिध्यात्वके अभिमुख है वह सात कमेंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । आयुक्मेके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर मनुष्य तत्प्रायोग्य विद्युद्ध परिणामवाला है वह आयुक्मेके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सम्यग्मिध्यादिष्योंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर चार गतिका जीव उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम-वाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है वह सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है ।

४४. असंक्षियोंमें सात कर्मोंके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर पञ्चेन्द्रिय जीव पर्यात है जो अन्यतर पञ्चेन्द्रिय जीव पर्यात है जो सबसे अधिक संक्लेश परिणामवाला है वह सात कर्मोंके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी है। आयुकर्मके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो तत्थायोग्य संक्लेश परिणामवाला असंक्षी जीव है वह आयुकर्मके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी है। अनाहारकोंमें सब कथन कार्मण काययोगियोंके समान है।

विशेषार्थ— श्रसंक्षी जीव मरकर भवनवासी श्रीर व्यन्तर देव भी होते हैं श्रीर प्रथम नरकमें भी जाते हैं। यहां श्रसंक्षियोंके श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितवन्ध उत्कृष्ट संक्लेशक्ष्प परिणामोंसे ही कराया है। इससे विदित होता है कि श्रसंक्षियोंके देवायुकी श्रपेत्ता नरकायुका स्थितवन्ध श्रिक होता है।

## इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ।

५६. अब जघन्य स्वामीका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपेत्ता छह कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो श्रन्यतर सुक्ष्मसाम्परायिक त्रपक जीव श्रन्तिम स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह छह कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो श्रन्यतर असिबृत्ति क्षपक जीव श्रन्तिम जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? जो श्रन्यतर असिबृत्ति क्षपक जीव श्रन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह मोहनीयके जघन्य

खनगत्राणियहिम्स चिरमे जह वह्माणम्स । त्रायु जह हिर्दि कम्स ? त्रणाद वितिष्वस्य वा मणुस्सम्स वा एइंदि वेइंदि वेइंदि वेदंदि चर्गिदि पंचिदियम्स वा मणुस्सम्स वा एइंदि वेदंदि वेदंदि चर्गिदि पंचिदियम्स वा मण्णि व्यासिण्ण वाद्र सुद्र पज्ञत्तम्स वा त्रपामार नामार नामार नामार नामार नामार नामार नामार कामार कि एवं मणुम २३-पंचिदिय-तम २२-पंचमण ५ पंचविच - काय नामि - त्रोपाम । एवं मणुम २३-पंचिदिय - तम २२-पंचमण ५ पंचविच - काय नामि - त्रापाम । एवं मणुम २३-पंचिदिय - तम २२-पंचमण ५ पंचविच - काय नामि - त्रापाम । एवं मणुम २३-पंचिदिय - तम मणि । त्रापाण - त्रापाण - त्रापाण - त्रापाण - त्रापाण - त्रापाण - विव । एवि त्रापाण - त्याण - त्रापाण - त्रापाण - त्रापाण - त्रापाण - त्रापाण - त्रापाण -

स्थितिवन्धका स्वामी है। त्रायुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? जो ऋन्यतर तिर्यंच, मनुष्य, एकेन्ट्रिय, हीन्ट्रिय, बीन्ट्रिय, चत्रिन्ट्रिय, पञ्चेन्ट्रिय, सङ्गी, श्रमंश्ली, बादर सङ्ग, पर्याप्त और अपर्याप्त जो भी हो, साकार जागृत है, तत्वायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और जघन्य ऋवाधाके साथ जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह ऋाय-कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रस-द्विक, पाँच मनायोगी, पाँच वचनयोगी, काययोगी, श्रीदारिककाययोगी, श्रपगतचेदी, लोभकपायी, ग्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी, ग्रुवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, चक्षदर्शनी, श्रचक्षदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, श्रक्कलेश्यावाले, भव्यसिद्धिक, सम्यग्दिष्ट, ज्ञायिक सम्यग्दप्ति, संबी और ग्राहारक जीवोंके जानना चाहिये। किन्तु ग्रायके सम्वन्धमें कछ विरोपता है। यथा—अपगतवेदी जीवके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता। आभिनि-वोधिकञ्चानीः श्रुतञ्चानी, श्रवधिञ्चानी, श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दष्टि श्रीर ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें श्राय कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव या नारकी जो तत्त्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और जघन्य श्रावाधाके साथ जघन्य स्थितिका बन्ध कर रद्दा है यह आयके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। मनःपर्ययज्ञानी और संयत जीवोंमें त्रायु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामो कौन है ? त्रान्यतर प्रमत्तसंयत जीव जी तत्वायाग्य संक्लेश परिणामवाला है वह त्राय कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। शुक्ललेश्यामें त्रायु कर्मके जबन्य स्थितियन्थका स्वामी कीन है ? त्रन्यतर देव जो मिथ्या-दृष्टि है, तत्त्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और जघन्य आवाधांक साथ जघन्य स्थितिका वन्ध कर रहा है वह आयु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। शेप मार्गणाओं में आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी ग्रोघके समान है।

विशेपार्थ—यहाँ श्रोघसे श्राठों कमोंके जघन्य स्थितवन्धके स्वामीका विचार किया गया है। सात कमोंका जघन्य स्थितिवन्ध चपक श्रेणिमें जहाँ जिस कर्मकी बन्धव्युच्छित्ति ५७. त्रादेसेण णिरयगईए ऐरइएसु उक्क कम्म० हिदि० कस्स ? अपणद० असिएणपंचिदि० सागारजागा० सन्वितिसुद्धस्स पढम-विदियस० वद्दमाण० । त्रायु० जह० हिदि० कस्स ? अएण० मिच्छादि० तपाओ० जह० सं० जह० आवा० जह०हिदि० वद्द० । एवं पढमाए मणुसअपज्जत्त-देवा-भवण०-वाणवें० । विदियाए याव सत्तमाए सत्तएणं कम्माणं जह० हिदि० कस्स ? अएण० असं-जद० सन्वितिसुद्धस्स । आयु० पढमपुढविभंगो । एवं जोदिसिय याव सन्वह त्ति । एविर अणुद्धिस याव सन्वद्द त्ति आयुग० सम्मादिहि० ।

होती है वहाँ होता है। इस हिसाब से छह कर्मोंका जयन्य स्थितिबन्ध ल्यक स्क्ष्मसाम्परायके अनितम समयमें प्राप्त होता है और मोहनीयका ल्यक श्रनिवृत्तिकरणमें, कर्मे कि स्क्ष्म साम्परायमें मोहनीय कर्मका बन्ध नहीं होता। तथा श्रायु कर्मका जयन्य स्थितिबन्ध सब प्रकारके मनुष्य और तिर्यचोंके होता है, कर्मोंकि इन सबके श्रासंत्तेपाद्धाकाल प्रमाण श्रायुक्तमंके बन्ध होनेमें कोई वाधा नहीं श्राती। यहाँ श्रन्य वे मार्गणाएँ गिनाई हैं जिनमें ज्यक श्रेणीकी प्राप्ति सम्भव होनेसे यह श्रोध प्ररूपणा वन जाती है। मात्र इन सब मार्गणाओंमें श्रोधके समान श्रायुक्तमंका जधन्य स्थितिबन्ध नहीं प्राप्त होता, कर्मों कि इनमेंसे श्रामिनिबोधिक श्रादि कुछ ऐसी मार्गणाएँ हैं जिनमें मिथ्यात्वकी प्राप्ति सम्भव नहीं श्रोर श्रक्त लेश्यामें मिथ्यात्वकी प्राप्ति भी हो गई तो वहाँ परिणामोंकी इतनी उच्चलता रहती है जिससे वहाँ श्रायुक्ता श्रासंद्रेणाद्धा काल प्रमाण वन्ध नहीं होता। यही कारण है कि इन मार्गणाओंमें श्रायु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी क्रीन है इस वातका श्रलगसे निर्देश किया है।

'७० श्रादेशसे नरकगितमें नारिकयों में सात कमोंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर जो श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रियचर जीव साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध हे श्रीर प्रथम द्वितीय समयमें स्थित है वह सात कमोंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर जो मिथ्यादृष्टि तत्वायोग्य जघन्य संक्रेश परिणामवाला है श्रीर जघन्य श्रावाधाके साथ जघन्य स्थितिका बन्ध कर रहा है वह श्रायु कर्मके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है। इसी प्रकार प्रथम पृथिवीमें, मनुष्य श्रपर्यात सामान्य देव, भवनवासी श्रीर व्यन्तर देवोंमें जानना चाहिये। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारिकयोंमें सात कमोंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रसंयतसम्यन्दृष्टि सर्व विशुद्ध परिणामवाला जीव सात कमोंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है। श्रायु कर्मके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी पहली पृथिवीके समान है। इसी प्रकार ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंके जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि श्रनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यग्दृष्टि जीव श्रायु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ — नरकमें श्रसंक्षी जीव भी मरकर उत्पन्न होता है और उसके श्रपर्याप्त श्रवस्थामें असंक्षीके योग्य स्थितवन्ध होता है। इसीसे सामान्यसे नरकमें श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रियचर जीवको सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहा है। प्रथम नरक, देच, भवनवासी श्रीर व्यन्तर देव इन मार्गणाश्रोंमें भी श्रसंक्षी जीव मरकर उत्पन्न होता है, इसलिये यहाँ सामान्य नरकके समान प्ररूपणा की है। द्वितीयादि नरकोंमें मिध्यादिष्टिकी श्रपेचा सम्यग्दिष्टिके सात कर्मोका स्थितिबन्ध न्यून होता है। शेष रहे देवोंमें भी ऐसा ही जानना

५८. तिरिक्लेसु सत्तरणां कम्माणं जह० हिदि० कस्स ? अग्ण० वाद्र-एईदि० पज्जत्त० सव्विवसुद्धस्स जह० हिदि० वृह्मा० । आयु० ओषं । एवं सव्व-एइदि०-सव्वपंचकाय-ओरालियमि०-कम्मइग०-मिद्०-सुद्०-असंज०-किएण०-णील०-काड०-अन्भवसि०-मिच्छादि०-असिएण-अणाहारग ति ।

५६. पंचिदियितिरिक्ख०३ सत्तरणां क० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० असिरिएएस्स सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागारजागारसन्विवसुद्धस्स जह० द्विदि० वद्दमाणयस्स । आयुगस्स जह० द्विदि० कस्स ? अएण० सिरिएएस्स वा असिरिएएस्स वा पज्जत्तस्स वा अपज्जत्तस्स वा सागारजागार-तप्पाओग्गसंकिलि० जह० द्विदि० वद्दमाणयस्स । एवं पंचिदियितिरिक्खअपज्ज०-पंचिदियअपज्जत्ता ति ।

चाहिये, इसिल्ये इन मार्गणात्रोंमें सर्व विद्युद्ध परिणामवाले सम्यग्दिएको सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामो कहा है। त्रजुदिशसे लेकर आगे सब देव सम्यग्दिए ही होते हैं, इसिल्ये वहाँ तो सम्यग्दिए तत्त्रायोग्य संक्लेश परिणामोंके होनेपर आयु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी होता है, पर यहाँ जो अन्य मार्गणाएँ गिनाई है उनमें आयु कर्मके जघन्य स्थितिवन्धको योग्यता मिथ्यादिएके ही पाई जाती है, क्यों कि यहाँ मिथ्यादिएके आयु कर्मके जघन्य स्थितवन्धको योग्यता मिथ्यादिएके हा पाई जाती है, क्यों कि यहाँ मिथ्यादिष्ठके आयु कर्मके जघन्य स्थितवन्धको योग्य संक्षेश परिणाम हो सकते हैं उतने अन्य गुणस्थान-वालेके नहीं।

५८. तिर्यञ्जोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? श्रन्यतर जो वादर एकेन्द्रिय जीव पर्याप्त है, सर्व विशुद्ध है श्रोर जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। ग्रायु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब पाँचों स्थावरकाय, श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणुकाययोगी, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, कृष्णुलेश्यावाले,नीललेश्यावाले, कार्पात लेश्यावाले, श्रभव्यसिद्धिक, मिथ्यादिष्ट, श्रसंबी श्रोर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्थ —ितर्यचों में सात कमींका सबसे कम स्थितिबन्ध बादर एकेन्द्रिय पर्यात जीवोंके होता है। इसीसे यहाँ तिर्यञ्चगितमें सात कमींके जघन्य स्थित बन्धके स्वामीका कथन उनकी मुख्यतासे किया है। यहाँ अन्य जितनी मार्गणाएं गिनाई हैं उनमें प्रायः यह स्थितिबन्ध सम्भव होनेसे उनका कथन ओघ तिर्यचोंके समान करनेका निर्देश किया है। इन सब मार्गणाओं में अायु कर्मका चुल्लक भव प्रहणप्रमाण जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है, इसिलये आयु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामीका कथन ओघके समान किया है।

५९. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रकमें सात कमोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो असंबी जीव सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और जघन्य स्थितिका बन्ध कर रहा है वह सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। आयु कमेंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर संबी या असंबी जीव जो कि पर्याप्त हो या अपर्याप्त हो, साकार जागृत हो, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला हो और अधन्य स्थितिबन्ध कर रहा हो वह आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तके जानना चाहिए।

- ६०. वेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि० सत्ताएणं क० जह० द्विदि० कस्स ? अएण० पज्जत्तस्स सागारजागारसव्यविमुद्धस्स जह० द्विदि० वट्ट० । आयु० जह० द्विदि० कस्स ?अएण० पज्जत्तस्स वा अपज्जत्तस्स वा तप्पाओग्गसंकित्ति० जह० आवा० जह० द्विदि० वट्ट०। एवं तेसिं चेव पज्जत्तापज्जत्ता०। 'तसअपज्जत्ता० वेइंदियअपज्जत्तभंगो।
- ६१. वेषव्ययका० सत्त्राएं कम्माणं जह० द्विदि० कस्स ? अएणद० देवणे-रइगस्स सम्मादिद्वि० सागारजागारसव्यविसुद्धम्स जह० द्विदि० वदृमाणयस्स । आयु० जह० द्विदि० कस्स ? अएणद० देवणेरइगस्स तप्पाओग्गसंकि० मिच्छादि० । एवं वेषव्ययमस्स० । णवि सत्त्राएणं कम्माणं से काले सरीरसज्जत्ती गाहिदित्ति । आहार०-आहारमि० सत्त्राएणं क० जह० द्विदि० कस्स? अएण० पमत्तस्स सागा-रजागारसव्यविसुद्धम्स । आहारमिस्से से काले सरीरपज्जत्ती गाहिदि ति । आयु० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० तप्पाओग्गसंकिलिद्धस्स ।
- ६२. इत्थि०-पुरिस०-णवुंस० सत्तरणं कम्माणं जह० द्विदि० कस्स ? अरण० अणियहिखवगस्स जह० द्विदि० वहमाणयस्स । आयु० ओघं। णर्वार इत्थि०-पुरिस०
- ६०. द्वीन्द्रय, जीन्द्रय और चतुरिन्द्रिय जीवोंमें सात कमोंके ज्ञघन्य स्थितवन्धकां स्वामी कौन है ? जो अन्यतर अपर्याप्त जीव साकार जागृत है, सर्वविगुद्ध है और जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है । आयुक्तमंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है । आयुक्तमंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? जो अन्यतर जीव पर्याप्त है या अपर्याप्त है, तत्थायोग्य संक्रेश परिणामवाला है और जघन्य आवाधाके साथ जघन्य स्थितवन्धक कर रहा है वह आयुक्तमंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार इन तीनोंमें पर्याप्त और अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए । तथा त्रस अपर्याप्तकोंमें द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान भक्त है ।
- ६१. वैकियिककाययोगमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितवन्थका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव और नारकी जीव जो कि सम्यग्दृष्टि है, साकार जागृत है, सर्विवगुद्ध है श्रीर जघन्य स्थितिवन्थक र रहा है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितवन्थका स्वामी है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितवन्थका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव और नारकी जीव जो कि तत्प्रायोग्य संह्रेश परिणामवाला है श्रीर मिथ्यादिष्ट है वह श्रायु कर्मके जघन्य स्थितवन्थका स्वामी है। इसी प्रकार वैकियिकिमिथकाययोगमें जानना चाहिए। इतनी विद्योपता है कि इसमें जो तदनन्तर समयमें श्रीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितवन्थका स्वामी होता है। श्राहारककाययोग श्रीर श्राहारक मिथकाययोगमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितवन्थका स्वामी होता है। श्राहारककाययोग श्रीर श्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है श्रीर सर्वविगुद्ध है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितवन्थका स्वामी है। श्राहारकिमिथ काययोगमें जो तदनन्तर समयमें श्रीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितवन्थका स्वामी है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितवन्थका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तत्प्रायोग्य संक्लेशपरिणामवाला जीव श्रायुकर्मके जघन्य स्थितवन्थका स्वामी है।
- ६२. स्त्रीवेद, पुरुषवेद ग्रौर नपुंसकवेदमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? जो श्रन्यतर श्रनिवृत्तिच्चपक जीव जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है । श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी ग्रोघके समान है ।

१. मूलप्रतौ तसपज्जत्ता० इति पाठः ।

त्रायु॰' सिएएस्स वा त्रसिएएम्स वा [पज्जत्तस्स । एवुंस॰ सिएएस्स वा त्रसिएएस्स वा ] पज्जत्तस्स वा त्रपज्जत्तस्स वा । एवं कोधमाए-माय॰ ।

- ६२. विभंगे सत्त्तरणं कम्माणं जह० द्विदि० कस्स ? त्र्रारण० मणुसस्स संजमाभिमुद्दस्स सागारजागारसव्विवमुद्धस्स जह० द्विदि० वट्टमाणयस्स । त्र्रायु० जह० द्विदि० कस्स ? त्र्रारण० तिरिक्खस्स वा मणुसस्स वा सागारजागार-संकित्ति० जह० त्र्रावा०।
- ६४. सामाइ॰ छेदोव॰ मत्त्रएणं कम्माणं जह॰ द्विदि॰ कस्स ? अएण॰ अिएयदिखवगस्स चरिमजह॰ द्विदि॰ वद्दमा॰ । आयु॰ जह॰ द्विदि॰ पमत्तसंज-दस्स तप्पाओग्गसंकिलि॰ । परिहारे सत्त्रएणं कम्माणं जह॰ द्विदि॰ अप्पमत्त सन्वविसुद्धम्स । आयु॰ जह॰ द्विदि॰ आदारकायजोगिभंगो । सुहुमसंपराइ॰ छएणं कम्माणं ओघं । संजदासंजद॰ सत्तरणं क॰ जह॰ द्विदि॰ कस्स ? अएण॰ मणुसस्स संजमाभिमुहस्स सागारजागारसव्वविसुद्धम्स । आयु॰ दुगदियस्स तप्पाओग्गसंकिलि॰। ६५. तेउले॰ पम्मले॰ सत्तरणं क॰ जह॰ द्विदि॰ कस्स ? अएण॰ अप्पमत्त-
- इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद श्रोर पुरुषवेदमें जो संबी हो, श्रसंबी हो श्रोर पर्याप्त हो वह आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। नपुंसक वेदमें संबी हो, श्रसंबी हो, पर्याप्त हो या श्रपर्याप्त हो वह श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार क्रोध, मान श्रोर माया कपायमें भी जानना चाहिए।
- ६३. विभङ्गशानमें सात कमोंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कौन है? जो ग्रन्यतर मनुष्य संयमके ग्रिभमुख है, साकार जागृत है, सर्वविगुद्ध है ग्रीर जघन्य स्थितियन्ध कर रहा है वह सात कमोंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है। ग्रायुकर्मके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कौन है? जो ग्रन्यतर तिर्यञ्च या मनुष्य साकार है, जागृत है, संक्लेश परिणामवाला है ग्रीर जघन्य ग्रावाधाके साथ जघन्य स्थितियन्ध कर रहा है वह न्नायुक्तर्मके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है।
- ६७. सामायिक श्रीर छुंदोपस्थापना संयममें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कीन है? जो श्रन्यतर श्रनिवृत्तिच्चपक श्रनितम जघन्य स्थितिवन्धका कर रहा है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। श्रायुक्तमंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन है? जो प्रमत्तसंयत जीव तत्र्र्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह श्रायुक्तमंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन है? जो श्रप्रमत्तसंयत जीव सर्वविशुद्ध है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन है? जो श्रप्रमत्तसंयत जीव सर्वविशुद्ध है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। श्रायुक्तमंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी श्राहारक काययोगीके समान है। स्थितवन्धका स्वामी श्रोघके समान है। संयतासंयतोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कोन है? जो श्रन्यतर मनुष्य संयमके श्रिममुख है, साकार जागृत है श्रीर सर्वविशुद्ध है वह सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। श्रायुक्तमंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है। श्रायुक्तमंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है? जो हो गितिका जीव तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह श्रायुक्तमंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है। है
  - ६४. पीतलेश्या श्रीर पद्मलेश्यामें सात कमींके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कीन है ?

१. श्रायु० संकिलिटस्स वा श्रसिएणस्स इति पाठः ।

संजदम्स सागारजागाग्सव्विविमुद्धम्म । अथवा दंसएमोहस्ववगम्म से काले कद-करिएज्जो होहिदि त्ति । आयुगम्स जहः द्विदि॰ कम्स ? अएए०० देवस्स मिच्छा-दिद्विस्स तप्साओग्गसंकिलिङ्कस्स जह० आवाधा० जह० द्विदि वृहमा० ।

६६. वेदगसम्मा॰ सत्तराएं क॰ तेउले॰भंगो । आयु० देवरोग्इयस्स तप्पात्रोगस्स संकिलिद्धस्स । उवसमस॰ द्वरणं क॰ जह॰द्विदि० कस्स ? अरणा॰
मुहुमसंपराइग॰ चरिमे जह॰ द्विदि० वृद्मा॰।मोहणी॰ जह॰ द्विदि० करस ? अरणा॰
अर्णियद्विउवसमस्स चरिमे जह॰ द्विदि० वृद्मा॰ । सासणे सत्तरणं क० जह॰
द्विदि० कस्स ? अरणा॰ चदुगदियस्स सन्वविगुद्धस्स जह० द्विदि० वृद्मा॰ ।
अथवा संजमादो परिवद्माणस्स । आयु० जह० द्विदि० कस्स ? अरणा॰ चदुगदियस्स तपाओग्गसंकिलि॰ जह० द्विदि० वृद्मा॰ । सम्मामिच्छा॰ सत्तरणां क०
जह० द्विदि० कस्स ? अरणा॰ सागारजागारसव्वविगुद्धस्य से काले सम्मनं पिटवज्जदि नि । एवं वंधसामिनं समनं ।

जो श्रन्यतर श्रप्रमत्तस्यत जीव साकार जागृत है श्रीर सर्वविशुद्ध है वह सात कमींके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है। श्रथवा जो दर्शनमोहका क्षपक जीव तदनन्तर समयमें गृतकृत्यवेदक-सम्यग्दिष्ठ होगा वह सात कमींके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कीन है? जो श्रन्यतर देव मिथ्यादृष्टि है, तत्वायोग्य संक्लेश परिणामवाला है श्रीर जघन्य श्रायाधाके साथ जघन्य स्थितियन्ध कर रहा है वह श्रायुकर्मके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है।

६६. वेदकसम्यग्द्दष्टियोंमें सात कर्माके जघन्य स्थितिवन्धका खामी पीतलेश्याके समान है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्थामी कीन है? जो देव श्रीर नारकी जीव तत्त्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह आयकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्थामी है। उपशम-सम्यग्द्रष्टियोंमें छह कर्मीके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कीन है ? जो अन्यतर सक्ष्मसाम्प-रायिक जीव अन्तिम समयमें जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह छह कर्माक जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी है। मोहनीय कर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर श्रनिवृत्ति उपशामक जीव श्रन्तिम समयमें जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह मोहनीयकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है। सासादनसम्यक्त्वमें सात कमीके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? जो श्रन्यतर चार गतिका जीव सर्वविश्वद्ध है श्रीर जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह सात कमींके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। ग्रथवा संयमसे गिरकर जो सासादनसम्यग्दृष्टि हुन्ना है वह सात कमाँके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है। त्रायकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्थामी कोन है ? जो अन्यतर चार गतिका जीव तत्वायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और ग्रायकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है। वह ग्रायकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। सम्यग् मिथ्यादृष्टियों सात कर्मोके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? जो ऋन्यतर साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और तद्नन्तर समयमें सम्यक्त्वको प्राप्त होगा वह सात कमोंके जघन्य स्थितिवन्धको स्थामी है।

मूलप्रतो—माणस्त । श्रायु० जह० दृिदि० वृद्दमा०। श्रथवा संजमादो परिवदमाणस्त ।
 श्रायु० जह० दृिदि० कस्म १ श्रयण्० चदुगदियस्म तप्पात्रोग्गसंकिलि०। सम्मामिच्छा० इति पाठः ।

## वंधकालपरूवगा

६७. वंधकालं द्वियं—जहरूण्यं उक्कस्मयं च । उक्कस्मए पगदं । द्वियो णिहं सो—योधेण त्रादेसेण य । तत्थ योधेण सत्तरणं कम्माणं उक्कस्मयो द्विदिवंघो केविचरं कालादो होदि ? जहरूणेण एगममत्रो, उक्कस्सेण व्यंतोमुहुत्तं । त्रणु० जहरू व्यंतो०, उक्क० व्यणंमकालमसंये० । त्रायु० उक्क० केविचरं कालादो० ? जहरूणु० एग० । त्रायुक्क० जहरूणु० व्यंतो । एवं मिद्०-मुद्०-त्रमंज०-अचक्युदं०-भविम०- अव्भवस्म० मिच्छादिद्धि ति ।

ारंपार्भ—पहले सब मार्गणाओंमें जघन्य स्थितिबन्धके ग्रद्धाच्छेदका कथन कर त्राये हैं । यहाँ उनके स्वामीका निर्देश किया है । इसलिये जहाँ जितना जघन्य स्थितिबन्ध कहा है उसे ध्यान में रखकर उक्त प्रकारसे उसके स्वामित्वको घटित कर लेना चाहिए ।

इस प्रकार वन्धस्वामित्वका कथन समाप्त हुन्ना।

#### वन्धकाल प्ररूपणा

६०. बन्धकाल दो प्रकारका है—जघन्य ग्रौर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी ग्रुपेला निर्देश दो प्रकारका है-ग्रोघ ग्रौर ग्रादेश । उनमेंसे ग्रोघसे सात कमोंके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय ग्रौर उत्कृष्टकाल ग्रन्तमुंहर्न है । ग्रुनुत्कृष्ट् स्थितिबन्धका जघन्य काल ग्रन्तमुंहर्न है ग्रौर उत्कृष्ट ग्रमन्त काल है जो ग्रमंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । ग्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कितना काल है ? जघन्य ग्रौर उत्कृष्ट काल एक सयय है । ग्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ग्रौर उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुंहर्न है । इसी प्रकार मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, ग्रसयत, ग्रचचुदर्शनी, भव्य, ग्रभव्य ग्रौर मिथ्यादिष्ट जीवींके जानना चाहिए।

विशेषार्य—स्थितिवन्ध पहले उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्यके भेदसे चार प्रकारका वतला श्राये हैं। इनमे यहाँ सर्वप्रथम एक जीवकी श्रपेत्ता उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध कमसे कम कितने काल तक और अधिकसे अधिक कितने काल तक होता रहता हैं इसका विचार किया जा रहा है। यहाँ उत्क्रप्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्क्रप्र काल अन्तर्भहर्न वतलाया है। इसका कारण यह है कि उन्क्रप्र संक्रेशरूप परिणाम अन्तर्महर्तमे अधिक काल तक नहीं रहते। उसमें भी उन परिणामींसे उतने काल तक उन्क्रप्ट स्थितिवन्ध होना ही चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। किसी जीवके एक समय तक उत्प्रप्र स्थितिवन्ध होकर अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध होने लगता है और किसीके अन्तर्मुहर्त काल तक उत्क्रप्र स्थितिवन्ध होता रहता है। यही कारण है कि यहाँ सात कमींके उत्क्रप्र स्थिति-बन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उन्कृष्ट काल श्रन्तर्महर्त कहा है। इन कमींके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहर्न है, क्योंकि उत्कृष्ट स्थितवन्ध होकर पूनः वह अन्तर्महर्त कालके पहले कभी नहीं होता। इसका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है; क्योंकि सज्जी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवका उत्कृष्ट अन्तर श्रनन्त काल है। श्रायुकर्मका उत्क्रप् स्थितिबन्ध एक समय तक श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रन्तर्मुहर्त काल तक होता है। इससे अधिक काल तक आयुकर्मका बन्ध ही नहीं होता। यहाँ कारण है कि श्रायकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय तथा श्रमुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्य श्रीर उत्क्रप्र काल श्रन्तर्महर्त कहा है। यहाँ मत्यशानी श्रादि जितनी मार्गणाएँ

- ६८. ब्रादेसेण रोग्ड्एमु सत्तराणं कम्माणं उक्क॰ ब्रोघं । ब्राणुक॰ जह॰ एगस॰, उक्क॰ तेत्तीसं सागरोव॰ । ब्रायु॰ ब्रोघं । एवं सत्तमु पुढवीमु । एवर्रि ब्राणु-कस्स॰ ब्राणपाणो द्विदी भाणिदन्वा ।
- ६६. तिरिक्खेसु स्रोघं । पंचिदियितिर्क्ख॰३–मणुस॰३–देवा याव सव्बद्घ ति यथासंखाए सत्तरणं कम्माणं उक्क॰ द्विदि॰ जह॰ एगस॰, उक्क॰ स्रंतोसु॰। स्रणुक॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ ि तिरिष्ण पित्तदोवमाणि पुन्वकोडिपुधन्तेणब्भिहियणि ] तिरिष्ण पित्तदोव पुन्वकोडिपु७ तेत्तीसं सागरो॰ देवाणं अप्पष्पणा द्विदी॰। स्रायु॰ स्रोघं ।
- ७०. पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्त-मणुसअपज्जत्त-विगलिदि० पंचिदिय तसअप-ज्जत्ता० सत्तरणं कम्माणं उक्क० अणुक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो०। आयु स्रोघं।

गिनाईं हैं उनमें श्राठों कमींका यह काल श्रविकल घटित हो जाता है, इसलिये इनके कथनको श्रोघके समान कहा है ।

६८: श्रादेशसे नारिकयोंमें सात कमोंके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। श्रानुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्रुष्ट काल तेतीस सागर है। श्रानुक्रमें काने काल श्रोघके समान है। इसी प्रकार सात पृथिवियोंमें जानेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ श्रनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट काल श्रपनी श्रपनी स्थितिश्रमाण कहना चाहिए।

विशेपार्थ—यहाँ सामान्यसे श्रोर प्रत्येक नरकमें अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल अपनी श्रपनी स्थितिप्रमाण कहा है। सो इसका कारण यह है कि जिस जीवने पूर्व भवमें उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेके बाद अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध किया। इसके वाद वह मरकर नरकमें गया श्रोर वहाँ निरन्तर अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता रहा। इस प्रकार अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल प्राप्त हो जाता है। श्रागे सर्वत्र अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल प्राप्त हो जाता है। श्रागे सर्वत्र अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए।

६६. तिर्यञ्चोंमें श्रोघके समान काल है। पञ्चेद्रिय तिर्यञ्चित्रक, मनुष्यित्रक, सामान्य देव श्रोर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें सात कमीकी उत्रुप्त स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्रुप्त काल अन्तर्मुहर्त है। अनुत्रुप्त स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्रुप्त काल कमसे पूर्वकोटि पृथक्तव श्रियक तीन पत्य, पूर्वकोटि पृथक्तव श्रियक तीन पत्य, पूर्वकोटि पृथक्तव श्रियक तीन पत्य, तेतीस सागर श्रीर देवोंके श्रपनी श्रपनी उत्रुप्त स्थितिप्रमाण है। श्रायुक्तमंत्रा श्रोघके समान है।

विशेषार्थ —यहाँ अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय वतलानेका कारण यह है कि विविद्यत पर्यायमें उत्रुष्ट स्थितिबन्ध किया और दूसरे समयमें अनुत्रुष्ट स्थितिबन्ध करके मरकर अन्य पर्यायमें चला गया। इससे यहाँ सर्वत्र स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय प्राप्त हो जाता है। शेष कथनका अनुगम पूर्ववत् है।

७०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त, मनुष्य श्रपर्याप्त, विकेलन्द्रिय अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त श्रौर त्रस श्रपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके उत्रुप्त और श्रनुत्रुप्त स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्रुप्त काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रायुकर्मका श्रोघके समान है।

१. मूलप्रतौ उक्क० भ्रणंतकालमसंखेज्ञपोग्गल० तिथिण इति पाठः ।

७१. एइंदिएमु सत्ताएणं कम्माएणं उक्क० द्विदि० जद्द० एग०, उक्क० श्रंतो०। अणुक्क० जह० श्रंतो, उक्क० श्रशंखेज्जा लोगा। वादरएइंदि० अणुक्क० जह० एग०, उक्क० श्रंगुलस्स श्रसंग्वे। वादरएइंदि० पज्जत० अणुक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि। अपज्ज० अणु० जह०एग, उक्क० श्रंतो०। सुहुमएइंदि० अणुक्क० जह० श्रंतो, उक्क० श्रंगुलस्स श्रसंग्वे०। पज्जत्ते अणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। अपज्ज० अणु० जहएणु० श्रंतो। सन्वेसि उक्क० जह० एग०, उक्क० श्रंतो। सन्वेसि अगु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो। सन्वेसि आगु० श्रोषं।

७२.बेइंदि०-तेइंदि०-चउरिंदि०तेसिं चेव पज्जत्ता० सत्त्तएएां कम्माएां उक्क०जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणुक्क० जह० एग०, उक्क० संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । आयु० ओयं ।

विशेषार्थ—इन सव पर्यायोंमें एक जीवके रहनेका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है । इसीसे यहाँ अनुत्कृष्ट स्थितियन्थका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त कहा है ।

उर. एकेन्द्रियों में सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहर्त है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्यकाल श्रन्तमुंहर्त है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्यकाल श्रन्तमुंहर्त है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। बादर एकेन्द्रिय पर्यानकों अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। बादर एकेन्द्रिय श्रप्यातकों में श्रुनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल श्रन्तमुंहर्त है। सूक्ष्म एकेन्द्रियों श्रेगुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल श्रन्तमुंहर्त है। सूक्ष्म एकेन्द्रियों श्रीर उत्कृष्टकाल श्रन्तमुंहर्त है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्यानकों श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहर्त है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय श्रप्यानकों श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल श्रन्तमुंहर्त है। सूक्ष्म एकेन्द्रिय श्रप्यानकों श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल श्रन्तमुंहर्त है। इन सवके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल श्रन्तमुंहर्त है। तथा इन सवमें श्रायकर्मका काल श्रोघके समान है।

विशंपार्थ —खुद्दावन्धमं एकेन्द्रिय जीवका उत्रुष्टकाल असंख्यात पुद्रल परिवर्तन-प्रमाण अनन्तकाल दिया है श्रोर इसी प्रकार स्वक्ष्म एकेन्द्रियका उत्रुष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण दिया है किन्तु यहां पर इनमें अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका उरुष्ट काल कमसे असंख्यात लोकप्रमाण श्रोर अञ्चलके असंख्यातचे भागप्रमाण वतलाया है। इसका कारण क्या है यह विचारणीय है। इन जीवोंका खुद्दाबन्धमें जो उत्रुष्ट काल वतलाया है। उत्रेन काल तक सात कमोंका अनुत्रुष्ट स्थितिवन्ध नहीं होता, इसीस यह काल दिया है। श्रेष कथन सुगम है। आगे स्क्ष्म पृथिवीकायिक आदिका जो अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका उत्रुष्ट काल कहा है वहां भी इसी प्रकार विचारणा कर लेनी चाहिए।

9२. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रीर चतुरिन्द्रिय तथा इनके पर्याप्त जीवोंमें सात कमींके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रवुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। श्रायुक्तर्मका काल श्रोधके समान है।

- ७३. पंचिदिय-तसदोएणं सत्ताएणं कम्माणं उक्क० नह० एग०, उक्क० त्रांतो० । त्राणुक्क०नह० एग०, उक्क० [ त्रापप्पणो सगद्विदीत्रो । ] त्रायु०त्रोघं ।
- ७४. पुढवि०-त्राउ०-तेउ०-वाउ० सत्त्ताएणं कम्माणं उनक० त्रोर्घ । त्राणुकक० जह० एग०, उनक० त्रसंखेडना लोगा । वादरे कम्माद्वदी । वादरपडनत्ते संखेडना िण वस्ससहस्सािण । सहुमे० त्रंगुलस्स त्रसंखेऽ । पडनते उनकस्स-त्रणुककस्स-वंघा० नह० एग०, उनक० त्रंतो० । वणप्पिदि० एइंदियभंगो । पत्तेगे कम्माद्वदी । पडनते संखेडनािण वस्ससहस्सािण । णिगोदेसु एइंदियभंगो । णविर वादरे कम्माद्विदी । सुहुमवणप्पिदि०-सुहुमिणगोदत्रपडनतं मोत्तूण सेसं त्रपडन० पंचिदिय-त्रपडनत्त्रभंगो । त्रायु० त्रोघं ।
- ७५. पंचमणा पंचवचि । सत्तरणां कम्भाणां उनका अणु । जह । एगं, उनका । अंतो । आयु व्यक्कव्योघं । अणुक्कव्यहव्एगव्, उक्कव्यंतोव । एवं वेउव्वियव्-आहार - कोभादि ४ । कायजोगि । सत्तरणां कव्यक्कव्यं आधं । अणु । जह ।
- ७३. पञ्चेन्द्रिय ग्रीर पञ्चेन्द्रिय पर्यात तथा त्रस त्रीर त्रस पर्यात जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्रन्तर्मुहर्त है। ग्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है त्रीर उत्कृष्ट काल ग्रपनी ग्रपनी उत्कृष्ट स्थितिग्रमाल है। ग्रायुकर्मका काल ग्रोधके समान है।
- ७४. पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रीनिकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रीधके समान है। श्रनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रमेंख्यात लोकप्रमाण है। इन चारोंके वादरोंमें श्रनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। इनके वादरपर्याप्त जीवोंमें श्रनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। उनके सुक्ष्म जीवोंमें श्रनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रङ्गलके श्रसंख्यातधें भागप्रमाण है। सृक्ष्म पर्याप्तकोंमें उन्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रीर उत्कृष्टकाल श्रन्तर्मु हर्त है। बनस्पितकायिकोंमें उन्कृष्ट व श्रनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका काल एकेन्द्रियोंके समान है। वनस्पित प्रत्येक कायिकोंमें श्रनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका उन्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। इनके पर्याप्तकोंमें श्रनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका उन्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। निगोद जीवोंमें उक्त स्थितिबन्धका काल एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके वादरोंमें श्रनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका उन्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। मृदम वनस्पितकाथिक श्रपर्याप्त और सुक्ष्मिनोयेद श्रपर्याप्त जीवोंको छोड़ कर शेष श्रपर्याप्त जीवोंमें उक्त स्थितिबन्धका काल पञ्चित्रय श्रपर्याप्त जीवोंके समान है। श्रायुक्त काल श्रोधके समान है।
- 94. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रामुकर्मके
  उत्कृष्ट स्थितियन्धका काल श्रोधके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय
  है श्रीर उत्कृष्टकाल श्रन्तर्मुहर्न है। इसो प्रकार वैकियिक काययोगी, श्राहारक काययोगी
  श्रीर कोधादि चार कपायवाले जीवोंके जानना चाहिए। काययोगी जीवों में सात कर्मोंके
  उत्कृष्ट स्थितियन्धका काल श्रोधके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य काल एक

एग०, उक्क० अर्थातकालमसंबे० । आयु०मणजोगिभंगो । एवं स्वयुं स०-असिएए० । आयु० ओयं। ओरालियकाजो० सत्तरणं क० उक्क० ओयं। असु० ज० एग०, उक्क०वावीसं वस्ससहस्साणि देमुणाणि । आयु०मणजोगिभंगो । ओरालियमि०-वेउ-वियमि०-आहारमि० सत्तरणं कम्माणं उक्क० जह० एग०, उक्कस्सेण अंतोम्रहुतं । असु० जहरूसु० अंतो । ओरालियमि० आयु० आयं। आहारमिस्से मणजोगिभंगो । कम्मइगका०-अस्माहा० सत्तरणं कम्माणं उक्क० नह० एग०, उक्क० वेसम० । असुक० जह० एग०, उक्क० विराणस० ।

७६. इत्थि०-पुरिस० सत्त्तरणं क० उक० त्रोघं । त्र्रणुक० जह० एगस०, उक० पितदोवमसदपुपत्तं सागरोवमसदपुपत्तं । त्रायु० त्रोघं । त्रवगद० मणजोगि-भंगो । एवं मृहुमसं० छएणं कम्माणं ।

समय है और उत्कृष्ट श्रनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। श्रायुकर्मका काल मनोयोगियोंके समान है। इसी प्रकार नपुंसकवेदी श्रीर श्रसंश्री जीवोंके जानना चाहिए। इनके श्रायुक्तर्मका काल श्रीघके समान है। श्रीदारिक काययोगी जीवोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम वाईस हजार वर्ष है। श्रायुक्तर्मका काल मनोयोगियोंके समान है। श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, बैकियिक मिश्रकाययोगी श्रीर श्राहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहर्त है। श्रीदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहर्त है। श्रीदारिक मिश्रमें श्रायुकर्मका काल श्रीघिक समान है श्रीर श्राहारक मिश्रकाययोगों श्रीय श्रायुकर्मका काल मनोयोगियोंके समान है। कार्मण्काययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रीनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रीनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है।

विशेपार्थ — श्रोदारिक मिश्रकाययोगमं श्रायुवन्ध लब्ध्यपर्याधकों के ही होता है, इसलिए यहाँ श्रायुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान वन जाता है। शेप जिन योगों में श्रायुकर्मको वन्ध कहा है उनका जधन्य काल एक समय होने से उनमें श्रायुकर्मके श्रानुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय कहा है। किन्तु श्राहारिक मिश्रकाययोगमें कुछ विशेपता है। उसका यद्यपि जधन्य काल श्रन्तमुंहर्त होता है तथापि वहाँ श्रायुकर्मके श्रानुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय कहनेका कारण यह है कि कोई जीव श्राहारिक मिश्रकाययोगका एक समय काल श्रेष रहनेपर भी श्रायुकर्मका वन्ध कर सकता है इसलिए यहाँ एक समय काल बन जाता है। कार्मणकाययोगी श्रीर श्रनाहारिक जीवोंमें उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कीन होता है इसका पहले विचार कर श्राये हैं। उसे देखते हुए श्रात होता है कि ऐसा जीव श्रिथकसे श्रिथक दो विग्रह लेकर ही उत्पन्न होता है। इसीसे यहाँ पर सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। श्रेप कथन सुगम है।

५६. स्त्रीवेद श्रीर पुरुपवेदमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कमसे प्रत्योपम- श्रतपृथक्त्वप्रमाण श्रीर सागरोपमशतपृथक्त्वप्रमाण है। श्रायुकर्मका काल श्रोधके समान है। श्रयुकर्मका काल श्रोधके समान है। श्रयप्रतवेदियोंमें सात कमोंका काल मनोयोगियोंके समान है। इसी प्रकार स्क्ष्मसाम्परायमें छह कमोंका काल होता है।

७७. विभंगे सत्त्तरणं क० उक्क० त्रोघं । त्र्रणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवम० देस्० । त्रायु० त्रोघं । त्राभि०-सुद०-ओधि० सत्त्ररणं क० उक्क० जह० उक्क० त्रंतो० । त्र्रणु० जह० त्रंतो०, उक्क० त्राविद्यागरो०सादिरे० । त्रायु० त्रोघं । मरापपज्ज० सत्तरणं कम्माणं उक्क० जह० उक्क० त्रंतो० । त्र्रणु० जह० एगस०, उक्क० पुञ्चकोडी देस्० । त्रायु० त्रोघं । एवं संजद-सामाइ०-त्रेदोव०-परिहार० । संजदासं-जदाणं सत्तरणं क० उक्क० जहरुणु० त्रंतो०। त्राणु० जह० त्रंतो, उक्क० पुञ्चकोडी देस्० । त्रायु० त्रोघं । चक्खुदं० तसपज्जसभंगो । त्रोधिदंसणि—सम्मादिदि० त्रोधिभंगो ।

७८. किएए०-एील०-काउ० सत्तरएएं कम्माएं उक्क० श्रोघं । श्रगु० जह० श्रंतो, उक्क० तेत्तीसं सत्तारस सत्त सागरोव० सादि० । श्रायु० श्रोघं । एवं तेउ०-पम्मले०-मुक्कलेस्साए सत्तरएएं कम्माएं उक्क० श्रोघं' । श्रगु० जह० एग०, उक्क० वे श्रद्वारस तेत्तीसं साग० । श्रायु० श्रोघं ।

निशेपार्थ—श्रपगतवेदका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है, इसलिए यहाँ उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

उ. विभक्त शानमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागरीपम है। श्रायु कर्मका काल श्रोघके समान है। श्राभिनिवोधिकश्चान, श्रुतश्चान श्रीर श्रवधिश्चानमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक छ्यासठ सागरीपम है। श्रायुक्तमंका काल श्रोघके समान है। श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक छ्यासठ सागरीपम है। श्रायुक्तमंका काल श्रोघके समान है। मनःपर्ययश्चानमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कर्म पूर्वकोटि प्रमाण है। श्रायुक्तमंका काल श्रोघके समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिक, छुदोपस्थापना और परिहारविशुद्धि संयत जीवोंके जानना चाहिए। संयतासंयतोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रम्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रम्य काल श्रम्य काल श्रम्य काल श्रम्य काल श्रविध्वानियोंके समान है। श्रम्य काल श्रविध्वानियोंके समान है।

७-. कृष्ण, नील श्रीर कापोत लेश्यामें सात कर्माके उत्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रोध-के समान है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहृतं है श्रीर उत्कृष्ट काल कमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक सत्रह सागर श्रीर साधिक सात सागर है। श्रायु कर्मका काल श्रोधके समान है। इसी प्रकार पीत, पद्म श्रीर शुक्क छेश्यामें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक दो सागर, साधिक श्रुटारह सागर श्रीर साधिक तेतीस सागर है। श्रायुकर्मका काल श्रोधके समान है।

१. मूलमतो स्रोघं। स्रायु स्रोघं। स्रगु० जह० एग०, उक्क० वे श्रद्वारस तेत्तीसंसाग०। खइगसं० इति पाटः।

७६. खइगस । सत्त्रणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अणु० जह० अंतो, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । आयु० ओघं । वेदगसम्भा० सत्त्रणं कम्माणं उक्क० जह०उक्क० अंतो० । अणु० जह० अंतो०, उक्क० आविद्याग० । आयु० ओघं । उवसमस०-सम्माभि० सत्त्रणं क० उक्क० अणु० जह० उक्क० अंतो० । सासण० सत्त्रणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आणुक० जह० एग०, उक्क० आवित्राओ । आयु० ओघं ।

८०. सिएए० पंचिदियपज्जत्तभंगो । एवं उक्कस्सवंधकालो समत्तो ।

- ८१. जहएएए पगदं । दुविभो णिदेसो—श्रोघेण श्रादेसेए य । तत्थ श्रोघेण सत्तएएां क० जहएए।िट्टिदंभकालो केविचरं कालादो होदि १ जह० उक्क० श्रंतो०। श्रजहएए।० केविचरं कालादो० १ श्रणादियो अपण्जविसदो ति भंगो । यो सो सादि० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रद्धपोग्गलपिरयष्टं । श्रायु० उक्कस्सभंगो । एवं याव श्राहारगि । श्रायु० श्रोघभंगो ।
- ७९. ज्ञायिकसम्यग्दिएयों में सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। श्रमुरक्ष्य स्थितिवन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। श्रमुरक्ष्य स्थितिवन्धका जघन्य काल श्रोधके समान है। वेदकसम्यग्दिएयों में सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्मुहर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल श्रम्मा हो। श्रमु कर्मका काल श्रोधके समान है। उपश्मसम्यग्दिष्यों श्रीर सम्यग्मिथ्यादृष्टियों में सात कमोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। सासादनमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रम्तर्मुहर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल छह श्राविल है। श्रमु कर्मका काल श्रोधके समान है।

८०. संक्षियोंमें सब कर्मीका उक्त काल पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है।

#### इस प्रकार उत्कृष्ट वन्धकाल समाप्त हुन्ना।

८१. श्रव जघन्य वन्ध कालका प्रकरण है। उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है— श्रोघ श्रीर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपेत्ता सात कमेंके जघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है? जघन्य श्रीर उत्कृप काल अन्तर्मुहूर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है? एक श्रनादि श्रनन्त भङ्ग है और दूसरा सादि। उनमेंसे जो सादि भङ्ग है उसका जघन्य काल श्रन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृप काल श्रध्पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। श्रायु कर्मका काल उत्कृप के समान है।

विशेषार्थ — सात कर्मोका जघन्य स्थितियन्य च्रपकश्चेषिमें होता है और वह अन्तर्मुहुर्त काल तक होता रहता है। इसीसे सात कर्मोके जघन्य स्थितियन्धका जघन्य और
उत्हर्ष्ट काल अन्तर्मुहर्त कहा है। यद्यपि सात कर्मोका अनादि कालसे अजघन्य स्थितियन्ध ही होता है, पर जिसने अर्धपुद्रल परिवर्तन कालके आरम्भमें उपशमश्चेणिपर आरोहण किया है उसके उनका अजघन्य स्थितियन्ध सादि होता है। अब यदि यह अजघन्य स्थितियन्ध अन्तर्मुहर्न काल तक रह कर पुनः श्चेणि पर आरोहण करनेसे छूट जाता है तो इसका ८२. ब्रादेसेण ऐरइएसु सत्तरणं कम्माणं जह० जह० एग०, उक्क० वेसम०। ब्राउज० जह० दसवस्ससहस्साणि विसमयूणाणि, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि । एवं पढमाए पुढवीए । एवरि सगिद्दिरी । विदियाए याव सत्तमा ति उक्कस्सभंगो । एवरि सत्तमाए ब्राज० जह० ब्रांतो० ।

च्य. तिरिक्लेमु सत्त्त्रणं कम्माणं जह॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ खंतो॰ । अज॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ असंखेडजा लोगा । पंचिदियतिरिक्लय जहरुणं तिरिक्लोघं । अज॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ सगद्विदी॰ । पंचिदियतिरिक्लअपज्जत॰ जह॰ अजह॰ उक्कस्सभंगो ।

जघन्य काल श्रन्तर्मु हुर्त उपलब्ध होता है श्रीर यदि ऐसा जीव कुछ कम श्रर्धपुद्रल परिवर्तन काल तक पुनः श्रेणी पर नहीं चढ़ता है तो इसका काल कुछ कम श्रर्धपुद्रल परिवर्तनप्रमाण प्राप्त होता है। यही कारण है कि सात कर्मोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मु हुर्त श्रीर उत्हाष्ट काल कुछ कम श्रर्धपुद्रल परिवर्तन प्रमाण कहा है।

८२. त्रादेशसे नारिकयों में सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। त्रजघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल दो समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि त्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल त्रपनी स्थितिबमाण कहना चाहिए। दूसरो पृथिवीसे लेकर सातवी तक कालकी प्रक्रपण उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें त्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल जन्तमु हुन है।

विशेषार्थ — जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला श्रसंक्षी जीव मरकर नरकमें उत्पन्न होता है उसके एक या दो समय तक सात कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध होता है। इसीसे यहां सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। दस हजार वर्षप्रमाण नरककी जघन्य स्थितिमंसे ये दो समय कम कर दंनेपर वहां श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल होता है। उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। पहली पृथिवीकी श्रपेचा यह प्ररूपणा इसी प्रकार है। कारण कि श्रसंक्षी जीव पहली पृथिवीमें हो उत्पन्न होता है। मात्र यहां श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल यहां की उत्कृष्ट स्थिति एक सागर प्रमाण कहना चाहिए। शेष पृथिवियों जघन्य स्थितबन्ध के कालका विचार उत्कृष्ट स्थितबन्धक कालके समान कर लेना चाहिए।

८३. तिर्यंश्चोंमें सात कमोंके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हर्त है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकमें जघन्य स्थितवन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रपनी श्रपनी स्थितिप्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रुपर्याप्तकोंमें जघन्य श्रीर

श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कालके समान है।

विशेषार्थ —यद्यपि तिर्यञ्च गतिमें एक जीवके रहनेका उत्कृष्ट काल असंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है तथापि ऐसा जीव तिर्यंच गतिकी सब योनियोंमें परिभ्रमण कर लेता है इसलिए सात कर्मोंके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल इतना उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि इस जीवके पर्याप्त एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होने पर जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है अतः यहां स्कृप एकेन्द्रियोंके कालकी मुख्यतासे अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

८४. मसुस३ जह० जहरम्मु० अंतो०। अज० जह० एग०, उक्क० सग-हिदी०। मसुसञ्चपज्ज० सत्तराएं क० जह० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अज० खुद्दाभव० विसमयूर्ण, उक्क० अंतो०।

🗷 🗷 ५. देवार्षो स्परयोघं । भवसण्य-वास्पर्वेच पढमपुढविभंगो । स्पर्वार सगद्विदीव् ।

जोदिसिय याव सव्वद्व ति उक्कसभंगो।

द्धः सन्वएइंदिएसु सत्त्तरणं क० जह० तिरिक्खोघं । अज० जह० एग०, उक्क० असंखेज्जा लोगा । वादर० अंगुलस्स अंसखेज्जदि० । पज्जत्ते संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । वादरअपज्ज० जह० एगसमयं, उक्क० अंतो०। सुहुमेइंदि० जह० एग०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । पज्जत्तापज्ज० जह० एगस०, उक्क० अंतो०।

८४. मनुष्यत्रिकमें सात कमोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रपनी श्रपनी स्थितिवनाण है। मनुष्य श्रपर्यामकोंमें सात कमोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल दो समय कम खुदाभवग्रहणुप्रमाण है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है।

विश्ंपार्थ—मनुष्यत्रिकमं सात कमींका जघन्य स्थितिबन्ध ज्ञपकश्रेशीमं उपलब्ध होता हे ग्रीर वह ग्रन्तर्मुहर्न काल तक होता है। इसीसं यहाँ इसका जघन्य ग्रीर उत्कृष्ट काल

श्रन्तमु हुर्त कहा है। शेप कथन सुगम है।

द्रथ्र. देवोंमें सामान्य नारकियोंके समान काल है। भवनवासी श्रोर व्यन्तरोंमें पहली पृथिवीके समान काल है। इतनी विशेषता है कि यहाँ श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल कहते समय श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिव्रमाण कहना चाहिए। ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें इन्होंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके कालके समान काल कहना चाहिए।

८६. सव पकेन्द्रियोंमें सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल सामान्य तिर्यं क्वोंके समान है। ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ग्रौर उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। इनके वादरोंमें ग्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अंगुलके ग्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। वादर पर्याप्तकोंमें ग्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। वादर ग्रप्याप्तकोंमें ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ग्रौर उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुते है। मृक्ष्म एकेन्द्रियोंमें ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ग्रौर उत्कृष्टकाल ग्रंगुलके ग्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। इनके पर्याप्तकों ग्रौर ग्रप्याप्तकों में ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय ग्रौर उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुते है।

विशेषार्थ — सामान्य पकेन्द्रियोमें अजघन्य स्थितवन्धका उत्कृष्ट काल जिस प्रकार तिर्यक्षीमें घटित कर लेना चाहिए। तथा पकेन्द्रियके शेप अवान्तर भेदींमें यह काल उस उसकी कायस्थित जान कर समभ लेना चाहिए। मात्र सूक्ष्म एकेन्द्रियोमें यह काल अपनी कायस्थित ज्ञामण प्राप्त न होकर अञ्चुलके असंख्यातवें भागप्रमाण उपलब्ध होता है इतना विशेष जानना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है।

- ८७. वेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि० तेसि चेव पज्जनाएं। सत्तरणं क० जह० तिरि-क्लोघं। अज० जह० एग०, उक्क० संखेज्जािण वस्ससहस्सािण। अपज्ज० पंचिदियतिरिक्खअपज्जतभंगो। पंचिदिय-तस० तेसि चेव पज्जनाणं सत्तरणं० क० जह० खोषं। ख्रज० जह० खंतो०, उक० सगिष्टदी०। अपज्जना० पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जतभंगो।
- ८८. सञ्बपुद्ववि०-त्राउ०-तेउ०-वाउ-वराष्फदि-पत्तेय०-शिगोद० सत्तराणं क० जह० एइंदियभंगो । अजह० जह० एग०, उक० अणुकस्सभंगो ।
- ८१. पंचमण०-पंचवचि० सत्त्ताएणं क० जह० अजह० जह० एग०, उक्क० अंतो। कायजोगि० सत्त्ताएणं कम्माणं जह० जह०एग०, उक्क० अंतो०। अजह० जह० एग०, उक्क० अर्णातका०। ओरालियका० सत्त्ताएणं क० जह० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अजन० जह०एग०, उक्क० वावीसं वस्ससहस्साणि देसू०। ओरालियमि०-वेउिव्वयमि०-आहारमि० उक्कस्सभंगो। वेउिव्वयका० मणजोगिभंगो। एवं आहारका०। कम्मइ०-अणाहार० उक्कस्सभंगो।
- ८% द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय तथा इन्हींके पर्याप्तकोंमें सात कमोंके जघन्य स्थितिवन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। स्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। द्वीन्द्रिय स्रादि तीनों स्रपर्धाकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यंक्ष्य अपर्याप्तकोंके समान काल है। पञ्चेन्द्रिय स्रोर त्रस तथा इनके पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका काल स्रोधके समान है। स्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल स्रपनी स्थितिवमाल है। इनके स्रपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यंक्ष्य स्थितिवन्धका जघन्य काल स्रवनी स्थितिवमाल है।
- ८८ सव पृथ्वीकायिक, सब जलकायिक, सब ग्रग्निकायिक, सब वायुकायिक, वनस्पितकायिक, सब वनस्पितकायिक प्रत्येकशरीर ग्रीर सब निगोद जीवोंमें सात कर्मोके जधन्य स्थितिबन्धका काल एकेन्द्रियोंके समान है। इनमें ग्रज्जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है ग्रीर उत्कृष्ट काल ग्रजुन्कृष्ट स्थितिबन्धके उत्कृष्ट कालके समान है।
- द्रु. पाँचों मनोयोगी श्रोर पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सात कमों के जघन्य श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। काय योगी जीवोंमें सात कमों के जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रोर उत्कृष्टकाल श्रन्तरकाल है। श्रोदारिक काययोगी जीवोंमें सात कमों के जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रज्जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रज्जघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। श्रीदारिकमिश्रकाययोगी, विक्रियिकमिश्रकाययोगी श्रोर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रपने उत्कृष्ट स्थितिवन्धके समान काल है। इसी प्रकार श्राहारककाययोगियोंके जानना चाहिए। कार्मणुकाययोगी श्रीर श्रनाहारकोंमें श्रपने अपने उत्कृष्ट स्थितिवन्धके समान काल है।

- ६०. इत्थि०-पुरिस०-एावुंस० सत्त्तराणं क० जह० त्र्रोयं । त्रज० जह० एग०, उक० पिलदोवमसदपुथत्तं । जह० त्र्रंतो०, उक० सागरोवमसदपुथत्तं । जह० एग०, उक० त्ररंगतेकालमसंखे० । त्र्रव्ययद्ध सत्तराणं क० जह० त्र्रोयं । त्रज० जह० एगस०, उक्क० त्रंतो० । एवं सहमसंप० त्रुएणं कम्माणं ।
  - ६१. कोधादि४ सत्तएएं क॰ यएभंगो ।
- ६२. मदि०-मुद् सरम्पणं क० जह० जह० एग०, उक्क० स्रंता० । स्रज० ज० स्रंता०, उक्क० स्रसंवेज्जा लोगा । विभंगे सत्त्त्रणं क० जह० जह० उक्क० स्रंता० । स्रज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० देस्० । स्राभिणि०-सुद०-

िरोपार्थ —काययोगमें जघन्य स्थितिवन्ध च्रपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनमें ग्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्क्रप्ट काल ग्रपनी काय स्थितिप्रमाण घटित हो जाता है जो कि ग्रनन्त काल ग्रर्थात् श्रसंख्यात पुद्रल पश्चितंनप्रमाण उपलब्ध होता है। शेप कथन सुगम है।

६०. स्त्रीवेद, पुरुपवेद श्रोर नपुंसकवेदमें सात कर्मा के जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोधकं समान है। स्त्रीवेदमें श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्स्रष्ट काल सो पल्यपृथक्वप्रमाण है। पुरुपवेदमें जघन्य काल श्रन्तर्म हुर्त है श्रोर उत्स्रष्ट काल सो सागर पृथक्वप्रमाण है। तथा नपुंसकवेदमें जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्स्रष्ट काल श्रसंख्यात पुद्रल परिचर्तनप्रमाण श्रनन्त काल है। श्रपगतवेदमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्स्रष्ट काल श्रन्तर्म हुर्त है। इसी प्रकार सुक्ष्मसाम्परायसंयममें छह कर्मोंका काल है।

विरोपार्थ — जो जीव पुरुपवेदसे उपशमश्रेणि पर श्रारोहण करता है वह उपशमश्रेणिमें मरण कर नियमसे पुरुपवेदी ही होता है, इसिलये इसमें श्रज्जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध नहीं होता। यही कारण है कि पुरुपवेदमें सातों कर्मोंके श्रज्जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय नहीं कहा। फिर भी यह काल कैसे प्राप्त होता है यह घटित करके वतलाते हैं — एक पुरुपवेदी जीव उपशम श्रेणि पर चढ़ा श्रोर उतर कर वह सात कर्माका श्रज्जघन्य स्थितिवन्ध करने लगा। पुनः श्रन्तमुँ हर्नके वाद वह उपशमश्रेणि पर चढ़ा और श्रित्वन्य स्थितिवन्ध करने लगा। पुनः श्रन्तमुँ हर्नके वाद वह उपशमश्रेणि पर चढ़ा और श्रित्वन्य स्थितिवन्ध करने समयमें उसने मोहनीयकी तथा स्टूक्त सामप्रमें श्रन्तम समयमें उसने गोप छढ़ कर्मोंकी वन्धव्युच्छिति की। इस प्रकार यदि देखा जाय तो यहाँ सात कर्मों के श्रज्जचन्य स्थितिवन्धका जधन्यकाल श्रन्तमुँ हर्न उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि पुरुपवेदमें यह काल उक्त प्रकार कहा है। श्रेष कथन सुगम है।

- ९२. क्रांधादि चारमें सात कर्मोंका उक्त काल मनोयोगियोंके समान हैं । तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार मनोयोगियोंके सात कर्मोंके जघन्य और श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल कह श्राये हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए।
- ९२. मत्यन्नानी और श्रुतान्नानी जीवोंमें सात कमंकि जघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल श्रन्मुहर्त है और उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाल है। विभङ्गन्नामें सात कमंकि जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। श्राभिनवोधिक

त्रोधि०-मणपुज्ज०-संजद्-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद० उक्कस्सभंगो । त्रसंजद०-त्रब्भवसि०-मिच्छादिहि पदिभंगो ।

- ६२. चक्लुदं॰ तसपज्जत्तभंगो । अचक्लु॰-भवसि॰ स्रोघं । एवरि भवसि॰ अर्णादियो अपज्जवसिदो एत्थि । स्रोधिदं॰-सम्मादि॰-खइग॰-वेदग॰ उक्कस्सभंगो ।
- ६४. किएए-एील-काउ० उक्कस्सभंगो । तेउले०-पम्मले० सत्तरएएं क० जह० प्रन०, उक्क० श्रंतो० । श्रज० जह० श्रंतो०, उक्क० वे श्रद्वारस सागरोव० सादिरे०। सुक्काए सत्तरएएं क० जह० जह० उक्क० श्रंतो० । श्रज० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादिरे० ।
- ६५. उत्रसम० सत्तरणां क० जह० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रज० जह० उक्क० श्रंतो० । सासणस० श्रहण्णं क० सम्मामि० सत्तरणां क० उक्कस्सभंगो । सर्ण्णि० पंचिंदियपज्जत्तभंगो । श्रसण्णि० तिरिक्खोयं ।
- ६६. त्राहार० सत्त्तएएां क० जह० जह० उक्क० श्रंतो० । श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंगुलस्स श्रसंखेजजिद्भागो । एवं वंधकालो समत्तो ।

क्कानी, श्रुतक्कानी, श्रवधिक्कानी, मनःपर्ययक्कानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविद्युद्धिसंयत श्रीर संयतासंयत इनमें जघन्य स्थिति बन्धका काल उत्ऋष्टके समान है। श्रुसंयत, श्रमन्य श्रीर मिथ्यादृष्टियोंमें मत्यक्कानियोंके समान है।

९३. चक्षुदर्शनवालोंमें त्रसपर्यातकोंके समान है। त्रचचुदर्शनवाले श्रीर भव्य जीवोंमें श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि भव्योंमें श्रनादि श्रपर्यवसित विकल्प नहीं होता। श्रवधिदर्शनो, सम्यग्दिए, ज्ञायिकसम्यग्दिए श्रोर वेदकसम्यग्दिए जीवोंमें कालश्रपने श्रपने उत्कृषके समान है।

९७. कृष्ण, नील ग्रोर कापोत लेश्यामें काल ग्रपने उत्कृष्टके समान है। पीत ग्रोर पद्मलेश्यामें सात कमींके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है ग्रीर उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्त है। ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल ग्रन्तमुँ हुर्त है तथा उत्कृष्ट काल क्रमसे साधिक दो सागर ग्रोर साधिक ग्रठारह सागर है। ग्रुकुलेश्यामें सात कमींके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रोर उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्त है। ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल ग्रन्तमुँ हुर्त है तथा उत्कृष्ट काल साधिक तितीस सागर है।

९४. उपश्रमसम्यग्दिएयोंमें सात कमेंके जघन्य स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रीर उत्ह्रप्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रजघन्य स्थितियन्धका जघन्य श्रीर उत्ह्रप्ट काल श्रन्तर्मु हर्त है। सासादनसम्यग्दिएयोंमें श्राट कमोंका श्रीर सम्यग्मिथ्यादिएयोंमें सात कमोंका काल उत्ह्रप्टके समान है। संक्षियोंमें पंचेन्द्रियपर्याप्तकोंके समान काल है श्रीर श्रसंक्षियोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान काल है।

९६. त्राहारकों में सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल ऋन्त-र्मु हुर्त है । त्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल ऋंगुलके श्रसंख्यातचें भागप्रमाण है ।

१. मूलप्रती उक्क० जह० श्रंतो इति पाठः।

## **ऋंतरपरूव**गा

१७. वंधंतरं दुविधं — जहएएयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो एिइ सो--त्रोपेण ब्रादेसेए य । तत्थ ब्रोपेण सत्तरणं कम्माणं उक्कस्सिट्धिद-वंधंतरं जह० ब्रंतो०, उक्क० ब्राणंतकालमसंखे० । ब्राणु० जह० एग०, उक्क० श्रेतो० । ब्रागुग० उक्क० जह० पुत्र्वकोडिद्सवस्ससहस्साणि समयूणाणि, उक्क० ब्राणंतकालमसंखे० । ब्राणु० जह० ब्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादिरे० ।

विशेषार्थ—इस प्रकरणमें जहाँ जो विशेषता थी उसका हम स्पष्टीकरण कर श्राये हैं। साधारणतः सर्वत्र श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्क्रप्ट काल श्रपनी श्रपनी कायस्थिति प्रमाण प्राप्त होता है श्रीर जहाँ भवस्थिति ही कायस्थिति है वहाँ तत्प्रमाण प्राप्त होता है। बहुत सी पेसी भी मार्गणाएँ हैं जिनमें भवस्थित श्रीर कायस्थितका प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, इसलिए वहाँ उस मार्गणाका जो उत्क्रप्ट काल हो तत्प्रमाण ग्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्क्रप्ट काल कहना चाहिए । मात्र कुछ मार्गणाएँ इस नियमका अपवाद है । उदाहरणार्थ मत्यक्कान और श्रुताज्ञानका उन्द्रुष्ट काल श्रसंख्यात पुरुल परिवर्तन प्रमाण है पर इनमें श्रुजघन्य स्थितिबन्ध का उत्कृष्ट काल ग्रसंख्यात लोक प्रमाण ही प्राप्त होता है। सो इसका खलासा सामान्य तिर्यञ्चोंके समान जान हेना चाहिए। तथा इसी प्रकार सर्वत्र सब कर्मोंके जधन्य स्थित-बन्धके जघन्य श्रीर उत्कृष्ट कालका तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धके जघन्य कालका खलासा श्रोघ प्ररूपणाको और बन्धस्वामित्वको देखकर कर छेना चाहिए। यहाँ शतना विशेष कहना है कि यहाँ सर्वत्र आयुकर्मके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल नहीं कहा है। सो इसका कारण यह है कि जहाँ श्रायुकर्मका वन्ध सम्भव है वहाँ श्रायुकर्म के जघन्य स्थितिवनधका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्क्रप्ट काल अन्तर्भ हर्त प्रमाण उपलब्ध होता है। यही कारण है कि इसका कहीं भी निर्देश नहीं किया है।

#### इसप्रकार वन्धकाल समाप्त हुन्ना । त्रान्तरप्ररूपणा

९७. वन्धका अन्तरकाल दो प्रकारका है—जघन्य श्रीर उत्कृए। सर्वप्रथम उत्कृएका प्रकरण है। इसकी अपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—अघ श्रीर आदेश। उनमें से श्रीघकी अपेत्ता सात कमींके उत्कृए स्थितवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हर्त है श्रीर उत्कृए अन्तर अन्तर के से श्रीर उत्कृए अन्तर अन्तर है जो असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। अनुत्कृए स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृए अन्तर अन्तर्मु हर्त है। श्रीयुक्तमेंके उत्कृए स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम पूर्वकोटि श्रीर दस हजार वर्ष है श्रीर उत्कृए अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। अनुत्कृए स्थितवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हर्त है श्रीर उत्कृए अन्तर साधिक तेतीस सागर है।

विशेपार्थ — सात कमोंका उत्छए स्थितवन्ध होनेके वाद पुनः उत्छए स्थितवन्ध कमसे कम अन्तर्मु हूर्त कालके वाद होता है, इसलिए इनके उत्छए स्थितिवन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त कहा है। तथा जो संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीव उत्छए संक्लेश परिणामींसे सात कमोंका उत्छए स्थितिवन्ध करके एकेन्द्रिय और विकेन्द्रिय पर्यायमें आविलके असंख्यात्वें भागमात्र पुद्रल परिवर्तनकाल तक परिश्रमण कर पुनः संज्ञी पंचेद्रिय पर्याप्त होकर उक्त कमोंका उत्छए स्थितिवन्ध करता है उसके उक्त सात कमोंके उत्छए स्थितिवन्धका

६८. त्रादेसेण ऐरइगेस्न सत्तरणं कम्माणं उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० देस्० । त्रणुक्क० जह० एग०, उक्क० श्रंतो । त्रायुग० उक्क० एत्थि श्रंतरं । त्रणुक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० त्रम्मासं देस्० । एवं सत्तपु-दवीसु ऋष्पपणो द्विदी देसूणा ।

उत्कृष्ट अन्तर काल उपलब्ध होता है। इसीसे यहाँ उक्त कमींके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्तकोल श्रर्थात् श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण कहा है। सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्ध्र हर्त होनेसे यहाँ इनके अनु-त्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्टश्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त कहा है। श्रीघरें श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटिकी श्रायुवाला तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य श्रपने प्रथम त्रिमाग कालके रोप रहने पर करता है। यदि ऐसा जीव उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करके श्रौर उसको ग्रपकर्पण द्वारा दश हजार वर्ष प्रमाण करके प्रथम नरकमें या भवनवासी ग्रौर व्यन्तरोंमें उत्पन्न होकर तथा वहां क्रमसे पूर्व कोटिप्रमाण त्रायुका बन्ध करके पुनः मनुष्य श्रौर तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न होकर पूनः प्रथम त्रिभागमें तेतीस सोगर प्रमाण उत्कृष्ट ग्रायुका बन्ध करता है तो श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम पूर्वकोटि श्रीर दस हजार वर्ष प्रमाण उपलब्ध होता है। यही कारण है कि इसका जघन्य अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है यह स्पष्ट ही है। जो जीव अन्तर्मुहर्तके श्रन्तरसे आयुकर्मका श्रनुन्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है उसके उसका जघन्य श्रन्तर श्रन्म हर्त उपलब्ध होता है श्रीर जिस मनुष्य श्रीर तिर्यञ्चने प्रथम त्रिभागमें श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया तथा इसके बाद द्वितियादि समर्थोमें अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध किया। अनन्तर उत्कृष्ट स्थितिके साथ वह देव या नारकी हुआ। पुनः वहाँ उसने आयुके अन्तमें अन्मु हुर्त काल शेष रहनेपर पुनः श्रायुका श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्ध किया तो उसके श्रायुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका साधिक तेतीस सागर उत्कृष्ट ग्रन्तर काल उपलब्ध होता है। यही कारण है कि यहाँ श्रायकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्न और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है।

९.द. श्रादेशकी अपेद्या नारिकयों में सात कर्मों के उत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्मुहर्त है। आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितियन्धका अन्तर नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छह महीना है। इसी प्रकार सात पृथिवियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि प्रत्येक पृथिवीमें सात कर्मों के उन्कृष्ट स्थितियन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम श्रम्नी श्रमनी उत्कृष्ट स्थितियमाण कहन। चाहिए।

विशेषार्थ—सातों पृथिविथों में सातों कमोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रन्तमुं हर्तके श्रन्तरसे या कुछ कम श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट श्रायुके श्रन्तरसे हो सकता है। इसीसे यहाँ सातों कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य शन्तर श्रन्तमुं हर्त श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर सामान्यसे कुछ कम तेतीस सागर तथा प्रत्येक पृथिवीको श्रपेत्ता कुछ कम श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा है। यहाँ श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रवसर यदि श्राता है तो पकवार ही श्राता है। इसीसे श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहीं कहा है। शेष कथन सुगम है।

- ६६. तिरिक्लेमु सत्त्तरणं कम्माणं त्रोपभंगो । त्रायु० उक्क० एत्थि श्रंतरं । श्रणुक्क० नह० श्रंतो०, उक्क० तिष्णि पितदो० सादि० । पंचिदियतिरिक्ख०३ सत्तरणं क० उक्क० नह० श्रंतो०, उक्क० पुन्वकोदिपुपतं । श्रणु० श्रोपं । श्रायु० तिरिक्लोपं । पंचिदियतिरिक्लश्रपज्ज० सत्तरणं कम्माणं उक्क० नहरुणु० श्रंतो० । श्रणु० नह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रायु० उक्क० नह० श्रंतो० सम्पूणं, उक्क० श्रंतो० । श्रणुक० नह० स्ताणं तसाणं थावराणं ए।दन्वं । मणुस०३ पंचिदियतिरिक्लभंगो ।
- १००. देवेमु सत्तरणं कम्माणं उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० ब्रहारससागरो० सादिरे० । ब्राणु० जह० एग०, उक्क० ब्रंतो । ब्रायु० णिरयभंगो । एवं सव्वदेवाणं ब्रापप्पणो हिटी देसुणा कादव्वा ।
  - १०१. एइंदिएसु सत्तराएां क० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रसंखेज्जा लोगा।
- ९०. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंका अन्तर श्रोघके समान है। आयुकर्मके उन्छष्ट स्थितिवन्धका अन्तर नहीं है। श्रायुकर्मके अनुस्कृष्ट स्थितिवन्धका जम्मय अन्तर अन्तर्मु हुर्न है और उन्कृष्ट अन्तर मीधिक तीन पल्य है। पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रकमें सात कर्मोंके उन्कृष्ट स्थितिवन्धका जम्मय अन्तर अन्तर्मु हुर्न है और उन्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्य है। अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका अम्य अन्तर श्रोघके समान है। श्रायुकर्मके उन्कृष्ट और अनुस्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। पंचेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके उन्कृष्ट स्थितिवन्धका जम्मय और उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका जम्मय है और उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका जम्मय है और उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। आयुक्तमके उन्कृष्ट स्थितिवन्धका जम्मय समय कम अन्तर्मुहुर्त है और उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहुर्त है। अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका जम्मय और उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। इसी प्रकार अस और स्थावर सब अपर्याप्तकोंके जानना चाहिए। मनुष्यित्रकमें पंचेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भंग है।

विशंपार्थ —पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च ग्रपर्याप्तकोंकी कायस्थिति ग्रन्तर्मु हुर्त प्रमाण होनेसे इनमें ग्रायुकर्मके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट ग्रन्तरकाल ग्रन्तर्मु हुर्त उपलब्ध हो जाता है।

१००. देवोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। आयुकर्मका भङ्ग नार्राकयोंके समान है। इसी प्रकार सब देवोंके सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कहते समय वह कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए।

विशेषार्थ—देवोंमें सात कमोंका त्रोघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध बारहवें कल्पतक होता है। इसीसे यहाँ सामान्य रूपसे देवोंमें सात कमौंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल साधिक श्रठारह सागर प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

१०१. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके उत्क्रप्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है स्रोर उत्क्रप्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अनुन्क्रप्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक

श्रणु जह एएग , उनक श्रंतो । श्रापु उनक जह वावीसं वस्ससहस्साणि समय्णाणि, उनक श्रणंतकालमसंखे । श्रणुक्क जह श्रंतो , उनक बावीसं वस्ससहस्साणि सादि । वादर सत्तरणं क उनक जह श्रंतो , उकक श्रंतो । प्रज्ञत्ते संखे ज्ञाणि वस्ससहस्साणि । श्रणु जह एगस , उकक श्रंतो । सह स्वर्ण सत्तर्ण क उकक जह श्रंतो । स्रापु स्वर्णि स्वर्ण जह श्रंतो । श्रापु स्वर्णि स्वर्ण जह प्राप्त स्वर्ण जह असे श्रंतो । श्रापु स्वर्णि उकक जह भविद्वित्र समय् । उक्कस्सेण समिद्वित्र । श्रापु प्रात्वर्शन ।

१०२. वेइंदि॰-तेइंदि॰-चदुरिंदि॰ तेसं चेव पज्जत्ता॰ सत्तरणं क॰ उक्क॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ संखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । अणु॰ ओषं । आयुग॰ उक्क॰ जह॰ वारस वस्साणि एगूणवएणरादिदियाणि अम्मासाणि समयूणाणि । उक्क॰ कायहिदी । अणुक्क॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ वारसवस्माणि एगूणवएणरादिदियाणि अम्मासाणि सादिरेयाणि ।

समय हे ग्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम बाह्स हजार वर्ष है ग्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तरकाल हे जो असंख्यात पुरल परिवर्तनप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है ग्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक वाहस हजार वर्ण है। वादर एकेन्द्रियोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है ग्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अंगुलके श्रसंख्यातवें मागप्रमाण है। बादर एकेन्द्रिय पर्यातकोंमें यह उत्कृष्ट श्रन्तर संख्यात हजार वर्ण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हे श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। स्कृम-एकेन्द्रियोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। स्कृम-एकेन्द्र्योंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर प्रकृतिह्नय पर्यातकोंमें यह उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है ग्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। इन सबके श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रपती-श्रपनी कायस्थित प्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धक श्रन्तर प्रमाण है।

१०२. द्वीन्द्रिय, जीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवोंमें तथा इन्होंके पर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुं हुने हे और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है। अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर आधके समान है। आयुक्तमंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर कामसे एक समय कम वारह वर्ष, एक समय कम उनचास रात्रिदिन और एक समय कम छह महीना है। तथा उत्कृष्ट अन्तर कायस्थित प्रमाण है। अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुं हुते है और उत्कृष्ट अन्तर कामसे साधिक वारह वर्ष, साधिक उनचास दिन और साधिक छह महीना है।

विशेषार्थ — द्वीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति वारह वर्ष, त्रीन्द्रिय स्त्रीर त्रीन्द्रिय पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति उनचास दिन रात तथा चतुरिन्द्रिय स्त्रीर चतु-रिन्द्रिय पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति छह महीना है स्त्रोर इन सबकी कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष हैं<sup>1</sup>। इस स्थितिको ध्यानमें रखकर यहां सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका

१, घ० पु ७ पू० १४१।

१०३. पंचिदिय-तस० तेसि चेव पज्जत्ता० सत्तरणं क० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० सगद्विदी । अणु० ओषं । आयु० ओषं । गर्वार उक्कस्सं कायद्विदी ।

१०४. पुढविक-त्राउक-तेउक-वाउक-वर्णामाः वर्णयक-िष्योदक सत्तरणं कर उक्क जहक अंतोक, उक्क असंखेजा लोगा। पत्तेगे कायिहिदी। अणुक श्रोपं। अग्रुक उक्क असंखेजा लोगा। पत्तेगे कायिहिदी। अणुक श्रोपं। अग्रुक उक्क जहक बाबीसं वस्ससहस्साणि सत्तवस्ममहक तिरिण्ण गदिदियाणि तिरिण्ण वस्ससहक दसवस्ससहक अंतोक सम्पृक, उक्क कायिहिदी। अग्रुक जहक अंतोक, उक्क भविहिदी सादिरेक। एवमेदेसि वादराणं। एविक सत्तरणं कम्माण

उत्रुष्ट ग्रन्तर तथा ग्रायुकर्मके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुप्ट श्रीर जघन्य श्रन्तर तथा इसके श्रुतुत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट श्रन्तरकाल मुलमें कही हुई विधिसे ले श्राना चाहिए। श्रायुकर्मके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम श्रपनी श्रपनी भवस्थिति प्रमाण कहा है सो इसका कारण यह है कि पूर्व पर्याय में जिस समय उत्रुष्ट श्रायुबन्ध हुआ श्रगली पर्यायमें उसी समय उत्रुष्ट श्रायुबन्ध होनेपर एक समय कम श्रपनी श्रपनी भवस्थिति प्रमाण जघन्य श्रन्तर काल श्रा जाता है। श्रेप कथन सुगम है।

१०३. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याम, त्रस श्रीर त्रस पर्याप्त जीवोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्न है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपनी-श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिवनधका श्रन्तर श्रीघके समान है। आयु कमेंके उत्कृष्ट और श्रमुन्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रीघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि श्रायुक्षमेंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उन्कृष्ट श्रन्तर श्रीपनी श्रपनी कायस्थिति प्रमाण है।

विशेषार्थ—पञ्चे िन्द्रयोंकी विशेषित पूर्वकोटिपृथक्त श्रिष्ठिक सागरोपम-सहस्रप्रमाण, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी पूर्वकोटिपृथक्त श्रिष्ठिक सौ सागर पृथक्त्वप्रमाण, त्रसकायिकोंकी उन्कृष्ट कार्यस्थित पूर्वकोटिपृथक्त श्रिष्ठिक दो हजार सागरप्रमाण श्रीर त्रसकायिकपर्याप्तकोंकी उन्कृष्ट कार्यास्थित दो हजार सागर प्रमाण है। इस कार्यास्थितिको ध्यानमें रखकर यहाँ सात कमोंके उन्कृष्ट स्थितिवन्धका उन्कृष्ट श्रन्तरकाल व श्रायुक्रमेके उन्कृष्ट स्थितिवन्धका उन्कृष्ट श्रन्तरकाल ले श्राना चाहिए। श्रेष कथन सुगम है।

१०४. पृथिवीकायिक, जलकायिक, ब्राव्नकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक प्रत्येकश्ररीर श्रीर निगोद जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्त मुंहुं है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रम्त सात्र माण् है। श्रन्येक वनस्पतिकायकोंमें उत्कृष्ट श्रन्तर श्रम्त उनकी कायस्थितिप्रमाण है। श्रानुकृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर भोघके समान है। श्रायुक्तमेंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रान्तर क्रमसे एक समय कम वाईस हजार वर्ष, एक समय कम सात हजार वर्ष, एक समय कम सात हजार वर्ष, एक समय कम सात हजार वर्ष, एक समय कम श्रन्तमुंहुर्त प्रमाण है। हजार वर्ष, दोमें एक समय कम दस हजार वर्ष श्रीर एक समय कम श्रन्तमुंहुर्त प्रमाण है। तथा उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्य साधिक भवस्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार इनके वादरोंमें श्रन्तरकाल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कर्मस्थितिप्रमाण है तथा बादर वनस्पितकायिक प्रत्येक शरीरमें सात

१. घ०पु० ७ पू० १४२ व १५०।

उक्क॰ द्विदि॰ उक्कस्सं कम्मिट्टिदी । वादरवणप्पदि॰ अंगुलस्स असंखे॰ । एदेसि पज्जतार्णं संखेजािण वम्ससहस्सािण । आयुग॰ उक्क॰ द्विदि॰ जह॰ भवद्विदी समयू॰, उक्क॰ सगद्विदी॰ । सब्वसुहुमाणं सुहुमेइंदियभंगो ।

१०५. पंचमण०-पंचवचि० सत्त्तरणं क०उक्क० णित्थ अंतरं। अणु० जह० एग०, उक्क अंतो०। आयुग० उक्क० अणु० णित्थ अंतरं। एवं वेउव्वियका०-आहारका०-क्रोधादि४। कायजोगि-ओरालि० एवं चेव। णविर आयु० उक्क० णित्थ अंतरं। अणु० जह० अंतो०, उक्क० वावीसं वस्ससहस्साणि सत्तवस्सहस्साणि सादिरं०। आरोत्तियमि०-वेउव्वियमि०-आहारमि०-कम्मइग०-अणाहारगेमु सत्त्त्राणं क० उक्क०

कमींके उत्ह्रष्ट स्थितिवन्धका उत्ह्रष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागव्रमाण हैं। तथा इनके पर्याप्तकोंमें सात कमींके उत्ह्रष्ट स्थितिवन्धका उत्ह्रष्ट अन्तरकाल संख्यात हजार वर्ष है। आयुक्रमेंके उत्ह्रष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम भवस्थितिप्रमाण हैं और उत्ह्रष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण हैं। सब स्ट्मकायिकोंमें सूदम एकेन्द्रियोंके समान जानना चाहिए।

विशेषार्थ — पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रीनिकायिक श्रीर वागुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति प्रत्येककी श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। तथा निगोद जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति दाई पुद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर श्रीनिकायिक, वादर वायुकायिक, वादर वनस्पति प्रत्येकशरीर तथा वादर निगोद इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है। तथा इन सब वादर पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वर्षप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि यादर निगोद पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रन्तमुं हुर्त प्रमाण है। इन सब स्त्या जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रमाण है श्रीर इनके पर्याप्तकोंकी श्रन्तमुं हुर्त प्रमाण है। इस प्रकार इस कायस्थितिको ध्यानमें रखकर यहाँ श्राठों कर्मोके उत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल ले श्राना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

१०४. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सात कमेंके उन्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुरुक्ष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। आयुकमंके उन्कृष्ट और अनुरुक्ष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार वैक्षियिककाययोगी, आहारककायोगी और कोधादि चार कपायमें जानना चाहिए। काययोगी और औदारिककाययोगी जीवोंमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए। किन्तु इतनी चिशेषता है कि इनमें आयुकमंके उन्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्म्भके उन्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्म्भक्ते उन्कृष्ट अरेद समसे साधिक वाईस हजार वर्ष और साधिक सात हजार वर्ष है। औदारिकमिश्रकाययोगी वैक्षियिकमिश्रकायोगी, आहारकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके उन्कृष्ट और अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। औदारिकमिश्रकाययोगों आयुकर्मके उन्कृष्ट

१. घठ पुरु ७ पृरु १४३ । २. घर पुरु ७ पृरु १४८ । ३. घर पुरु ७ पृरु १४४ और १४९ । ४. घर पुरु ७ पृरु १४६ । ५. घर पुरु ७ पृरु १४९ । ६. घर पुरु ७ पृरु १४७ ।

त्रगुक्तः एत्थि श्रंतरं । श्रायुः श्रोरालियमि उक्तः श्रगुः वादरएइंदियश्रपज्ञन-भंगो । श्राहारमिस्सः श्रायुः एत्थि श्रंतरं ।

१०६. इत्थि॰-पुरिस॰-एावुंस॰ सत्तराएं कम्माएं उक्क॰ नह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ पिलदोवमसदपुथत्तं सागरोवमसदपुथत्तं श्रणंतकालमसंखे॰। श्रणु॰ श्रोघं। श्रायु॰ तिएएं वि उक्क॰ नह॰ पुन्वकोडिद्सवस्ससहम्साणि समयू॰। उक्क॰ श्रप्पपणो कायद्विदी। श्रणु॰ नह॰ श्रंतो॰, उक्कस्सेण पणवएएं पिलदो॰ सादि॰ नेत्तीसंसादि॰। श्रवगद॰ सत्तरएं क॰ उक्क॰ एत्थि श्रंतगं। श्रणु॰ नह॰ उक्क॰ श्रंतो।

श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तरका निर्देश वादर एकेन्द्रिय श्रपर्याप्तकीके समान है । तथा श्राहारकमिश्रकाययोगमें श्रायुकर्मके उत्कृष्ट और श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है ।

विशेषार्थ—जिस जीवके प्रारम्भमं सात कर्मोका श्रावुत्कृष्ट स्थितिबन्ध होकर बीचमें एक समयके लिए उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है उसके पांचों मनायोग श्रीर पांचों बचन-योगमेंसे कोई एक योगमें श्रावुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय उपलब्ध होता है श्रीर उपश्रम श्रेणिपर चढ़कर श्रीर पुनः उतरकर विविज्ञत योगमें श्रावुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है उसके श्रावुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर्मु हुर्तप्रमाण उत्कृष्ट श्रन्तर उपलब्ध होता है। इन यागोमेंसे प्रत्यक्षका काल इतना श्रव्य है जिससे इनमें दो बार उत्कृष्ट स्थितिबन्ध या दो बार उत्कृष्ट या श्रावुत्कृष्ट श्रायुक्षमंका वन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए इनमें सात कर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तरका तथा श्रायुक्षमंक उत्कृष्ट श्रीर श्रावुत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तरका निषेध किया है। काययागमें श्रायुक्षमंक उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल सम्भव नहीं है यह तो स्पष्ट ही है, क्योंकि जो पिछली बार काययोगमं श्रायुक्षमंका उत्कृष्ट स्थितिवन्धक रचने तक बीचमें भनेक बार योगपियवर्तन होकर मन, बचन श्रीर काय तीनों योग हो लेते हैं। हाँ, श्रीदारिककाययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष प्रमाण होनसे सामान्यसे काययोगमें साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण तथा श्रीदारिक काययोगमें साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण श्रायुके श्रावुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रात्वन्धका उत्कृष्ट श्रात्वर का ज्वार वर्ष प्रमाण श्रायुके श्रावुष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रात्वर का बाद्ययोगमें साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण श्रायुके श्रावुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रात्वर का ब्रावश्य वन जाता है। श्रेष कथन सुगम है।

१०६ स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी श्रीर नपुंसकवेदी जीवों में सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर तीनों वेदों में कमसे सी पल्य पृथक्त्व' सी सागरपृथक्त्व' श्रीर असंख्यात पुद्रल परिवर्तनों में लगनेवाले कालके वरावर श्रन्तन काल' है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोधके समान है। तीनों ही वेदों में श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय कम एक पूर्वकोटि श्रीर दस हजार वर्ष है। तथा उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रपनी श्रपनी कायस्थितिप्रमाण है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तमुंहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर स्त्रीवेदमें साधिक पचपन पल्य तथा श्रेप हो वेदों साधिक तेतीस सागर है। श्रपगतवेदमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर नहीं है तथा श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर श्रन्तमुंहर्त है।

विशेषार्थ—तीनों वेदोंकी उत्कृष्ट कायस्थित सौ पत्यपृथक्त्व, सो सागरपृथक्त्व श्रौर श्रनन्त काल है। इसीसे यहाँ सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम उक्न

१. मूलप्रती जहरु जहरु अंतो इति पाठः। २. घरु पुरु ७ पृरु १४३।

३ घ० पु० ७ पृ० १५६। ४. घ० पु० ७ पृ० १५७। ५. देखो घ० पु० ७ पू० १५८।

१०७. मदि०-सुद०-असंज०-भविसि०-अन्भविसि०-मिन्छादि० म्लोघं । विभंगे सत्तराणं क० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० तेनीसं साग० देस्० । अणु० अोघं । आयु० णिरयोघं । आभि०-सुद०-ओधि० सत्तराणं कम्मा० उक्क० णित्थ अंतरं । अणु० ओघं । आपु० त्रोघं । आपु० जोघं । आपु० उक्क० जह० पित्तदो० सादि०, उक्क० छाविहसाग० देस्० । अणु० ओघं । एवं ओधिदं०-सम्मादि० । मणपज्जव० सत्तराणं क० उक्क० णित्थ अंतरं । अणुक्क० जह० खेतो० । आयु० उक्क० णित्थ अंतरं । अणुक्क० जह० खंतो० । आयु० उक्क० णित्थ अंतरं । अणुक्क० जह० अंतो०, उक्कस्सेण पुञ्चकोडितिभागं देस्०। एवं संजदाणं । सामाइ०-छेदो०-पिरहार० सत्तराणं क० उक्क० अणु० णित्थ अंतरं । आयु० मणपज्जवभंगो । एवं संजदासंजदा० । प्रमाण कहा है । आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य अन्तर काल ओघ प्रकृपणामें जिस प्रकृतर घटित करके वतला आये हैं उस प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए । इतनी

प्रमाण कहा है। आयुक्संक उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर काल श्रीघ प्रकृपणाम जिस प्रकार घटित करके वतला आये हैं उस प्रकार यहाँ भी घटित कर लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदकी अपेचा उत्कृष्ट नरकायुका और स्त्रीवेद तथा पुरुषवेदकी अपेचा उत्कृष्ट देवायुका बन्ध कराके यह अन्तर काल लाना चाहिए। स्त्रीवेदी जीवकी उत्कृष्ट भव-स्थिति पचपन पल्यप्रमाण और पुरुषवेदी व नपुंसकवेदीकी उत्कृष्ट भवस्थिति तेतीस सागर प्रमाण होनेसे आयुक्संके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर स्त्रीवेदमें साधिक पचपन पल्य तथा पुरुषवेद और नपुंसकवेदमें साधिक तेतीस सागर कहा है। अपगतवेदमें सात कमोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध उपशमश्रेणीसे उतरते समय होता है। तथा इसके बाद वह सवेदो हो जाता है। इससे अपगतवेदमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। तथा मरणके विना उपशान्त मोहका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहूर्त कहा है। शेष कथन सुगम है।

१०७. मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, असंयत, भव्य, ग्रभव्य और मिथ्यादृष्टि जीवोंमें ग्राठी कर्मीके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल मुलोधके समान है। विभक्षक्षानी जीवोंमें सात कमींके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य ऋन्तर ऋन्तर्महर्त है त्रौर उत्कृप अन्तर कुछ कम तेर्तास सागर है। अनुत्कृप स्थितवन्धका जघन्य ग्रीर उत्कृष्ट अन्तरकाल ओघके समान है। तथा आयुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सामान्य नारिकयोंक समान है। श्राभिनिबोधिकश्वानी, श्रुतश्वानी श्रीर श्रवधिक्षानी जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर नहीं है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है। आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक पत्यप्रमाण' है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छयासठ सागर' है। तथा श्रनत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर श्रोधके समान है। इसी प्रकार अवधिदर्शनी श्रौर सम्यग्द्धि जीवोंमें जानना चाहिए। मनः पर्ययक्षानी जीवोंमें सात कमींके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तमुंहर्त है। श्रायकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृप्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण है। इसी प्रकार संयत जीवोंमें जानना चाहिये। सामायिक संयत छेदोपस्थापना संयत श्रौर परिहारविशुद्धि संयतों में सात कर्माके उत्क्रप्ट श्रौर अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका अन्तरकाल नहीं है।

१. मूलप्रती आययु० जह० उक्क० जह० इति पाठः। २. घ० यु० ७ पृ० १६३।

**३. तत्त्वा०, श्र० ४ सू० ३३ । ४. घ० पु० ७ पृ० १ म०** ।

सुहुमसंप॰ ऋएएां कम्मा॰ उक्क॰ ऋणु॰ एान्थि ऋंतरं।

१०८ चक्खुदंसणी० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० स्रोघं ।

१०६ किएए-एगील-काउ० सत्तरणं क० उक्क० जह० श्रंतो, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० सत्तारस-सत्तसागरो० देस्० । श्राणु० श्रोष्टं । श्राणु० उक्क० एत्थि श्रंतरं । श्राणु० जह० श्रंतो, उक्क० छम्पासं देस्एगं।तेउ-पम्पाए सत्तरणं क० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० वे श्रद्धारस सागरो० सादिरे० । सेसं देवोष्टं । मुकाए सत्तरणं

त्र्यायुकर्मका भंग मनःपर्ययक्षानके समान है । इसी प्रकार संयतासंयतोंके जानना चाहिए । स्ट्रमसाम्पराय शुद्धिसंयतोंमें छह कमाँके उन्कृष्ट श्रीर त्र्यनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है ।

विशंषार्थ—विभक्त ज्ञानका उत्कृष्ट काल सातवें नरकमें उत्कृष्ट श्रायुवाले नारकीके कुछ कम तेतीस सागर होता है।, इसीसे इसमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल उक्त प्रमाण कहा है। श्राभिनिवोधिकश्चान, श्रुतज्ञान श्रीर श्रवधिज्ञानमें सात कर्मीका उत्हार स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके सम्मुख हुए त्रविरत सम्यग्दर्शिक होता है। यही कारण है कि इनमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। सौधर्म और ऐशान कल्पकी जघन्य स्थित साधिक पल्यप्रमाण होती है। इसीसे इन तीन बानोंमें आयकर्मके उत्कृष्ट स्थितियन्थका जघन्य श्रन्तर साधिक पत्यप्रमाण कहा है। भवनत्रिकमें सम्यग्हणिका उत्पाद नहीं होता, इसलिए इससं कम अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होता। मात्र यहाँ पूर्व-कोटिके त्रायुवाले मनुष्यके प्रथम त्रिभागमें तेतीस सागरप्रमाण उत्कृष्ट त्रायुका बन्ध करावे। पुनः श्रपकर्पण द्वारा श्रायुको साधिक पत्यप्रमाण स्थापित कराके सौधर्म श्रीर ऐशान कल्पमें उत्पन्न करावे । श्रनन्तर पुनः पूर्वकोटि प्रमाण श्रायुवाले मनुष्योंमें उत्पन्न कराके प्रथम त्रिभागमें तेतीस सागर प्रमाण उन्छू प्र श्रायका बन्ध कराके यह अन्तरकाल ले श्रावे। इनमें श्रायुक्तमंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल जो कुछ कम छ्यासट सागरप्रमाण कहा है सो यह वेदकसम्यक्त्वके उत्कृष्ट कालको ध्यानमें रखकर कहा है। यहाँ वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त कराके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें श्रायकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करानेसे यह अन्तरकाल शप्त होता है। शेप कथन सुगम है।

१०८. चक्षुदर्शनी जीवोंमें जस पर्याप्तकोंके समान भंग है श्रौर श्रचजुदर्शनी जीवोंमें श्रोघके समान है।

ियरंपार्थ—त्रस पर्याप्तकोंके समान चचुदर्शनी जीवोंकी कायस्थिति है, इसिलये इनमें श्राठ कर्मोके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल त्रसपर्याप्तकोंके समान कहा है। शेप कथन सुगम है।

२०%. इत्ला, नील और कापोत लेश्यावालोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक तेनीस सागर, कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम सात सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है। आगुकर्मके उत्कृष्ट स्थितबन्धका अन्तर करते अन्तर्भुहर्त है और उत्कृष्ट प्रन्तर कुछ कम छह महीना है। पीत और पद्मलेश्यामें सात कर्मोंमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर क्रमसे साधिक दो सागर और साधिक अटारह सागर है। शुक्ल-

क॰ उक्क॰वं॰ जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ श्रद्धारस साग॰ सादि॰। श्रणुक्क॰ श्रोघं। श्रायु॰ देवभंगो तिएएां पि।

११० खइगस० सत्तरणं क० उक्क० जह० ग्रंतो, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। त्रणु० त्रोघं । त्रायु० उक्क० एत्थि त्रंतरं । [त्रणुक्क० पगदित्रंतरं ।] वेदग० सत्तरणं क० उक्क० त्रप्रणु० एत्थि त्रंतरं । त्रायु० उक्क० जह० पित्तदो० सादिरे०, उक्क० त्राविद्वसाग० देस्० । त्रणु० पगदित्रंतरं । उत्तसमस० सत्तरणं क० त्रोधिभंगो । सासणस० सम्मायि० त्रद्वरणं क० सत्तरणं क० उक्क० त्रणु० एत्थि त्रंतरं ।

लेश्यामें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक अठारह सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है। आयुकर्मका भंग तीनों हो लेश्याओं में सामान्य देवोंके समान है।

विशेषार्थ — कुच्ल, नील और कापोत लेक्ष्याका उत्कृष्ट काल कमसे साधिक तेतीस सागर, साधिक समह सागर और साधिक सात सागर है। ईसीसे इन लेक्ष्याओं में सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्त प्रमाल कहा है। मात्र नील और कापोत लेक्ष्यामें यह कुछ कम उपलब्ध होता है। इन लेक्ष्याओं का इतना बड़ा काल नरकमें ही उपलब्ध होता है और नरकमें आयुकर्मका वन्ध अधिक से अधिक छह माह काल रोष रहनेपर होता है। इसीसे इन लेक्ष्याओं आयुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थित वन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम छह माह कहा है। पीत और पद्मलेक्ष्याका उत्कृष्ट काल कमसे साधिक दो सागर और साधिक अठारह सागर है। तथा अक्ललेक्ष्याका काल यद्यपि साधिक तेतीस सागर है पर अक्ललेक्ष्यामें सात कमोंका उत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल है कि इन तीन लेक्ष्याओं सात कमोंक अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कमसे साधिक दो सागर साधिक अठारह सागर और साधिक अठारह सागर कहा है।

११०. चायिकसम्यग्दिष्यों सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अनुकृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर ओघके समान है। आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर अर्ह्मत समान है। आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृति वन्धके अन्तरके समान है। चेदकसम्यग्यदिष्ट्यों से सात कर्मोंके उत्कृष्ट श्लीर अनुकृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। आयुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जम्प अन्तर साधिक पत्यप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर प्रमाण है। अनुकृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृतिअन्तरके समान है। उपश्मसम्यग्दिष्टयों से सात कर्मोंका अन्तर अवधिकानीके समान है। सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिथ्यादिष्ट्यों से क्रमसे आठ और सात कर्मोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर नहीं है।

विशेपार्थ — चायिकसम्यग्दिक श्रन्तमुंहर्तके श्रन्तरसे सात कर्मौका श्रपने योग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है। कारण कि उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध इससे कम श्रन्तरकाल से नहीं होता। तथा इसके साधिक तेतीस सागरके श्रन्तरसे भी सात कर्मौका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है। कारण कि चायिक सम्यग्दर्शनके होने पर यह जीव संसारमें साधिक तेतीस सागर कालसे श्रिधिक काल तक नहीं रहता। यतः यह जीव .चायिकसम्यग्दर्शन उत्पन्न होनेके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें सात कर्मौका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करे श्रीर मध्यमें श्रुनुकृष्ट स्थितिबन्ध करता रहे तो यह श्रन्तरकाल उपलब्ध हो जाता है। यही कारण है कि इसके सात कर्मौके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य

१११ सिएए। पंचिदियपज्जत्तभंगो । श्रसिएए। सत्तरए का मूलोघं । श्रायुः उक्कः एत्थि श्रंतरं । श्रुणुः जहः श्रंतोः, उक्कः पुन्वकोडी सादिरेः ।

११२. ब्राहार० सत्त्तएएां क० उक० जह० ब्रंतो०, उक० ब्रंगुलस्स ब्रसंखे । ब्रागु० ब्रोघं । ब्रायु० ब्रोघं । एवरि सगद्दिदी भाणिदव्वा । एवं उकस्सद्धिदिवंधं-तरं समत्तं ।

११३. जहएएए पगर्न । दुविधो णिदेसो—श्रोघेण श्रादेसेए य। तत्थ श्रोघेए सत्तरणां कम्माणं जह० एत्थि श्रंतरं । श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रायु०-जह० जह० खुद्दाभव० समयूणं, उक्क० वेसागरोवमसहस्साणि सादि० । श्रज० जह०

श्रन्तरकाल श्रन्तमुंहर्न श्रोर उत्छए श्रन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है। ज्ञायिकसम्य-क्त्वमें देवायुके प्रकृतिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्न श्रोर उत्कृए श्रन्तर पकपूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण कह श्राये हैं। वही यहां श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृए श्रन्तर काल उपलब्ध होता है। इसीसे यहां श्रायुकर्मके श्रनुत्कृए स्थितिबन्धका श्रन्तर काल प्रकृतिबन्धके श्रन्तरकालके समान कहा है श्रेप कथन सुगम है।

१११. संक्षी जीवोंमें आठों कमोंके उन्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर पञ्चे द्विय पर्याप्तकोंके समान है। श्रसंक्षी जीवोंमें सात कमोंके स्थितिवन्धका श्रन्तर मूलोघके समान है। श्रायुकर्मके उन्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है श्रोर उन्कृष्ट श्रन्तर साधिक पूर्वकोटि है।

विशेषार्थ —पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी कायस्थिति सौ सागरपृथक्त्व है। यही संक्षियोंकी कायस्थिति है। इसीसे यहां संक्षियोंमें ब्राटों कर्मोंके उन्कृष्ट व ब्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका ब्रन्तर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान कहा है। मूलोघ प्ररूपणामें सात कर्मोंके ब्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट ब्रन्तर असंक्षियोंकी मुख्यतासे कहा है। यही कारण है कि यहां सात कर्मोंके स्थितवन्धका ब्रन्तरकाल मूलोधके समान घटित हो जाता है। शेष कथन सुगम है।

११२. श्राहारक जीवोंमें सान कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अंगुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रगुन्कृष्ट श्रन्तर श्रोघके समान है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट व श्रगुन्कृष्ट स्थितिबंधका श्रन्तर श्रोघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि श्रपनी स्थिति कद्दनी चाहिष्ट।

विशेषार्थ—ग्राहारकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रंगुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण होती है। यहां इससे असंख्यातासंख्यात उत्सर्पिणी श्रवसर्पिणी काल छिया गया है। यही कारण है कि सात कमीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल उक्न प्रमाण कहा है।

इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिबन्धान्तर समाप्त हुत्रा ।

११३. श्रव जघन्य अन्तरकालका प्रकरण है। इसकी श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है— श्रोघ श्रीर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपेचा सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम श्रुद्दक भवप्रमाण है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर साधिक दो हजार सागर है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मु

१. देखो घ० पु.० ७ पृ. १८३।

श्रंतो॰, उक्क॰ तेत्तीसं सागरो॰ सादिरे॰ । एवं श्रचक्खुदं॰-भवसि॰ ।

११४. आदेसेण ऐरइएमु सत्त्तरणं क० जह० अज० एत्थि अंतरं । आयु० जह० एत्थि अंतरं । अज० उक्कस्सभंगा । एवं पढमपुढवि-देवोघं-भवए०-वाएवें० । एवं चेव विदियाए याव सत्तिमित्ति । एविर सत्तर्गणं क० जह० जह० अंतो०, उक० सगद्विदी देसुएा । अजहरुए० अणुक्कस्सभंगो ।

हर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। इसी प्रकार श्रचचुदर्शनी श्रौर भव्य जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ-स्रोघसे सात कमींका जघन्य स्थितबन्ध चपक श्रेणिमें होता है, इसिल्प यहाँ सात कर्मीके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरका निपेध किया है। जो जीव उपशमश्रेणिमें सात कमौंका एक समयके लिए अवन्धक होकर दूसरे समयमें मरणकर पूनः उनका बन्ध करने लगता है उसके सात कमाँके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर काल उपलब्ध होता है श्रीर जो अन्तर्म हर्तके लिए अवन्धक होकर पुनः उनका बन्ध करता है उसके सात कर्मीके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तर काल उपलब्ध होता है। इसीसे यहाँ ग्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर काल एक समय और उत्कृष्ट ग्रन्तर काल ग्रन्तर्मृहर्त कहा है। ग्रायकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध क्षद्रक भवग्रहण प्रमाण है। एक जीवने पूर्व भवमें जघन्य त्रायुका बन्ध किया। पुनः वही जीव दूसरे भवमें उसी समय जघन्य आयुका बन्ध करता है। इसीसे श्रायु कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय कम चुद्रकभवग्रहण प्रमाण कहा है। त्रस पर्यायमें रहनेका उत्क्रप्र काल साधिक दो हजार सागर है। किसी जीवको इतने कालतक जघन्य आयुका बन्ध नहीं होता। यही कारण है कि जघन्य आयुके स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक दो हजार सागर कहा है। जघन्य स्थितिवन्धके सिवा श्रजघन्य स्थितिबन्ध है। इसका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होता है। इसी से यहाँ श्रायुकर्मके श्रजधन्य स्थितिबन्धका यह श्रन्तर काल कहा है। स्रागे जहाँ स्रोधके समान ऋतर काल स्रावे उसे इसी प्रकार घटित करना चाहिए।

११४. त्रादेशसे नारिकयों में सात कमोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्राप्रकर्मके जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्धका अन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्धका अन्तर उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार पहली पृथिची, सामान्य देव, भवनवासी श्रीर वानव्यन्तर देवोंके जानना चाहिए। दूसरी पृथिचीसे लेकर सातवीं पृथिची तक इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मात कमोंके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम अपनी श्रपनी स्थितिश्रमाण है। अजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर श्रवत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ — नरकर्मे सात कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंक्षीचर जीवके प्रथम श्रौर द्वितीय समयमें सम्भव हैं श्रोर इसके बाद श्रज्ञघन्य स्थितिबन्ध होता है। तथा जो श्रसंक्षीचर नहीं है उसके सर्वदा श्रज्ञघन्य स्थितिबन्ध होता है। इसीसे सामान्यसे नरकमें सात कर्मोंके जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है। श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे जघन्य श्रावाधा कालके रहने पर होता है। इसके बाद पुनः श्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता। यही कारण है कि यहाँ श्रायुक्रम्के जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका भी निषेध किया है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल उत्क्रप्टके समान है यह स्पष्ट ही है।

११५. तिरिक्षंसु सत्तरणं क० नह० जह० अंतो०, उक्क० असंखेठना लोगा । अन० अोघं । आयु० नह० नह० खुद्दाभवगाहणं समयूणं, उक्क० पित्रोक० असंखे०। अन० नह० अंतो०, उक्क० तिरिण पित्रदो० सादिरे० । पंचिद्दियतिरिक्ख०३ सत्तरणं क० नह० अंतो०, उक्क० तिरिण पित्रदो० सादिरे० । पंचिद्दियतिरिक्ख०३ सत्तरणं क० नह० जह० अंतो, उक्क० पुन्वकोडिपुधत्तं । अन० आघं । आयु० नह० नह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० पुन्वकोडिपुधत्तं । अन० अणुक्स्सभंगो । णवरि पज्ञत्त- नोिणिणीसु आयु० नह० एत्थि अंतरं । अन० पगद्विअंतरं । पंचिद्दियतिरिक्खअपज्ञत्त० सत्तरणं क० नह० नह० उक्क० अंतो० । अन० ओघं । आयु० नह० नह० व्युद्दाभव० समयू०, उक्क० अंतो० । अन० नहएणु० अंतो० । एवं सन्वअपज्ञत्ताणं तसाणं थावराणं च । एवरि मणुसअपज्ञत्त० सत्तरणं क० नह० अन० एत्थि अंतरं । मणुस०३ सत्तरणं क०नह० अनह० एत्थि अंतरं । आयु०पंचिद्यितिरिक्ख भंगो । नोिद्दिस्य याव सन्वद्व त्ति उक्कस्सभंगो ।

यतः श्रसंक्षी जीव प्रथम नरकमें तथा भवनवासी श्रौर व्यन्तर देवोंमें उत्पन्न होता है श्रतः प्रथम नरक, सामान्य देव, भवनवासी श्रौर व्यन्तर देवोंमें सामान्य नरकके समान प्ररूपणा बन जाती है। यही कारण है कि इन मार्गणाश्रोंमें सामान्य नरकके समान श्रन्तरकाल कहा है। हितीयादि पृथिवियोंमें जघन्य श्रौर श्रज्जघन्य स्थितिबन्ध कभी भी सम्भव है। इसीसे इनमें जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्त श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कहा है। श्रेप कथन सुगम है।

११४. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्म हर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम अल्लकभवश्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातवं भाग प्रमाण है। अज्ञवन्य स्थितिबन्धका जघन्य ऋन्तर ऋन्तर्मुहर्त है। ग्रीर उत्कृष्ट ऋन्तर साधिक तीन पत्य प्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रकमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम् हर्त है श्रीर उत्हृष्ट म्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्तवप्रमाण है। म्राज्ञघन्य स्थितियन्धका म्रन्तर म्रोघके समान है। म्राय-कर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम श्रह्मकभवग्रहण प्रमाण है श्रीर उत्रुप्ट ग्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण है । ग्रजघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तर ग्रजुत्रुप्टके समान है। इतनी विशेषता है कि पर्याप्त और योनिनी जीवोंमें आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल नहीं है। तथा ग्रजघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तर प्रकृतिवन्धके ग्रन्तरके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें सात कमींके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म् हुर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर श्रोधके समान है। आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय कम श्रुरुलकभवग्रहण प्रमाण है ग्रीर उत्दृष्ट ग्रन्तर -श्रन्तर्मुहुर्त है । श्रजघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहुर्त है । इसी प्रकार त्रस श्रीर स्थावर सब श्रपर्याप्तकोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्य श्रपर्या-प्तकोंके सात कर्मोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिचन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। मनुष्य त्रिकर्मे सात कमोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। आयुकर्मके स्थितिबन्ध-का अन्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। ज्योतिपियोंसे लेकर सर्वार्थेसिद्धितक अन्तर उत्क्रप्रके समान है।

११६. एइंदिएसु सत्तपणं क० जह० जह० अतं। , उक्क० असंखेजा लोगा । अज० आंघं । आयुग० जह० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० पिलदो० असं० । अज० जह० अंतो०, उक्क० वावीसं वस्ससह० सादिरे० । वादरएइंदिय० सत्तएणं क० जह० जह० अंतो०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । अज० ओघं । सेसं तं चेव । वादरपज्जते सत्तएणं क० जह० कं का अंतो०, उक्क० अंतो०, उक्क० संखेजाणि वस्ससहस्साणि । अज० ओघं । आयु० जह० णित्थ अंतरं । अज० पगिद्यंतरं । सव्ववादरे पज्जत० आयु० जह० णित्थ अंतरं । अज० पगिद्यंतरं । सव्ववादरे पज्जत० आयु० जह० णित्थ अंतरं । अज० पगिद्यंतरं । सुहुमेइंदि० सत्तएणं क० जह० जह० खंतो०, उक्क० अंगुलस्स असंखे० । अज० ओघं । आयु० जह० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० पिलदो० असंखे० । अज० जहण्युक्क० अंतो। पज्जते सत्तएणं क० अपङजन्तभंगो । आयु० जह० णित्थ अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो०।

विशेषार्थ— यद्यपि तिर्यञ्च सामान्यकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रनन्त कालप्रमाण है पर यह सब तिर्यञ्चोंकी है। इसीसे इनमें जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल उनकी कायस्थितिप्रमाण न कहकर श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है, क्योंकि जो तिर्यञ्च स्कृम एकेन्द्रिय होकर परिभ्रमण करते हैं उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रमाण होती है श्रीर इनमें सामान्य तिर्यञ्चोंकी श्रपेक्षा सात कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध सम्भव नहीं है। तिर्यञ्चोंमें एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे जघन्य श्रापुका वन्ध श्रिधक से श्रिधक पत्यके श्रसंख्यात्वें भागप्रमाण काल तक नहीं होता। इसीसे इनमें श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल पत्यके श्रसंख्यातवें काल प्रमाण कहा है। शेषं कथन सुगम है।

११६. एकेन्द्रियोंमें सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्म द्वर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण हैं। श्रज्ञघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। श्रायकर्मके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम चल्लकभव-प्रष्ट्रणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पर्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजधन्य स्थिति-बन्धका जघन्य श्रन्तर्म् हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक वाईस हजार वर्ष है। वादर पकेन्द्रियोंमें सात कर्मोके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्म् हुर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रङ्गलके श्रसंख्यातचे भागप्रमाण है। तथा श्रज्ञघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। शेप अन्तर वही है। बादर पर्याप्तके सात कमींके जधन्य स्थितवन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है श्रीर उत्हुए श्रन्तर संख्यात हजार वर्ष है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्रायकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। सब वादर पर्याप्त जीवोंमें आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजधन्य स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। सक्ष्म एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितियन्धका जघन्य श्रन्तर काल अन्तर्म हर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अङ्गलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर श्रोघके समान है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समयकम भ्रत्लक भवग्रहणुप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके श्रसंख्यातवे भागप्रमाण है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्त है। सूदम एकेन्द्रिय पर्याप्तकों में सात कमों के जघन्य श्रीर उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर अपर्याप्तकों के समान है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। तथा अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य भीर उत्क्रप्र अन्तरकाल अन्तर्भ इर्त है।

११७. वेइंदि०-तेइंदि०-चदुरिदि० श्रद्वरुणं कम्माणं उक्कस्समंगो । श्रायु० जह० जह० श्रोयं । उक्कस्सं सगद्विदी । श्रज० श्रणुकक्समंगो । एवं पज्जत्ता० । स्विर श्रायु० जह० सिर्पे श्रांतरं ।

११८. पंचिदिय-तस०२ सत्तारणं कम्माणं मृलोघं । श्रायु० जह० जह० खुदाभव० समयुणं, उक्क० सगद्विदी । पज्जते सारिथ श्र'तरं । श्राज० श्रोघं ।

विशेषार्थ — स्इम एकेन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है। इसी बातको ध्यानमें रखकर एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। आयुक्रमेंके जघन्य स्थितवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। आयुक्रमेंके जघन्य स्थितवन्धको उत्कृष्ट अन्तरकालका खुलासा सामान्य तिर्यञ्चोंकी प्ररूपणाके समय कर ही आये हैं। एकेन्द्रिय जीवकी उत्कृष्ट भवस्थित बाईस हजार वर्ष प्रमाण है। इसीसे इनके आयुक्रमेंके अजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वर्षप्रमाण कहा है। वादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थित अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इसीसे इनमें आठों कर्मोंके जघन्य स्थितवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। इनके पर्यातकांकी उत्कृष्ट कायस्थित संख्यात हजार वर्षप्रमाण है। यही कारण है कि इनके सात कर्मोंके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है। इनके आयुक्रमेंका जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है। इनके आयुक्रमेंका जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है। इनके आयुक्रमेंका जघन्य स्थितवन्धक होने पर मर कर वे बादर पर्यान नहीं होते। इसीसे इनके जघन्य स्थितवन्धक अन्तरकालका निषेध किया है। शेष कथन स्पष्ट ही है किन्तु यहाँ और सर्वत्र इतना विशेष समभमा चाहिए कि जहाँ जिसकी कायस्थिति आदिप्रमाण अन्तरकाल कहा है वहाँ उस स्थितिक प्रारम्भ और अन्तमें विवित्तत स्थितिका वन्ध कराकर इस प्रकार अन्तरकाल ले आवे।

१९७. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय त्रीर चतुरिन्द्रिय जीवोंमें आठों कर्मोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल उक्तप्र के समान है। श्रायुक्तमेके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल श्रोधके समान है और उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रपनी श्र्पनी स्थितिप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रमुक्तप्रके समान है। इसी प्रकार इनके पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुक्तमेके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ — द्वीन्द्रिय श्रादि पर्याप्तकोंके जघन्य श्रायु श्रुल्लक भवप्रहण्यमाण वेंधती है जिससे वे भवान्तरमें पर्याप्त नहीं रहते। इससे इनमें जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं उपलब्ध होता। यही कारण है कि इनमें भायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है। शेष कथन स्पष्ट है।

११८. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्यात, त्रस और त्रसपर्यात जीवों में सात कर्मोंक जघन्य और त्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओधके समान है। आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल एक समय कम श्रुस्तक भवप्रहण प्रमाण है और उत्रुप्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्रुप्ट स्थितिप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि पर्यातकों में आयुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। तथा सबके अजघन्य स्थिति-बन्धका अन्तरकाल ओधके समान है।

विशेषार्थ—पञ्चिनिद्रयोंकी उत्कृष्ट कायस्थित पूर्वकोटि पृथक्त अधिक एक हजार सागर है, पञ्चेन्द्रिय पर्यातकोंकी उत्कृष्ट कायस्थित सी सागर पृथक्त है, अस कायिकोंकी उत्कृष्ट कायस्थित पूर्वकोटिपृथक्त अधिक दो हजार सागर है और असकायिक पर्यातकोंकी उत्कृष्ट कायस्थित दो हजार सागर है। इसे ध्यानमें रखकर इन चारोंमें आयुकर्मके जघन्य ११६. पुढवि॰ आड॰-तेउ-वाउ-वएण्फिदि-पत्तेग॰ सत्तरणं क॰ उक्कस्सभंगो । आयु॰ जह॰ जह॰ खुद्दाभव॰ समयूगं, उक्क॰ पिलदो॰ असंखे॰ । पज्जत्तेगे एिथ अंतरं । अजह॰ पादिअंतरं । िएगोदेसु सत्तरणं कम्माणं एइंदियभंगो । आयुग॰ सहुमेइंदियभंगो । वादरिएगोद॰ सत्तरणं कम्माणं जह॰ जह॰ अंतो, उक्क॰ कम्म- द्विदी । अज॰ ओयं । आयु॰ जह॰ [जह॰] खुद्दाभव॰ समयू॰, उक्क॰ पिलदो॰ असंखे॰ । अज॰ जहएखु॰ अंतो॰ । वादरिएगोदपज्ज॰ वादरपञ्जत्तभंगो । सुदुमिएगोद॰ सत्तरणं क॰ जह॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ अंगुलस्स असंखे॰ । आयु॰ जह॰ जह॰ जह॰ खुद्दाभव॰ समयू॰, उक्क॰ पिलदो॰ असंखे॰ । अज॰ अणुक्तस्सभंगो । सुदुमिएगोदपञ्जता। सुदुमएइंदियपज्जत्तभंगो ।

१२० पंचमण०-पंचवचि० जह० अज० सिथ अंतरं। एवं कोधादि०४ । सविर लोभे मोहसी० त्रोघं।

स्थितिबन्धका उत्रुप्ट श्रन्तरकाल ले श्राना चाहिए। इनके पर्याप्तकॉमें श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालके निर्पेधका वहीं कारण है जो द्वीन्द्रिय श्रादि पर्याप्तकोंमें श्रन्तर-कालका कथन करते समय बतला श्राये हैं। शेष कथन सुगम हैं।

८१९. पृथिवीकायिक, जलकायिक, ग्राग्निकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक ग्रोर वनस्पति प्रत्येकशरीर जीवोंमें सात कमींके जघन्य श्रीर श्रुजधन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल उत्कृष्टके समान है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितियन्धका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय कम अल्लक भव ग्रहण्यमाण है श्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। इनके पर्याप्तकोंमें श्रायकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके जन्तरके समान है। निगोद जीवोंमें सात कमौंके जधन्य श्रीर श्रजधन्य स्थिति-बन्धका श्रन्तरकाल एकेन्द्रियोंके समान है। तथा श्रायुकर्मके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थिति-वन्धका श्रन्तरकाल सुक्ष्म एकेन्द्रियोंके समान है। बादर निगोद जीवोंमें सात कमेंकि जघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तरकाल कर्मस्थितिप्रमाण है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल श्रोघके समान है। ग्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अल्लकभवग्रहगप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्त-र्मुहुर्त है। बादर निगोद पर्याप्त जीवोंमें श्राठों कमेंकि जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका . श्रन्तरकाल बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है। सुक्ष्म निगोद जीवोंमें सात कमाँके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रङ्गलके श्रसंख्यातर्वे भाग-प्रमाण है। आयुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम शुल्लक भव-ब्रह्णप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर पत्यके श्रसंख्यातचें भागप्रमाण है। तथा अजघन्य स्थि-तिबन्धका अन्तर अनुत्कृष्टके समान है। स्वध्मिनिगोद पर्याप्तकोंमें आठों कर्मोंके जघन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितवन्धका श्रन्तर सुदम एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है।

१२०, पाँचों मनोयोगी श्रौर पाँचों वचनयोगी जीवोंमें श्राठ कर्मोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार कोधादि चार कपायवाले जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि लोभकपायमें मोहनीयका भङ्ग श्रोघके समान है।

विशेषार्थ - लोभकपाय दसवें गुणस्थानतक होता है, इसलिए इसमें श्रोधके समान

१२१. कायजोगि० सत्तएएां क० श्रोघं । श्रोरालियका० सत्तएएं क० मएजोगिभंगो । श्रायु० उक्कस्सभंगो । श्रोरालियमिस्स० सत्तएएं क० उक्कस्सभंगो । श्रायु० मणुसञ्चपज्जतभंगो । वेउिव्यका० सत्तएएं क० जह० एतिथ श्रंतरं । श्रज जह० एग०, उक्क० श्रंतो० ! श्रायु० जह० श्रजह० एतिथ श्रंतरं । एवं श्राहा-रकायजो० । वेउिव्यमि० सत्तएएं क० श्राहारिम० श्रद्धएएं क० कम्मइ०-श्रणा-हार० सत्तएएं क० जह० श्रजह० एतिथ श्रंतरं ।

१२२. इत्थि०-पुरिस०-एावुंस० सत्त्तर्णां क० जह० अजह० एात्थि अंतरं । आयु० जह० एात्थि अंतरं । अज० अणुकस्सभंगो । एावरि एावुंस० आयु० जह० जह० खुदाभव० समयूर्णं, उकस्सं सागरावमसद्पुधत्तं । अवगद० सत्तर्णं० क० एात्थि अंतरं । अज० जह० उक० अंतो० ।

मोहनीय कर्मके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्त-र्मुहुर्न घटित हो जाता है। शेप कथन सुगम है।

१२१. काययोगी जीवोंमें सात कमोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर श्रोघके समान है । श्रीदारिक काययोगी जीवोंमें सात कमोंके जघन्य श्रोर अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल मनोयोगियोंके समान है । तथा श्रायुकर्मका भङ्ग उत्रुष्टके समान है । श्रीदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कमोंका भङ्ग उत्रुष्टके समान है । तथा श्रायुकर्मका भङ्ग मनुष्य-श्रपर्यातकोंके समान है । वैकियिक काययोगी जीवोंमें सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रम्तर एक समय श्रीर उत्रुष्ट अन्तर अन्तरकाल नहीं है । आयुकर्मके जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितिबन्धका श्रम्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार आहारककाययोगी जीवोंके जानना चाहिए । वैकियिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कमोंके श्रीर आहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्राठ कमोंके तथा कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कमोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है ।

१२२. स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी जीवोंमें सात कमोंके जघन्य श्रीर श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रायुक्तमंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। तथा श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। तथा श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रुत्तरुष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदमें श्रायुक्तमंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय कम जुलक भवश्रह्ण प्रमाण है और उत्कृष्ट श्रन्तरकाल सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है। श्रपगतवेदमें सात कर्माके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है तथा श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तर्मुहर्न है।

विशेषार्थ — तीनों वेदोंमें सात कमोंका जघन्य स्थितिबन्ध चणकश्रेणिमें होता है इसलिए इनमें सात कमोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है।
नपुंसकवेदमें श्रायुक्तमेंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण्
बतलानेका कारण यह है कि इतने कालतक यह जीव संबी पञ्चेन्द्रिय पर्यायमें रह सकता है
जिससे इसके योग्य श्रायुक्तमंका जघन्य स्थितिबन्ध न हो। इसके बाद यह पकेन्द्रिय पर्यायमें
जाकर यथायोग्य काल श्रानेपर जघन्य श्रायुक्ता बन्ध करता है। श्रेष कथन स्पष्ट ही है।

<sup>1.</sup> मूलप्रती स्रोधं एइंदियभंगो । स्रोरालियका० इति पाठः ।

१२३. मदि-सुदश्रएणा॰ सत्तएएं क० तिरिक्त्वोघं। श्रायु० मूलोघं। एवं असंजद०-अब्भवसि०-भिच्छादिष्टि ति । विभंगे िष्णरयोघं। श्राभि०-सुद०-श्रोधि० सत्तएएं क० जह० एतिथ श्रांतरं। अज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रायु० जह० जह० पिलदो० सादिरे०, उक्क० श्राविदसागरो० सादि०। श्राज० श्रणुकस्सभंगो। एवं श्रोधिदं०-सम्मादिष्टि०। मएपण्डजव०-संजदा-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप०-संजदासंजदा० उक्कस्सभंगो। चक्लुदं० तसप्डजक्तभंगो।

१२४. अपणं लेस्साणं सत्तर्णं क० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयु० उक्कस्सभंगो । एविरि तेउ-पम्माणं यदि दंसणमोहस्ववगस्स दिज्जदि सत्तरणं क० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० ।

१२५. खइग० सत्तराणं क० त्रोघं। त्रायु० जह० सात्थि त्रांतरं। स्रज प् पगदित्रांतरं। वेदगस०सत्तराणं क० जह० सात्थि त्रांतरं।त्रज० जह० उक्क० त्रांतो०।

१२३. मत्यक्षानी श्रौर श्रुताक्षानी जीवोंमें सात कमोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थिति बन्धका श्रन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। तथा श्रायुकर्मके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल मुलाघके समान है। इसी प्रकार श्रसंयत, श्रमव्य श्रौर मिध्या दिधिताविक्षका श्रन्तरकाल मुलाघके समान है। इसी प्रकार श्रसंयत, श्रप्रवच्य श्रौर मिध्या दिधिताविक्षका श्रन्तरकाल सामान्य नारिक्योंके समान है। श्राभितिबोधिक क्षानी, श्रुतक्षानी श्रौर श्रवधिक्षानी जीवोंमें सात कर्मोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नही है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्रुष्ट श्रन्तर श्रम्तर्मुद्धतं है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक छयासट सागर प्रमाण है। तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर अनुत्रुष्ट्रिके समान है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी श्रौर सम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविश्रुद्धि संयत, स्इक्ष्मसाम्पराय संयत श्रौर संयतास्यत जीवोंमें इनके उत्रुष्टके समान श्रन्तरकाल है। चश्चदर्शनी जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भन्न है।

१२४. छह केश्यावाले जीवोंमें सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। आयुक्तमंका भन्न उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि पीत और पद्मलेश्यामें यदि दर्शन मोहनीयकी क्षपणा होती है तो इनमें सात कमोंके अघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल तो नहीं ही है पर अजघन्य स्थितिबन्धका अध्यस्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त है।

विशेषार्थ— पहले जघन्य स्थितबन्धके स्वामीका निर्देश कर आये हैं। वहाँ पीत और पश्चलेश्यामें जघन्य स्थितबन्धका स्वामी दो प्रकारका जीव बतलाया है—एक प्रमत्तस्यत जीव और दूसरा दर्शन मोहनीयकी चपणा करनेवाला जीव। इसी वातको भ्यानमें रखकर यहाँ सात कमौंके जघन्य स्थितबन्धका अन्तरकाल दो प्रकारसे कहा है। शेष कथन सुराम है।

१२५ चायिक सम्यग्दष्टि जीवोंमें सात कमोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। आयुक्मके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। तथा अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान है। वेदक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कमोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका

त्रायु० उक्कस्सभंगो । त्राज० जह० त्रं तो, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । उवसमस०-सासण०-सम्मामि० उक्कसभंगो । साणिण० पीचिदियप् ज्ञत्तभंगो । त्रसिण्ण० सत्तपणं क० तिरिक्लोघं । त्रायु० जह० जह० सुद्दाभव० समयू०, उक्क० पितदो० असंखे० । अज० जह० अंतो०, उक्क० पुव्यकोडी सादिरे० । आहाराणुवादेण आहारा० अद्वरणं कम्माणं त्रोघं । एवं वंधंतरं समत्तं ।

## बन्धसरिगायासपरूवगा

१२६. वंधसिएणयासं दुविधं—जहरूणयं उकस्सयं च। उकस्सए पगदं। दुविधो िण होने — त्रोघेण आदेसेण य। तत्थ ओघेण खालावरणीयस्स उकस्सिहिदिं वंधंतो अष्यणं कम्माणं िणयमा वंधगो। तं तु उकस्सा वा अशुकस्सा वा। उकस्सादो अशुकस्सा समयूणमार्दि काद्ण पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागूणं वंधिद। आयुगस्स सिया वंधगो सिया अवंधगो, िणयमा उकस्सा। आवाधा पुण भयिणजा। एवं अष्ण कम्माणं। आयुगस्स उकस्सिहिदं वंधंतो सत्तरणं कम्माणं िणयमा वंधगा। तं तु उकस्सा वा अशुकस्सा वा, उकस्सादो अशुकस्सा तिहाणपदिदं वंधिद—असंखे-

जधन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल उत्कृष्टके समान है। तथा श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। उपग्रम सम्यग्र्टिए, सासादन सम्यग्र्टिए श्रीर सम्यग्-सिथ्यादिए जीवोंमें सभी कर्मोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। संशी जीवोंमें श्राठों कर्मोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है। श्रसंशी जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। तथा श्रायुकर्मके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय कम जुल्लक भवश्रहणुप्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल पत्यके श्रसंख्यातचें भाग प्रमाण है। श्रजघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल साधिक एक पूर्वकोटि प्रमाण है। श्राहार मार्गणाके श्रनुवादसे श्राहारक जीवोंमें श्राठों कर्मोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितबन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है।

### इस प्रकार बन्धान्तर समाप्त हुन्ना।

#### वन्धसन्निकर्षप्ररूपणा

१२६. बन्ध सिम्नकर्ष दो प्रकारका है— जघन्य और उत्हुए। उत्हुएका प्रकरण है। उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है— अध और आदेश। उनमेंसे ओघकी अपेचा झाना-वर्षीयकी उत्हुए स्थितको बाँधनेवाला छह कर्मोका नियमसे बन्धक होता है, परन्तु उसे उत्हुए बांधता है या अनुत्हुए वाँधता है। यदि अनुत्हुए वांधता है तो उत्हुएकी अपेचा एक समयसे छेकर पत्यका असंख्यातवां भाग न्यूनतक बांधता है। यह जीव आयु कर्मका कदाबित् बन्धक होता है और कदाबित् बन्धक नहीं होता है। यदि बन्धक होता है तो नियमसे उत्हुए बांधता है, परन्तु आवाधा भजनीय होती है। इसी प्रकार छह कर्मोंके विषयमें जानना चाहिए। आयुकर्मकी उत्हुए स्थितिको वांधनेवाला जीव सात कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है। परन्तु उसे उत्हुए बांधता है अथवा अनुत्हुए बांधता है। यदि अनुतहुए बांधता है। यहि। असंख्यातवां

ज्जदिभागहीएं वा संखेज्जदिभागहीएं वा संखेज्जगुणहीएं वा । एवं श्रोघभंगो तिरिक्ख-पंचिदियतिरिक्ख०३-मणुस्०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचविच०-कायजोगि-श्रोरालियका०-इत्थि०-पुरिस०-एवुंस०-कोथादि०४-मिद-सुद०-विभंगणा०-श्रसंजद०-चक्खुदं०-[ श्रचक्खुदं०- ] किएणले०-भवसि०--श्रवभवसि०-मिच्छादि०-सिएण०-श्राहार्ग नि ।

१२७. आदेसेण णिरयगईए ऐरइएसु सत्ताएं कम्माएं ओयं। एवरि आयु० ए वंपदि। आयु० उक्क० वंपंतो सत्ताएं क० णियमा वंपगो। णियमा आणु० माग हीन वांपता है अथवा संख्यात गुण्हीन बांपता है। इस प्रकार ओघके समान तिर्यक्ष, एञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चिक्क, मजुष्यिक, एञ्चेन्द्रिय दिर्व्यक्षिक, मजुष्यिक, एञ्चेन्द्रिय दिक्क, असिद्धक, पांचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, स्रिवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, विभक्ष-क्षानी, असंयत, चजुरर्शनी, अचजुरर्शनी, इष्ण्लेक्ष्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादिए, संक्षी और आहारक जीवोंके जानना चाहिये।

विशेषार्य-एक पदार्थके साथ दूसरे पदार्थको मिलाकर विचार करना सन्निकर्प है। यहाँ वन्धका प्रकरण है और सामान्यसे ग्राठों कमोंके स्थितिबन्धका विचार चल रहा है. इसलिए इस सन्निकर्प अनुयोग द्वारमें यह बतलाया गया है कि किस किस कर्मका कितना स्थितिबन्ध होनेपर अन्य किन कर्मीका कितना स्थितिबन्ध होता है। पहिले श्रीघसे विचार किया गया है। सब कर्म ब्राठ हैं, उनमेंसे झानावरणीय कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध होने पर आयके सिवा अन्य शेप छह कर्मीका स्थितियन्ध नियमसे होता है। कारण कि शानावर-शीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वमें होनेसे वहाँ दर्शनावरणादि शेप छह कर्मीका भी बन्ध होता है। यह तो मानी हुई बात है कि एक कर्मके स्थितिबन्धके योग्य उत्कृष्ट परिणाम होने पर श्रन्य कमौंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके योग्य परिणाम हो श्रथवा न भी हो इसलिए जव शाना-वरगीयकर्मका उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध होता है तब अन्य छह कमांका स्थितिबन्ध उत्क्रप्ट भी होता है और अनुत्कृष्ट भी होता है। यही बात दर्शनावरण आदिकी अपेत्तासे भी जान लेनी चाहिए। यह बात सुनिश्चित है कि आयुकर्मका बन्ध त्रिभागके पहिले नहीं होता, त्रिभागमें भी यदि श्रायबन्धके योग्य परिणाम होते हैं तो ही होता है श्रन्यथा नहीं, इसलिए जो जीव शाना-वरणकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है वह श्रायुकर्मका स्थितबन्ध करता भी है श्रीर नहीं भी करता है। यदि करता है तो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ही करता है अन्यथा अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है। त्रब रहा त्रायुकर्म, सो त्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिको बाँधनेवाला जीव सात कमौंका नियमसे बन्धक होता है यह तो सुनिस्थित है। केवल देखना यह है कि शेप कर्मोंकी स्थिति कितनी बँधती है सो यह बात उन उन कर्मोंके बन्धके योग्य परिणामों पर निर्भर है इसलिए यहाँ यह बतलाया है कि श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला शेष सात कर्मीकी उत्कृष्ट स्थिति भी बाँधता है अथवा अनुत्कृष्ट स्थिति भी बाँधता है। यहाँ कुछ श्रन्य मार्गणाएँ गिनाई हैं जिनमें यह श्रोधप्ररूपणा श्रविकल घटित हो जाती है। यहाँ इन मार्गणात्रोंके संकलनमें इस बातका ध्यान रक्खा गया है कि जिन मार्गणात्रोंमें क्राठों-कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है वे मार्गणायं ही यहाँ ली गई हैं।

१२७. त्रादेशसे नरक गतिमें नारिकयोंमें सात कमोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका सिक्नकर्ष स्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि इसके त्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता। त्रायुकर्मका संखेज्जगुणहीणं वंधदि । एवं सव्यिण्रिय-पंचिदियतिरिक्खत्रपज्ज०-मणुसत्रप्रपज्ज०-सव्यिदेव-पंचिदिय-तसत्रपज्ज०-स्रोरालियमि०--वेउव्वियका०-स्राहारका०-स्राहारमि०-स्रामि०-सुद०--स्रोधि०-मण्णपज्ज०-संजदा-सामाइ०-त्रेदो०-परिहार०-संजदा'संजद-स्रोधिदं०-णील०-काउ०-तेउ०-पम्म०-मुक्कलेम्सा-सम्मादिद्वि-खइगस०-वेदगस०-सास-ए०। उवसम० सत्त्रणं क०।

१२८. एइंदिएसु सत्तराणं क० त्रोघं। त्रायुगं ए वंधदि। त्रायुग० उक्क० वंधतो सत्तराणं क० ियमा त्रायु०। उक्क० त्रायु० त्रासंखज्जभागहीणं वंधि । एवं सञ्चएइंदिय-विगलिदिय-पंचकायाणं ियदोदाणं च। एवरि विगलिदिएमु त्रायु० उक्क० वंधतो सत्तराणं क० संखेजनभागहीणं वंधि ।

१२६. वेजव्वियमि ०-कम्मइ०-सम्मामि०-त्र्यणाहार० सत्तरणां० क० मृलोघं

उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है। परन्तु नियमसे संख्यातगुणी हीन श्रमुत्कृष्ट स्थितिको वाँधता है। इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त, मनुष्य श्रपर्याप्त, सब देव, पञ्चेद्रिय अपर्याप्त, त्रस श्रपर्याप्त, श्रोदारिकमिश्र-काययोगी वैक्षियिक काययोगी, श्राहारक काययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, श्रामिवेशिक-झानी, श्रुतक्षानी, श्रुवधानी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, हेदोपस्थापनाग्तंयत, परिहारविश्रुद्धिसंयत, संयतासंयत, श्रुवधिदर्शनी, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, पीतलेश्यावाले, गुक्कलश्यावाले, सम्यग्दिष्ट, चायिकसम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट, श्रीर सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। तथा उपश्मसम्यग्दिष्ट जीवोंके सात कर्मोंका इसी प्रकार सन्निकर्य है।

विशंपार्थ—एक उपशम सम्यग्दिए मार्गणाको छोड़कर यहाँ कही गई शेप सब मार्ग-णात्रोंमें सात या त्राठ कर्मीका बन्ध सम्भव है। किन्तु इन मार्गणात्रोंमें सात कर्मीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणामींके होने पर त्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता। त्रौर यह बात उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश करनेवाले त्रनुयोगद्वारसे भलो भांति जानी जा सकतो है।

१२८. एकेन्द्रिय जीवोंमें सात कर्मोंक उत्छ ए स्थितवन्धका सन्निकर्प श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि यह श्रायुकर्मका बन्ध नहीं करता। श्रायुक्तमंका उत्छ ए स्थितवन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोंका नियमसे श्रानुत्छ ए स्थितवन्ध करता है। तथापि उत्छ एकी श्रोचा श्रानुत्छ ए स्थितिवन्ध असंख्यातवें भागहीन करता है। इसी प्रकार सव एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पाँच स्थावरकायिक श्रोर निगोद जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि विकलेन्द्रियोंमें श्रायुकर्मका उत्छ ए स्थितिवन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोंकी स्थिति श्रपन उत्छ ए स्थितिवन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोंकी स्थित श्रपन उत्छ ए स्थितिवन्धकी श्रोचा संख्यातवें भागहीन वाँधता है।

विशेपार्थ — पकेन्द्रियों श्रीर पाँच स्थावरकाथिक जीवोंमें सात कमोंमेंसे प्रत्येकके स्थितिबन्धके कुल भेद पत्थके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हैं श्रीर विकलत्रयोंमें पत्थके संख्यातवें भागप्रमाण हैं। इसिलए पकेन्द्रियों और पाँच स्थावरकाथिक जीवोंमें श्रसंख्यात भागवृद्धिके समान श्रसंख्यात मागहानि ही सम्भाव है तथा विकलत्रयोंमें दो वृद्धियोंके समान दो हानियाँ भो सम्भाव हैं। यहाँ कारण है कि यहाँ उक्त जीवोंमें इस वातको ध्यानमें रखकर सिक्तर्यका निर्देश किया है।

१२९. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिध्यादृष्टि श्रीर श्रनाहारक

श्रायु व वज्ज । श्रवगद् णाणावर उक्क वंधतो छएएां कम्माणं णियमा बंधगो । श्रियमा उक्कस्सा । एवं छएएां कम्माणं । एवं सुहुमसंप छएएां क ।

१३०. त्रसिएए० सत्तरणं कम्माणं श्रोघं । त्रायु० उक्क० सत्तरणं कम्माणं ि रायमा वंघगो । तं तु उक्क० त्रयु० विद्वारणपदिदं वंघदि—त्रसंखेज्जभागहीणं संखेज्जभागहीणं वा । एवप्रकस्सञ्जो वंधसिएणयासो समत्तो ।

१३१. जहएएए पगदं। दुविधो िएहेसो—त्रोघेण त्रादेसेए य । तत्थ क्रोघेण एगएगावरणीयस्स जहएएं हिद्दि वंधतो पंचएएं कम्माएं िएयमा वंधदि। एग्यमा जहएए० । दोएएं पगदीएं अवंधगो । मोह० जहएएहिदिवंधगो

जीवों में सात कमों के उत्छ ए स्थितिबन्धका सन्निकर्ष मूलोघके समान है। किन्तु इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाओं में श्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता। श्रपगतवेदमें ज्ञानावरणकी उत्छ ए स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव छह कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है। तथा नियमसे उत्छ ए स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार शेष छह कर्मोंके श्राश्रयसे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इसी प्रकार सृक्ष्मसाम्परायसंयतके छह कर्मोंका परस्पर सन्निकर्ष जानना चाहिए।

विशेषार्थ — यहाँ जितनी मार्गणाएँ यहण की हैं उन सबमें त्रायुकर्मका बन्ध नही होता यह स्पष्ट है। त्रपगतवेद और स्क्ष्मसाम्परायमें एक समयका परिणाम एक सी विशुद्धिको लिये हुए होता है, इसलिए एक कर्मका उन्ह्रप्ट स्थितिबन्ध होनेपर सबका उन्ह्रप्ट स्थितिबन्ध होता है। यही कारण है कि यहाँ उन्ह्रप्ट स्थितिबन्धके साथ त्रमुन्ह्रप्ट स्थितिबन्धके सिश्चिक्ष विधान नहीं किया। तथा मोहनीयका बन्ध नौवें गुणस्थान तक ही होता है इसलिए सूक्षमसाम्परायमें मोहनीयके विना छह कर्मका सिन्नकर्ष कहा है।

१३०. श्रसंही जीवोंमें सात कर्मोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका सन्निकर्प श्रोधके समान है। श्रायुक्रमेकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला सात कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु उसे अनुत्कृष्ट बाँधता है जो उत्कृष्टकी श्रपेत्ता दो स्थानपतित वाँधता है। या तो श्रसंख्यातवाँ भागहीन बाँधता है।

विशेषार्थ — असंक्षियों में पकेन्द्रियसे लेकर असंक्षी पञ्चेन्द्रिय तक जीव लिये गए हैं। जो द्वीन्द्रियादिक जीव हैं वे आयुकर्मको उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते समय शेष कर्मीका अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं और जो एकेन्द्रिय जीव हैं वे आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं और जो एकेन्द्रिय जीव हैं वे आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते समय अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्ध से असंख्यात भागहीन अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं। इसीसे असंक्षी जीवों में उक्त प्रकारसे सन्निकर्य कहा है।

#### इस प्रकार उत्कृष्ट वन्धसन्निकर्प समाप्त हुआ।

१३१. त्रव जघन्य सन्निकर्षका प्रकरण है। उसकी त्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है-भोघ और आदेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपेत्ता झानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्ध करने वाला पाँच कर्मोका नियमसे बन्धक होता है। जो नियमसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला है और दो प्रकृतियोंका श्रवन्धक होता है। मोहनीयकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला

<sup>1.</sup> मूलप्रती अणु० वंधदि विद्वाण-इति पाठः । २. मूलप्रती अवंधगो एवं पंचिदि० जहरुणुक्क० मोह० इति पाठः ।

व्यस्पं क० स्थिमा वं० । स्थिमा अज० । जह० अज० संखेळागुराव्भिष्टियं वंथि । आयुगं सा वंधिद् । आयु० जह० द्विदि० वंधेतो सत्तरसां कम्मासं स्थिमा वंधिद । स्थिमा अज० । जह० अज० असंखेळागुराव्भिष्टियं वंधिद । एवं ओघभंगोमसुस० ३-पंचिदिय-तस०२-पंचमस०-पंचवि०-कायजोगि-ओरालियका०-इत्थिव०-पुरिसवे०-सापुंस०-अवगदवे०-कोधादि०४-आभि०-सुद०-ओधि०-मस्पप्रज्ञव०-संजदा-चक्खुदं०-अचक्खुदं-ओधिदं०-मुक्कले०-भवसि०-सम्मादि०-खइगस०-उवसम०-सिएस-आहारगि । स्विद् इत्थिवे० सासास्य ज्ञाहारगि । स्विद इत्थिवे० सासासं । स्वं पुरिस०-सायुंस०-कोध-मास-मायामायासं । स्वर् अदस्य स्वरास्य स्वर स्वरास्य स्वरास्य स्वरास्य स्वरास्य स्वरास्य स्वरास्य स्वरास स्वर स्वर स्वरास्य स्वर स्वर स्व

जीव छह कर्मोंका नियमसे वन्धक होता है किन्तु श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है। जो श्रजधन्य स्थित जयन्य स्थितिकी श्रपेक्षा संख्यातगुणी श्रधिक बाँधता है। यह आयुक्रमंको नहीं बाँधता। श्रायुक्रमंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोंका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है। जो जघन्यकी श्रपेक्षा श्रजधन्य स्थितिका बन्धक होता है। जो जघन्यकी श्रपेक्षा श्रजधन्य स्थिति श्रसंख्यातगुणी श्रधिक बाँधता है। इस प्रकार श्रोधके समान मनुष्यितक, पञ्चिन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पांचों मनोयीगी, पाँचों वननयोगी, काययोगी, श्रीदारिक काययोगी, स्थिवेदी, पुरुषवंदी, नपुंसकवेदी, श्रपातवेदी, कोधादि चार कथायवाले, श्रामिनिवोधिकश्वानी, श्रुतश्वानी, श्रवध्वश्वानी, मनःपर्ययक्वानी, संयत, चजुदर्शनी, श्रवश्वर्द्शनी, श्रवध्वर्द्शनी, श्रवध्वर्द्शनी, श्रवध्वर्द्शनी, श्रवध्वर्द्शनी, सम्यग्दिष्ट, च्यायिकसम्यग्दिष्ट, उपश्मस्यग्यदिष्ट, संक्षी श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्थिवेद्रमें श्वानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्धक होता है। किन्तु यह श्रायुक्रमंको नहीं बाँधता। इसी प्रकार छह कर्मोकी श्रपेक्षा जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार पुरुषवेद, नपुंसकवेद, कोधकपाय, मानकपाय श्रीर मायाकपायवाले जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — चपक सून्मसाम्परायके श्रान्तिम समयमें झानावरणादि छह कमींका जघन्य स्थितिवन्ध होता है श्रीर मोहनीयका जघन्य स्थितिवन्ध चपक श्रानिवृत्तिकरणमें होता है किन्तु तब शेप छह कमींका श्राज्ञघन्य स्थितिवन्ध होता है। तथा श्रायुक्मीका जघन्य स्थितिवन्ध होता है। तथा श्रायुक्मीका जघन्य स्थितिवन्ध मिथ्यात्व गुण स्थानमें होता है। इसी बीजपदको ध्यानमें रत्नकर यहां श्रोघसे सिन्नकर्प कहा है। यहां श्रन्य जितनी मार्गणार्पे गिनाई हैं उनमेंसे कुछ को छोड़कर शेप सब मार्गणाश्रोंमें यथासम्भव यह श्रोघमरूणा बन जाती है। किन्तु जिन मार्गणाश्रोंमें कुछ विशेषता है उसे जानकर उस मार्गणामें उतनी विशेषता कहनी चाहिए। उदाहरणार्थ उपशमसम्यग्दि मार्गणामें उपशम श्रेणिकी श्रपेचा झानावरण आदिका स्थितिसिन्नकर्ष कहना चाहिए श्रोर इसमें श्रायुक्मीका बन्ध नहीं होता इस लिए इसकी श्रपेचासे सिन्नकर्षक कथन नहीं करना चाहिए। स्रीवेद श्रादि मार्गणार्श्रोंमें जो विशेषता है वह अलगसे कही ही है।

१३२. श्रादेशसे नारकियोंमें बानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव छह ११ णियमा० । तं तु जहराणा' वा०२ समज्त्तरमादि काद्ग पितदोवमस्स असंखेज्जिदि-भागन्भिहियं वंधिद् । आयु० अवंधिमा । एवं छराणां कम्माणां । आयु० जह० द्विदि० वं० सत्तर्णां क० रिणयमा० अज० संखेज्जगुण्यान्धियं वंधिद् । एवं सन्विणिरय-मणुसअपज्जत-सन्वदेव-वेजन्वियकायजोगि-आहारका०-आहारिम०-विभंग०-पिरहार०-संजदासंजद०-तेज०पम्म०-वेदग०-सासण् त्ति ।

१३३. तिरिवलेसु सत्तरणं क० णिरयभंगो । आयु० जह० द्विदि०वं० सत्तरणं क० णियमा अज०ं तिद्वाणपदिदं—असंखेज्जभागव्भिद्दयं वा [ संखेज्जभागव्भिद्दयं वा] संखेज्जगुणव्भिद्दयं वा वंभिद्द । एवं पंचिदियितिरिक्ख०४ । णविर जह० द्विदि० वं० सत्तरणं क० णियमा० अज० विद्वाणपदिदं—संखेज्जदिभागव्भिद्धयं वा संखेज्ज-

कर्मीका नियमसे बन्धक होता है। किन्तु उनकी जघन्य स्थितिका वन्धक होता है अथवा अजधन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि अजधन्य स्थितिका बन्धक होता है। यदि अजधन्य स्थितिका बन्धक होता है। एक समयसे लेकर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अधिक स्थितिका बन्धक होता है। यह जीव आयुकर्मका अबन्धक होता है। इसी प्रकार छह कर्मोंकी अपेत्ता कथन करना चाहिए। आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मोंकी नियमसे अजधन्य स्थितिका बन्धक होता हुआ भी जधन्यको अपेत्ता नियमसे संख्यातगुणी अधिक अजधन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार सव नारकी, मनुष्य अपयीत, सब देव, वैकिथिककाययोगी, आहारककाययोगी, आहारकाययोगी, विभक्तकायोगी, विभक्तकायोगी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दिष्ट और सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — अन्य कर्मोको जघन्य स्थितिका वन्ध होते समय आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका वन्ध नहीं होता और आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका वन्ध होते समय अन्य कर्मोको जघन्य स्थितिका वन्ध नहीं होता यह सामान्य नियम है जो ओघ और आदेश दोनों प्रकारसे घटित होता है। इसिलए आयुकर्मके जघन्य स्थितिवन्धके साथ अन्य कर्मोके जघन्य स्थितिवन्धको सिक्स एककी जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव अन्य कर्मकी अजघन्य स्थितिका ही बन्ध करता है यह भी नियम है। इसी सिद्धान्तको ध्यानमें रस्नकर यहाँ उक्त प्रकारसे सिन्तकर्ष कहा है।

१३३. तिर्यञ्चोंमें सात कमींकी जघन्य स्थितिका सन्निकर्प नारिक्योंके समान है। आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मकी नियमसे तीन स्थानपतित अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। जो या तो असंख्याततवाँ भाग अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। जो या तो असंख्याततवाँ भाग अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है या संख्यातवाँभाग अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है अथवा संख्यातगुणी अधिक अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। इसी प्रकार एओ न्द्रिय तिर्यञ्च चतुष्कके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आयुकर्मको जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव सात कर्मकी नियमसे दो स्थानपतित अजघन्य स्थितिका बन्धक होता है। वह

जहरुखा वा ४ सम-इति पाठः । २.सूलप्रतौ क० खियमा० णियमा० श्रज० इति पाठः ।
 য়য়० विद्वाखपदिदं इति पाठः ।

गुणक्मिहियं वा । एवं पंचिदिय-तस्त्रप्रपज्जत्ता । तिरिक्खोघभंगो स्रोरालियिमि०-मिद्देष्ट-मुद्देश-त्रुसंजद्देश-तिर्हेष्टिश्य-काइ०-स्रव्यवस्ति । एवं चेव एइंदिय॰-वेइंदिय॰-तेइंदि०-चदुरिंदिय॰-पंचका०-णियोदाणं च । णविर एइं-दिय-धावरकाएमु स्रायु० जह्न द्विद्विंश सेसं स्रमं०भागव्भिहियं वंधिद् । विगलिदि० संवेज्जदिभागव्भिहियं वंधिद ।

१३४. वेउव्वियभि०-कम्मइ०-सम्मामि०-ऋणाहार० ऋायु० वज्ज णिरयभंगो । ऋवगद्वे० सत्तरणां क० मुहुमसंप० ऋणां कम्भाणां ऋोषं । एवं जहरणसरिएणयासो समत्तो । एवं वंधसिएणयासो समत्तो ।

# णाणाजीवेहि भंगविचयपरूवणा

१३५. णाणाजीवेहि भंगविचयं दुविधं—जहएएयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । तत्थ इमं ब्रह्ठपदं—ये णाणावरणीयस्स उक्कस्सियाए हिद्दीए वंधगा जीवा ते ब्रगुक्कस्सियाए ब्रवंधगा । ये ब्रगुक्कस्सियाए हिदीए वंधगा जीवा ते उक्कस्सि-

या तो संख्यातवाँ भाग अधिक अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है अथवा संख्यातगुणी अधिक अज्ञघन्य स्थितिका वन्धक होता है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त और अस अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। औदारिकमिश्रकाययोगी, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रुसंयत, रुप्णुलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, अभव्य, मिथ्यादृष्टि और असंक्षी जीवोंके सामान्य तिर्यञ्चोंके समान जानना चाहिए। तथा एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, चीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पाँचों स्थावरकाय और निगोद जीवोंके इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय और स्थावरकायिक जीवोंमें आयुकर्मकी जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाला जीव शेष कर्मोकी असंख्यातवाँ भाग अधिक अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है तथा विकलेन्द्रियोंमें संख्यातवाँ भाग अधिक अज्ञघन्य स्थितिका बन्धक होता है।

ियं,पार्थ —ितर्यञ्जोंमें एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय श्रौर तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय जीवोंका समावेश होता है। इसीसे यहाँ श्रायुकी जघन्य स्थितिके बन्धके समय शेप कर्मोंका जो बन्ध होता है वह जघन्यसे श्रजघन्य तीन स्थानपतित होता है ऐसा कहा है। एकेन्द्रियों श्रौर विकल-त्रयके कथनका स्पष्टीकरण मूलमें किया ही है।

१३४. वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि श्रौर अनाहारक जीवोंमें श्रायुक्मेंके सिवा दोष सिन्नकर्ष नारिकयोंके समान है। श्रपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोंका तथा सूदमसाम्परायिक संयतोंमें छह कर्मोंका सिन्नकर्ष श्रोघके समान है।

विशंपार्थ—यहाँ कही गई मार्गणात्रोंमें त्रायु कर्मका बन्ध नही होता, इसिलए यहाँ त्रायुकर्मको छोड़कर ऐसा कहा है। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार जघन्य सिन्नकर्ष समाप्त हुत्रा।

## इस प्रकार बन्धसन्निकर्ष समाप्त हुन्ना।

### नाना जीवोंकी अपेत्ता भक्कविचयप्ररूपणा

१३४. नाना जीवोंकी ऋषेत्वा भङ्गविचय दो प्रकारका है—जघन्य श्रीर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। उसमें यह ऋर्थपद है—जो झानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव होते हैं वे उसकी ऋनुत्कृष्ट स्थितिके ऋबन्धक होते हैं। जो झानाघरणकी ऋनुत्कृष्ट याए हिदीए अवंथगा । एवं पगिर्द वंधित तेसु पगदं, अवंथगेसु' अव्ववहारो । एदेण अहपदेण दृविधो णिइ सो—ओपेण आदेसेण य । तत्थ ओपेण अहएएं कम्माणं उक्किस्सियाए हिदीए सिया सव्वे अवंथगा, सिया अवंथगा य वंधगो य, सिया अवंथगा य वंधगो य, सिया अवंथगा य वंधगो य । एवं अणुक्कस्से वि । णविर पिडलोमं भाणिदव्वं । एवमो- धभंगो तिरिक्लोधं-कायजोगि-ओरालियकाय०-ओरालियमि०-कम्मइ०-णवुंसय०-को- धादि०४-मदि०-सुद०-असंजद०-अचक्तु०-किएण०-णीलले०-काउ०-भविस०-अब्विस०-अस्विल-स्वाद०-असि०-म्याहार० सत्त-एणं कम्माणं भाणिदव्वं ।

स्थितिक बन्धक जीव होते हैं वे उसकी उत्कृष्ट स्थितिक श्रवन्धक होते हैं। इस प्रकार जो जीव प्रकृतिका वन्ध करते हैं उनका यहां प्रकरण है। श्रवन्धकोंका प्रकरण नहीं है। इस श्रथंपदकी श्रपंचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपंचा श्राठों कमेंकी उत्कृष्ट स्थितिके कदाचित् सब जीव श्रवन्धक हैं, कदाचित् बहुत जीव श्रवन्धक हैं श्रीर पक जीव वन्धक हैं तथा कदाचित् बहुत जीव श्रवन्धक हैं। इसी प्रकार श्रवत्कृष्ट स्थितिवन्धमें भी कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वहां इससे प्रतिलोम कपसे कथन करना चाहिए। इस प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, श्रौदारिक काययोगी, श्रौदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, श्रचश्चरश्चनी, कृष्णलेश्याचाले, कोश्यतिक कार्यायाले, भव्य, श्रभव्य, मिथ्यादिए, श्रसंकी, श्राहारक श्रौर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनो विशेषता है कि कार्मणकाययोगी श्रौर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनो विशेषता है कि कार्मणकाययोगी श्रौर श्रनाहारक जीवोंके सान भक्कविचय कहना चाहिए।

विशेषार्थ-भङ्गविचय शब्दका अर्थ है भेदोंका वर्गीकरण करना। यहां उत्कृष्ट और श्रमत्कुए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंके श्रवन्धकोंके साथ किस प्रकार कितने भङ्ग होते हैं यह बतलाया गया है। श्राठों कर्मीकी श्रोघ उत्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कदाचित एक भी नहीं होता. कदाचित एक होता है और कदाचित नाना होते हैं। तथा इसकी अनुस्कृष्ट स्थितिके बन्धक जीव कदाचित सब होते हैं. कदाचित एक कम सब होते हैं और कदाचित नाना होते हैं। इसलिए श्रवन्धकोंको मिलाकर इनके भङ्ग लानेपर इस प्रकार होते हैं— कदाचित ज्ञानावरणकी उत्रुष्ट स्थितिके सब श्रबन्धक होते हैं, कदाचित् बहुत जोच श्रबन्धक होते हैं श्रीर एक जीव बन्धक होता है तथा कदाचित बहुत जीव श्रवन्धक होते हैं और बहत जीव बन्धक होते हैं। अनुरक्षष्ट स्थितिबन्धकी अपेन्ना कदाचित् सब जीव बन्धक होते हैं। कदाचित बहुत जीव बन्धक होते हैं श्रीर एक जीव श्रयन्धक होता है तथा कहा-चित बहुत जीव बन्धक होते हैं श्रीर बहुत जीव श्रयन्धक होते हैं। यहां श्रन्य जितनी मार्गणाएँ गिनोई है उनमें यह श्रोघ प्ररूपणा श्रविकल घटित हो जाती है इसलिए उनके कथनको श्रोघके समान कहा है। इतनी विशेषता है कि इन मार्गणाश्रोंमें उत्कृष्ट श्रीर श्रन्-त्क्रष्ट स्थितिबन्ध जहां जो सम्भव हो वह लेना चाहिए। मात्र कार्मणकाययोग श्रीर श्रना-हारक इन दो मार्गणात्रोंमें श्रायकर्मका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनमें सात कर्मीकी श्रणेक्षा भङ्गविचय कहना च।हिए।

१३६. ब्रादेसेण ऐरइएमु सत्तरणं कम्माणं ब्रोपं। ब्रायु० उक्क० ब्रणु० ब्रह्मंगो। उक्कस्सं ब्रवंधपुन्वं, ब्रणुक्कस्सं वंधपुन्वं। एवं सन्विण्रिय-सन्वर्णचि-दियितिरिक्स्स०-सन्वर्मणुस्स०-सन्वदेवा०-बेइंदि०-तेइंदि०-चदुर्गिदि० तेसि पज्जता-पज्जता० पंचिदिय-तस० तेसि पज्जताण्जत्ता०-वाद्रपुद्धविकाइय-ब्राउ०-तेउ०-वाउ०-वाद्रवणप्पदिपत्त्रेयसरीर-पज्जता० पंचमण०-पंचविच०-वेउन्वियका०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-ख्राभ०-सुद०-ब्रोधि०-मणपज्जव-संजद्-सामाइ०-बेदो०-पिरहार०-संजदासंजद-चक्खुदं०-ब्रोधिदं०-तेउले०-पम्मले० सुक्कले०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-सिण्णि ति । एवं प्रविद्या ब्रह्मंगा काद्व्वा। एवं ब्राहार०-ब्राहारिम०-सासण् ति । एवं चेव वेउन्वियमिस्स०-ब्रवगद०-सुहुमसं० उवसम०-सम्मापि० ब्रप्पप्पगदी०।

१३७. एइंदिए० सत्तरणं क० उक्क० ऋणुक्क० ऋन्यि वंघगा य ऋबंघगा य । ऋायु० ऋोषं । एवं वादर-सृहुमपज्जत्तापज्जत्त ० वादर-पुढविकाइय-ऋाउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवणप्पदिपत्तेय०ऋपज्जत्त० सब्वसुहुमपुढवि०-ऋाउ०-तेउ०-वाउ०-सब्ब-

१३६. ग्रादेशसे नारिकयोंमें सात कमींका भङ्गविचय श्रोघके समान है। श्रायुकर्मके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्टके आठ भङ्ग होते हैं। उत्कृष्ट स्थितवन्धके भङ्ग अवन्धपूर्वक कहने चाहिए श्रीर श्रुतुत्कृष्ट स्थितिवन्धके भङ्ग वन्धपूर्वक कहने चाहिए। इसी प्रकार सब नारकी सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सब मनुष्य, सब देव, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा इन तीनोंके पर्याप्त और अपर्याप्त, पञ्च निद्रय और इनके पर्याप्त अपर्याप्त, त्रस और इनके पर्याप्त श्रापर्याप्त, बादर प्रथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त बादर श्रीनिकायिक पर्याप्त. बादर वायुकायिक पर्याप्त, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, पाँचों मनीयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवदी, पुरुपवदी, विभक्कक्षानी, श्राभिनिवोधिकक्कानी, श्रतज्ञानी, श्रवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, हेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशक्तिसंयत, संयतासंयत, चक्षदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, पीत लेश्यावाल, पद्मलेश्या-वाले, श्रु कुलेश्यावाले, सम्यग्दिष, ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट वेदकसम्यग्दिष्ट श्रीर संश्री जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्य अपर्याप्तकों में आठ कमौंके विपरीत कमसे श्राठ भङ्ग करने चाहिए। मनुष्य श्रपर्याप्तकांके समान श्राहारक काययोगी, श्राहारकमिश्र-काययोगी और सासादनसम्यग्दिए जीवोंके ब्राठ भङ्ग कहने चाहिए। तथा इसी प्रकार वैकि-यिकमिश्रकाययोगी, त्रापगतवेदी, सुक्ष्मसाम्परायसंयत, उपशमसम्यग्दिष्ट श्रीर सम्यग्मिध्या-दृष्टि जीवोंके अपने अपने कर्मोंके अनुसार भङ्ग कहने चाहिए।

१३७. एकेन्द्रियों में सात कर्मोकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिके श्रनेक जीव वन्धक हैं श्रीर श्रनेक जीव श्रवन्धक हैं। त्रायुकर्मका भङ्गविचय श्रीघके समान हैं। इसी प्रकार वाद्र एकेन्द्रिय, स्क्ष्म एकेन्द्रिय तथा इन दोनोंके पर्यात श्रीर श्रपर्यात, बाद्र पृथिवीकायिक श्रपर्यात, बाद्र जलकायिक श्रपर्यात, बाद्र जलकायिक श्रपर्यात, बाद्र वायुकायिक श्रपर्यात, बाद्र वास्रकायिक श्रपर्यात, सब स्क्ष्म पृथिवीकायिक, सब स्क्ष्म जलकायिक, सब स्क्ष्म श्रीर श्रपर्यात, सब स्क्ष्म श्रीरकायिक, सब स्क्ष्म श्रीरकायिक, सब स्क्ष्म श्रीरकायिक, सब स्क्ष्म श्रीरकायिक, स्रोर सब निगोद

वराष्फदि-िषागोदार्षा च । पुढिवि ॰ - त्राड॰ - तेउ० - वाड॰ तेसि वादर॰ वादरवराष्फिदि-पत्तेय॰ ऋहरार्षे कम्मार्णं मृलोधं । एवं उक्कस्सं समत्तं ।

१२८. जहएएगो पगर्दं। तं चेव ब्रह्मपदं कादव्वं। तस्स दृविधो िएहेसो— ब्रोघेण ब्रादेसेण य । तत्थ ब्रोघेण सत्त्तरणं कम्माणं उक्कस्सभंगो । ब्रायु० जह० ब्रजह० ब्रत्थि वंधगा य ब्रवंधगा य । एवं ब्रोघभंगो पुढवि०-ब्राउ०-तेउ०वाउ० तेसिं चेव वादर० वएष्फदिपत्तेय०-कायजोगि-ब्रोरिलयका०-एावुंस-कोधादि०४-ब्रचक्खु०-भविम०-ब्राहारग त्ति ।

जीवोंके जानना चाहिए। पृथिवीकायिक, जलकायिक, ऋग्निकायिक, वायुकायिक श्रौर इन चारोंके वादर तथा बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर जीवोंके श्राठों कर्मोंका भक्कविचय मूलोधके समान है।

निश्ंपार्थ — ग्रोघपरूपणामें उत्रुष्ट स्थितिवन्धकी अपेत्ता कदाचित् सब जीव अवन्धक होते हैं, कदाचित् नाना जीव अवन्धक होते हैं और एक जीव बन्धक होता है तथा कदाचित् नाना जीव अवन्धक होते हैं और नाना जीव बन्धक होते हैं। तथा अनुन्कृष्ट स्थितिच्यकी अपेत्ता कटाचित् सब जीव बन्धक होते हैं। तथा अनुन्कृष्ट स्थितिच्यकी अपेत्ता कटाचित् सब जीव बन्धक होते हैं। कदाचित् नाना जीव बन्धक होते हैं और कदाचित् नाना जीव बन्धक होते हैं और नाना जीव अवन्धक होते हैं यह बतला आये हैं। प्रकृतमें आयुक्रमंकी अपेत्ता इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

#### इस प्रकार उत्कृष्ट भङ्गविचय समाप्त हुआ।

१३ प्रव जघन्य भङ्गविचयका प्रकरण है। यहाँ अर्थपद पूर्वोक्त ही जानना चाहिए। इसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका हैं — श्रोघ और आदेश। उनमेंसे ओघकी अपेचा सात कमोंका भङ्गविचय उन्छप्के समान है। आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिके अनेक जीव बन्धक हैं और अनेक जीव अवन्धक हैं। इस प्रकार ओघके समान प्रथिवी-कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और इन चारोंके बादर, वनस्पतिकायिक, प्रत्येकशरीर, काययोगी, औदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, अचचु-दर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंक जानना चाहिए।

विशंपार्थ—यहां श्रोधसे सात कर्मोंका भङ्गविचय उत्रुष्टिक समान है। सो इस कथन का यह श्राभिद्राय है कि जिस प्रकार श्रोधसे सात कर्मोंके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका भङ्गविचय कह श्राय हैं उस प्रकार यहां जधन्य स्थितिवन्धका कहना चाहिए और जिस प्रकार श्रोधसे सात कर्मोंके श्रमुन्छए स्थितिवन्धका भङ्गविचय कह श्राय हैं उस प्रकार यहां श्रजधन्य स्थितिवन्धका कहना चाहिए। इसके श्रमुसार निम्न भङ्ग उपलब्ध होते हैं —कदांचिन सब जीव जधन्य स्थितिवन्धक श्रवन्धक होते हैं, कदांचिन बहुत जीव श्रवन्धक होते हैं। श्रजधन्यको होता है, कदांचित् वहुत जीव श्रवन्धक होते हैं। श्रजधन्यको श्रपेचा—कदांचित् सब जीव अजधन्य स्थितिक बन्धक होते हैं। श्रजधन्यको श्रपेचा कदांचित् सब जीव अजधन्य स्थितिक बन्धक होते हैं, श्रीर एक जीव श्रवन्धक होते हैं श्रीर बहुत जीव वन्धक होते हैं। श्रायुक्षक्रका विचार स्पष्ट है, क्योंकि उसकी जधन्य श्रीर श्रजधन्य स्थितिक बन्धक श्रीर श्रवन्धक जीव सतत उपलब्ध होते हैं। यहां श्रन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह ओधप्रक्रपणा श्रिक्कल घटित हो जाती है इसलिए उनका कथन श्रीधक्ष समान कहा है।

१३६. ब्रादेसेण ऐरइएसु ब्रह्ठएणं वि कम्माणं उक्कस्सभंगो । एवं सव्विण्णिरय-सव्वर्षचिदियतिरिक्ख-सव्वमणुस-सव्वदेव-सव्विविण्णिदिय-सव्वर्षचिदियतिरिक्ख-सव्वमणुस-सव्वदेव-सव्विविण्णिदिय-सव्वर्षचिदिय-तस-वादरपुढवि०-ब्राड०-वाड०-वादरवणप्पिद्यन्तेयपज्जत्ताणं पंचमण० पंच-विच०-वेउव्वियका०-वेउव्वियमि०-ब्राहार०-द्राहारमि०-इत्थि०-पुरिस०-ब्रावादवे०-विभंग०-स्राभि०-सुद०-ब्रोधि०-मणपज्ज०-संज०-सामाइ०-ब्रेदो०-परिहार-सुहुमसंप०-संजदासंजद०-चक्खदं०-ब्रोधिदंस०-तेउले०-पम्मले०-सुक्कले० सम्मादिदि-खइग०-वेदग०-उवसम०-सासण०-सम्मामि०-सण्णि नि ।

१४०. तिरिक्ष्वेमु अद्वर्णां क० जह० अजह० अतिथ वंथगा य अवंथगा य । एवं सञ्वएईदिय-वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवणप्पदिपत्तेय० अपण्डलत्ता तिसं मुहुमपण्डलापज्जल सञ्ववणप्पदि-िर्णगोद-योरालियमि०-कम्मइ०-मिद०-मुद०-असंज०-किरणले-णील०-काउ०-अव्भवसि०-मिन्छादि-असिएण-अणाहारग लि। एवं णाणाजीविह भंगविचयं समत्तं।

१३६. श्रादेशसे नारिकयों में श्राटों ही कर्मोंका भङ्ग उन्हाप्टके समान है। इसी प्रकार सव नारिकी, सव पञ्चे न्द्रिय तिर्यञ्च, सव मनुष्य, सव देव, सव विकलेन्द्रिय, सव पञ्चे न्द्रिय, सव वस, वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर प्रान्तिकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैकियिककाययोगी, वैकियिककाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकिमथ्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, श्रपगतवेदी, विभङ्गक्षानी, श्रामिनवोधिकक्षानी, श्रुनशानी, श्रविवादी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत. हेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्वक्षित्रेत, मृदमसाम्परायसंयत, संयतासंयत, चश्रुदर्शनी, श्रविवदर्शनी, पोतलेश्यावाले, प्रक्षतेश्यावाले, श्रुक्ललेश्य।वाले, सम्यग्दिष्ट, ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट, उपश्रमसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्यग्मथ्यादिष्ट श्रीर संक्षी जीवोंके ज्ञानना चाहिए।

१४०. तियञ्चोंमें त्राठों कर्मोंकी जघन्य ग्रौर श्रजघन्य स्थितिके श्रनेक जीव वन्ध्रक हैं ग्रौर श्रनेक जीव श्रवन्ध्रक हैं। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, वाद्ररृथिवीकायिक श्रपर्याप्त, वाद्रर जलकायिक श्रपर्याप्त, वाद्रर अग्निकायिक श्रपर्याप्त, वाद्रर वायुकायिक श्रपर्याप्त, वाद्रर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर श्रपर्याप्त, इनके सूक्ष्म तथा इनके पर्याप्त श्रौर श्रपर्याप्त, सब वनस्पतिकाथिक, सब निगोद, श्रौदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यक्षानी, श्रुता-क्कानी, श्रसंयत, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि, श्रसंक्षी श्रौर श्रनाहारक जीवींके जानना चाहिए।

विशेषार्थ— त्राशय यह है कि इन मार्गणात्रों में सर्वदा जघन्य स्थितिके वन्धक नाना जीव हैं त्रौर त्रजघन्य स्थितिके वन्धक नाना जीव हैं। इसलिए यहां अन्य भङ्ग सम्भव नहीं हैं।

इस प्रकार नानाजीयोंकी ऋषेत्रा भङ्गविचय समाप्त हुआ।

#### भागाभागप्परूवगा

१४१. भागाभागं दृवियं—जहराणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दृविधो एएदेसो—अोपेण आदेसेण य । तत्थ आपेण अदृराणं वि कम्माणं उक्कस्सिट्टिवंधगा सन्वजीवाणं केविडयो भागो ? अर्णंतभागो । अर्णुक्कस्सिट्टिवंधगा जीवा सन्वजीवाणं केविडयो भागो ?' अर्णंता भागा । एवं आपेधभागो विरिक्खोधं कायजोगि०-आरोलियका०-ओरोलियिक०-कम्मइ०--णवुंस०--कोधादि०४-मिद०--सुद०-असंज०-अचक्युदं०-किरण्य०-णील०-काउले०-भवसि--अवभवसि०-भिन्छादि०--अस-एण्-आहार०-आणाद्दारग नि ।

१४२. आदेसेण ऐरइएमु अष्टरणं कम्माणं उक्क० वंध० केव० ? असंखेज्जदि-भागो । अणुक्क० वंध० केव० ? असंखेज्जा भागा । एवं सव्वऐरइय-सव्वपंचि-दियतिरिक्ख-मणुस-मणुसअपज्जत्त-देव-भवणादि याव सहस्सार त्ति आणद् याव अणुत्तरा त्ति सत्तरणं कम्माणं सव्वविगलिदिय-पंचिदिय-तसपज्जत्तापज्जत्त-सव्व-

#### भागाभागप्ररूपसा

१४१. भागाभाग दो प्रकारका है-जघन्य श्रीर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकां श्रपंत्ता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर आदेश । उनमेंसे श्रोघकी श्रपंत्ता श्राठों हो कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिको वाँधनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं ? श्रवन्तवें भाग प्रमाण हैं । श्रवुत्तकृष्ट स्थितिको वाँधनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? श्रवन्त बहुभाग प्रमाण हैं । इस प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, श्रौदारिक काययोगी, श्रौदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मण काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यश्चानी, श्रुताश्चानी, श्रसंयत, श्रवशुदर्शनी, रुप्णलेश्यावाले, नोललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, मश्य, श्रभव्य, मिथ्यादिष्ट, श्रसंशी, श्राहारक श्रीर अनाहारक जीवोंका भागाभाग जानना चाहिए ।

विशेषार्थ — उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले कुल जीव श्रसंख्यात होते हैं। श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले श्रनन्त होते हैं। इस संख्याको ध्यानमें रख कर हो यहाँ पर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके श्रनन्तवें भाग प्रमाण कहें गये हैं और श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके श्रनन्त बहु भाग प्रमाण कहें गये हैं। यहाँ पर गिनाई गईं श्रन्य मार्गणाश्रोंमें यह भागाभाग घटित हो जाता है इसिलए उनकी प्रकृपणा श्रोधके समान कही है।

१४२. श्रादेशसे नारिकयों में श्राठों कर्मीकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव सब नारिकयों के कितने भाग प्रमाण हैं ? श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण हैं । श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारिक जीव कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार सब नारिक सब पश्चेन्द्रियतिर्यक्ष, मनुष्य, मनुष्य, अपर्यात, सामान्यदेव, भवनवासियों से लेकर सहस्रार कल्पतकके देव श्रायुकर्मके विना सात कर्मों के बन्धकी श्रपेचा श्रामतकल्पसे लेकर श्रमुत्तर विमानवासी देव, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्यात श्रीर श्रपर्यात, अस गृरुवीकायिक, सब जलकायिक सव

१. मूजप्रतौ घणंतभागो इति पाटः ।

पुढवि॰-त्र्राउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवष्फदिपत्तेय०-पंचमण --पंचवचि०--वेडिव्यय०-वेडिव्ययमि०--इत्थि०-पुरिस०-विभंग०--त्र्याभि०--मुद०--त्र्योधि०--संजदासंजद०-चक्खुदं०-त्र्योधिदं०-तेउ०-पम्मले०-मुक्कले०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-उवस-मस०-सासण०-सम्मामिच्छादि०- सण्णि ति ।

१४३. मणुसपज्जन-मणुसिस्पीमु श्रद्धस्यां कम्मार्स उक्क व्हिद् िकेविड ० १ संखेज्जदिभागो । त्रयाुक्क वंध ० केव ० १ संखेज्जा भागा । एवं सव्वट्ट-ग्राहार ० -श्राहारमि०-श्रवगद्वे ० - मस्पपज्जव ० - संजदा सामाइ० - ब्रेट्रो ० - परिहार ० - मुहुमसं० ।

श्रमिकायिक, सब वायुकायिक, वादर वनस्पति प्रत्येक शरीर, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभंगश्रानी, श्राभिनियोधिकहानी, श्रतश्रानी, श्रवधिवानी, संयतास्यत, चश्चदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पक्षलेश्यावाले, श्रुक्ललेश्यावाले, सम्यग्यिष्ट, चायिकसम्यग्याप्ट, वेदकसम्यग्याप्ट, उपश्रमसम्यग्याप्ट, सामादनसम्यग्याप्ट, सम्यग्रामध्यादिष्ट श्रीर संशी जीवोंका भागाभाग जानना चाहिए।

विशंपार्थ-सामान्यसे ग्राठों कर्माकी उन्ह्रप्ट स्थितका वन्ध करनेवाले नारकी जीव तथा अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले नारकी जीव संस्थात हैं फिर भी उत्कृष्टसे अनु-त्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीव ग्रासंख्यात गुणे हैं। यही कारण है कि यहाँ श्राठों कमोंकी उत्कृष्टिस्थितका बन्ध करनेवाल नारकी जीव सब नारकी जीवोंके श्रसं-ख्यातवें भाग कहे हैं और अनुस्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले नारको जीव सब नारकी जीवोंके ग्रसंख्यात वहभाग प्रमाण कहे हैं। यहाँ गिनाई गई ग्रन्य सब मार्गणात्रोंमें यह प्रह्मपणा श्रविकल घटित हो जाती है इसी लिए उनके भागाभागका कथन सामान्य नारिक योंके समान कहा है। मात्र श्रायकर्मकी श्रपेक्षा श्रानतकल्पसे लेकर श्रपराजित तकके देव. शुक्ललेश्यावाले श्रोर ज्ञायिक सम्यग्दिए इन मार्गणाश्रोंमें भागाभागके प्रमाणमें कुछ विशे-षता है जिसका निर्देश आगे करनेवाले हैं। यहाँ मुलमें 'अनुत्तरा' ऐसा पाट है, इससे पाँच श्रवत्तर विमानोंका ब्रहण होना चाहिए, किन्तु सर्वार्थसिद्धिका भागाभाग स्वतन्त्र रूपसे कहा है इसलिए इस पद द्वारा चार अनुत्तर विमान ही लिए गए हैं। दूसरे सर्वार्थसिखिके श्रहमिन्द्रोंको संख्या संख्यातप्रमाण ही है श्रीर यहाँ पर श्रसंख्यात संख्यावाली मार्गणाश्रींका भागाभाग कहा गया है, इसलिए भी अनुत्तर पदसे यहाँ पर सर्वार्थसिद्धिका ग्रहण नहीं होता है। इस प्रकरणमें उपशमसम्यग्दिष्ट श्रीर सम्यग्मिथ्यादिष्ट ये दो ऐसी मार्गणाएं भी गिनाई हैं जिनमें त्रायुकर्मका वन्ध नहीं होता, इसलिए उनमें सात कर्मीकी अपेक्षा यह भागाभाग जानना चाहिए।

१५३. मनुष्यपर्याप्त श्रीर मनुष्यनियोंमें श्राठों कर्मोकी उत्छ्रष्टस्थितिका बन्ध करने-वाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं? संख्यातवें भाग प्रमाण हैं। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं? संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार सर्वार्थ-सिद्धिके देव श्राहारककाययोगी, श्राहारकिमश्रकाययोगी, श्रपगतवेदी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत श्रीर स्क्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चादिए।

विशेषार्थ—ये सव मार्गणापं संख्यात संख्यावाली हैं, इसीलिए उक्न प्रमाण भागाभाग १२ १४४. त्राणद याव त्रपराजिदा त्ति सुक्कले० खड्ग० त्रायु० सव्बट्घभंगो । १४५. एइंदिएसु सत्तरणं कम्माणं णिरयभंगो । त्रायु० त्रोघं । एवं वर्णप्कदि-णियोदेसु । एवं उक्कस्सं सम्मत्तं ।

१४६. जहरूएणो पगदं । दुविधो िणदे सो— त्रोघेण आदेसेण य । तत्थ ओघेण सत्तरणं कम्माणं जहरू अजहरू उक्कस्सभंगो । आयुरु जहरू दिदिवंधरू केव- दियो भागो ? असंखेजनिदभागो । अजहरू दिदि केविडरू ? असंखेजनि भागा । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरालियकारू-णवुंसरू-कोधादि ६४-अचक्खुदंरू-भवसिरू-आहारग ति ।

बन जाता है। मात्र इनमेंसे त्रपगतवेदी श्रीर सूत्रमसाम्परायसंयत इन दो मार्गणाश्रीमें श्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनमें सात कर्मोंको श्रपेचा भागाभाग जानना चाहिए।

१४४. श्रानतकरूपसे लेकर श्रपराजित विमान तकके देव शुक्ल लेश्यावाले श्रीर ज्ञायिक सम्यग्दष्टि जीवोंमें श्रायुकर्मका भागाभाग सर्वार्थसिद्धिके देवोंके समान है।

विशेषार्थ—ये सब मार्गणापे यद्यपि श्रसख्यात संख्यावाली हैं तथापि इनमें श्रायकर्मकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात ही होते हैं, इसलिए इनमें श्रायकर्मकी श्रपेत्ता सर्वार्थसिद्धिके समान भागाभाग हो जाता है।

१४% एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोका भागाभाग नारिकयोंके समान है। आयुकर्मका भागाभाग श्रोघके समान है। इसी प्रकार वनस्पतिकायिक श्रौर निगोद जीवोंमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ — यद्यपि ये मार्गणाएँ अनन्त संख्यावाली हैं तथापि इनमें सात कमोंकी उत्रुप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अपनी अपनी जीवराशिके असंख्यातयें भाग प्रमाण हैं और अनुत्रुप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं इसलिए इनका भागाभाग नारिकयोंके समान कहा है। मात्र इनमें आयुकर्मकी अपेजा भागाभाग का विचार ओघके समान करना चाहिए, क्योंकि इन मार्गणाओं में आयुकर्मकी उत्रुप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तवें भागप्रमाण ही होते हैं और शेप अनन्त बहुभाग प्रमाण जीव अनुत्रुप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले होते हैं।

इस प्रकार उत्कृष्ट भागाभाग समाप्त हुन्ना।

१४६. श्रव ज्ञाचन्य भागाभागका प्रकरण है। उसकी श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है — श्रोघ श्रीर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपेचा सात कर्मोकी ज्ञाचन्य श्रीर श्राज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवींका भागाभाग उत्कृष्टके समान है। श्रायुकर्मकी ज्ञाचन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवींके कितने भागप्रमाण हैं? श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हैं। श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं? श्रसंख्यात वहुभागप्रमाण हैं। इसी प्रकार श्रोघके समान काययोगी, श्रौदारिककाययोगी, नपुंसकघेदी, क्रोधादि चार कषायवाले, श्रचश्चदर्शनी, भव्य और श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—पहिले उत्कृष्ट भागाभागका विचार कर ग्राए हैं उसी प्रकार यहाँ भी विचार कर लेना चाहिए। मात्र त्रायुकर्मकी श्रापेत्ता इस भागाभागमें कुछ त्रन्तर है। यहाँ श्रायुकर्मकी जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव सव जीव राशिके त्रसंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं इसीलिए श्रायुकर्मकी जघन्य स्थितिको बाँधनेवाले जीव सव जीवराशिके १४७. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु आणद याव सव्वद्द त्ति आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपज्जव०-संजद०-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप०-सुक्कले०-खइग० जह० अजह० उक्कस्सभंगो। सेसाणं सव्वित्ति सव्वपगदीणं जह० द्विदि० केव०? असं०भागो। अज० दिदि० केव० ? असंखेज्जा भागा। एवं भागाभागा समत्तं।

# परिमाग्पपरूवगा

१४८. परिमाणं द्वियं, जहण्णयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सगे पगदं । द्वियं— श्रोघेण आदंसेण य । तत्थ श्रोघेण श्रहण्णं कम्माणं उक्क हिद्वियं केव-डिया ? श्रसंखेजा । श्रणुक्क हिदि केव ? श्रणंता । एवं श्रोघभंगो तिरिक्षोपं कायजोगि-श्रोरालियका०-श्रोरालियमि०-कम्मइ०-णवुं स०-कोधादि०४-मिद०-सुद०-श्रसंज०-श्रचक्षु०-किण्ण०-णील०-काउले०-भवसि०-श्रव्यक्षि०-मिच्छादि०-श्रस्णिण०-श्राहार०-श्रणाहारग नि ।

श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कहे हैं श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात बहुभाग प्रमाण कहे हैं।

१४७. मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी, स्रान्त कथ्पसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देव, स्राहारक काययोगी, स्राहारक मिश्रकाययोगी, स्रपगतवेदी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, छुदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत, स्रुक्तसाम्परायसंयत, शुक्ललेश्यावाले स्रोग क्षायिक सम्यग्दिए जीवोंमें जघन्य स्रोर स्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भागाभाग उन्ह्रएके समान है। शेप सब मार्गणाओंमें जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं? स्रसंख्यातवें भाग प्रमाण हैं। स्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने भाग प्रमाण हैं? स्रसंख्यातवें स्थाग प्रमाण हैं।

विशेषार्थ—यहां जितनी मार्गणाएँ कही है उनमेंसे किन्हींकी संख्या संख्यात है, किन्हींकी ग्रसंख्यात है ग्रीर किन्हींकी अनन्त है। जिन मार्गणार्श्रोका भागाभाग उत्कृष्टके समान कहा है उनमें यहुनोंकी संख्या संख्यात है ग्रीर कुछकी श्रसंख्यात इत्यादि सब बातोंको ध्यानमें रखकर भागाभागका विचार कर छेना चाहिए।

इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुन्ना।

## परिमाशाप्ररूपशा

१४८. परिमाण दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—जोघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेचा आठों कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? असख्यात हैं । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? अनन्त हैं । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्र काययोगी, कार्मण काययोगी, नपुंसक वेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिथ्यादिष्ट, असंक्षी, आहारक और अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीको देखते हुए स्पष्ट झात होता है कि श्रोधसे श्रोर इन मार्गणाश्रोमें उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातसे श्रधिक नहीं हो १४६. आदेसेण ऐरइएसु अहराणं कम्माणं उक्क० आणु० हिदिवंप० केव० ? असंखेजा। एवं सञ्विणारय-सञ्वपंचिदियतिरिक्ख-मणुसअपज्ञत्त० देवा भवणादि याव सहस्सार त्ति सञ्विवार्गिलदिय-सञ्वपंचिदिय-तस-सञ्वपुढिव०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वाद्रवणप्फिदिपत्तेय०-पंचमण०-पंचविच०-वेउिवयका०-वेउिवयिम०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्खुदं०-[तेउले०-]पम्मले०-सिएण त्ति । एवरि तेउ-पम्म० उक्क० संखेज्जा।

१५०. मणुस्सेमु अङ्गणणं कम्माणं उक्क० द्विदि० वंथ० केव० १ संखेज्जा । अणुक्क० द्विदि० वंथ० केव० १ असंखेज्जा । मणुसपज्जन-मणुसिणीमु सव्वद्व०-आहार०-आहारमि०-अवगदवे०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-व्हेदो०-परिहार०-मुहुमसं० सत्त्राणं क० उक्क० अणुक्क० द्विदिवंथ० केव० १ संखेजा ।

१५१. सव्वएइंदि॰ सत्तरणं क॰ उक्क॰ अणुक्क॰ द्विदिवंध॰ केव॰ १

सकते। उदाहरणार्थ—क्षानावरणकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त संक्लेश परिणामवाला मिथ्यादिष्ट जीव करना है। गणनाकी अपेन्ना ये असंख्यात ही होते हैं। यही कारण है कि यहांपर आठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव असंख्यात वतलाप हैं और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्त कहे हैं।

१४६. श्रादेशसे नारिकयों में श्राठों कमींकी उत्कृष्ट और श्रानुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध्र करनेवाले जीव कितने हैं ? क्रसंख्यात हैं । इसी प्रकार सब नारिका, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य श्रपर्याप्त, देव, भवनवासियोंसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सब प्रश्चेन्द्रिय, सब उत्तकायिक, सब श्रीनकायिक, सब वागुकायिक, सब वादर वनस्पति प्रत्येक शरीर, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभंगज्ञानी, चश्चदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले श्रीर संज्ञी जीवोंका परिमाण जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि पीत लेश्यावाले श्रीर पद्मलेश्यावाले जीवोंमें उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध्र करनेवाले जीव संख्यात होते हैं।

विशेषार्थ—ये सव मार्गणाएँ असंख्यात संख्यावाली हैं श्रीर इनमें उत्कृष्ट स्थिति व अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात वन जाते हैं, इसलिए इनका उक्त प्रमाण परिमाण कहा है। जिन दो मार्गणाश्रोंमें श्रपवाद है उनका निर्देश श्रलगसे किया ही है।

१४०. मनुष्यों में आठों कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले कितने हैं ? संख्यात हैं। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले कितने हैं ? असंख्यात हैं। मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी, सर्वार्थीसिद्धिके देव, आहारकाकययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापना संयत, परिहारविद्युद्धि संयत और सूक्षमसम्पराय संयत जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं।

१४१. सब एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट श्रीर श्रुतुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले

त्र्रणंता । त्र्रायु० उक्क० द्विदिवं० केव० ? त्र्रसंखेज्ञा । त्र्रणु० द्विदिवं० केव० ? त्र्रणंता । एवं सब्ववणप्फिटि-णिगोटाणं ।

१५२. श्राभि०-सुद्०-श्रोधि० सत्त्ताएणं क० उक्क० श्रणुक्क० द्विदिवं० केव० ? श्रसंग्वेज्ञा । श्रापु० उक्क० संग्वेज्ञा । श्रयु० द्विदि० श्रसंग्वेज्ञा । एवं संजदासंजद०-श्रोधि०-सम्मादि०-वेदग०-सासण०-सम्मामिच्छा० । श्राणद् याव श्रवराइदा ति सुक्कले०-खइग० सत्तरणं क० उक्क० श्रणुक्क० श्रसंखेज्जा । श्रायु० मणुसिभंगो ।

१५३, जहएएए पगदं। दुविधो िएहे सो—त्रोघेए ब्रादेसेए य । तत्थ ब्रोघेए सत्तरएएं क० जह० द्विदिवंध० केत्तिया ? संखेडना । ब्रजह० के० ? ब्राएंता । ब्रायु० जह० ब्रज० द्विदि० ब्राएंता । एवं कायजोगि-ब्रोग्गत्तियका०-एवुंस०-कोधादि०४-ब्रावक्यु०-भवसि०-ब्राहारग नि ।

जीव कितने हैं ? त्रानन्त हैं । त्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? त्रसंख्यात हैं । त्रानुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? त्रानन्त हैं । इसी प्रकार सब वनस्पति त्रीर सब निर्गादिया जीवोंका परिमाण जानना चाहिए ।

विशंषार्थ - यद्यपि ये मार्गणाएँ श्रनन्त संख्यावाली हैं तथापि इनमें श्रायुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रनन्तवें भाग प्रमाण ही होते हैं, इसलिए यहां इनकी संख्या श्रसंख्यात वतलाई है । शेष कथन सुगम है ।

१४२. श्रामिनियंधिकज्ञानी, श्रुतक्षानी श्रीर श्रुवधिक्षानी जीवोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रुवत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? श्रुसंख्यात हैं । श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव कितने हैं श्रीर श्रुवृत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव श्रुसंख्यात हैं । इसी प्रकार संयतासंयत, श्रुवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट, सासाद्वन सम्यग्दिष्ट श्रीर सम्यग्दिष्ट जीवोंमें श्रुवत कर्षसे लेकर अपराजित तकके देव, शुक्ल लेश्यावाले श्रीर ज्ञायिक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट श्रीर श्रुवृत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रुसंख्यात हैं । तथा श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट श्रीर श्रुवृत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव मजुष्यिनियोंके समान हैं ।

ियरंपार्थ—यहां गिनाई गईं सब मार्गणाएँ असंख्यात संख्यावाली हैं तथापि इनमें आयुकर्मकी अपेक्षा कुछ विरोपता है जिसका निर्देश अठग अलग मूलमें किया ही है। रोष कथन सुगम है।

## इस प्रकार उत्कृष्ट परिमाण समाप्त हुन्ना।

१४३. श्रव जघन्य परिमाणुका प्रकरण है। उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है— भोघ श्रोर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपेत्ता सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव कितने हैं? संख्यात हैं। ग्रजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव कितने हैं? श्रमन्त हैं। ग्रायुकर्मकी जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव श्रमन्त हैं। इसी प्रकार काययोगी, श्रौदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, श्रचक्षुदर्शनी, भव्य श्रौर श्राहारक जीवोंका परिमाणु जानना चाहिए।

विशेषार्थ-सात कमोंकी जघन्य स्थितका बन्ध चपकश्रेणिमें होता है, इसलिए यहां

१५४. ब्रादेसेण ऐरइएसु॰ उक्कस्सभंगो । तिरिक्षेसु ब्रह्डएएं कम्माएं जह॰ ब्रजह॰ द्विदिवं॰ केव॰ ? ब्रएांता । एवं सव्वएइंदिय-वर्णफिद-िणगोद-ब्रोरालियमि॰-कम्मइ॰-मदि॰-सुद्-ब्रसंज॰--किएए०--एील॰-काउ॰- ब्रन्भवसि॰-मिच्छादि-श्रसिएए-ब्रएगहारग त्ति ।

१५५. सन्वपंचिदियतिरिक्ख-सन्वमणुस-सन्वदेव-विगलिदिय-सन्वपुढवि०-ऋाउ०-तेउ०वाउ०-वादरवणप्फिदिपत्तेय०-वेउन्विय०-वेउन्वियमि०-स्राहार०-स्राहार-मि०-मणपुरज०-ऋवगद्वे०-संजदा-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं० उक्कस्सभंगो । स्यादि मणुसोयं ऋायु० जह० ऋजह० ऋसंखेरजा ।

१५६. पंचिदिय तस०२ सत्त्त्त्त्यां कम्माणं जह० वंघ० संखेज्जा। य्रजह० य्रसंखेज्जा। य्रायु० जह० य्रजह० य्रसंखेज्जा। एवं पंचमणः०-पंचविच०-इत्थि०सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात कहे हैं। बाकी सब जीव य्रजनत हैं, इसलिए य्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव य्रजनत कहे हैं। य्रायुकर्मकी जघन्य और य्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव य्रजनत कहे हैं। य्रायुकर्मकी प्रकेन्द्रिय य्रादि य्रधिकतर जीव इन दोनों य्रायुर्योका बन्ध करते हैं। यहां य्रन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह प्ररूपणा य्रविकल घटित हो जाती है इसीलिए उनका परि-माण य्रोघके समान कहा है।

१५४. त्रादेशसे नारिकयों में त्राठों कर्मोंकी जघन्य श्रीर त्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण उत्कृष्टके समान है। तिर्यञ्चोंमें त्राठों कर्मोंकी जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं? श्रज्ञनत हैं। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय बनस्पतिकायिक, निगोद जीव, श्रीदारिकिमिश्रकाययोगी, कार्मणुकाययोगी, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, कृष्णुलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि, श्रसंक्षी श्रीर श्रज्ञाहारक मार्गणुश्रोंमें परिमाणु जानना चाहिए।

१४४. सव पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, सव मनुष्य, सव देव, विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, सव जलकायिक, सव प्रिनिकायिक, सव वायुकायिक, सव वादर वनस्पति प्रत्येक शरीर, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकिमिश्रकाययोगी, त्राहारककाययोगी, त्राहारकिमिश्रकाययोगी, मनःपर्ययक्षानी, प्रपातवेदी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धि-संयत ग्रीर स्दमसाम्परायसंयत मार्गणाश्रोमें श्राठों कमोंकी जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण श्रपने अरुघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले मनुष्य श्रमसंस्थात हैं।

विशेषार्थ — ऋायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले मनुष्योंमें ऋपर्याप्त मनुष्योंकी मुख्यता है इसलिए यहां इनका परिमाण ऋसंख्यात कहा है। शेष कथन सुगम है।

१५६. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस ग्रौर त्रसपर्याप्त जीवोंमें सात कमोंकी ज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। ग्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव त्रसंख्यात हैं। त्रायुकर्मकी जघन्य ग्रौर त्र्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव ग्रसंख्यात हैं। इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, विमङ्ग- पुरिस॰-विभंग०-संजदासंजद्०-चक्खुदं०-सिएए ति ।

१५७. त्राभि०-सुद०-त्रोधि० त्रहण्णं कम्पाणं जह० संखेज्जा । त्रज० त्रसं-खेज्जा । एवं त्रोधिदं०-सम्पादि०-वेदगस० ।

१५८. तेउ०-पम्मले० सत्तरणां क० जह० संखेज्जा। अजह० असंखेज्जा। ऋायुग० जह० अज० असंखे०।

१५६. मुक्फले०-खइग० सत्तराएं क० जह० संखेज्जा। स्रज० स्रसंखेज्जा। स्रायु० जह० स्रज० संखेज्जा।

्र६०. सासरा० सम्मामि० श्रहराणं कम्माणं सत्तराणं कम्माणं जह० श्रजह० श्रसंखेज्जा । एवं परिमाणं समत्तं ।

क्कानी, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी श्रीर संक्षी मार्गणाश्रीमें परिमाण जानना चाहिए।

विशेषार्थ — जो विभङ्गक्षानी श्रौर संयतासंयत जीव संयमके श्रीभमुख होता है उसीके सात कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध सम्भव है। यतः ऐसे जीव संख्यात होते हैं श्रतः इन दोनों मार्गणाश्रोंमें सात कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण संख्यात कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१४७. श्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रोर श्रुवधिज्ञानी जीवोंमें श्राठों कमेंकी जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाल जीव संख्यात हैं। श्रुजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात हैं। इसी प्रकार श्रुवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट श्रीर वेदसम्यग्दिष्ट मार्गणाश्रोंमें परिमाण जानना चाहिए।

१४८. पीतलेश्या ग्रोर पद्मलेश्यावाले जीवॉमें सात कर्माको जघन्य स्थितिका वन्ध करने वाले जीव संख्यात हैं। श्रजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात हैं। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात हैं।

विशंपार्थ — सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयत जीव जो पीत श्रौर पद्मलेश्यावाले होते हैं उनके सात कर्मोंका जघन्य स्थितियन्ध होता हैं। इस श्रुपेक्षासे इन दोनों मार्गणाश्रोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका यन्ध करनेवाले जीव संख्यात कहे हैं। शेप कथन सुगम है।

१४९. शुक्कलेश्यावाले स्त्रीर चायिक सम्यग्दिष्योंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। स्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव स्रसंख्यात हैं तथा स्रायुकर्मकी जघन्य स्त्रीर स्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं।

विशेपार्थ—दर्शनमोहनीयकी चपणाका प्रारम्भ मनुष्य हो करते हैं और वे संख्यात होते हैं। यद्यपि अन्य तीन गतियोंमें सञ्चयको अपेचा ये असंख्यात होते हैं पर गित और आगतिकी अपेचा ये संख्यातसे अधिक नहीं होते। यही कारण है कि चायिक सम्यग्द्रियोंमें आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात कहे हैं। इसी प्रकार शुक्कलेश्यामें या तो देवायुका बन्ध होता है या मनुष्यायुका। इसीसे इसमें आयुकर्म की जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले संख्यात कहे हैं।

१६०. सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें क्रमसे आठों कर्मों और सात कर्मोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात होते हैं।

िरोपार्थ—इन दोनों मार्गणात्रोंमेंसे प्रत्येक मार्गणावाले जीर्वोकी संख्या पत्यके असंख्यातर्वे मागप्रमाण कही है। इससे यहाँ सात कर्मोकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोकी श्रसंख्यात संख्याके प्राप्त होनेमें कोई वार्धा नहीं श्राती।

इस प्रकार परिमाण समाप्त हुआ।

## वेत्तपरुवगा

१६१. खेत्तं दुविधं—जहएणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो ि एदि सो —श्रोघेण श्रादेसेण य । तत्थ श्रोघेण श्राहुएणं कम्माणं उक्क० द्विदि वंध० खेविडिखेत्ते ? लोगस्स श्रसंखेजनिद्भागे । श्राणुक्क०वंध० केव० श सव्वलोगे । एसि परिमाणे उक्क०द्विदिवंधगा श्रसंखेजना श्राणुक्क०वंध० श्राणंता तेसि उक्कस्स०वंध० केव० खेत्ते ? लोगस्स श्रसं७, श्राणु० सव्वलोगे एइंदिय-पंचका-याणं मोत्तृण । सेसाणं सव्वेसि सव्वे भंगा उक्क० श्राणु०वंध० लोगस्स श्रसंखेज० ।

१६२. एइंदिय-मुहुमेइंदियपज्जनापज्जन सत्तर्गणं कम्माणं उक्क० अणु० सव्वलोगे । आयु० उक्क० लोगस्स असं० । अणु० सव्वलोगे । वादरएइंदियपज्ज-नापज्जन० सत्तरणं कम्माणं उक्क० अर्णु०वंप० केव० १ सव्वलो० । आयु०

### न्नेत्र प्ररूपणा

१६१. च्रेत्र दो प्रकारका है—जघन्य ओर उत्हुए। उत्हुएका प्रकरण है उसकी अपेला निर्देश दो प्रकारका है—जोघ और आदेश। उनमेंसे ओघकी अपेला आठों कमोंकी उत्हुए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है? लोकका असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र है। अनुकुए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है? सव लोक क्षेत्र है। जिनकी संख्या उत्हुए स्थितिक वन्धकी अपेला असंख्यात है और अनुत्हुए स्थितिक वन्धकी अपेला असंख्यात है उनका उत्हुए स्थितिक बन्धकी अपेला कितना क्षेत्र है? लोकका असंख्यातवाँ भाग क्षेत्र है तथा अनुत्हुए स्थितिका बन्ध करनेवालोंका सव लोक क्षेत्र है। मात्र एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकाय जीवोंको छोड़कर यह क्षेत्र कहा है। शेप सब जीवोंके सब भक्ष अर्थाल् उत्हुए और अनुत्हुए स्थितिका वन्ध करनेवाले शेप जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

विशंपार्थ — श्रोघसे सात कर्मोकी उत्छए स्थितिका वन्ध संबो पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिध्यादृष्टि जीवके संक्लेशरूप परिणामोंके होने पर होता हैं। तथा श्रायुकर्मकी उत्छए स्थिति का बन्ध इसके या सर्व विशुद्ध परिणामवाले संयतके होता है। यतः इनका त्त्रंत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है अतः आठीं कर्मोकी उत्छए स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका उक्त प्रमाण त्त्रंत्र कहा है। तथा आठीं कर्मोकी अनुत्रुए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक त्त्रंत्र है यह स्पष्ट ही है। यहाँ शेप सब मार्गणाओंको तीन भागोंमें विभक्त कर दिया है। एकेन्द्रिय और पाँच स्थावरकायिक जीवोंको स्वतंत्र छोड़ दिया है, क्योंकि इनका त्रेत्र आगे कद्दनेवाले हैं। शेप अनन्त संख्यावाली मार्गणाओंका त्त्रंत्र यहाँ वतला दिया है और शेप जितनी असंख्यात और संख्यात संख्यावाली मार्गणाएँ वचती हैं उन सबमें सब पर्दोक्त अपेत्रा त्रेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण वतलाया है। शेप कथन सुगम है।

१६२. एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय श्रीर सूक्ष्म एकेन्द्रियोंके पर्याप्त श्रुपर्याप्त जीवोंमें सात कमींकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। श्रायुक्षमंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र है। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। बादर एकेन्द्रिय श्रीर इनके पर्याप्त श्रुपर्याप्त जीवोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है। श्रायु कमकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना क्षेत्र है? सब लोक क्षेत्र है। श्रायु कमकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले

उक्त॰ लोगस्स असंखेजन॰ । अरण्॰ लोग॰ संखेजनिद्भागे।

१६३. पुढवि०-त्राउ०-तेउ० त्रहण्णं कम्माणं मूलोघं । तेसि मुहुमपज्जत्ताप-ज्जत्त० एइंदियभंगो । वादरपुढवि०-त्राउ०-तेउ० सत्तरण्णं क० उक्क० लोगस्स असं० । अणु० सन्वलोगे । त्रायु० उक्क० अणु० लोगस्स असंखेज्जदि० । वादर-पुढवि०-त्राउ०-तेउ०पज्जत्ता० अहण्णं क० उक्क० अणु० लोगस्स असं० । वादर-पुढवि०-त्राउ०-तेउ०अपज्जत्ता० सत्तरण्णं क० एइंदियभंगा । त्रायु० उक्क० अणु० लोगस्स असं० ।

जीवोंका ज्ञेत्र लोकके श्रमंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रमुन्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका ज्ञेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है।

१६३. पृथिवीकायिक, जलकायिक और श्रप्तिकायिक तार्वोमं श्राटों कमोंकी उत्कृप और श्रमुत्कृप्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका त्तेत्र मूलोयके समान है। इन्हांके सृक्ष्म तथा पर्याप्त श्रायों में श्राट कमोंकी उत्कृप्ट श्रीर श्रमुत्कृप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्तेत्र एकिन्द्रयोंके समान है। वादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक और वादर श्रिप्तकायिक जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रमंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रमुत्कृप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रमंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रमुत्कृप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रमंख्यातवें भागप्रमाण है। वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त और वादर श्रप्तिकायिक पर्याप्त जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रमंख्यातवें भागप्रमाण है। बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक श्रप्याप्त जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रमंख्यातवें भागप्रमाण है। बादर पृथिवीकायिक श्रप्याप्त, बादर जलकायिक श्रप्याप्त श्रीर बादर श्रप्तिकायिक श्रप्याप्त जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रमंख्यातवें भागप्रमाण है। बादर पृथिवीकायिक श्रप्याप्त, बादर जलकायिक श्रप्याप्त श्रीर बादर श्रप्तिकावन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र एकेन्द्रियोंके समान है। श्रायुकर्मकी उत्कृप्ट श्रीर श्रमुत्कृप्ट स्थितिकावन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र एकेन्द्रियोंके समान है। श्रायुकर्मकी उत्कृप्ट श्रीर श्रमुत्कृप्ट स्थितिकावन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है।

विशेषार्थ-पृथिवीकायिक, जलकायिक और अग्निकायिक जीवींका होत्र सब लोक है, इसलिए इनमें ग्राठों कमींकी ग्रापेचा चेत्र ग्रोघके समान कहा है। पहले एकेन्द्रिय सुदम ग्रीर उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें आठों कमोंकी अपेचा चेत्रका विचार कर आये हैं। उसी प्रकार सुदम प्रथिवीकायिक, श्रौर इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें श्राठों कर्मोंकी श्रपेत्वा तेत्र प्राप्त होता है, इसलिए इनके कथनको एकेन्द्रियोंके समान कहा है । बादर प्रथिवीकायिक, बादर जलकायिक श्रौर बादर श्रक्षिकायिक जीवोंका मारणान्तिक श्रौर उपपादपदकी श्रपेत्रा सर्व लोकप्रमाण चेत्र होते हुए भी खस्थान चेत्र लोकके ऋसंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए इनमें सात कर्मौकी उत्रुप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका व त्रायुकी उत्रुप्ट और त्रानुत्रुप्ट स्थितिका बन्ध करनेवालोंका लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण तेत्र कहा है। सात कर्मीकी अनुत्कृष्ट स्थितिका यन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र सर्व लोक है यह स्पष्ट ही है। बादर पृथिवी कायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त श्रीर बादर श्रियकायिक पर्याप्त जीवोंका स्रस्थान, समुद्धात व उपपाद सभी पदोंकी श्रपेत्वा लोकके श्रसंख्यातवं भागप्रमाण तेत्र है. इसिलए इनमें त्राठों कमोंकी उत्कृष्ट त्रीर त्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण कहा है। यद्यपि बादर प्रथिवीकायिक श्रपर्याप्त, बादर जलकायिक श्रपर्याप्त श्रीर बादर श्रग्निकायिक श्रपर्याप्त जीवोंका खस्थान होत्र लोकके मसंख्यातचे भागप्रमाण श्रीर मारणान्तिक समुद्धात व उपपादपदकी श्रपेत्ता सर्वलोक त्रेत्र है १६४. वाउ० सत्तरणं क० उक्क० वं० केव० १ लोग० संखेज्जिदिभागे । ऋणु० सव्वलो० । ऋायु० श्रोघं । वादरवाउ० सत्तरणं क० उक्क० लोग० संखेज्ज० । ऋणु० सव्वलो० । ऋायु० उक्क० लोग० ऋसं० । ऋणु'० लोगस्स० संखेज्ज० । वादरवाउपज्जता० सत्तरणं क० उक्क० ऋणु० लोग० संखेज्ज० । आयु० उक्क० लोग० ऋसं० । ऋणु० लोग० संखेज्ज० । ऋणु० सव्वलोगे । ऋगु० लोग० संखेज्जि० । सहुमवाउ-पज्जतापर्जत्त० सत्तरणं क० उक्क० ऋणु० सव्वलोगे । ऋगु० औष्रं ।

तथापि इनमें सात कमोंकी अपेत्ता उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका होत्र एकेन्द्रियोंके समान प्राप्त होता है, इसिलए इस होत्रको एकेन्द्रियोंके समान कहा है। पर इनका स्वस्थान होत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है इसिलए इनमें, आयुकर्मकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका होत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा है।

१६४. वायुकायिक जीवोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका होत्र कितना है ? लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है । श्रवत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जोवींका न्नेत्र सब लोक है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवींका न्नेत्र ग्रोघके समान है। बादर वायुकायिक जीवोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका च्रेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करने वाले जीवोंका चेत्र सब लोक है। त्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके ग्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। ग्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका क्षेत्र लोकके संख्यातचें भागप्रमाण है। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवींका होत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। त्रायुकर्मको उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका होत्र लोकके श्रसंख्यातवं भागप्रमाण है। श्रुतुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्तेत्र लोकके संख्यातयें भागप्रमाण है। बादर-वायकायिक अपर्याप्त जोवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र सब लोक है। स्रायकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। तथा अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। सुक्ष्म वायुकायिक ग्रीर इनके पर्याप्त तथा ग्रव्याप्त जीवोंमें सात कमोंकी उत्कृप श्रीर श्रनुत्कृप स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र सब लोक है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट ग्रोर त्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका होत्र ग्रोघके समान है।

निशंपार्थ — बादरवायुकायिक श्रीर उनमें श्रपर्याप्त जीवोंका स्वस्थान त्तेत्र लोकका संख्यातवां भागप्रमाण तथा मारणान्तिक समुद्धात श्रीर उपपाद पदकी श्रपंत्ता सर्वलोक त्तेत्र है। बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंका स्वस्थान समुद्धात श्रीर उपपादपदकी श्रपंत्ता लोकका श्रसंख्यातवां भागप्रमाण त्तेत्र है। इसी विशेषताको ध्यानमें रख कर इन जीवोंमें सात कर्मोंके व श्रायुकर्मके उत्कृष्ट श्रीर श्रयुत्कृष्ट त्तेत्र का विचार कर लेना चाहिए। मात्र श्रायुक्तमेंके उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्तेत्र सर्वत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। शेष कथन स्वगम है।

१. मूलप्रती भ्रणु० उक्कः० संखेजा० इति पाठः।

१६५. वर्णप्कदि-िषागोद० तेसि सृहुमपज्जन्तापज्जन्त सत्तरणं क० उक्क० ऋणु० सव्वलोगे । त्रायु० त्रोघं । वादरवर्णप्कदि-िष्णगोद० सत्तरणं क० सृहुमभंगो । त्रायु० मणुसिभंगो । वादरवर्णप्कदिपत्तेय० वादरपुढविकाइयभंगो । एवं उक्कस्सयं समन्तं ।

१६६. जहरूणागे पगदं । दुविधो णिइ सो—श्रोयेण श्रादेसेण य । तत्थ श्रोयेण सत्तरणां क॰ जह॰ द्विदिवंध॰ केव॰ ? लोगस्स श्रासंखेज्ज॰ । श्राज॰ सव्वलोगे । श्रायु॰ जह॰ श्राजह॰ सव्वलो॰ । एवं श्रोधभंगो कायजोगि श्रोरालियका॰-एवुंस॰-

१६५ वनस्पितकायिक श्रीर निगोद तथा इनके सृक्ष्म और पर्याप्त श्रपर्याप्त जीवोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र सब लोक है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र श्राधके समान है। बादर वनस्पितकायिक श्रीर बादर निगोद जीवोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र सृक्ष्म जीवोंके समान है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र मनुष्यिनियोंके समान है वादरवनस्पित प्रत्येक शरीर जीवोंमें श्राटों कमोंकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र वादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान है।

विशंपार्थ-चनस्पतिकायिक और निगोद तथा इनके सुक्ष्म श्रौर उनके पर्याप्त श्रपर्याप्त जीवोंका सब लोक क्षेत्र है। इसीसे इनमें सात कमेंकी उत्कृष्ट ग्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक त्त्रेत्र कहा है। ग्रोघसे ग्रायकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर-नेवाले जीवोंका दोत्र लोकके ग्रसंख्यातवें भागप्रमाण श्रीर श्रमत्क्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र सब लोकप्रमाण बतला ग्राये हैं। उक्क मार्गणावाले जीवोंका चेत्र सब लोक होनेसे इनमें भी श्रीधप्ररूपणा घटित हो जाती है, इसलिए इनमें श्रायकर्मकी उत्कृष्ट श्रीर अनुन्हर स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्तेत्र श्रोधके समान कहा है। पहले सुक्ष्म एके-न्द्रिय जीवोंका चेत्र बतला श्राये हैं। वह चेत्र यहां वादरवनस्पतिकायिक श्रीर वादर निगोद जीवोंमें श्रविकल घटित हो जाता है इसलिए सात कमोंकी श्रपेना इनकी प्ररूपणाको सक्ष्म जावोंके समान कहा है। वादर वनस्पतिकायिक श्रीर वादर निगोद जीवोंका स्वस्थान चेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है और मनुष्यिनियोंका स्वस्थान चेत्र भी इतना ही है, इसलिए इन मार्गणात्रोंमें त्रायकर्मकी क्रपेचा मनुष्यिनयोंके समान चेत्र कहा है। बादर पृथिवीकायिकोंका स्वस्थान चेत्र लोकके ग्रसंख्यातर्वे भागप्रमाण श्रौर मारणान्तिक समुद्धात व उपपाद पदकी अपेता सर्वलोक त्रेत्र हैं। बादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंका चेत्र भी इतना ही है। इसीसे इनमें श्राठों कर्मोंकी उत्क्रप्ट श्रीर श्रानत्क्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्रेत्र बादरप्रथिवीकायिक जीवोंके समान कहा है।

## इस प्रकार उत्कृष्ट चेत्र समाप्त हुन्ना।

१६६. श्रय जघन्य चे त्रका प्रकरण है। उसकी श्रपेचा निर्देश दी प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपेचा सात कमींकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र है? लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण चेत्र है। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र है? सब लोक चेत्र है। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र है? सब लोक चेत्र है। इसी प्रकार श्रोघके

कोधादि ०४-अचक्खुदं ०-भवसि ०-आहारग ति ।

१६७. त्रादेसेण ऐरइएसु उक्कस्सभंगो । एवं सव्विणरय० ।

१६८. तिरिक्लेसु सत्तरणं क० जह० लोग० संखे० । त्रज० सव्वलागे । त्रायु० त्रोघं । एवं एइंदिय-वाउ०-त्रोरालियमि०-कम्मइ०-मदि०-सुद०-त्रसंज०-किरण० णील०-काउ०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-त्रसण्णि-त्रणाद्वार्ग नि ।

१६६. वादरएइंदियपज्जत्तापज्जत्त सत्तरणं क० जह० लोग० संखेज्ज० । अज० सन्वलो० । आयु० जह० अज० लोग० संखेज्ज० । सुहुमेइंदि०पज्जत्तापज्जत्त-सुहुमपुद्ववि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-सुहुमवण०-सुहुमिणगोदपज्जत्तापज्जत्त० अद्वरणं क०

समान काययोगी, श्रौदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, श्रचसुदर्शनी, भव्य श्रौर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध च्रपकथेगीमें होता है, इसलिए इसका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाग कहा। तथा श्रजघन्य स्थितिका बन्ध शेष सबके होता है श्रीर वे समस्त लोकमें व्याप्त हैं इसलिए सात कर्मोंकी श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवालोंका सब लोक क्षेत्र कहा। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थिति एकेन्द्रियादि श्रिधिकतर जीव बाँधते हैं श्रीर वे सब लोकमें व्याप्त हैं, इसलिए श्रायुक्मेंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक चेत्र कहा है। यहां श्रन्य जितनो मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह श्रोध व्यवस्था श्रविकल उपलब्ध होती है, इसलिए उनका कथन श्रोधके समान कहा है।

१६७. श्रादेशसे नारिकयों में श्राठों कर्मोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करने-बाले जीवोंका क्षेत्र उत्कृषके समान है। इसी प्रकार सब नारकी जीवोंमें जानना चाहिए।

विशंपार्थ — आशय यह है कि सामान्यसे श्रीर प्रत्येक पृथिवीके अलग श्रलग नारकी जीव श्रसंख्यात हैं तथा इनका चेत्र भी लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए श्राटों कमोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले उक्त नारिकयोंका उत्कृषके समान ही चेत्र प्राप्त होता है। इसी प्रकार श्रागे भी प्रत्येक मार्गणामें उस मार्गणाके चेत्रको ध्यानमें लेकर विचार कर लेना चाहिए।

१६८. तिर्यञ्चोंमें सात कमींकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोक-के श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हैं। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब लोक चेत्र है। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र श्रोघके समान है। इसी प्रकार एकेन्द्रिय, वायुकायिक, श्रोदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, रूप्णलेश्यावाळे, नीललदंयाबाले, कापोतलेश्यावाले, श्रभव्य, मिथ्यादिष्ट, श्रसंकी श्रीर श्रनाहारक मार्गणाश्रोमें जानना चाहिए।

१६९. बादर एकेन्द्रिय श्रीर इनके पर्याप्त तथा श्रपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्नेत्र लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सेत्र सब लोक है। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सेत्र लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण है। सूक्त एकेन्द्रिय तथा उनके पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त, सूक्त्म प्रश्वीकायिक, सूक्त्म जायुक्त स्थाप्त श्रीर श्रपर्याप्त, सूक्त्म एकेनिकायिक, सूक्त्म जायुक्त कायिक, सूक्ष्म वनस्पतिकायिक, सूक्त्म निगोद तथा इन सबके पर्याप्त तथा श्रपर्याप्त जीवोंमें

जह० त्रजह० सन्वलो० । वादरपुढवि०-त्राड०-तेड० तेसि च त्रपज्जत्ता० वादरवर्ण-प्पदि-िष्णगोदपज्जत्तापज्ज० वादरवर्णप्पदिपत्तेय० तस्सेव त्रपज्जत्त० सत्तर्णं क० स्रोधं । त्रायु० शिरयभंगो । वादरपुढवि०-त्राड०-तेड०-पज्जत्ता० वादरवर्णप्प०पत्तेय-पज्जत्ता०त्रद्वरण्णं कम्माणं उक्कस्सभंगो । वादरवाड०त्रपज्जत्ता० सत्तर्णं क० तिरि-क्लोधं । त्रायु० जह० त्राज० लोग० संखेज्ज० । वादरवाड०पज्जत्त० त्राद्वरण्णं क० जह० त्राजह० लोग० संखेज्ज० । सेसाणं सन्वेसि सन्व भंगा । एवं खेत्तं समत्तं ।

# फोसग्परूपगा

१७०. फोसणं दुविधं—जहएणयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधं— त्रोघेण त्रादेसेण य । तत्थ त्रोघेण सत्तरणं कम्माणं उक्कस्सिट्टिद्वंथगेटि केविडियं खेत्तं फोसिदं १ लोगस्स त्रसंखे व त्राटु-तेरह चोद्दसभागा । त्राणुक व वंथ व सन्वलो व । त्रायुव उक्क त्राणु व खेत्तभंगो । एवं त्रोघभंगो कायजोगिव-कोधाद्विध-मद्वि-सुद्व-स्रसंजव-त्राचक्खुद्व -भवसिव-स्रव्भवसिव-मिच्छादिव-स्राहारग त्ति ।

श्राठ कमोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका ज्ञेत्र सव लोक है। वादर पृथ्वीकायिक, वादर जलकायिक, वादर श्रण्निकायिक श्रीर इनके अपर्याप्त, वादर वनस्पितकायिक, वादर निगोद श्रीर इनके पर्याप्त तथा श्रप्याप्त, वादर वनस्पितकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके श्रपर्याप्त जीवोंमें सात कमोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका ज्ञेत्र श्रोधके समान है। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका ज्ञेत्र नारिकयोंके समान है। वादर पृथ्वीकायिक, पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर श्रण्निकायिक पर्याप्त श्रीर वादर वनस्पित प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंमें श्राठ कमोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका ज्ञेत्र उत्कृष्टके समान है। वादर वायुकायिक श्रपर्याप्त जीवोंमें सात कमोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका ज्ञेत्र समान है। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका ज्ञेत्र कार्येक करनेवाले जीवोंका ज्ञेत्र कार्येक समान है। श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका ज्ञेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। श्रय सब मार्गणाश्रीमें सब भक्ष होते हें।

## इस प्रकार दोत्र समाप्त हुआ।

## स्पर्शनप्ररूपणा

१७०. स्पर्शन दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेला निर्देश दो प्रकारका है—जोघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेला सात कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कितने लेक्का स्पर्शन किया है ? लोकके असंख्यात्वें भाग, कुछ कम आठवटे चौदह राजु और कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु लेक्का स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्शन किया है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्शन लेक्के समान है । इस प्रकार ओघके समान काययोगी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यक्वानी, श्रताहानी, असंयत, अचक्षुदर्शनी, भव्य, अभव्य, मिध्यादिष्ट और आहारक मार्गणाओं में स्पर्शन जानना चाहिए।

१७१. ब्रादेसेण ऐरइएस सत्तरणं क० उक्क० ब्राणु० बच्चोद० । ब्रायु० खेत्तभंगो। पढमाए खेत्तभंगो।विदियाए याव सत्तमा ति सत्तरणं क० उक्क० ब्राणु० वे-तिरिणा-चत्तारि-पंच-बच्चोद्दस०। ब्रायु० खेत्तभंगो। तिरिक्खेसु सत्तरणं क० उक्क० ब्रच्चोद०। ब्राणु० सव्वलोगो। ब्रायु० खेत्तभंगो।एवं एवुं स०-किरणाले०। १७२. पंचिंदियतिरिक्स०३ सत्तरणं क० उक्क० ब्रच्चोद्द०। ब्राणु० लोग०

त्रसंबे ० सन्वलो ० । त्रायु ० खेत्तभंगो ।

विश्ंपार्थ—सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध संक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त संक्लेश परिणामवाले जीव करते हैं, इनका वर्तमान स्पर्शन लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रतीत कालीन स्पर्शन विहारवत्स्वस्थानकी श्रपेत्ता कुछ कम श्राट बटे चौदह राजु श्रीर मारणान्तिक समुद्धातकी श्रपेत्ता तेरह बटे चौदह राजु है। यही जानकर यहां उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। श्रंप कथन सुगम है।

१,५१. त्रादेशसे नारिकयों में सात कमींकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। आयु-कर्मकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। पिहली पृथ्वीमें आठों कमींकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। दूसरी पृथ्वीसे लेकर सातवी पृथ्वी तकके नारिकयोंमें सात कमींकी उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कमसे कुछ कम एक बटे चौदह राजु, कुछ कम दो बटे चौदह राजु, कुछ कम वार बटे चौदह राजु, कुछ कम वार बटे चौदह राजु, कुछ कम वार बटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम छह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका मङ्ग चेत्रके समान है। तिर्यञ्जोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब टोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब टोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मका मङ्ग चेत्रके समान है। स्सी प्रकार नपुंसकवेदी और कृष्णलेश्यावोले जीवोंके जानना चाहिए।

विशंपार्थ—सामान्य नारिकयोंका स्रतीत कालीन स्पर्शन कुछ कम छह वटे चौदह राजु है। प्रथम पृथिवीमें लोकके स्रसंख्यातवें भाग प्रमाण स्पर्शन है। द्वितीयादि पृथिवियोंमें कुछ कम एक यटे चौदह राजु आदि स्पर्शन है। इसे ध्यानमें रखकर सामान्यसे नरकमें स्रोर प्रत्येक पृथिवीमें सात कमोंकी उत्रुए श्रीर स्रत्येक पृथिवीमें सात कमोंकी उत्रुए श्रीर स्रतुत्रुए स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। तिर्यञ्चोंमें जो नीचे सातवीं पृथिवीतक मारणान्तिक समुद्धात करते हैं उन्हींके सात कमोंकी उत्रुए स्थितिकी स्रपेत्चा उत्रुए स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु उपलब्ध होता है यह जानकर उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। श्रेष कथन सुगम है।

१७२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकमें सात कर्मोकी उत्कृप्टस्थितका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रनुत्कृप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके ऋसंख्यातवें भाग प्रमाण श्रीर सब लोक क्षेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मका भन्न क्षेत्रके समान है।

विशंषार्थ--पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकमं कुछ कम छह बटे चौदह राजुका स्पष्टीकरण सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इन तीन प्रकारके तिर्यञ्चोंका वर्तमान निवास लोकके ग्रसं-ख्यातवें भागप्रमाण है ग्रौर ग्रतीत कालीन निवास मारणान्तिक ग्रौर उपपादपदकी श्रपेत्वा सर्व लोक है। यह जानकर इनमें सात कर्मोंकी श्रवुत्छप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले उक्क १७३. पंचिदियतिरिक्तवत्रपञ्जना० सत्तर्गणं क० उक्क० झणु० लोग० स्रसंखे० सव्वलोगो वा । स्रायु० खेत्तभंगो । एवं मणुसस्रपञ्जन्त-सव्वविगलिदिय-पंचिदिय-तसस्रपञ्जना० वादरपुढवि०-झाउ०-तेउ०-वाउ०पञ्जना० वादरवण-प्पदि०पत्तेयपञ्जना० ।

१७४. मणुस० सत्तरणं क० उक्क० खेत्तभंगो । अणु० लोग० असंखे० सव्वलो० । अ।यु० खेत्तभंगो । देवेमु सत्तरणं क० उक्क० अणु० अद-एवचोदस० । आयु० उक्क० अणु० अद्वचोदस० । एवं सव्वदेवाणं अप्पप्पणो फोसणं कादव्वं ।

्र७५. एइंदिएमु सत्तराएं क० उक्क० त्र्रमु० सन्वलोगो । त्र्रायु० उक्क० लोग० त्र्रसंखे० । त्र्रमु० वंप्र० सन्वलोगो । एवं वादरएइंदियपज्जनापज्जना० । स्वरि

तिर्यञ्जोंका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। शेप कथन सुगम है।

१७३. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रपर्याप्तकोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट क्रोर अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। अग्रुयकर्मका भङ्ग चेत्रके समान है। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रम अपर्याप्त, वादरपृथ्वोकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त, वादर अग्निकायिक पर्याप्त, वादर वायुकायिक पर्याप्त और बादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीरपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंका वर्तमान कालीन स्पर्शन लोकके असंख्या तवें भागव्रमाण श्रीर मारणान्तिक व उपपाद पदकी अपेजा अतीतकालीन स्पर्शन सव लोक हैं। यहां अन्य जितनो मार्गणाएँ गिनाई हैं उनका स्पर्शन इसी प्रकार है, इसलिए इनमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुन्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उक्क प्रमाण स्पर्शन कहा है। शेष कथन स्रगम है।

१७४. मनुष्य त्रिकमें सात कमोंकी उत्छए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन होत्रके समान हैं। त्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके श्रमंण्यातवें भाग श्रीर सबलोक होत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मका स्पर्शन होत्रके समान है। देवोंमें सात कमोंकी उत्छए श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चोदह राजु श्रीर कुछ कम नी बटे चोदह राजु होत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट श्रीर श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठवटे चोदह राजु होत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार सब देवोंके श्रपना श्रपना स्पर्शन जानना चाहिए।

विशंपार्थ—देव विहारवत्स्वस्थानकी अपेता कुछ कम आठ वटे चौदह राजु और मारणान्तिक समुद्धातकी अपेता कुछ कम नौ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन करते हैं। किन्तु मारणान्तिक समुद्धात के समय आयुवन्ध नहीं होता इसलिए इनके आयुकर्मकी अपेता केवल कुछ कम आठ वटे चौदह राजु प्रमाण स्पर्शन कहा है। भवनवासी आदि देवोंमें अपने अपने स्पर्शनको जानकर यहां यथासम्भव स्पर्शनका निदंश करना चाहिए। शेष कथन स्पगम है।

१७४. एकेन्द्रियोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक संत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण सेत्रका स्पर्शन किया है। श्रनुत्कृष्ट त्रायु० त्रणु० लोग० संखे० । सुहुभएइंदियपज्जत्तापज्ज० सत्तरणं क० उक्क० त्रणु० सन्वलो० । त्रायु० उक्क० लोग० त्रसंखे० सन्वलो० । त्रणु० सन्वलोगो । एवं सन्वसुहुभाणं ।

१७६. पंचिदिय-तस०२ सत्तरणं क० उक्क० श्रद्ध-तेरह० । त्रणु० श्रद्धचोइस० सव्वोत्तोगो वा । त्रायु० उक्क० खेत्तभंगो । [ त्र्रणुक्क०- ]त्रद्धचोदस० । एवं पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्खुदंसिण त्ति ।

स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें आयुकर्मकी अनुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके संख्यातवें भागप्रमाल चेत्रका स्पर्शन किया है। सूक्त पकेन्द्रिय और इनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोकी उत्रुष्ट और अनुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सबलोक चेत्रका स्पर्शन किया है। आयुक्तर्मकी उत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाल और सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्रुष्ट प्रस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने स्था करनेवाले चेत्रका

विशेपार्थ—यहां सूदम एकेन्द्रिय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन दो प्रकारका कहा है सो उसमें से लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण स्पर्शन वर्तमान कालकी अपेन्ना कहा है और सब लोकप्रमाण स्पर्शन अतीत कालकी अपेन्ना कहा है। शेप कथनका विचार इन मार्गणाओं के स्पर्शनको देखकर कर लेना चाहिए।

१.५६. पञ्चेन्द्रियः, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस श्रौर त्रस पर्याप्त जीवोंमें सात कमोंकी उत्हृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम ग्राठ वटे चौदह राजु श्रौर कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु खौर का कम तेरह बटे चौदह राजु खौरका स्पर्शन किया है। श्रमुन्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रौर सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रमुक्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभंगशानी श्रौर चश्चदर्शनी जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ विहारवत्स्वस्थानकी श्रोचा कुछ कम श्राट बटे चौदह राजु श्रोर मारणान्तिक समुद्रातकी श्रोचा कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु स्पर्शन उपलब्ध होता है। यह सात कमोंकी उत्ह्रप्ट स्थितिबन्धकी श्रोचा स्पर्शन है किन्तु श्रनुत्ह्रप्ट स्थितिबन्धकी श्रोचा तो कुछ कम श्राट बटे चौदह राजु श्रोर सब लोक स्पर्शन उपलब्ध होता है। इनमेंसे कुछ कम श्राट बटे चौदह राजु स्पर्शनका खुलासा पूर्ववत् है श्रीर सब लोकप्रमाण स्पर्शन मारणान्तिक समुद्धातकी श्रोचा जानना चाहिए। कारण कि श्रनुत्ह्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले उक्क जीव सब लोकमें मारणान्तिक समुद्धात करते हुए उपलब्ध होते हैं। श्रायुक्षमंकी श्रोचा स्पर्शनका विचार करते हुए श्रनुत्ह्रप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन केवल कुछ कम श्राट बटे चौदह राजु कहा है सो इसका कारण यह है कि मारणान्तिक समुद्धातके समय आयुक्षमंका बन्ध नहीं होता, श्रतप्व विहारवत्स्थानकी श्रपेचा कुछ कम श्राट बटे चौदह राजु कहा ही सम्भव है, इससे श्रिधक नहीं।

१७७. पुढिवि०-आउ-तेउ० तेसि च बादर० सत्त्राणं क० उक्क० लोग० असंखे० सव्वलो० | अणु० सव्वलो० | आयु० खेत्तर्भगो | वादरपुढिवि०-आउ०-तेउ० अपज्जना० सत्त्राणं क० उक्क० आणु० सव्वलो० | आयु० खेत्तर्भगो | वादरवणप्पदिपत्तेय० वादरपुढिविभंगो | वाउ० पुढिवि०भंगो | एवरि जिम्ह लोगस्स स्रसंखेजन० | वर्णप्पिटि-िणगोद० पुढिविकाइयभंगो | एवरि सत्त्ररण्णं क० उक्क० सव्वलो० |

१७८. य्रोरालियका० सत्तरणं क० उक्क० ब्रच्चोइस० । त्राणु० सव्यतो० । त्रायु०खेत्तभंगो । य्रोरालियमि० य्रष्टणणं क० उक्क० लोग० त्रसंखे०। त्राणु० सव्यतो० । वेउव्यियका० सत्तरणं क० उक्क० त्राणु० यहतेरह<sup>र</sup>० । त्रायु० उक्क० त्राणु० व्यष्ट-

१७७. पृथिवीकायिक, जलकारिक, श्राप्तकायिक श्रीर इनके वादर जीवोंमें सात कर्माकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण श्रीर सब लोक लेकका स्पर्शन किया है। श्रापुरुष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने सव लोक लेकका स्पर्शन किया है। श्रापुरुक्षमें अह लेकके समान है। वादर पृथिवीकायिक श्रप्याप्त, वादर जलकायिक श्रप्याप्त श्रीर वादर श्रिप्तकायिक श्रप्याप्त जीवोंमें सात कर्माकी उत्कृष्ट श्रीर श्रापुरुक्षमें श्रीर वादर अप्रिकायिक श्रप्याप्त जीवोंमें सात कर्माकी उत्कृष्ट श्रीर श्रापुरुक्षमें का समान है। वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक श्रीर जीवोंमें श्राटों कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रापुरुक्षमें समान है। वायुक्षायिक जीवोंमें श्राटों कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रापुरुक्षमें का श्रसंख्यातवाँ भाग कहा है वहाँ लोकका संख्यातवाँ भाग लेना चाहिए। वनस्पतिकायिक श्रीर निगोद जीवोंमें श्राटों कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रितका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन पृथ्वीकायिकों समान है। इतनी विशेषता है कि सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने सव लोक लेकका स्पर्शन विशेषता है कि सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने सव लोक लेकका स्पर्शन किया है।

 $\hat{q}$ शंपार्थ—यहाँ पृथिवीकायिक श्रादि जीवोंमें सात कर्मोकी उत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका लोकके श्रयंख्यातवें भागन्नमाण स्पर्शन वर्तमान कालकी श्रपंत्तासे कहा है । शेष स्पर्शन यहाँ कही गई मार्गणाश्रोंके स्पर्शनका ध्यान रखकर जान छेना चाहिए ।

१७८. श्रीदारिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह यटे चोदह राजु त्तेत्रका स्पर्शन किया है। श्रानुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक त्तेत्रका स्पर्शन किया है। श्रानुक्कर्मका भङ्ग त्तेत्रके समान है। श्रीदारिकिमश्रकाययोगवाले जीवोंमें श्राठ कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग त्तेत्रका स्पर्शन किया है। श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक त्तेत्रका स्पर्शन किया है। वैक्षियककाययोगवाले जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्रानुकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्रानुकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्रानुकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु त्रीर क्षिया है।

१. मूलप्रतौ -तेरह० । श्रायु० उक्क० श्रणु० श्रद्धतेरह०, श्राउ० इति पाठः ।

चोइस॰ । वेउव्वियमि०-स्राहार०-स्राहारमि०-स्रवगद०-मणपज्ज०-संजदा-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसंप० खेत्तभंगो । कम्मइ०-स्रणाहार० सत्तरणं क० उक० बारहचोइस० । स्रणु० सव्वलोगो ।

१७६. त्राभि०-सुद०-स्रोधि० सत्तरणं क० उक्क० त्रग्रु० स्रहचोदस० । स्रायु० उक्क० खेत्तभंगो। स्रग्रु० स्रह० । एवं स्रोधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसमस० ।

१८०. संजदासंजद० सत्तरायां कम्मायां उक्क० खेत० । ऋणु० छच्चोदस० । ऋायु० उक्क० ऋणु० खेत्तभंगो ।

१८१. एति ०-काउ सत्तराएं क० उक्क० चत्तारि-वे-चोद्दस० । अणु० सन्वलो०, वैिक्षयिक मिश्रकाययोगवाले, श्राहारककाययोगवाले श्राहारकमिश्रकाययोगवाले, श्रपगतवेदी, मनःपर्यथक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, हेंद्रोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत श्रीर स्ट्मसाम्परायसंयत जीवोंमें श्राठ कर्मोकी उत्कृष्ट श्रीर श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन सेत्रके समान है। कार्मणकाययोगवाले श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन सेत्रके समान है। कार्मणकाययोगवाले श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रनुतकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्शन किया है।

विशंपार्थ —सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले श्रोदारिक वाययोगी जीव नीचे सातवीं पृथियो तक मारणान्तिक समुद्धात करते हैं इसलिए इनका कुछ कम छह बटें चांदह राजु प्रमाण स्पर्शन कहा है। श्रोदारिकमिश्रकाययोगमें श्राठों कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध उक्त योगवाले सब जीवोंके न होकर कितपय जीवोंके ही होता है। जिनका कुल स्पर्शन लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाणसे श्रधिक नहीं होता इसलिए इनका उक्त प्रमाण स्पर्शन कहा है। मारणान्तिक समुद्धातमें श्रायुवन्ध नहीं होता इसलिए वैकियिककाययोगमें आयुकर्मकी उत्कृष्ट और श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन केवल कुछ कम श्राठ बटें चौदह राजुममाण कहा है।

१७९. त्राभिनिवोधिकश्वानी, श्रुतश्वानी और अवधिश्वानी जीर्वोमें सात कमोंकी उत्छए और त्रजुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोने कुळु कम त्राठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। त्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोका स्पर्शन चेत्रके समान है। त्रायुक्तप्रकृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीर्वोने कुळु कम त्राठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन किया है। इसी प्रकार त्र्रायधिद्दानो, सम्यग्दिष्ट, चायिक सम्यग्दिष्ट, वेदक-सम्यग्दिष्ट और उपशमसम्यग्दिष्ट जीर्वोमें स्पर्शन जानना चाहिष्ट।

विशेषार्थ—उक्न मार्गणाओंमें कुछ कम त्राठ वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्शन यथासम्भव विहारवत्स्वस्थान त्रादि पर्दोकी क्रपेक्षा होता है। शेष कथन सुगम है।

१८०. सयतासंयतोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन होत्रके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु होत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन होत्रके समान है।

विशेपार्थ — संयतासंयतोंका मारणान्तिक समुद्धातकी श्रपेत्ता कुछ कम छह बटे चौदह राजुपमाण स्पर्शन होता है।

१८१. नीललेश्यावाले श्रौर कापोत लेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्क्रप्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने क्रमसे कुछ कम चार बटे चौदह राजु श्रौर कुछ कम दो बटे चौदह त्रायु॰ त्रोघं । तेउ०-पम्म०-सुकत्ते० सत्तराएां क० उक्क० त्रायु० त्रह-एवचोदस० त्रष्टचोदस० अञ्चोदस० । त्रायु० उक्क० खेत्त० । त्रायु० त्रह० त्रहचोदस० अञ्चोदस० ।

१८२. सासण० सत्तरणं क० उक्क० त्रणु० त्रद्व-वारह०। त्रायु० उक्क० खेत-भंगो । त्रणु० त्रद्वचोदस० । सम्पाभि० सत्तरणं क० उक्क० त्रणु० त्रद्वचोदस० । त्रसरिएण० खेत्त० । एवं उक्कस्सफोसणं समर्त ।

राजु त्तेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक त्तेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मकी अपेता स्पर्शन श्रोधके समान है। पीतलेश्यावाले, पद्मलश्यावाले और शुक्कलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने पीतलेश्याकी अपेता कुछ कम आठ बटे चौदह राजु व कुछ कम नौ बटे चौदह राजु तेत्रका, पद्मलेश्याकी अपेता कुछ कम आठ बटे चौदह राजु तेत्रका और शुक्कलेश्याकी अपेता कुछ कम छह बटे चौदह राजु तेत्रका स्पर्शन किया है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन तेत्रके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कमसे कुछ कम आठ बटे चौदह राजु, कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम छह बटे चौदह राजु तेत्रका स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ—पाँचवाँ पृथिवी यहाँसे कुछ कम चार राजु श्रोर तीसरी पृथिवी कुछ कम दो राजु है। इसी वातको ध्यानमें रखकर नील श्रोर कापोतलेश्यामें क्रमसे उत्छप्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कुछ कम चार राजु श्रोर कुछ कम दो राजु स्पर्शन कहा है। यह स्पर्शन मारणान्तिक समुद्धातकी श्रोपत्ता उपलब्ध होता है। श्रेष कथन स्पष्ट है। इतनी विशेषता है कि पीतलेश्यामें श्रायुकर्मकी श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु होता है। कारण कि मारणान्तिक समुद्धातके समय श्रायुवन्ध नहीं होता इसलिए यहाँ कुछ कम नौ वटे चौदह राजु स्पर्शन उपलब्ध नहीं होता।

१८२. सासादन सम्यग्दृष्टियों में सात कमोंकी उत्कृष्ट और श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदृह राजु श्रीर कुछ कम बारह वटे चौदृह राजु स्रेव का स्पर्शन किया है। श्रायुक्तमंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन स्नेव समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदृह राजु स्नेव का स्पर्शन किया है। सम्यग्मिध्यादृष्टि जीवोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदृह राजु सेवका स्पर्शन किया है। श्रसंक्रियोंमें श्राठों कमोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन स्नेवके समान है।

विशेषार्थ — सासादनमें विहारवत्स्वस्थान श्रादिकी अपेज्ञा कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रोर मारणान्तिक समुद्धातकी श्रपेज्ञा कुछ बारह बटे चौदह राजु स्पर्शन होता है। श्रायुका बन्ध होते समय मारणान्तिक समुद्धात नहीं होता। इन बातोंको ध्यानमें रखकर सासादनमें उक्त स्पर्शन कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। १८३. जहएएगे पगदं । दुविधो एिइ सो—श्रोघेए श्रादेसेए य । तत्थ श्रोघेए श्रद्धएएं क० जह० श्रज० खेत्तभंगो । एवं पढमपुढवि०-तिरिक्ख-सन्वएइंदिय-पुढवि०- श्राउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं वादर-वादरश्रपञ्जत्ता० सन्ववराष्प्रदि-एिगोद०-सन्वसुहुम० कायजो०-श्रोरालियका०-श्रोरालियमि०-वेउन्वियमि०-श्राहार०-श्राहारमि०-कम्मइय० एावुंस०-श्रवगदवे०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-मएपज्जव०--संजद--सामाइ०--छेदो०--परिहार०-सुदुमसं०-श्रसंजद०-श्रवस्वर्द०-किएए०--एगिल०--काउ०--भवसि०--श्रवभ-वसि०-भिच्छादि०-श्रसएएग-श्राहार०-श्राहारण ति ।

१८४. त्रादेसेण ऐरइएसु सत्तरणं कम्माणं जह० खेत्तभंगो। त्राज० त्रणुक्कस्स-भंगो। त्रायु० खेत्तभंगो। विदियाए याव सत्तमा ति सत्तरणं क० जह० खेत्त०। त्राज० त्रायु०भंगो। त्रायु० खेत्त०।

१८३. श्रव जघन्य स्पर्शनका प्रकरण है। इसकी श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी अपेचा श्राठ कर्मोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्र के समान है। इसी प्रकार पहली पृथ्वी, तिर्यञ्च, सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रान्नकायिक, वायुकायिक तथा इन पृथिवी श्रादिक बादर श्रीर बादर श्रपर्याप्त, सब वनस्पति, सब निगोद, सब मृक्ष्मकायिक, काययोगी, श्रीदारिककाययोगी, व्रीदारिकमिश्रकाययोगी, व्रीक्षियकिमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, अपगतवेदी, काधादि चार कृषायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, हेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्वद्धसंयत, सूक्ष्मसाम्परायसंयत, श्रसंयत, अचश्रुदर्शनी, कृष्णलेश्याबाले, नील लेश्यावाले, भव्य, श्रव्य, मिथ्यादिए, श्रसंक्षी, श्राहारक श्रोर श्रनाहारक जीवोंमें श्राठों कर्मोकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन जानना चाहिए।

विशेषार्थ—सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्धः चपक श्रेणिमें होता है श्रीर इनका स्पर्शन चेत्रके समान ही है, क्योंिक इन जीवोंने त्रिकालमें लोकके श्रसंख्यातवें भागसे श्रधिक चेत्रका स्पर्शन नहीं किया। तथा सात कर्मोंकी श्रजघन्य श्रीर श्रायुकर्मकी जघन्य व श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान सब लोक है यह स्पष्ट ही है, क्योंिक एकेन्द्रिय श्रादि सब जीवोंके ये स्थितियाँ यथायोग्य उपलब्ध होती हैं। यहाँ पहली पृथिवी श्रादि श्रन्य मार्गणाश्रोंमें स्पर्शन प्रक्रपणा इसी प्रकार जानना चाहिए यह कहा है सो इस कथनका यह तात्पर्य है कि जिस प्रकार श्रोध स्पर्शन श्रपने चेत्रके समान है उसी प्रकार पहली पृथिवी ,श्रादि मार्गणाओंमें प्राप्त होनेवाला स्पर्शन श्रपने चेत्रके समान है । उदाहरणार्थ पहली पृथिवी श्रादी करोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। यहाँ प्राप्त होनेवाला स्पर्शन भी इसी प्रकार जानना चाहिए।

१८४. श्रादेशसे नारिकयों में सात कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लेत्रके समान है। श्राजघन्यस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन श्रातुत्कृष्टके समान है। श्रायुकर्मका भङ्ग लेत्रके समान है। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तकके नारिकयों में सात कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लेत्रके समान है। श्रायुकर्मका भङ्ग लेत्रके समान है। श्रायुकर्मका भङ्ग लेत्रके समान है।

१८५. पंचिदियतिरिक्ख०४-सव्वमणुस-सव्वदेव-सव्विवालिदिय-सव्वपंचिदिय-तस-वादरपुढवि०-त्राउ-वाउ०-पाउनता० वादरवणप्फदिपत्तेय० तस्सेव पाउनता-पाउनता० पंचमण्य०-पंचविच०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-द्याभि०-सुद०-त्रोधि०-संजदा-संजद-चक्खुदं०-त्रोधिदं०-तेउ०-पम्मले०-सुक्कले०--सम्मादि०-खइग०--वेदगस०-उवस-मस०-सिएण ति एदेसि सव्वसि सत्तरण्यां क० जह० खेत्त० । अज० अपप्पणो अणुकस्सफोसणभंगो । णविर आयु० पसि जह० द्विदिवं० खुद्दाभवग्गदणं तसि जह० खेत्तभंगो । अज० अणु०भंगो । सेसाणं उक्कम्सभंगो । णविर जोदिसियादिउवरिमदेवाणं सत्तरणं क० जह० सव्वदेवाणं आयु० जहण्यपस्स च विद्वारविद्मोसणं कादव्वं ।

विशेपार्थ — जो असंश्री जीव नरकमें उत्पन्न होते हैं उन्हीं के जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव हैं। इसीसे नरकमें जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवालोंका स्पर्शन खेत्रके समान कहा है। कारण कि ये प्रथम नरकमें ही उत्पन्न होते हैं अतः इनका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण हो होता है। इनके सिया शेप सब नागिकयोंके अजघन्य स्थितिबन्ध होता है। यही कारण हैं कि अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले नारकी जीवोंका स्पर्शन अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंके समान कुछ कम छह वटे चौदह राज कहा है। यह सामान्य नारिकयोंके स्पर्शनका विचार है। इसी प्रकार दूसरी पृथिवीसे लेकर प्रत्येक पृथिवीके नारिकयोंके स्पर्शनका विचार कर लेना चाहिए। मात्र प्रत्येक पृथिवीमें अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले नारिकयोंका स्पर्शन वचार कर लेना चाहिए। मात्र प्रत्येक पृथिवीके स्पर्शनके अनुसार कथन करना चाहिए।

१८५. पञ्चेत्द्रिय तिर्यञ्च चतुष्क, सब मनुष्य, सब देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चेत्द्रिय, सब त्रस, वादर पृथिवीकायिकपर्याप्त, वादरजलकायिकपर्याप्त, वादरश्रीन-कायिकपर्याप्त, वादरवायुकायिक पर्याप्त, वादरवनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इन्होंके पर्याप्त-अपर्याप्त, पाँचों मनोयागी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभक्कक्षानी, आभिनिकोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी, श्रुवधिक्षानी, श्रुतक्षानी, श्रुतक्षानी, श्रुतक्षानी, श्रुतक्षानी, श्रुतक्षानी, श्रुतक्षायाले, एक्लेक्यावाले, एक्लेक्यावाले, एक्लेक्यावाले, ग्रुक्लेक्यावाले, सम्यग्दिए, जायिकसम्यग्दिए, वेदकसम्यग्दिए, उपशमसम्यग्दिए और संक्षी इन सब जीवोंमें सात कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन श्रुतुत्कृष्ट स्पर्शनके समान है। श्रुत्रचान विशेषता है कि इनमें जिनके श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिका चुद्रक भवप्रहण प्रमाण होता है उनके जघन्य स्थितिकी श्रुपंता स्पर्शन ज्रुतुत्कृष्टके समान है। श्रुप सब जीवोंके श्रायुकर्मका अपेता स्पर्शन उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि ज्योतिपियोंसे लेकर उत्परके देवोंके सात कर्मोके जघन्य स्थितवन्धका श्रीर सब देवोंके श्रायुकर्मके जघन्य स्थितवन्धका श्रीर सब देवोंके श्रायुकर्मके जघन्य स्थितवन्धका विहारवत् स्वस्थान पदके समान स्पर्शन जानना चाहिए।

विशेषार्थ—भवनवासी त्रौर व्यन्तर देवोंमें सात कर्मोंका जघन्य स्थितिषम्ध उत्पक्तिके प्रथम त्रौर द्वितीय समयमें उपलब्ध होता है, क्योंकि इनमें ऋसंही जीव मरकर उत्पन्न होते हैं। इसलिए इन दो प्रकारके देवोंको छोड़कर ज्योतिषियोंसे लेकर शेष सब देवोंके सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध त्रौर सब देवोंके त्रात

१८६. वेजिव्यका० सत्तर्गां क० जह० श्रद्धचोइस०। श्रज० श्रद्ध-तेरह०। श्रायु० जह० श्रज० श्रद्धचोइस०। सासग्ग० सत्तर्गां क० जह० श्रज० श्रद्ध-वारह०। श्रायु० जह० श्रद्धचोइस०। सम्मामिच्छादि० सत्तर्गां क० जह० श्रज० श्रद्ध-चोइस०। एवं फोसगं समत्तं।

## कालपरूवगा

१८७. कालं दुविधं—जहरूणयं उकस्सयं च। उकस्सए पगदं। दुविधो णिद्दे सो— ऋषेण आदेसेण य। तत्थ श्रोयेण सत्तरणं क० उक० द्विदिवं० केवचि० ? जह० एगस०, उक० पलिदोव० असंखे०। ऋणुक० द्विदिवं० केवचि०? सव्बद्धा।

वत्स्वस्थानमें सम्भव होनेसे इनकी श्रपेता जहाँ विहारवत्स्वस्थानकी श्रपेता जो स्पर्शन हो उतना स्पर्शन होता है। इसी वातको ध्यानमें रखकर मृलमें इस स्पर्शनका विशेष रूपसे श्रलगसे उल्लेख किया है। शेष सब मार्गणाओं के सम्बन्धमें जहाँ जो विशेष बात कही है उसे ध्यानमें रखकर स्पर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए।

१६६. वैिक्षियककाययोगवाले जीवोंमें सात कमेंकी जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम ग्राठवटे चौदह राजु लेक्का स्पर्शन किया है। ग्राजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम ग्राठवटे चौदह राजु लेक्का स्पर्शन किया है। ग्राजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम ग्राठवटे चौदह राजु लेक्का स्पर्शन किया है। ग्रायु कर्मकी जघन्य ग्रीर ग्राजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम ग्राठ वटे चौदह राजु लेक्का स्पर्शन किया है। सासादन सम्यग्टि जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य ग्रीर ग्राजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम ग्राठ वटे चौदह राजु लेक्का स्पर्शन किया है। ग्रायुकर्मकी जघन्य ग्रीर ग्राजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछकम ग्राठ वटे चौदह राजु लेक्का स्पर्शन किया है। सम्यग्निथ्याटि जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य ग्रीर ग्राजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम ग्राठ वटे चौदह राजु लेक्का स्पर्शन किया है। सम्यग्निथ्याटि जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य ग्रीर ग्राजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम ग्राठ वटे चौदह राजु लेक्का स्पर्शन किया है।

विशेषार्थ — वैक्रियिककाययोगमें कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु स्पर्शन मारणान्तिक समुद्धातकी अपेचा उपलब्ध होता है। यहां इस अवस्थामें सात कमींकी जघन्य स्थितिका व आयुकर्मका वन्ध नहीं होता अतः इस अपेचासे उक्त मार्गणामें यह स्पर्शन नहीं कहा है। किन्तु सासा दनमें मारणान्तिक समुद्धातके समय भी सात कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है, इसिलए इसमें सात कर्मोकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और कुछ कम बारह बटे चौदह राज कहा है। मात्र मारणान्तिक समुद्धातके समय यहां आयुकर्मका बन्ध नहीं होता, इसिलए इस अपेचासे कुछ कम आठ बटे चौदह राजुप्रमाण ही स्पर्शन कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

## इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुआ।

#### कालप्ररूपणा

१८७. काल दो प्रकारका है-जघन्य श्रीर उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है-च्य्रोघ श्रीर श्रादेश। उसमें से श्रोधकी श्रपेचा सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल प्रत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रनुत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना त्रायु० उक्क० नह० एग०, उक्क० त्रावित्याए त्रसंखेज्नदि० । त्राणु० सव्बद्धा । एवं त्रोघभंगो तिरिक्खोषं पुढवि-त्राउ०-तेउ०-वाउ०-वाद्रवरणप्पदिपत्ते०-कायजोगि-त्रोरालियका०-त्रोरालियमि०-कम्मइग०-एगवुंस०-कोधादि०४-मिद०-मुद०-त्रसंजद०-त्रावस्व०-किरण्ण०-णील०-काउ०-भवसि०-त्रावभवसि०-मिन्द्रादि०-त्रसण्णि-त्राहार-त्राणाहारग ति । एवरि कम्मइ०-त्राणाहार० सत्तरणं क० उक्क० नह० एग०, उक्क० त्रावित्याए त्रसंखेज्नदिभागो ।

१८८. ब्रादेसेल लेरइएसु सत्तरणं कम्माणं मूलोघो । ब्रायु० उक्कम्स० ब्रोघ-भंगो । ब्रालु० जह० ब्रंतो०, उक्क० पितदो० ब्रसंखे० । एवं सव्विणिग्य-सव्वर्षचिदियति-रिक्ख० देवा याव सहम्सार त्ति सव्विविणित्य-सव्वर्णचिदिय-तम-वादरपुढवि०-ब्राउ०-तेउ०-वाउ०पज्जत्ता० वाद्रवराष्फदिपत्तेय०पज्जत्ता० पंचमण०-पंचविच०-

काल है ? सय काल है । आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका सव काल है । इसी प्रकार ओघके समान सामान्य तिर्यञ्च, पृथिवी कायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक, वाद्रवनस्पतिकायिक प्रत्येक श्ररीर, काय योगी, औदारिककाययोगी, ओदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मण्काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, असंयत, अचचुद्दश्रीनी, इप्ललश्यावाले, नीललश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिश्यादिष्ट, असंबी, आहारक और अनाहारक जीवोंमें काल जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है ।

विशंपार्थ—पक जीवकी श्रपेचा कालका विचार पहले कर श्राये हैं। यहाँ नाना जीवोंकी श्रपेचा कालका विचार किया गया है। श्राश्य यह है कि नाना जीव श्रन्तरके विना श्राठों कमोंकी जघन्य श्रीर उत्हृष्ट स्थितिका कमसे कम कितने काल तक श्रीर श्रधिकसे श्रिष्ठिक कितने काल तक वन्ध करते रहते हैं इसी वातका इस श्रुप्योगद्वागमें निर्देश किया है। यहाँ श्रुपुन्हृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है यह तो स्पष्ट हां है, क्योंकि श्रीधसे श्रनन्तानन्त जीव श्रीर यहाँ गिनाई गई मार्गणाश्रोंमसे प्रत्येक मार्गणायाले यथासम्भव श्रमन्त या श्रसंख्यात जीव प्रति समय श्राठों कमोंकी उत्हृष्टके सिवा किसी न किसी स्थितिका श्रवश्य वन्ध करते हैं। उत्हृष्ट स्थितिका वन्ध काल मूलमें निर्दिष्ट किया ही है। इसका श्राशय यह है कि जिस स्थितिका जघन्य या उत्हृष्ट जो काल कहा है उतने काल तक किसी न किसी जीवके उस स्थितिका निरन्तर वन्ध होता रहता है। श्रागे श्रन्तरकाल श्रा जाता है।

१८८. त्रादेशसे नारिकयोंमें सात कर्मोकी उन्छए श्रीर श्रमुत्छए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल मूलोघके समान है। श्रायुकर्मके उत्छए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल श्रोघके समान है। अनुत्छए स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका काल श्रम्तर्मुहर्त है श्रीर उत्छए काल पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। इसो प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च, देव, सहस्रार कल्पतकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय, सब त्रसर, वादर पृथिवोकायिकपर्याप्त, बादर जलकायिकपर्याप्त, बादर श्रीयकायिकपर्याप्त, बादर श्रीयकायिकपर्याप्त, बादर श्रीयकायिकपर्याप्त, बादर श्रीयकायिकपर्याप्त, बादर श्रीयकायिकपर्याप्त, बादर श्रीयकायिकपर्याप्त, बादर वनस्पति प्रत्येक

वेउव्विय०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-चक्खुदं०-तेउ०-पम्म०-सिएए ति । एवरि पंच-मएए०-पंचवचि०-वेउव्वियका० ऋायु० ऋए० जह० एग० ।

१८ं६. मणुसेसु सत्तरणं क० उक्क० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अणु० सन्बद्धा। आयु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेजसम०। अणु० णिरयभंगो। मणुसपज्जत-मणुसिणीसु सत्तरणं क० मणुसोयं। आयु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संखेजसम०। अणु० जह० उक्क० अंतो०। एवं सन्बद्धे। मणुसअपज्ज० सत्तरणं क० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० पित्तदो० असंखे०। आयु० णिरयभंगो।

शरीर पर्याप्त, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, विमंगक्षानी, चचुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले श्रीर संक्षी जीवोंमें स्पर्शन जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पाँच मनोयोगी, पाँच वचनयोगी श्रीर वैक्रियिककाययोगी जीवोंमें श्रायुकर्मकी श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है।

विशेषार्थ—नरकमें सब जीवराशि श्रसंख्यात है श्रोर श्रायुकर्मका बन्ध प्रत्येक जीवके श्रन्य कर्मके समान सर्वदा होता नहीं, इस लिए वहाँ श्रायुकर्मकी श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सर्वदा काल न होकर वह जघन्य श्रन्तर्मुहूर्त श्रोर उत्कृष्ट एव्यके श्रसंख्यात्वें भागद्रमाण होता है ऐसा यहाँ समक्षना चाहिए। तथा पाँच मनोषाग, पाँच वचनयोग श्रोर वैकिथिककाययोग इनमेंसे प्रत्येक योगका जघन्य काल एक समय होनसे इन योगोंमें श्रायुकर्मकी श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय बन जाता है। होप कथन सुगम है।

१, मनुष्यों में सात कमीं की उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका काल नारिक्रियों समान है। मनुष्य पर्याप्त श्रीर मनुष्यिनियों सात कर्मों की उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका काल सामान्य मनुष्यों से समान है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धमें जानना चाहिए। मनुष्य श्रपर्याप्तकों में सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्य-के श्रसंख्यातवें भागभमाण है। श्रायुकर्मका भङ्ग नारिक्यों के समान है।

ियरोपार्थ — मनुष्यों में सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध पर्याप्त श्रवस्थाके होने पर ही होता है श्रीर पर्याप्त मनुष्य संख्यात है। यही कारण है कि मनुष्यों में सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाल जीवोंका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहुर्त कहा है। सात कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कमसे कम एक समय तक होता है इसिलए जघन्य काल एक समय कहा है तथा एक जीवकी श्रपेत्वा उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहुर्त है। श्रव मान लो संख्यात मनुष्य एकके बाद एक उत्कृष्ट स्थितिबन्धका प्रारम्भ करते हैं तो उस सब कालका जोड़ श्रन्तर्मुहुर्त ही होगा। इसिलए उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्त कहा है। यतः

१६०. त्राखद याव त्रवराजिदा त्ति सत्तर्ग्णं कम्माणं त्रोघं। त्रायु० मणु-सिभंगो। एवं सुकले०-खइग०।

१६१. सव्वएइंदिय-वादरपुदवि०-स्राउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवर्णफदिपत्तेय० स्र-पज्जत्ता तेसि चेव सव्वसुद्गुम० सव्ववरणफदि-िएगोदार्ण च सत्तरर्ण क० उक्क० ऋणु०

मनुष्यगति मार्गणाके जीव निरन्तर उपलम्ध होते हैं स्नतः इनमें स्नतुन्कृष्ट स्थितिका वन्ध सर्वदा पाये जानेके कारण इसका काल सर्वदा कहा है। श्रायकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध एक समय तक होता है, इसलिए यदि कोई एक मनुष्य प्रथम समयमें आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है और द्वितीयादि समयोंमें कोई श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध नहीं करता तो मनुष्योंमें श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका एक समय काल उपलब्ध होता है श्रीर यदि संख्यात समय तक निरन्तर संख्यात मनुष्य श्रायकर्मका उन्कृष्ट स्थितिवन्ध करते रहते हैं तो श्रायकर्मके उत्क्रप्ट स्थितिबन्धका संख्यात समय काल उपलब्ध होता है। यहाँ श्राय-कर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्धका इससे श्रधिक काल उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि पर्याप्त मनुष्य ही उत्कृष्ट ग्रायुका बन्ध करते हैं ग्रीर वे संख्यात होते हैं। यही कारण है कि सामान्य मनुष्योंमें श्रायुक्तमेंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु-इर्त कहा है। ग्रायकर्मके ग्रनुन्हुए स्थितिबन्धका जधन्य काल ग्रन्तर्मुहुर्त है यह तो स्पए ही है, क्योंकि एक बारमें एक जीवके आयुकर्मका बन्ध अन्तर्मुहर्न काल तक होता रहता है। तथा उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातचें भागप्रमाण है, क्योंकि निरन्तर इतने काल तक नाना जीव श्रायुवन्ध कर सकते हैं। इसमें लब्ध्यपर्याप्त जीवींकी प्रधानता होनेसे यह काल उप-लब्ध होता है। यही कारण है कि मनुष्योंमें श्रायकर्मके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल श्रन्तर्महर्त श्रीर उन्क्रप्ट काल पल्यके श्रसंख्यातचे भागप्रमाण कहा है। यह सामान्य मनुष्यींकी श्रापेचा काल घटित करके बतलाया है। मनुष्योंके शेष भेदों में इस कालको ध्यानमें रखकर कालका विचार कर लेना चाहिए। सर्वार्थिसिद्धिके देव संख्यात होते हैं इसलिए उनमें मन्-ियनियोंके समान ग्राठों कमेंके उत्क्रप्र ग्रीर ग्रनत्क्रप्र स्थितिबन्धकी ग्रिपेचा काल उपलब्ध होता है यह स्पष्ट ही है।

१९०. त्रानत कल्पसं लेकर त्रापराजित विमान तकके देवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट त्रीर त्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल क्रोधके समान है। त्रायु कर्मका भंग मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार शुक्ललेश्यावाले त्रीर ज्ञायिक सम्यग्दृष्टियोंमें काल जानना चाहिए।

निशेपार्थ—इन मार्गणात्रोंमें लगातार त्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाल जीव संख्यात ही होते हैं इसलिए इनमें न्नायु कर्मका मङ्ग मनुष्यिनियोंके समान कहा है। मनुष्यपर्याप्तकोंके समान न कहकर मनुष्यिनियोंके समान कहनेका कारण यह है कि मनुष्य पर्याप्तकोंसे मनुष्यिनियोंकी संख्या तिगुनी होती है जिससे उत्कृष्ट काल श्रिधिक उपलब्ध होता है।

१६१. सव पकेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक, बादर जलकायिक, वादर स्रनिकायिक, बादर वायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर तथा इनके स्रपर्याप्त स्रोर इन्होंके सब स्क्म, सव वनस्पतिकायिक श्रौर सब निगोद जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रौर श्रगुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है। श्रायु कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध

सम्बद्धा । श्रायु॰ उक्क० जह० एग०, उक्क० श्रावलि० श्रसंखे० । श्रायु० सम्बद्धा ।

१६२. वेडिव्वयिमि० सत्त्तरणं कम्माणं उक्क० आणु० हिद्विवं० कालो जह० अंतो०, उक्क० पित्तदो० असंत्वे० । आहारका० सत्तरणं क० उक्क० आणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आपु० उक्क० जह० एग०, उक्क० संत्वेजसमया । आणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आहारिमि० सत्तरणं क० उक्क० आणु० जह० उक्क० अंतो० । आयु० जह० एग०, उक्क० संत्वेजसम० अंतो० । अवगदवे० सहम० सत्तरणं क० अर्णां क० उक्क० आणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० !

१६४. मएपज्ज० सत्त्राएं क० उक्क० जह० उक्क० झंतो० । ऋगु० सव्वद्धा । ऋगु० मएसिभंगो । एवं. संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार० । संजदासंजदा० ऋहएएं करनेवाले जीवोंका काल एक समय है और उत्छए काल ऋविलके ऋसंख्यातवें भागप्रमाण है। ऋतुत्छए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सव काल है।

१९२. वैकियिकमिश्रकाययोगवाले जीवोंमं सात कर्मोकी उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्राहारककाययोगवाले जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट श्रीर श्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्राहारकिमिश्रकाययोगवाले जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्राहारकिमिश्रकाययोगवाले जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य श्रीर स्वन्मसाम्परायसंयत जीवोंमें क्रमसे सात श्रीर छह कर्मकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य होर स्वन्तका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य होर स्थापन समय श्रीर उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रमसे सात श्रीर छह कर्मकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रमसे हुर्त है।

१९२ श्राभिनियोधिकश्वानी, श्रुतश्वानी श्रीर श्रवधिश्वानी जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्छृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल श्रन्तर्मुहर्त श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रमंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। श्रायुकर्मको उत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। तथा श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल नारिक्योंके समान है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट श्रीर वेदकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें काल जानना चाहिए।

१९४. मनःपर्ययञ्चानवाले जीवोंमें सात कमोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रुगुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। श्रायुकर्मका भंग मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार संयत, कम्भाणं त्रोधिभंगो । उवसमक्-सम्मामिक सत्तरणं करु उक्कः त्रयणुक जहरु ऋंतोक, उक्कः पित्तदोकः । सासण्यः सत्तरणं करु मणुसत्रपञ्जत्तभंगो । त्रायुक उक्कः जहरु एगकः, उक्कः संखेज्जसमकः । त्र्रयणुकः देवोद्यं । एवं उक्कस्सकालं समत्तं ।

१६५. जहएएएगे पगदं । दुविभो िएइ सो—श्रोघेए श्रासेण य । तत्थ श्रोघेए सत्तएएं क० जह० द्विदिवंभ० जह० उक्क० श्रंतो० । श्रज० सम्बद्धा । श्रायु० जह० अज० सम्बद्धा । एवं श्रोघभंगो एवं स०-कोधादि०४-श्रचकन्व०-भवसि०-श्राहारग ति ।

१६६. ब्रादेसेण ऐरइएसु सत्तरणं क० जह० जह० एग०, उक्क० ब्राविल० ब्रासंखे०। ब्राज० सन्वद्धा। ब्रायु० उक्कस्सभंगो। एवं पढमाए देव-भवण०-वाणवें०। विदियादि याव सत्तमा त्ति उक्कस्सभंगो।

सामायिकसंयत, छुद्रीपस्थापनासंयत श्रीर परिहारविश्रुद्धिसंयत अविंमें काल जानना चाहिए। संयतासंयत जीवोंमें श्राठों कर्मोंका भक्त श्रवधिकालियोंके समान है। उपशम सम्यग्दिए श्रीर सम्यग्मिध्यादिए जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल श्रन्तर्मुद्धर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। सासादन सम्यग्दिएयोंमें सात कर्मोंका भक्त मनुष्य श्रपर्याप्तकोंके समान है। श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सामान्य देवोंके समान है।

१९४. श्रव जघन्य कालका प्रकरण है। उसकी श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ और श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपेचा सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है तथा श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। श्रायु कर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार श्रोघके.समान नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, श्रचचु-दर्शनी, भव्य श्रीर आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — सात कमींका जघन्य स्थितिबन्ध ज्ञपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इसका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहुर्त कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१९६. श्रादेशसे नारिकयों में सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्रुष्ट काल श्राविक असंख्यातवें भागप्रमाण है। अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है। आयुकर्मका भक्न उत्रुष्टके समान है। इसी प्रकार पहली पृथिवी, सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्सर देवोंके जानना चाहिए। दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक सब कर्मोंकी जघन्य और श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल उत्रुष्टके समान है।

विशेषार्थ —यदि एक या नाना श्रसंक्षी जीव मरकर नरकमें एक साथ उत्पन्न होते हैं श्रीर वहां तत्मायोग्य जघन्य स्थितिका एक समय बन्ध करते हैं तो सात कमौंके जघन्य स्थितिका एक समय बन्ध करते हैं तो सात कमौंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है श्रीर श्राविलके श्रसंख्यातवें भाग-प्रमाण कालतक उत्पन्न होते रहते हैं तो इतना काल उपलब्ध होता है। यही कारण है कि नरकमें सात कमौंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल श्राविलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। प्रथम पृथिवी, सामान्य देव, भवनवासी और

१६७. तिरिक्षेमु अट्टएएां क० जह० अज० सव्वद्धा । एवं सव्वएइंदिय-वादरपुदिव०-आउ०-तेउ०-वाउ०अपज्ज० तेसं च सव्वसुदुम० सव्ववणप्पिदि-एगोद०-बादरवण्०पत्तेय०अपज्जता० ओरालियमि०-कम्मइ०-मिद०-सुद०-असंज०-किएण०-एगिल०-काउ०-अब्भवसि०-मिच्छा०-असिएण-अणाहारग ति । पीर्चिदिय-तिरिक्ख०४ अट्टएणं क० जह० अज० उक्कस्सभंगो ।

१६८. मणुसेसु सत्तपणं क० त्रोघं। त्रायु० जह० जह० एग०, उक० त्राविति० त्रसंखे०। त्रज० जह० त्रंतो०, उक० पितदो० त्रसंखे०। एवं मणुस-पज्जत-मणुसिणीसु। एविरि त्रायु० उक्कस्सभंगो। मणुसत्रपज्ज० सत्तएणं क० जह० जह० एग०, उक्क० त्रावित्याए त्रसंखे०। त्रज० जह० खुद्दाभवग्गहणं विसमयूणं, उक्क० पितदो० त्रसंखे०। त्रायु० उक्कस्सभंगो।

व्यन्तर देवींमें यह काल इसी प्रकार उपलब्ध होता है, इसलिए इन मार्गणाओंमें यह काल उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

१९७. तिर्यञ्जीमें त्राठों कर्मोंकी जघन्य त्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक श्रपर्याप्त, बादर जलकायिक अपर्याप्त, बादर श्रिक्तकायिक श्रपर्याप्त तथा इन्होंके सब सूक्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर श्रप्पर्याप्त, श्रोदारिकामिश्रकाययोगी, कार्मण्काययोगी, मत्यश्चानी, श्रुताञ्चानी, श्रसंयत, हुन्ण् लेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलंश्यावाले, श्राच्य, मिथ्यादृष्टि, श्रमंश्ची श्रोर श्रज्ञाद्याय जीवोंके जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चतुष्कमें श्राठों कर्मोकी जघन्य श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल उत्कृष्के समान है।

विशेषार्थ — तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिक। बन्ध एकेन्द्रियोंके होता है श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिक। बन्ध यथासम्भव सबके होता है तथा श्रायुकर्मकी जघन्य स्थितिक। बन्ध यथासम्भव सबके होता है श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिक। बन्ध भी सबके होता है, इसलिये यहां इनका सब काल बन जाता है। यहां गिनाई गई श्रन्य मार्गणाश्रोंमें भी इसी प्रकार सब काल घटित कर लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रनाहारकोंके श्रायुक्ममें स्थितिके बन्धका काल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इनके श्रायुकर्मक। बन्ध नहां होता। शेष कथन सुगम है।

१९८. मनुष्यों में सात कर्मोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल श्रोधके समान है। श्रायुकर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्रुष्ट काल श्राविलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्रुष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त श्रीर मनुष्यिनयों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रायुकर्मका भङ्ग उत्रुष्ट समान है। मनुष्य श्रपर्याप्तकों में सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्रुष्ट काल श्राविलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल दो समय कम खुदक भवग्रहण प्रमाण है श्रीर उत्रुष्ट काल पल्यके भसंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा श्रायुकर्मका भङ्ग उत्रुष्टके समान है।

- १६६. जोदिसिय यात्र सन्बद्घा त्ति उक्कस्सभंगो । सन्बिवगिलंदिय-पंचिदिय-तस० अपज्जत्त-बादरपुद्धवि ०-आउ०-तेउ०-बाउ०पज्जत्ता० वादरवणप्पद्धिपत्तेय०पज्ज-त्ताएं च मृलोषं । एवं पुद्धवि०-आउ०-तेउ०-बाउ० तेसि बादर० वणप्पद्धिपत्तेय० । एवरि आयु० ओषं ।
- २००. पंचिदिय-तस०२ सत्तरणं क० मृलोघं। त्रायु० णिरयभंगो। एवं इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-संजदासंजद०-चक्खुदं०-तेउ०-पम्मले०-सरिएण त्ति ।
- २०१. पंचमण०-पंचवचि० सत्तर्मणं क० जह० प्रग०, उक्क० अंतो० । अज० सन्बद्धा । आयु० उक्कस्सभंगो । कायनोगि-आरालियका० सत्तर्मणं क० मणजोगिभंगो । आयु० मूलोघं । वेउन्वियमि०-आहार०-आहारमि०-मणपज्ज० संजद-सामाइय०-छेदो०-परिहार०-सम्मामि० जह० अज० उक्कस्सभंगो । अवगद०

विशंपार्थ — मनुष्यों में सात कर्मों के जघन्य स्थितवन्धमें ज्ञपक श्रेणिको प्राप्त मनुष्यों की मुख्यता है और अजघन्य स्थिति वन्धमें शेष्य सब मनुष्यों की मुख्यता है इसिलए यहाँ सात कर्मों की जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका ओधके समान कोल बन जाता है। आयुक्तमं की जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धमें यथासम्भव सब मनुष्यों की मुख्यता है इसिलए यहाँ आयुक्तमं की जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका मृलमें कहा हुआ काल बन जाता है। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनयों की संख्या संख्यात होने से इनमें आयुक्तमं के जघन्य और अजघन्य स्थितवन्धका काल उत्कृष्टके समान ही घटित होता है।

१९९. ज्योतिषयों से लंकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवों में जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका काल उत्क्रप्रके समान हैं। सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय श्रप्याप्त, अस श्रपर्याप्त, बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर श्रिवकायिक पर्याप्त, बादर वागुकायिक पर्याप्त श्रोर बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंका भक्त मूलोघके समान हैं। इसी प्रकार पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रीव्रकायिक, वागुकायिक श्रीर इनके बादर तथा वनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर जीवोंके जानना चाहिए। इतमी विशेषता है कि इनमें श्रायुकर्मका भक्त श्रोघके समान हैं।

२००. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, त्रस न्नौर त्रसपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोका भङ्ग मूलोघके समान है। त्रायुकर्मका भङ्ग नारिकयोंके समान है, इसी प्रकार स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभङ्गक्षानी, संयतासंयत, चक्षुदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले न्नौर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए।

२०१. पाँचों मनोयोगी श्रोर पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य श्रोर श्रज्जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्रुष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रज्जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। श्रायुकर्मका भक्त उत्रुप्टके समान है। काययोगी श्रोर श्रीदारिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंका भक्त मनोयोगियोंके समान है। श्रायुकर्मका भक्त मूलोघके समान है। वैकिथिकिमिश्रकाययोगी श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, होदी-पस्थापनासंयत, परिहारिषश्चिद्धसंयत श्रोर सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें श्राठों कर्मोंकी जबन्य श्रीर अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल उत्रुप्टके समान है। श्रुपगतवेदी

सत्तराएं क॰ सुहुम॰ बराएं क॰ जह॰ मृलोधं। अज॰ अणु॰भंगो।

२०२, त्राभि०-सुद०-त्रोधि०-सुक्क०-सम्मा०-खइगसम्मा०-वेदगस० सत्तराणं क० मृतोघं । सुकाए खइग० त्रायु० मणुसिभंगो । सेसाणं उकस्मभंगो ।

२०३. उवसमस० सत्त्राएं क० जह० जह० एग०, उक० श्रंतो०। श्रज० जह० श्रंतो०, उक० पितदो० श्रसंखे०। सासग्य० सत्त्राएं क० जह० श्रज० जह० एग०, उक० पितदो० श्रसंखे०। श्रायु० गिरयमंगो। एवं कालं समत्तं।

## **ऋंतरपरूव**णा

२०४. श्रंतरं दुविधं — जहएएएयं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुविधो एएइ सो — त्रोधेए श्रादेसेए य । तत्थ श्रोधेए श्राद्धएएं क० उक्कस्सिद्धिविधंतरं जह० एग०, उक्क० श्रंगुलस्स श्रमंखे० श्रमंखेजाश्रो श्रोसिपिएा-उस्सिपिएपीश्रो । श्राप्तथ श्रंतरं । एवं श्रोधभंगो तिरिक्खोधं पुढवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ० तेसि चेव वादर० वादर०वए०पत्तेय० कायजोगि-श्रोरालियका०-श्रोरालियमि०-कम्मइ०-एावुंस०-.

जीवोंमें सात कर्मोकी श्रोर सृक्ष्मसाम्परायिक जीवोंमें छह कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल मूलोघके समान है। श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल श्रनुत्कृष्टके समान है।

२०२. श्राभिनिवोधिकश्वानी, श्रुतश्वानी, श्रवधिश्वानी, श्रुक्रलेश्याचाले, सम्यग्दिए, ज्ञायिक-सम्यग्दिए श्रीर वेदकसम्यग्दिए जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग मूलोघके समान है। श्रुक्रलेश्या-वाले श्रीर ज्ञायिकसम्यग्दिए जीवोंमें श्रायुकर्मका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है तथा शेष मार्गणाश्रोंमें श्रायुकर्मका भङ्ग उत्हाएके समान है।

२०३. उपरामसम्यग्दि जीवोंमें सात कमोंको जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है। सासादन सम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कमोंकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग-प्रमाण है। आयुकर्मका भक्त नारिकर्योंके समान है।

#### इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

#### **अन्तरप्ररूप**णा

२०४. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य श्रीर उत्छए। उत्छएका प्रकरण है। उसकी अपेका निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर आदेश। उनमें से श्रोघकी अपेका श्राठेंक कमोंकी उत्छए स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्छए अन्तर श्रृङ्गुल श्रे असंख्यातवें भागमाण है जो श्रसंख्यात उत्सर्पिणी श्रीर अवसर्पिणीकालके बराबर है। अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्च, पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रीमकायिक, वायुकायिक श्रोर इनके बाहर यनस्थितकायिक प्रत्येक श्रीर, काययोगी, श्रीवारिककाययोगी, श्रीवारिकमिश्रकाययोगी,

कोधादि ०४-मदि ०-सुद ०-ऋसंज ० -ऋचक्खु-किएण ० णील ० -काउ ० -भवसि ० -- ऋब्भ-वसि ०-भिच्छादि ०-ऋसरिण ०-ऋाहाराणाहारग नि ।

०५. ब्रादेसेण ऐरइएस्ट सत्तरणं कम्माणं उद्ग० अणु० द्विदिवंधंतरं ब्रोघो । ब्रायु० उद्घ० जह० एग०, उद्घ० अंगुल० ब्रंसखे० ब्रासं० ब्रोसप्पि० उस्सप्पि० । ब्रायु० जह० एग०, उद्घ० चडवीसं सुहु० ब्राडदालीसं सुहुतं पक्खं मासं वे मासं चत्तारि मासं बम्मासं वारसमासं ।

२०६. पंचिदिय-तिरिक्तव सत्तराणं क ऋोघं । ऋायु उक्क ऋोघं ।

कार्मणुकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यद्वानी, श्रुताझानी, श्रसंयत, श्रचश्रुदर्शनी, रुष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, श्रभव्य, मिथ्यादिष्ट, श्रसंक्री, श्राहारक श्रोर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेपार्थ — यहाँ नाना जीवोंकी क्रपेत्ता क्राठों कर्मोंके उत्क्रप्ट और अनुत्क्रप्ट स्थितिबन्ध-के अन्तर कालका निरूपण किया गया है। क्रोघसं सात कर्मोंके उत्क्रप्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर ऋङ्गुलके असंख्यातवें भाग काल प्रमाण है। सो इसका यह अभिप्राय है कि यदि सात कर्मोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध न हो तो कमसे कम एक समय तक और अधिकसं अधिक ऋङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक सात कर्मोंमेंसे प्रत्येक कर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला जीव नहीं होता। परन्तु ऋनुकृष्ट स्थितिके बन्धके लिए यह बात नहीं है। उसका बन्ध करनेवाले सब या बहुत जीव सर्वदा पाय जाते हैं। यह ओघ प्ररूपणा अन्य जिन मार्गणाओं संस्थिव है उनका निरूपण ओघके समान है ऐसा कहकर यहाँ उनका नाम निर्देश किया है। मात्र इनमेंसे कितनी ही मार्गणाओं में ओघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है और कितनी ही मार्गणाओं अव्हृश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है इतना यहाँ विशेष जानना चाहिए।

२०४. स्रादेशसे नारिकयों में सात कमोंकी उत्कृष्ट श्रीर स्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर श्रोधके समान है। स्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जम्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर स्रंगुलके स्रसंख्यातवें भागप्रमाण है जो असंख्यात उत्सिपिणी और स्रवसिपणी कालके बराबर है। स्रानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य स्नन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट स्रन्तर कमसे चौवीस मुहुर्त, स्रइतालीस मुहुर्त, एक पन्न, एक मिहना, दो मिहना, चार मिहना, छह मिहना श्रीर बारह मिहना है।

विशेपार्थ — नरक सामान्य, श्रीर प्रथम पृथिवी श्रादि सात पृथिवियों में श्रायुकर्मके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल श्रला अलग है जो उक्त श्राट स्थानों में उत्पत्तिके श्रन्तर कालके समान है। तात्पर्य यह है कि यदि कोई जीव मरकर नरकमें उत्पन्न हो तो कमसे कम एक समय श्रीर श्रधिकले श्रिधिक वा ह मुहूर्त तक नहीं उत्पन्न होता। इसके बाद कोई न कोई जीव किसी न किसी नरकमें श्रवश्य ही उत्पन्न होता है। इसी प्रकार प्रथमादि पृथिवियों में कमसे श्रद्धतालीस मुहूर्त श्रादि काल प्रमाण उत्कृष्ट उत्पत्तिका श्रन्तर है। जो यह उत्पत्तिका श्रन्तर है वही श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। श्रेष कथन सुगम है।

२०६. पञ्चे द्विय तिर्यञ्च चतुष्कमें सात कर्मीका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रायुकर्मकी

त्र्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। पज्जत्त-जोणिणीसु चउवीसं मुहुत्तं । श्रपज्जत्ते श्रंतो०।

२०७. मणुस०३ सत्तरणं क० त्रोघं । श्रायु० उक० त्रोघं । त्रणु० णिरय-भंगो । मणुसत्रपज्ज० पंचिदियतिरिक्खत्रपज्जत्तभंगो । एवरि त्रहरुणं क० त्रणु० जह० एग०, उक० पलिदो० त्रसंखे० ।

२०८. देवा० णिरयभंगो । एविर सव्वद्घे त्रायु० त्ररणुक्क० जह० एग०, उक्क० पत्तिदो० संस्रेज्ज० ।

२०६. सन्वप्इंदि०-वादरपुढवि०-त्राउ०-तेउ०-वाउ०त्रपज्जत्ता तेसि चेव सन्व-सृहुम० सन्ववराष्फदि-ियागोद० वादरवरा०पत्तेय०त्रपज्जत्त० सत्तरायां क० उक्क० ऋणु० र्यात्य श्रंतरं । त्रायु० मूलोघं । सन्वविगत्तिदिय-सन्वपंचिदिय-तस० सन्वपंचिदियतिरिक्स्वभंगो । वादरपुढवि०-त्राउ०-तेउ०पज्जत्ता० वादरवर्यप्फदि-

उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। पर्याप्त तिर्यञ्च श्रोर योगिनी तिर्यञ्जोंमें उत्कृष्ट श्रन्तर चौबीस मुहर्त है। तथा श्रपर्याप्त तिर्यञ्जोंमें श्रन्तर्मुहर्त है।

विशेषार्थ —यहां पर्याप्त तिर्यञ्च श्रीर योगिनी तिर्यञ्चोंमें चौबीस मुहूर्त श्रायुकर्मके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कहा है। तथा सामान्य श्रीर श्रपर्याप्त तिर्यञ्चोंमें यह श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त कहा है। सो इस कथनका यह तात्पर्य प्रतीत होता है कि यदि इस वीच श्रायुकी उत्कृष्ट स्थितिका भी बन्ध न हो तो जिसका जितना श्रन्तरकाल कहा है उतने कालतक उस उस मार्गणामें श्रायुकर्मका बन्ध करनेवाला एक भी जीव नही होता।

२०% मनुष्य त्रिकर्मे सात कर्मीका भङ्ग श्रोधके समान है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रन्तर श्रोधके समान है। तथा श्रनुत्कृष्ट स्थितिका भङ्ग सामान्य नारिकर्योके समान है। मनुष्य श्रपर्याप्तकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्राठों कर्मीकी श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पत्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है।

२०८. देवोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि सर्वर्थसिद्धिमें श्रायुकर्मकी श्रानुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पत्थके सख्यातवें भागप्रमाण है।

२०°. सच एकेन्द्रिय, बादरणृथियोकायिक श्राप्यांत, वादर जलकायिक श्राप्यांत, बादरश्चिनकायिक श्राप्यांत, बादरवायुकायिक श्राप्यांत और उन्हींके सब स्कूम, सव वनस्पित, सब निगोद, बादर वनस्पितप्रत्येकशरीर श्राप्यांत जीवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट श्रीर श्रापुक्त स्वान वन्ध करनेवाले जीवोंका श्रान्तरकाल नहीं है। श्रायुक्त मेका भक्क सूलोधके समान है। सब विकलेन्द्रिय, सब पञ्चेन्द्रिय श्रीर सब श्रसोंका भक्क सब पञ्चेन्द्रिय विर्यञ्चोंके समान है। बादरपृथिवीकायिक पर्यात, बादरजलकायिक पर्यात, बादर श्रीनकायिक पर्यात, बादर वायुकायिक पर्यात श्रीर बादर वनस्पितकायिक

पज्जत्ता॰ पंचिंदियतिरिक्लभंगो । एविर तेउ॰ श्रायु॰ श्रयु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ चउवीसं ग्रहृतं ।

२१०. पंचमण०-पंचवचि०-वेउव्वियका०-इत्थि०-पुरिस० विभंग०-चक्खुदं०-सिएए। मणुसभंगो । वेउव्वियमि० सत्तरणं क० उक्कश्रोपं । श्राणु० जह० एग०, उक्कश्र वारस मुहुत्तं' । श्राहार०-श्राहारिम० श्रहुएएं कम्माणं उक्कश्रोघो । श्राणु० जह० एग०, उक्कश्र वासपुभत्तं'।

२११. अवगद०-सुहुमसं० सत्तराणं क० छएणं क० उक० जह० एग, उक० वासपुथतं । अणु० जह० एग०, उक० छम्पासं ।

२१२. ग्राभि०-सुद्०-ग्रोधि० सत्त्तरणं क० श्रोघं। श्रापु० उक्क० श्रोघं। श्रापु० जह० एग०, उक्क० मासपुथत्तं। एवं श्रोधिदं०-सुक्तते०-सम्मादि०-खइगस०-पर्याप्त जीवोंका भद्ग पञ्चेन्द्रिय निर्यश्चोंके समान है। इननी विशेषता है कि अग्निकायिक पर्याप्त जीवोंका अग्नुकर्मकी श्रमुन्द्रुष्ट स्थितिका यन्ध्र करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक

समय है और उत्हुए अन्तर चौबीस मुहूर्त है।

२१०. पांची मनोयोगी, पांची वचनयोगी, वेकियिक काययोगी, स्रिवेदी, पुरुषवेदी, विभन्नश्वानी, चश्चदर्शनी श्रीर संझी जीवोंका भन्न मनुष्योंके समान है। वैकियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कमोंके उत्रुप्त स्थितिबन्धका भन्न श्रीधके समान है। श्रनुत्रुप्त स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्रुप्त श्रन्तर वारह मुद्धतं है। श्राहारककाययोगी श्रीर श्राहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें श्राठों कमोंकी उत्रुप्त स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भन्न श्रीधके समान है। श्रनुत्रुप्त स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्रुप्त श्रन्तर वर्ष पृथक्तव है।

विशेषार्थ — लोकमें वैकियिक भिश्रकाययोग कमसे कम एक समयतक श्रीर श्रधिकसे श्रिष्ठिक वार है मुद्धत्तिक नहीं होता। इसी प्रकार श्राहारक काययोग श्रीर श्राहारक मिश्रकाययोगका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण है। इसीसे वैकियिक मिश्रकाययोगमें सात कर्मों के श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर बार ह मुद्धत् कहा है। तथा श्राहारक काययोग श्रीर श्राहारक मिश्रकाययोगमें श्राठों कर्मों के अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

२११. अवगतवेदी और सूक्ष्म साम्परायसंयत जीवोंमें कमसे सात और छह कर्मोंकी उत्रुप्त स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्रुप्त ऋतर वर्षपृथक्तव है। अनुत्रुप्त स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्रुप्त ऋतर एक समय है और उत्रुप्त अन्तर एक समय है

विशेषार्थ — उक्त मार्गणाञ्चोमें उत्हाप स्थितिबन्धका श्रन्तर उपशम श्रेणिके श्रन्तरकी श्रीर श्रनत्हाप स्थितिबन्धका श्रन्तर चपकश्रेणिके श्रन्तरकी श्रपेचासे कहा है।

२१२. आभिनिवोधिकझानी, श्रुतझानी श्रौर श्रवधिझानी जीवोंमें सात कर्मीका भक्त श्रोघके समान है। आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भक्त श्रोघके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर

१. घ० पुरु ७ पूरु ४८५। २. घरु पुरु ७ पूरु ४८५।

वेदग० । एविरि खइग० श्रायु० श्रयु० उक० वासपुथत्तं । मरापज्ज सत्तराणं कम्मारां त्रोयं । श्रायु० उक० श्रोयं । श्रयु० जह० एग०, उक० वासपुथत्तं । एवं परिहार०-संजद-सामाइ०-छेदो० । संजदासंजदा० श्रोधिभंगो ।

२१३. तेउ०-पम्म० सत्तरणं क० श्रोघं । आयु० उक्क० श्रोघं । आयु० जह० एग०, उक्क० श्रद्धालीसं सुद्वृत्तं पक्लं । उवसम० सत्तरणं क० उक्क० श्रोघं । अर्णु० जह० एग०, उक्क० सत्त रादिंदियाणि । सासर्ण०-सम्मामि० मणुसश्रपज्ञत्तभंगो । २१४. जहरूण्ण पगर्दं । दुविधो णिदेसो—श्रोघेण आदेसेण य । तत्थ ओपेण

उत्कृष्ट क्रन्तर मास पृथक्त्व है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्द्यि, हायिक सम्यग्द्यि श्रीर वेदक सम्यग्द्यि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि हायिक सम्यग्द्यि जीवोंमें श्रायुकर्मकी श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट श्रम्तर वर्षपृथक्त्व है। मनःपर्ययक्षानो जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग ओघके समान है। आयु-कर्मके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका भङ्ग ओघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिवा वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर वर्षपृथक्त्व है। इसी प्रकार पिन्हार-विश्चिद्धसंयत, सामायिकसंयत श्रीर हेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए। संयतासंयतींका भङ्ग श्रवधिक्षानियोंके समान है।

विशेषार्थ — यहां जितनी मार्गणाएँ शिनाई हैं वे सब निरन्तर मार्गणाएँ हैं, इसलिए इनमें सात कमोंके अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव निरन्तर पाये जाते हैं यह तो स्पष्ट ही है। पर आयुकर्मका बन्ध सर्वदा न होकर त्रिभागमें तद्योग्य परिणामोंके होनेपर ही होता है, इसलिए आयुकर्मके स्थितिबन्धकी अपेचा अन्तरकाल प्राप्त होनेमें कोई वाधा नहीं आती। फिर भी वह अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धको अपेचा कितना होता है यह ही स्वतन्त्र रूपसे यहां बतलाया गया है। शेष कथन सुगम है।

२१३. पीत लेश्यावाले और पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रायुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रम्बर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कमसे श्रम्भतालीस मुहूर्त श्रोर एक पत्त है। उपशम सम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रायुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रायुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रम्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर सात दिन-रात है। सासादन-सम्यग्दिष्ट श्रीर सम्यग्दिष्ट जीवोंका भङ्ग मनुष्य श्रपर्यात्तकोंके समान है।

विशेषार्थ—पीत श्रीर पद्मलेश्या भी निरन्तर मार्गणाएँ हैं। तथापि इनमें श्रायुकर्मका सर्वदा बन्ध नहीं होता। इसलिए उत्कृष्ट स्थितबन्धका श्रन्तर तो ओघके समान है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितबन्धका श्रन्तर तो ओघके समान है श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितबन्धका श्रम्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कितना है यही वात यहां स्वतन्त्र रूपसे बतलाई गई है। यहां कही गई उपशम सम्यग्दिए, सासादन सम्यग्दिए श्रीर सम्यग्मिथ्यार्दिए ये तीन सान्तर मार्गणाएँ हैं, इसलिए इनका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट जो अन्तरकाल है वही इनमें श्रपने श्रमं के अनुत्कृष्ट स्थितबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर है। उसमें भो सासादन सम्यग्दिए श्रीर सम्यग्मिथ्यादिएका श्रन्तर मनुष्य अपर्यातकोंके समान है इसलिए इनका कथन सुन्ध्य श्रपर्यातकोंके समान है इसलिए इनका कथन सुन्ध्य श्रपर्यातकोंके समान कहा है। श्रेष कथन सुन्म है।

२१४. जघन्य अन्तरका प्रकरण है। उसकी अपेत्रा निर्देश दो प्रकारका है-श्रोघ और

सत्तरणं क० जह० द्विदिवं० जह० एग०, उक० झम्मासं । अज० णित्थ अंतरं । आयु० जह० अजह० णित्थ अंतरं । एवं ओघभंगो कायजोगि-ओरा-लियका०-कोधादि०४-अचक्खदंसणि-आहारग ति ।

२१५. सव्विणरय-सव्वर्षचिदियतिरिक्ख-मणुसत्रप्रज्ञ०-सव्वदेव-सव्वविगलि-दिय-पंचिदिय-तसत्रप्रज्ञ०-वेउव्वि०-वेउव्वियमि०-त्र्याहार्०-त्र्याहार्म०-विभंग०-परि-हार०-संजदासंजद०-तेउ०-पम्म०-वेदग०-सासण०-सम्मामि० एदेसि उक्कस्सभंगो ।

२१६. तिरिक्तंसु अद्वर्णां क० जह० अज० सिंथ अंतरं । एवं सन्वप्-इंदिय-वादरपुढिवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०अपज्जत्ता० तेसि चेव सन्वसुहुम० सन्ववस-फिदि-सियोद०-वादरवर्ण०पत्ते०अपज्जत्त०-ओरालियमि०-कम्मइ०-मिद०-सुद०-असंज०-किएए-सील-काउ०-अञ्भवसि०-मिच्छादि०-असिएए-आहार्ग ति ।

श्रादेश । उनमेंसे त्रोघकी त्रपेत्ता सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवों का जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर छह महिना है । श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रन्तरकाल नहीं है । श्रायुकर्मकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जोवोंका श्रन्तरकाल नहीं है । इसीप्रकार श्रोघके समान काययोगी, श्रीदारिककाय-योगी, कोधादि चार कपायवाले, श्रचश्चदर्शनी श्रीर श्राहारक जोवोंके जानना चाहिए ।

िशंपार्भ चपक श्रेणीका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महिना प्रमाण है। यही कारण है कि यहाँपर जघन्य स्थितियन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महिना प्रमाण कहा है। सात कर्मोंकी अजघन्य स्थितिका बन्ध और आयुकर्मकी जघन्य और अजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव निरन्तर उपलब्ध होते हैं इसलिए इनका अन्तर नहीं कहा है। यहाँ गिनाई गई अन्य मार्गणाओं में यह व्यवस्था बन जाती है इसलिए उनका अन्तर ओघके समान कहा है।

२१४. सव नारकी, सव पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य श्रपर्याप्त, सब देव, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त, त्रस श्रपर्याप्त, वैक्षियिक काययोगी, वैक्षियिकमिश्रकाययोगी, श्राहारक-काययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, विभक्षक्षानी, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, पीत-लेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, श्रीर सम्यग्मिथ्यादिष्ट इन मार्गणाश्रोंका भक्ष उत्हरूष्टके समान है।

विशेषार्थ—आशय यह है कि उत्हाए काल प्ररूपणामें जिस प्रकार इन मार्गणात्रोंमें आठों कमोंके उत्हाए स्थितिबन्धका अन्तर कहा है उसी प्रकार यहांपर ज्ञधन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल जानना चाहिए और जिस प्रकार वहां अनुत्हाए स्थितिबन्धका अन्तरकाल कहा है उसी प्रकार यहां अज्ञयन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल जानना चाहिए।

२१६. तिर्यञ्जोंमें श्राठों कमोंकी जघन्य श्रीर ग्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, बादर पृथिवीकायिक श्रपर्याप्त, बादर जलकायिक श्रपर्याप्त, बादर श्रिनिकायिक श्रपर्याप्त, बादर जलकायिक श्रपर्याप्त, बादर श्रिनिकायिक श्रपर्याप्त श्रीर उन्हींके सब सूक्ष्म, वनस्पतिकायिक, निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर अपर्याप्त, श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, रूप्णलेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, श्रमव्य, मिथ्यादिष्ट, श्रसंक्षी श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

२१७. मणुस०३ सत्त्रपणं क० त्रोघं । एविर मणुसिणीसु वासपुथत्तं । त्रायु० उक्कस्सभंगो । मणुसपज्जत्तभंगो पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-पुरिस०-चक्खुदंसिण ति । एविर पुरिस० सत्त्रपणं क० वासं सादिरेयं ।

२१ = पुढिवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ० तेसि वादर० वादरवणप्फिदिपत्तेय० सत्तरण्णं क० उक्कस्सभंगो । श्रायु० श्रजह० जह० एतिथ श्रंतरं । तेसि पज्जता० उक्कस्सभंगो । इतिथ० उक्कस्सभंगो । एविर सत्तरणं क० जह० जह० ए०, उक्क० वासपुथत्तं । एवं एावुंस० । एविर श्रायु० श्रोघं । श्रवगदवे०-सुहुम० सत्तरणं क० अरुण्णं क० जह० श्रज० जह० एगस०, उक्क० अरुम्मासं ।

२१६. ग्राभि०-सुद्०-ग्रोधि० सत्तएएां क० ग्रोघं । एवरि श्रोधि० वासपु-

२९७. मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोका अङ्ग श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि मनुिष्यनियों में सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण है। श्रायुकर्मका अङ्ग उत्कृष्टके समान है। पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रियपर्याप्त, त्रस, त्रस पर्याप्त,
पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, पुरुपवेदी श्रीर चचुदर्शनी जीवों में श्रन्तरकाल मनुष्यपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि पुरुपवेदी जीवों सात कर्मोकी जघन्य
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल साधिक एक वर्ष है।

विशेषार्थ—वैसे पुरुषवेदकी ऋषेज्ञा ज्ञापकश्रेणीमें उत्रुष्ट ऋन्तर साधिक एक वर्ष है पर 'मनुष्य पर्याप्त' शब्दसे पुरुषवेदी और नपुंसकवेदी मनुष्योंका ग्रहण होता है इसिलए मनुष्य पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी ज्ञायन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उत्रुष्ट ऋन्तर श्रीधके समान छह महीना कहा है। ज्ञापकश्रेणिमें स्त्रीवेदका उत्रुष्ट ऋन्तर वर्षपृथक्त्व है, इसिलिये मनुष्यिनयोंमें सात कर्मोंकी ज्ञायन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवोंका यह उत्रुष्ट ऋन्तर कहा है। श्रेष कथन स्पष्ट है।

२१८. पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रनिकायिक, वायुकायिक श्रोर इनके बादर तथा बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकश्ररीर जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। श्रायुकर्मकी जधन्य श्रोर श्रजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रन्तरकाल नहीं है। इनके पर्याप्त जीवोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदियोंमें सात कर्मोंकी जधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व है। इसी प्रकार नपुंसकवेदी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रायुकर्मका भङ्ग श्रोधके समान है। श्रपगतवेदी श्रीर सूक्ष्म साम्परायसंयत जीवोंमें कमसे सात कर्मों श्रीर छह कर्मोंकी जधन्य श्रीर अजधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर छह महीना है।

विशेषार्थ — त्तपक्षश्रेणिका ज्ञान्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर छह महीना होनेसे अपगतवेद और सून्मसाम्परायसंयतका यही अन्तर उपलब्ध होता है। यही कारण है कि इन दोनों मार्गणाओं में क्रमसे सात और छह कमोंकी ज्ञान्य और अज्ञाचन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उक्त प्रमाण अन्तर काल कहा है। शेष कथन स्पष्ट है।

२१६. श्राभिनिवोधिकहानी, श्रुतहानी श्रीर श्रवधिहानी जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाल जीवोंका श्रन्तर श्रोघके समान है। इतनी विशेषता धत्तं । त्रायु० उक्कस्सभंगो । एवं त्रोधिदं० । मुक्क०-सम्मादि०-खइग० त्राभिणि०-भंगो । मणपज्ज० सत्तर्णं क० जह० जह० एगस०, उक्क० वासपुपत्तं । सेसाणं उक्कस्सभंगो ।

२२०.संजदे सत्तरणं क० त्रोघं। त्र्रायु० उक्कस्सभंगो । एवं सामाइ०-छेदो० । परिहार० मणपज्जवभंगो । उवसम० सत्तरणं क० नह० नह० एग०, उक्क० वास-पुध० । त्र्राज० नह० एग०, उक्क० सत्त रादिंदियाणि । एवं त्र्रांतरं समत्तं ।

#### भावपरूवणा

२२१. भावाणुगमेण दुविधं — जहरूणयं उक्कस्सयं च । उक्क० पगदं। दुवि० — त्रोघि० त्रादे० । तत्थ त्रोघेण अद्वरूण्णं कम्माणं उक्कस्साणु०वंधगा ति को भावो १ त्रोदइगो भावो । एवं त्रणाहारग ति लेदव्वं ।

है कि अविधिक्षानमें ज्ञाच्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ऋन्तर वर्षपृथक्त्व है। आयुकर्मका भक्त उत्कृष्टके समान है। श्रविधिक्षानी जीवोंके समान श्रविधिवर्शनी जीवोंके जानना चाहिए। शुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दिष्ट श्रीर चायिक सम्यग्दिष्ट जीवोंका भक्त श्राभिनिबोधिक क्षानियोंके समान है। मनःपर्ययक्षानी जीवोंमें सात कमौंकी ज्ञाचन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका ज्ञाचन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व है। श्रेपका भक्त उत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ — च्चपकथ्रेणीकी ऋषेचा श्रवधिक्षान, मनःपर्ययक्षान श्रौर श्रवधिदर्शनका उत्ऋष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्तवप्रमाण होनेसे इन मार्गणाश्रोमें सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका उत्ऋष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्तवप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट है।

२२०. संयतों में सात कमोंका भङ्ग त्रोघके समान है। श्रायु कर्मका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार सामायिक संयत श्रीर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए। परिहारिवशुद्धिसंयतोंका भङ्ग मनःपर्ययक्षानके समान है। उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्य है। श्रज्ञघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सात दिन-रात है।

विशंपार्थ — उपशम श्रेणिका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व-प्रमाण होनेसे यहां उपशमसम्यक्त्वमें सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्वप्रमाण कहा है। तथा उपशम सम्यक्त्वका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सात दिन रात होनेसे इसमें इन्हीं सात कर्मोका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सात दिन रात कहा है। शेष कथन सुगम है।

## इस प्रकार अन्तर काल समाप्त हुआ।

#### भावप्ररूपणा

२२१. भावानुगम दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेचा आठों कर्मोंका उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाले जीवोंका कौन-सा भाव है ? औदियिक भाव है । उसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

१. घ० पु० ७ पू० ४६१, ४६२।

२२२. जह॰ पगर्दं । दुवि॰—श्रोघे॰ श्रादे॰ । तत्थ श्रोघेण श्रहराणं क॰ जह॰ श्रज॰ को भावो ? श्रोदश्गो भावो । एवं याव श्रणाद्यारग ति णेदव्यं ।

# जीवऋप्पाबहुगपरूवगा

२२३. अप्पावहुगं दुविधं—जीवअप्पावहुगं चेव द्विदिअप्पावहुगं चेव । जीव-अप्पावहुगं तिविधं—जहरूषां उकस्सं जहरूणुकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि०—अपेषेण आदेसेण य । तत्थ ओषेण सन्वत्थोवा अदृरूणं क० उकस्सगद्विदिवंधगा जीवा । अणु०द्विदिवंधगा जीवा । अणु०द्विदिवंधगा जीवा । अणु०द्विदिवंधगा जीवा अर्णातगुणा । एवं ओष्यभंगो तिरिक्खोधं कायजोगि-अपेरालिय०-ओरालियमि०-कम्मइ०-एवुं स०-कोष्यादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-अच-क्खु०-किरूणु०-णील०-काड०-भवसि०-अन्भवसि०-मिच्छादि०-असरिएणु०-आहार०-अणाहारग चि ।

२२२. श्रव जघन्य भावातुगमका प्रकरण है। उसकी श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है— श्रोघ श्रोर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपेचा श्राठों कमोंकी जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कौनसा भाव है ? श्रौदयिक भाव है। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ — यदापि ज्ञानावरण श्रादि त्राठों कर्मोंकी उत्हाए, श्रनुत्हाए, ज्ञान्य श्रीर श्रज्ञायन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कोई भी भाव होता है पर यहां पर स्थितिबन्ध के कारणभूत भावका प्रह्मण किया है। यह भाव सिवा श्रीदियिकके श्रन्य नहीं हो सकता, इसींसे यहां एक मात्र श्रीदियिक भावका निर्देश किया है। श्रन्यत्र भी स्थितिबन्ध श्रीर श्रनुभागबन्धका कारणभूत भाव एकमात्र कषाय बतलाया है। इससे भी उक्त कथनकी ही पुष्टि होती है।

### इस प्रकार भावप्ररूपणा समाप्त हुई।

### जीव अल्पबहुत्व प्ररूपणा

२२३. श्रव्यबहुत्व दो प्रकारका है—जीव श्रत्यबहुत्व श्रोर स्थित श्रव्यबहुत्व । जीव श्रव्यबहुत्व तीन प्रकारका है—जघन्य, उत्रुष्ट श्रोर जघन्योत्रुष्ट । उत्रुष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेत्ता विदेश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रोर श्रादेश । उनमेंसे श्रोधकी श्रपेत्ता श्राटों कर्मोकी उत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे श्रुपुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रनन्तगुणे हैं । इसी प्रकार श्रोधके समान सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, श्रोदारिककाययोगी, श्रोदारिककाययोगी, श्रोदारिकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, श्रचश्चदर्शनी, रुष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, भव्य, श्रभव्य, मिथ्यादिष्ट, श्रसंक्षी, श्राहारक श्रोर श्रनाहारक मार्गणाश्रीमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ —यहाँ ऋत्यबहुत्व दो प्रकारका कहा है — जीव श्रव्यबहुत्व श्रोर स्थिति अक्पबहुत्व। कर्मों शे उत्कृष्ट और श्रजुत्कृष्ट तथा जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रोघ श्रोर श्रादेशसे श्रव्यबहुत्व जिस प्रकरणमें कहा गया है वह जीव श्रव्यबहुत्व प्रकरणा है श्रोर जिस प्रकरणमें कर्मोंकी उत्कृष्टादि स्थिति, उनकी श्रावाधा श्रादिका श्रव्यबहुत्व कहा गया है वह स्थिति श्रव्यबहुत्व है। उनमेंसे सर्वप्रथम जीव श्रव्य

२२४. श्रादेसेण ऐरइएसु सन्वत्थोवा श्रद्धरणं क० उक्क०वंथ०। [श्रणुक्कस्स-] हिदिवं० जीवा श्रसंखेजगुणा। एवं णिरयभंगो सन्वेसि श्रसंखेजगुणा। पणुसपज्जन-मणुसिणीमु सन्वत्थोवा श्रद्धणणं क० [उक्कस्सिहिदि-] वं० जीवा। श्रणु०वं० जीवा संखेजगुणा। एवं सन्वेसि संखेजगुणां। एइंदिय-वणप्किद-िणयोदेसु श्रायु० मृलोयं। सत्तरणं कम्माणं णिरयभंगो।

२२५. जहएएए पगदं | दुवि०—त्रोघे० त्रादे० | त्रोघेए—सत्तरएएं क० सव्वत्थोवा जह० | त्रज०वंथ० जीवा त्रएंतगु० | त्रायु० सव्वत्थोवा जह० | त्रज०वंथ० जीवा त्रएंतगु० | त्रायु० सव्वत्थोवा जह० | त्रज०वंथ०जीवा त्रसंखेजगु० | एवमोघभंगो कायजोगि-त्र्योरालियका०-एावुं स०-कोधादि०४-त्रचक्तवृदं०-भवसि०-त्र्रणाहारग ति । सेसाएं सव्वेसि परित्तापरित्ताएं रासीएं 'घेतूए त्रहरूएएं सत्तरूएं पि सव्वत्थोवा जह०हिद्वं० । त्रजह०हिद्वं० जीवा त्रसंखेजगुणा । संखेजगुणा । संखेजगुणा । प्रस्वेजगुणा । स्वेजगुणा । स्वेवजगुणा 
२२६. जहएणुक्स्सए पगदं | दृवि०—ग्रोघे० त्रादे० | ग्रोघेण सन्वत्थोवा बहुत्वका ग्राश्रय लेकर उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवोंका ग्रव्यबहुत्व कहा गया है। ग्रोघस ग्राठों कर्मोका उत्कृष्ट स्थितियन्ध करनेवाले जीव ग्रसंख्यात हैं श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितियन्ध करनेवाले जीव ग्रसंख्यात हैं श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितियन्ध करनेवाले जीव ग्रमन्त हैं, इसलिए उक्क प्रमाण ग्रव्यबहुत्व कहा है। श्रेप कथन स्पष्ट है।

२२४. श्रादेशसे नारिकयों में श्राठों कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार नारिकयों के समान सब श्रसंख्यात राशियोंका श्रम्णबहुत्व जानना चाहिए। मनुष्यपर्याप्त श्रीर मनुष्यिनयों में श्राठों कर्मोकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार सब संख्यात राशियोंका श्रम्णबहुत्व जानना चाहिए। एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक श्रीर निगोद जीवों में श्रायुकर्मका श्रम्णबहुत्व मूलोधके समान है। तथा सात कर्मोका श्रम्णबहुत्व नारिकयोंके समान है।

रे२४. जघन्य श्रन्पबहुत्वका प्रकरण है। उसकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे सात कमींकी जघन्यस्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सदसे स्तोक हैं। श्रज्जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सदसे स्तोक हैं। श्रज्जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सवसे स्तोक हैं। श्रज्जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। श्रज्जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इसीप्रकार श्रोघके समान काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषाय वाले, श्रचक्षदर्शनो, भव्य, श्रौर श्रनाहारक जीवींके जानना चाहिए। शेष सब परीतापरीत राशियोंको श्रहणकर श्राठ कर्मों श्रौर सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। श्रज्जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं।

२२६. जघन्योत्कृष्ट त्रल्पबहुत्वका प्रकरण है। उसकी त्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—
 श्रोघ निर्देश त्रौर त्रादेश निर्देश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपेक्षा सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका

१. मूलप्रती मोत्तण इति पाठः । २. मूलप्रती श्वजहः असंखेष्णगुः इति पाठः ।

सत्त्तरणं क० जह०द्विदिवं० जीवा । उक्कस्सिद्धिवंथ० जीवा श्रसंखेजगुणा । श्रज-हएएपमणुक्कस्सिद्धिदंवं० जीवा श्रणंतगु०। श्रायुग० सव्वत्थोवा उक्क०द्विदिवं० जीवा । जह०द्विदिवं० जीवा श्रणंतगु० । श्रज०श्रणु० श्रसंखेजगु०। एवं श्रोघभंगो काय-जोगि-श्रोरालियका०-एषुंस०-कोथादि०४-श्रचक्षुदं०-भवसि०-श्राहारग त्ति ।

२२७. आदेसेण ऐरइएसु सन्वत्थोवा सत्तरणं क० जह०द्विदिवं० । उक्क०-द्विदिवं० असंखेजागु० । अज०अणु० असं० गु० । आयु० सन्वत्थोवा उक्क० । जह०द्विदिवं० असं०गु० । अजहएणभणु०वं० असं०गु० । एवं सन्विणस्य० देवाणं याव सहस्सार त्ति ।

२२ ⊏. तिरिक्लेमु सन्वत्थोवा अदृएएां कम्माएां उक्क०द्विदिवं० जीवा । जह०-द्विदिवं० जी० अर्एातगु० । अज०मणु० द्विदिवं० असं०गु० । पंचिदियतिरिक्ल०४ सन्वत्थोवा अद्वरएएं कम्माएं उक्क० । जह० असं०गु० । [अज०मणु० असं०गु० ।] एवं पंचिदिय-तसअपज्ज० ।

२२६. मणुसेसु सत्तरणां कम्माणां थोता जह०हिदिवं० । उक्क०हिदिवं० संखेजजा० । अज०मणु० असं०गु० । आयु० णिरयभंगो । एवं मणुसपज्जत-मणु-

बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्या-तगुणे हैं। इनसे अजधन्यानुत्कृष्टस्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तगुणे हैं। आयुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करने वाले जीव सबसे स्तोक हैं। जधन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव अनन्तगुणे हैं। इनसे अजधन्यानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात गुणे हैं। इसी प्रकार ओधके समान काययोगी, औदारिक काययोगी,नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, अचचुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानवा चाहिए।

२२७. श्रादेशसे नारिकयों में सात कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे थोड़े हैं। इनसे उत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रायुकर्मकी उत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य देव, सहस्रारकत्य तकके देवोंके जानना चाहिए।

२२ ... तिर्यञ्जों में श्राठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे ज्ञावन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव श्रमन्तगुणे हैं। इनसे श्रावान्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च चतुष्कमें श्राठों कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे ज्ञावन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यात और त्रस श्रपर्यात जीवोंके जानना चाहिए।

२२९. मनुष्योंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रजधन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रायुकर्मका भङ्ग नारकियोंके समान हैं। इसी प्रकार मनुष्यपर्यात श्रोर मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रसं-

१. मूलप्रतौ सन्वरथोवा सत्तरणं क० उनक० इति पाठः ।

सिर्णीसु । एवरि संखेजं काद्व्वं । एवं सव्वट्टे । मणुसत्रप्रजत्ता० णिरयभंगो ।

२३०. त्राणद् याव णवगेवज्ञा त्ति सत्तरणं क० योवा उक्क०हिदिवं०।[जह०] संखे०गु० । त्रजह०मणु० त्रसंखेज्जगु० । त्रायु० मणुसिभंगो । त्रसणुदिसादि याव त्रवराइदा त्ति सत्तरणं क० योवा जह०हिद्वं० । उक्क०हिद्वं० संखेज्जगु० । त्रज०मणु० त्रसंखेजगु० । त्रायु० मणुसिभंगो ।

२३१. एइंदिएसु सत्त्तरणं क० थोवा जह०द्विदिवं०। उक्क०द्विदिवंथ० संखेजागु०। श्राज०मणुद्विदिवं० असंखेजागु०। श्रायु० मूलोघं। एवं सव्वएइंदिय-सव्विवगिलिदिय-सव्वपुढवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ०-वणप्फदि-िण्योद०-वाद्रवणप्फ०पत्तेय०। णविर वणप्फदि-िण्योदेमु श्रायु० एइंदियभंगो। सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो।

२३२. पंचिदिय-तस० सत्तरणं क० सव्वन्थोता जह०द्विदिवं० । उक्कद्विदिवं० असंखेज्जगु० । अज०मणु०द्विदिवं० असं०गु० । आयु० पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवं पंचमण०-पंचवचि०-वंउव्वियका०-वेउव्वियमि०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-संजदा-संजद०-चक्खुदं०-तेउ०-पम्म०-सम्मामि०-सिएण ति । ओरालियमि० सव्वत्थोवा

ख्यातके स्थानमें संख्यात कहना चाहिए। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिमें जानना चाहिए। मनुष्य ग्रपर्याप्तकोंका भङ्ग नारकियोंके समानहें।

२३०. त्रानतकरुपसे लेकर नव ग्रैवेयक तकके जीवोंमें सात कर्मोकी उत्रुष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले देव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले देव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले देव संख्यात-गुणें हैं। इनसे अजघन्य अनुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले देव असंख्यातगुणें हैं। आयुकर्मका भक्त मनुष्यिनियोंके समान है। अनुदिशसे लेकर अपराजित तकके देवोंमें सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले देव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले देव असंख्यातगुणे हैं। इनसे अजघन्य अनुत्रुष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले देव असंख्यातगुणें हैं। आयुक्मका भक्त मनुष्यिनियोंके समान है।

२३१. एकेन्द्रियों में सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्छष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुर्णे हैं। इनसे अजधन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुर्णे हैं। आयुकर्मका भङ्ग मूलोघके समान है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब अग्निकायिक, सब वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, निगोद, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंके आयुकर्मका भङ्ग एकेन्द्रिय तिर्यश्चोंके समान है।

२२२. पञ्चेन्द्रिय त्रौर त्रसकायिक जीवोंमें सात कमोंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुर्णे हैं। इनसे अजधन्य अनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुर्णे हैं। आयुक्रमेका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जेंके समान है। इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वैक्षिय-ककाययोगी, वैक्षियकिमथ्रकाययोगी, स्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभङ्गद्वानी, संयतासंयत, चश्च-दर्शनी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यादृष्टि और संश्री जीवोंके जानना चाहिए।

श्रहण्णं क० उक्क०हिदिबं० । जह०हिदिवं० श्रणंतगु० । श्रज०मणु०हिदिबं० श्रसं०गु० । एवं कम्मइ०-मदि०-सुद०-श्रसंज०-किण्ण०-णील०-काउ०-भविस०-मिच्छादि०-श्रसण्ण-श्रणाहारग ति । श्राहार०-श्राहारमि० सत्तण्णं क० सव्बत्थोवा जह०हिदिबं । उक्क०हिदिबं० संखेजगु० । श्रज०मणु०हिदिवं० सं०गु० । श्रायु० मणुस्मिगंगो । एवं मणपज्जव-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहारग ति । श्रवग-दवे०-सुहुमसं० सत्तरणं क० छएणं क० उक्क०हिदिबं० थोवा । जह०हिदिवं० संखेजगु० । श्रज०मणु०हिदिबं०' संखेजगु० ।

२३२. श्राभि-सुद०-श्रोधि० सत्तरणं क० सव्वत्थोवा जह०द्विदिवं० । उक्क०-द्विदिवं० त्रसं०गु० । त्र्यज०मणु०द्विदिवं० त्र्रसं०गु० । त्र्यायु० सव्वत्थोवा उक्क० द्विदिवं० । जह०द्विदिवं० संखेज्जगु० । त्र्यज०मणु०द्विदिवं० त्र्यसं०गु० । एवं त्रोधिदं०-सम्मादि०-वेदगसम्मादि० ।

२३४. सुक्क्ले० सत्त्तग्र्णं क०सव्वत्थोवा जह०द्विदिवं०। उक्क०द्विदिवं० त्रसं०गु० ।

श्रौदारिकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्राठ कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव श्रमन्तगुणें हैं। इनसे अजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव श्रमंख्यातगुणें हैं। इसीप्रकार कार्मण्काययोगी, मत्यह्रानी, श्रुताह्मानो, श्रमंयत, कृष्णु लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कार्योत लेश्यावाले, भव्य, मिथ्यादिष्ट, श्रसंक्षी श्रीर श्रमाहारक जीवोंके जानना चाहिए। श्राहारक काययोगी श्रीर श्राहारक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंकी जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव समसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं। इनसे श्रक्य घन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं। श्रामुकर्मका भङ्ग मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार मनःपर्ययहानी, संयत, सामायिक संयत, ल्रेडोपस्थापनासंयत, श्रीर परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंके जानना चाहिए। श्रपगतवेदी श्रीर स्कृमसाम्परायसंयत जीवोंमें कमसे सात कर्म श्रीर लुह कर्मोंकी उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं। इनसे श्रजघन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं।

२३३. त्र्याभिनियोधिक हानी. श्रुतहानी और श्रवधिहानी जीवोंमें सात कमौंकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात-गुणें हैं। इनसे श्रजघन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात-गुणें हैं। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणें हैं। इनसे अजघन्य श्रनुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट श्रीर वेदकसम्यग्दिष्ठ जानना चाहिए।

२३४. ग्रुकुलेश्यावाले जीवोंमें सात कमींकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुले हैं। इनसे

१' मुलपतौ द्विदिबं० ससं० गु० इति पाटः ।

श्रज०मणु०िहिद्विं० असं०गु०। आयु० मणुिसभंगो। एवं खइगस०। उवसम० सत्तगणं क० सन्वत्योवा जह०िहिद्वे० । उक्क० असं०गु०। अज०मणुिहिद्वे० असंखे०गु०। सासण् भव्वत्योवा सत्त्रणणं क० जह०िहिद्वे०। उक्क०िहिद्वे० असंखे०गु०। अज०मणुिहिद्वे० असं०गु०। अज०मणुिहिद्वे० असं०गु०। आयु० सव्वत्योवा उक्क०िहिद्वे०। जह०िहिद्वे० असं०गु०। अज०मणुिहिद्वे० असं०गु०। एवं जीवअप्पावहुगं समत्तं।

# **ट्विदिऋप्पाबहुगपरू**वणा

२३५. द्विदिश्रप्पावहुगं तिविधं — जहरूएएयं उकस्सयं जहरूएणुकस्सयं च । उकस्सए पगदं । सन्वत्थोवा श्रद्धरूएणं कम्माणं उकस्सश्रो द्विदिवंधो । यद्विदिवंधो विसेसाधियो । एवं याव श्रयाहारगं ति रोदन्वं ।

२३६. जहएएए पगर्द । ऋहएएं कम्माएं सव्वत्थोवा जहएएाऋो हिदिवंघो । यहिदिवंघो विसेसाधियो । एवं याव ऋणाहारग त्ति ऐदव्वं ।

२२७. जहएणुकस्सए पगदं । दुवि॰—श्रोषे॰ श्रादे॰ । श्रोषेण श्रद्दर्णं कम्माएं सव्वत्थोवा जहएणिहिद्विंघो । यहिद्विंघो विसेसाधियो । उक्कम्सहिद्विंघो श्रसंखे-ज्जगु॰ । यहिद्विंघो विसेसा॰ । एवं श्रोष्टभंगो मणुस॰३-पंचिद्दिय-तस॰२-पंचमण॰-

श्रज्ञघन्य श्रजुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। श्रायुकर्मका भङ्ग मनुध्यिनियोंके समान जानना चाहिए। इसी प्रकार चायिक सम्यग्दृष्टियोंके जानना चाहिए।
उपश्मसम्यग्दृष्टि जीवोंमें सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे
स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। इनसे श्रज्ञघन्य
श्रजुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। सासादन सम्यग्दृष्टि
जीवोंमें सात कर्मोकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे उत्कृष्ट
स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। इनसे श्रज्जघन्य श्रजुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध
करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। श्रायुकर्मकी उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे
स्तोक हैं। इनसे जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं। इनसे श्रज्जघन्य
श्रजुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणें हैं।

इस प्रकार जीव ऋल्वहुत्व समाप्त हुन्ना।

## स्थिति ऋल्पहुत्वप्ररूपणा

२३४. स्थिति श्रव्यबहुत्व तीन प्रकारका है—जघन्य, उत्कृष्ट भौर जघन्य उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। इसकी श्रपेत्वा श्राठीं कर्मोका उत्कृष्ट स्थितबन्ध सबसे स्तोक है। यस्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

२३६. जघन्यका प्रकरण है। उसकी श्रपेत्ता श्राठों कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

२२०. जधन्य उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेत्रा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ और आदेश। श्रोघकी श्रपेत्रा श्राट कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। यत्स्थिति-बन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इसी प्रकार श्रोधके समान मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों पंचवचि०-कायजोगि-त्र्योरालियका०-इत्थि०-पुरिस०-णवु'स०-कोथादि०४-त्र्याभि०-मुद्द०-त्र्योथि०-चक्खुदं०-त्र्यचक्खुदं०-त्र्र्योथिदं०-सुक्कले०-भवसि०-सम्मादि०--खइगस०-उवसम०-सिएए-त्र्याहारग ति ।

२३८. त्रादेसेण एंग्इएसु ब्रह्झएएं क० सन्वत्थोवा जह०हिदिवंधो । यहिदिवंधो विसेसाहिस्रो । उक०हिदिवं० संखे०गु० । यहिदिवंधो विसेसाधिस्रो । एवं सन्विराप्य-पंचिदियितिरिक्खश्रपज्ञ०-मणुसश्रपज्ञ०- सन्वदेव-पंचिदिय-तस- श्रपज्ञ०--श्रोरालियिम०--वेउन्वियमि०-श्राहार०-श्राहारि०-कम्मइ०-सम्मामि०-- श्रणाहारग ति ।

२३६. तिरिक्लंसु सत्तएएं क० सञ्बन्धोवा जह०द्विद्विभो । यद्विद्विभो विसे० । उक्क०द्विद्विं० सं०ग्न० । यद्विद्विं० विसेसा० । आयु० जह०द्विद्विं० सञ्बत्थोवा । यद्विद्विंथो विसेसाधिओ । उक्क०द्विद्विं० असंखे०ग्न० । यद्विद्विं० विसे० । एवं तिरिक्खोधभंगो पंचिद्यितिरिक्ख०३-मदि०-सुद०-विभंग०-असंज०-किएएए०-एपिल०-काड०-तेउले०-पम्मले०-अब्भवसि०-सासएए०-पिच्छादिद्वि ति ।

२४०. एइंदिएसु सत्तराणं कम्माणं सव्वत्थोवा जह०द्विदिवं०। यद्विदिवं०

मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, श्रीदारिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसक-वेदी, कोधादि चार कपायवाले, श्राभिनिवोधिकझानी, श्रुतझानी, श्रवधिझानी, चचुदर्शनी, श्रचचुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, ग्रुक्कलेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दिष्ट, चायिकसम्यग्दिष्ट, उपशम-सम्यग्दिष्ट, संझी श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

२३८. ब्रादेशसे नारिकयों में ब्राठों कर्मोंका जघन्य स्थितवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्यितवन्ध विशेष ब्रिधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष ब्रिधिक है। इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च ब्रापर्याप्त, मनुष्य ब्रापर्याप्त, सब देव, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त, त्रस ब्रापर्याप्त, स्रीदारिकिमध्यकाययोगी, वैक्रियिक-मिश्रकाययोगी, ब्राहारकिमध्यकाययोगी, ब्राहारकिमध्यकाययोगी, ब्राहारकिमध्यकाययोगी, ब्राहारकिमध्यकाययोगी, ब्राहारकिमध्यकाययोगी, ब्राहारकि जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — वैकिथिकमिश्रकाययोगी श्रोर सम्यग्मिश्यादप्ट इन दो मार्गणाओं में श्रायु-कर्मका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनमें सात कर्मोंकी श्रोपेचा श्रल्पबहुत्व कहना चाहिए।

२३९. तिर्यञ्जीमें सात कर्मीका जघन्य स्थितवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थित-बन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। ब्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितवन्ध असंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्जीके समान पञ्चीन्द्रय तिर्यञ्जिक, मत्यक्कानी, श्रुता-क्कानी, विभक्कक्कानी, असंयत, रुष्णलेश्यायाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, पीतलेश्या वाले, पद्मलेश्यावाले, अभव्य, सासादनसम्यग्दिष्ट और मिथ्यादिष्ट जीवॉके जानना चाहिए।

२४०. एकेन्द्रियोंमें सात कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थि-तिबन्ध विशेष अधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विसे॰ । उक्क०द्विदिवं॰ विसे॰ । यद्विदिवं॰ विसेसा॰ । श्रायुग॰ णिरयभंगो । एवं सव्वएइंदिय-विगर्लिदिय-पंचकायाणुं ।

२४१. अवगदवे० एाएाव॰-दंस्स्याव०-मोह०-अंतराइग० सन्वत्थोवा जह॰-हिदिबं०। यहिदिबं० विसे०। उक्क॰हिदिबं० संखेज्जगु०। यहिदिबं० विसे०। वेदसीय-सामा-गोदासं सन्वत्थोवा जह०हिदिबं०। यहिदिबं० विसे०। उक्क०-हिदिबं० असं०गु०। यहिदिबं० विसे०।

२४२. मणपज्ज॰ सत्तरणं क॰ श्रोघं । श्रायु॰ णिरयभंगो । एवं संजद-सामाइ०-छेदो॰।

२४३. मुहुमसं० छएएां कम्माएां सव्वत्थोवा जह०द्विदिवं० । यद्विदिवं० विसे० । उक्क०द्विदिवं० संखेजागु० । यद्विदिवं० विसे० ।

२४४. परिहार०-संजदासंज०-वेदगस० देवभंगो । एवरि वेदग० त्रायु० त्रोधिभंगो । त्रसिएए० सत्तरएए क० पंचिदियतिरिक्खभंगो । त्रायु० मूलोघभंगो । एवं द्विदित्रप्रपावहूगं समत्तं ।

२४५. भूयो टिदिऋष्पावहुगं दुविधं—सत्थाणऋष्पावहुगं चेव परत्थाणऋष्पा-वहुगं चेव । सत्थाणऋष्पावहुगं टिदिऋष्पावहुगभंगो । परत्थाणष्पावहुगं तिविधं—

विशेष श्रधिक है । श्रायुकर्मका भङ्ग नारिकयोंके समान है । इस प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय श्रौर पाँच कायवाले जीवोंके जानना चाहिए ।

२४१. त्रपगतवेदी जीवोंमें झानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय श्रीर श्रन्तराय कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे उत्हृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। वेदनीय, नाम श्रीर गोत्र कर्मोंका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रिक है। इससे उत्हृष्ट स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रिक है।

२४२. मनःपर्ययक्षानमं सात कर्मोका भङ्ग श्रोघके समान है। श्रायुकर्मका भङ्ग नारिकयोंके समान है। इसी प्रकार संयत, सामायिकसंयत श्रौर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए।

२४२. स्क्ष्मसाम्परायसंयतोंमें छह कर्मोंका जघन्य स्थितबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष ऋधिक है। इससे उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष ऋधिक है।

२४४. परिद्वारिवशुद्धिसंयत, संयतासंयत श्रौर घेदक सम्यग्दिए जीवोंमें सामान्य देवोंके समान श्रव्यवहुत्व है। इतनी विशेषता है कि वेदकसम्यग्दिए जीवोंमें श्रायुकर्मका भङ्ग श्रविद्यानी जीवोंके समान है। श्रसंही जीवोंमें सात कर्मोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है श्रौर श्रायुकर्मका भङ्ग मूलोघके समान है।

## इस प्रकार स्थिति श्रक्पबहुत्व समाप्त हुश्रा।

२४४. पुनः स्थिति श्रत्पबहुत्व दो प्रकारका है—स्वस्थान श्रत्पबहुत्व श्रीर परस्थान अत्पबहुत्व । स्वस्थान श्रत्पबहुत्व स्थिति श्रत्पबहुत्वके समान है । परस्थान श्रत्पबहुत्व जहरूण्यं उक्कस्सयं जहरूणुक्कस्सं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि॰—श्रोघेण श्रादेसेण य । तत्थ श्रोघेण सन्वत्थोवा श्रायु० उक्किटिदिवं० । यद्विदिवं० विसे० । णामा-गोदाणं उक्क०द्विदिवं० संस्वेज्जगु० । यद्विदिवं० विसे० । चदुण्णं क० उक्क०द्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० ।

२४६. त्रादेसेण ऐइरएसु सन्वत्थोवा त्रायु० उक्त०हिदिवं० । यहिदिवं० विसे०। एगामा-गोदाणं उक्क०हिदिवं० त्रसं० गु०। यहिदिवं० विसे०। चदुएणं क० उक्क०हिदिवं० विसे०। यहिदिवं० विसे०। मोह० उक्क०हिदिवं० संखेजजगु०। यहिदिवं० विसे०। एवं सन्विण्रिय-पंचिदियतिरिक्खत्रपज्ज०-मणुसत्रप्रज्ज०-सन्व-एईदिय-विगलिदिय-पंचकायाणं पंचिदिय-तसन्नप्रज्ज०-त्रोरालियमि०-वेउन्वियका०-त्रमण्णि ति।

२४७, त्रोघभंगो तिरिक्ख०४-मणुस०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-त्रोरालियका०-इत्थि०-पुरिस०-णवुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद०-विभंग०-त्रसंज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-किएण०--णील०-काउ०-तेउ०-पम्मले०-सुक्कले०-भव-सि०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-सिएण-त्राहारग ति ।

२४८. सन्वदेवा० िएरयभंगो । एगिर अगुदिस याव सन्वद्दा ति उविरि तीन प्रकारका है — ज्ञान्य, उत्कृष्ट और ज्ञान्य उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है — ओघ और आदेश । उनमेंसे ओघकी अपेचा आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध सबसे स्तोक है । इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे चार कर्मोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है । इससे मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे यित्स्थितबन्ध विशेष अधिक है ।

२४६. श्रादेशसे नारिकयों में श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितवन्ध सवसे स्तोक है। इससे यिस्थितिवन्ध विशेष श्रिधक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रसंख्यात-गुणा है। इससे यिस्थितिवन्ध विशेष श्रिषक है। इससे चार कर्मीका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रिषक श्रीक है। इससे योहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे योहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यिस्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इसी प्रकार सव नारको, पञ्चेन्द्रिय तिर्वश्च अपर्याप्त, मनुष्य श्रपर्याप्त, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, सब पांचों स्थावरकाय, पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्त, त्रस श्रपर्याप्त, श्रीदारिकमिश्रकाययोगी, वैक्रियिक काययोगी श्रीर श्रसंक्षी जीवोंके जानना चाहिए।

२४७. तिर्यञ्च चतुष्क, मनुष्यत्रिक, पञ्चेन्द्रियद्विक, श्रसिद्वक, पांचों मनोयोगी, पांचों ध्वनयोगी, काययोगी, श्रीदारिककाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, कोधादि बार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताहानी, विभंगहानी, श्रसंयत, चक्षुदर्शनी, श्रचश्चदर्शनी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत्तलेश्यावाले, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, मिण्यावाले, मिण्या

२४८. सब देवोंमें नारिकयोंके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि अनुदिशसे

१, मूलप्रती उवरि बहुत्तं । मोह० इति पाठः ।

मोह० उक्क॰ द्विदि० विसे॰ । यहिदिबं॰ विसे॰ ।

२४६. ब्राहार०-ब्राहारमि० सव्बद्धभंगो । एविर एगामा-गोदा० संखेज्जगु० । वेजिव्वयमि० सव्वत्थोवा एगामा-गोदा० उक्क०द्विदिवं० । यद्विद्वं० विसे० । चदुएएं क० उक्क०द्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । मोह० उक्क०द्विदिवं० सं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । एवं कम्मइ०-सम्मामि०-त्र्यणाहारग ति । एवरि सम्मामि० मोह० उक्क०द्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० ।

२५०. त्रवगद् सन्वन्थोवा मोह० उक्क०हिदिवं । यहिदिवं ० विसे०। णाणाव०-दंसणाव०-त्रंतराइ० उक्क०हिदिवं ० सं०ग्र०। यहिदिवं ० विसे०। णामा-गोदाणं उक्क०हिदिवं त्रसं०गु०। यहिदिवं विसे०। वेदणी०उक्क०हिदिवं०विसे०। यहिदिवं ० विसे०।

२५१. ग्राभि॰-मुद्०-ग्रोधिदं० श्रद्धण्णं क० मृलोघं । एवरि मोह॰ उक्त॰-द्विदिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । एवं मएपज्ज०-संनद्-सामाइ०-छेदो०-परि-हार०-संनद्ासंनद्०-ग्रोधिदं-सम्माद्ि०-खइ्ग० वेद्ग०-उवसम०-सासए त्ति । एवरि उवसमे श्रायु० एत्थि ।

लेकर सर्वार्थासिद्ध तकके देवोंमें मोहनीयकर्मका उत्हाए स्थितिबन्ध विशेष ऋधिक है । इससे यरिस्थितिबन्ध विशेष ऋधिक है ।

२४६. श्राहारककाययोगी श्रौर श्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थिसिद्धिके समान भक्न है। इतनी विशेषता है कि नाम श्रीर गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। वैकियिकिमश्रकाययोगी जीवोंमें नाम श्रीर गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधिक है। इसो प्रकार कार्मणकाययोगी, सम्यिगियथादिष्ट श्रीर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिष् । इतनी विशेषता है कि सम्यिगिथ्यादिष्ट जीवोंमें मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है।

२५०. त्रपगतवेदी जीवोंमें मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सवसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष ऋधिक है। इससे झानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मका उत्कृष्टस्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष ऋधिक है। इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध ऋसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष ऋधिक है। इससे वेद्नीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष विशेष ऋथिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेषऋथिक है।

२४१. श्रामिनिवोधिकश्वानी, श्रुतश्वानी श्रौर श्रवधिश्वानी जीवोंमें त्राठों कर्मोका भङ्ग मुलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि मोहनीयकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रिधिक है। इसी प्रकार मनःपर्ययश्वानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत, श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट, ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट, उपशमसम्यग्दिष्ट श्रीर सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि उपशमसम्यक्त्यमें श्रायुकर्मका वन्ध नहीं होता।

<sup>1.</sup> म्लप्रती खड्ग० यहि दिवं ० वेदग इति पाठः।

२५२. सुद्दुभसंप० सच्वयोवा णाणाव०-दंसणाव०-त्रंतराइ० उक्त०द्विदंव० । यद्विदिवं० विसे० । णामा-गोदाणं उक्त०द्विदंवं० सं०गु० । यद्विदिवं० विसे० । वेदणी० उक्त०द्विदिवं० विसे० । यिद्विदिवं० विसेसाद्वित्रो ।] एवं उक्तस्सं समन्तं ।

२५३. जहण्यां पगदं। सन्वत्थोवा त्रायु॰ जह०द्विदिवं॰। यद्विदिवं० विसे॰। मोह० जह०द्विदिवं॰ संस्वे०गु॰। यद्विदिवं० विसे०। णाणावर०-दंसणावर०- त्रंतराइ० जह०द्विदिवं सं॰गु०। यद्विदिवं० विसे॰। णामागोदाणं जह०द्विदिवं० सं०गु०। यद्विदिवं० विसे॰। णामागोदाणं जह०द्विदिवं० सं०गु०। यद्विदिवं० विसे॰। वेदणी० जह०द्विदिवं० विसे॰। याद्विदिवं॰विसे॰। एवं त्रोधभंगो मणुस०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण-पंचवचि०-कायजोगि-त्रोरालि-यका०-पुरिस०-कोधादि०४-चक्खुदं०-त्रावक्षुदं०-भवसि०-सिण्ण-त्राहारग ति।

२५४. त्रादेसेण ऐरइएसु उक्कस्सभंगो । एवरि विदियादि याव सत्तमा ति मोह० जह०हिदिबं० विसे० । यहिदिबं० विसे० ।

२५५. तिरिक्खेसु सव्वतिरिक्ख-मणुसत्रप्रज्ञ०-सव्वदेव-सव्वएइंदिय-विगल्ति-दिय-पंचिदिय-तसत्रप्रज्ञ०-सव्वपंचकायाणं श्रोरालियमि०-मदि०-सुद०-विभंग०-श्रसंजद०-पंचले०-श्रव्भवसि०-भिच्छादि०-श्रसिएण त्ति एदेसि सव्वसि णिरयोघं।

२४२. सूच्म साम्परायसंयत जीवोंमें झानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तरायकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्र कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है।

### इस प्रकार उत्कृष्ट ऋत्पबहुत्व समाप्त हुआ ।

२४३. जघन्यका प्रकरण है। उसकी अपेका श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्थितिबन्ध सिथित श्रीय श्रीयक है। इससे मोहनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध चिशेष श्रीयक है। इससे झानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तरायकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध चिशेष श्रीयक है। इससे वात्या चौरा का जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्थितिबन्ध चिशेष श्रीयक है। इससे चेदनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध चिशेष श्रीयक है। इससे यित्थितिबन्ध चिशेष श्रीयक है। इससे यित्थित्वन्ध चिशेष श्रीयक है। इससे यित्थितवन्ध चिशेष श्रीयक श्रीयक है। इससे यित्थितवन्ध चिशेष श्रीयक है। इससे यित्थितवन्ध चिशेष श्रीयक स्थाप चिशेष विशेष विशेष विशेष यित्थितवन्ध चिशेष श्रीयक स्थाप चिशेष विशेष विशे

२४४. ब्रादेशसे नारिकयोंमें ब्रह्मवहात्वका भङ्ग उत्हाएके समान है। इतनी विशेषता है कि दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक मोद्दनीयकर्मका जघन्य स्थिति बन्ध विशेष ब्राधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष ब्राधिक है।

२४४. तिर्यञ्चोंमें सब तिर्यञ्च, मनुष्य त्रपर्यात, सब देव, सब एकेन्द्रिय, सब विक-लेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय त्रपर्यात, त्रसअपर्यात, सब पाँच स्थावरकाय, श्रौदारिकमिश्रकाययोगी, मत्यज्ञानी, श्रुताज्ञानी, विभक्षज्ञानी, त्रसंयत, पाँचलेश्यावाले, त्रभव्य, मिथ्यादृष्टि श्रौर त्रसंडी णवरि जोदिसिय यात्र सन्त्रहा त्ति वेउन्त्रियका०-तेउ०-पम्मले० त्रिदियपुरुविभंगो । एवं वेउन्त्रियमि० । एवरि त्रायु० एत्थि ।

२५६, कम्मइ०-सम्मामि०-त्र्रणाहारग त्ति उकस्सभंगो । त्र्राहार०-त्र्राहारमि०-उकस्सभंगो ।

२५७. इत्थि०-एाबुंस० सञ्चत्थोवा ऋायु० जह० द्विदिवं०। यद्विदिवं० विसे०। मोह० जह०द्विदिवं० सं०गु०। यद्विदिवं० विसे०। एगाणाव०-दंसएगाव०-द्यंतराइ० जह०द्विदिवं० संखे०गु०। यद्विदिवं० विसे०। एगामा-गोदाएां जह०द्विदिवं० ऋसंखे०गु०।यद्विदिवं० विसे०।वेदणी० जह०द्विदिवं० विसे०। यद्विदिवं० विसे०। ऋवगदवे० मृलोघं। एावरि ऋायुगं एत्थि। एवं सुहुमसं०। एवरि मोह० वज्ज०।

२५८. ऋभि०-सुद्०-स्रोधि० सव्वत्थोवा मोह० जह०द्विदिवं०। यद्विदिवं० विसे०। एाएापाव०-दंसएाव०-स्रंतराइ० जह०द्विदिवं० सं०गु० । यद्विदिवं० विसे०। एामा-गोदाएं जह०द्विदिवं० सं०गु०। यद्विदिवं० विसे०। वेदएी० जह०द्विदिवं० विसे०। यद्विदिवं० विसे०। स्रायु० जह०द्विदिवं**० सं०**गु०। यद्विदिवं० विसे०। एवं स्रोधिदं०-

इन सबके ग्रल्पबहुत्वका भङ्ग नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि ज्योतिषियोंसे छेकर सर्वार्धसिद्धि तकके देव वैक्रियिककाययोगी, पीत लेश्यावाले श्रोर पद्म लेश्यावाले जीवों में कल्पबहुत्वका भङ्ग दृसरी पृथिवीके समान है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुकर्मका भङ्ग नहीं होता।

२४६. कार्मणकाययोगी, सम्यग्मिथ्यादृष्टि श्रौर श्रनाहारक जीवोंमे श्रल्पबहुत्वका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। श्राहारककाययोगी श्रौर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रल्प-

बहुत्वका भङ्ग उत्क्रप्रके समान है।

२४७. स्त्रीवेदी श्रीर नपुंसकवेदी जीवोंमें श्रायुकर्मका जघन्यस्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे मोहनीयकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे श्रानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तरायकर्मका जघन्यस्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे येद्रिथितवन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रिधक है। अपगतवेदी जीवोंमें श्रत्यबहुत्वका भक्त मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुकर्मका वन्ध नहीं होता। इसी प्रकार स्कृमसाम्परा-ियकसंयत जीवोंके कहना चाहिए।

२४८. श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रोर श्रवधिक्षानी जीवोंमें मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्धितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे ज्ञानावरण, दर्शनावरण श्रोर श्रन्तरायकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्धितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रोर गोत्रकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे याद्धिका श्रीपक विशेष श्रीपक विशेष श्रीपक है। इससे श्राप्तकर्मका जघन्य स्थितबन्ध संख्या

सुक्कले०-सम्मादि०-खइग॰ । मणपज्जव०-संजद-सामाइ०-छेदो० श्रोधिभंगो । एविर श्रायु० जह॰िदिवं० श्रसं०गु० । यिदिदिवं० विसे० । परिहार० उक्कस्सभंगो । वेदगसम्मादि० विदियपुढविभंगो । उवसम० श्रायु० वज्ज मूलोघं । सासणे विदियपुढविभंगो । एवं जहएएायं समत्तं ।

२५६. जहरणुकस्सए पगदं। दुन्नि०—श्रोघे० श्रादे०। श्रोघेण सन्वत्थोवा श्रायु० जह०िंदिवं०। यिहिदिवं० विसे०। मोह० जह०िंदिवं० सं०गु०। यिहिदिवं० विसे०। णाणाव०-दंसणा०-श्रंतराइ० जह०िंदिवं० सं०गु०। यिहिदंवं० विसे०। णाणा-गोदाणं जह०िंदिवं० सं०गु०। यिहिदंवं० विसे०। यापाना-गोदाणं जह०िंदिवं० सं०गु०। यिहिदंवं० विसे०। यहिदंवं० विसे०। यहिदंवं विसे०। यह

वाले, सम्यग्दिष्ट श्रीर क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। मनःपर्ययक्षानो, संयत, सामायिकसंयत श्रीर हेदोपस्थापनासयत जीवोंमें श्रल्पवहुत्वका भङ्ग श्रवधिक्षानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यस्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। परिहारविद्युद्धिसयत जीवोंमें श्रल्पबहुत्वका भङ्ग उत्रुप्टके समान है। वेदक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें श्रल्पबहुत्वका भङ्ग दूसरी पृथिवीके समान है। उपशम-सम्यग्दिष्ट जीवोंमें श्रायुक्तमेके सिवा शेषका श्रल्पबहुत्व मूलोघके समान है। सासादन सम्यग्दिष्ट जीवोंमें श्रायुक्तमेके सिवा शेषका श्रल्पबहुत्व हुत्व स्वाचिक्त समान है। सासादन सम्यग्दिष्ट जीवोंमें श्रल्पबहुत्व दूसरी पृथ्वीके समान है।

# इस प्रकार जघन्य ग्रत्यबहुत्व समाप्त हुन्ना।

२४९. जघन्य उत्रुप्त प्रकर्ण है। उसकी श्रमेला निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रोर आदेश। श्रोघकी श्रमेला प्रायुकर्मका जघन्य स्थितवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे ब्रानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तरायकर्मका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे विशेष श्रीधक है। इससे नाम श्रीर गोत्रकर्मका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे यित्यत्वन्ध विशेष श्रीधक है। इससे यित्यतिवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे विशेष श्रीधक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्रुप्त समान मनुष्य-त्रिक, पञ्चित्वत्रिक, श्रमिहक, प्रचित्वत्रिक, श्रमिहक, प्रचित्वत्रिक, श्रमिहक, पञ्चित्वत्रिक, श्रमिहक, पञ्चित्वत्री, स्रमित्वत्री, स्रमित्वत्री, स्रमित्वत्री, स्रमित्वत्री, स्रमित्वत्री, स्रमित्वत्री, स्रमित्रीन, स्रमित्

सिएल-त्राहारग त्ति । एवरि इत्थि०-एावुंस० लामा-गोदा० जह०द्विदिवं० ऋसं०गु०। यद्विदिवं० विसे०।

२६०. आदेसेण ऐरइएसु सन्वत्थोवा आयु० जह०हिदिवं० । यहिदिवं० विसे० । उक्क०हिदिवं० सं०गु० । यहिदिवं० विसे० । एपामा-गोदाएां जह०हिदिवं० असं०गु० । यहिदिवं० विसे० । एपामाव०-दंसएपाव०-वेदएपी०-अंतराइ० जह०हि-दिवं० विसे० । यहिदिवं० विसे० । मोह० जह०हिदि० सं०गु० । यहिदिवं० विसे० । एपामा-गोदाएां उक्क०हिदिवं० सं०गु० । यहिदिवं० विसे० । तीसिगाएं उक्क०हिदिवं० विसे० । यहिदिवं० विसे० । मोह० उक्क०हिदिवं० संखे०गु० । यहिदिवं० विसे० । एवं पढमपुढवि०-देवोधं-भवण०-वाणवंतर ति । विदियाए याव सत्तमा ति एवं चेव । एवरि मोह० जह०हिदिवं० विसे० । यहिदिवं० विसे० । एपामा-गोदाएं उक्क०हिदिवं० सं०गु० । यहिदिवं० विसे० । एपामा-गोदाएं उक्क०हिदिवं० सं०गु० । यहिदिवं० विसे० । पामा-गोदाएं उक्क०हिदिवं० विसे० । मोह० उक्क०हिदिवं० सं०गु० । यहिदिवं० विसे० ।

२६१. तिरिक्लेसु सञ्बत्थोवा त्रायु० जह०द्विदिवं०। यद्विदिवं० विसे०। रामा-गोदार्स जह०द्विदिवं० त्रसं०स०। यद्विदिवं० विसे०। चदुरासं क० जह०-

श्रीर नपुंसकवेदी जीवोंमें नाम श्रीर गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है।

२६०. त्रादेशसे नारिकयोंमें त्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष ग्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्रकर्मका जधन्य स्थितबन्ध त्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष ऋधिक है। इससे झानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय श्रीर श्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थित-बन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष अधिक है। इससे तीसिय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार पहली पृथिवी, सामान्य देव, भवनवासी श्रीर व्यन्तर देवोंके जानना चाहिए। दूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवी तक इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मोहनीयकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे तीसिय कमाँका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थिति-बन्ध विशेष अधिक है।

२६१. तिर्यञ्जोंमें श्रायुकर्मका अधन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थिति-बन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रौर गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे चार कर्मोका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष ड्विदिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसे० । मोह० जह०ड्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । त्रायु० उक्क०ड्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं० विसे० । सामा-गोदासां उक्क०द्विदिबं० सं० गु० । यद्विदिबं० विसे० । तीसिगासां उक्क०द्विदिबं० विसे० । यद्विदिबं० विसे० । मोह० उक्क०द्विदिबं० सं०गु० । यद्विदिबं विसे० ।

२६२. पंचिंदियति०३-विभंगे॰ सन्वत्थोवा त्रायु० जह०हिदिवं। यहिदिवं॰ विसे०। उक्क॰हिदिवं॰ त्र्रसं॰गु॰। यहिदिवं॰ विसे०। सामा-गोदार्स जह॰हिदिवं॰ सं०गु॰। यहिदिवं॰ विसे०। सामा-गोदार्स जह॰हिदिवं॰ सं०गु॰। यहिदिवं॰ विसे०। सामा-गोदार्स जक्क॰हिदिवं॰ विसे०। सामा-गोदार्स उक्क॰हिदिवं॰ सं०गु०। यहिदिवं॰ विसे०। सामा-गोदार्स उक्क॰हिदिवं॰ सं०गु॰। यहिदिवं॰ विसे०। सोह०। यहिदिवं॰ विसे०। सोह०। यहिदिवं॰ विसे०। सोह०। यहिदिवं॰ विसे०। सोह०। स्वक्षेण्यः। सामा-गोदार्स जक्क०हिदिवं॰ सं०गु॰। सामा-गोदार्स जक्ष्मित्रसं०। सामा-गोदार्स जक्ष्मित्रसं०। सामा-गोदार्स जक्ष्मित्रसं०। सामा-गोदार्स जक्ष्मित्रसं०।

२६३. मदि०-सुद०-किएण०-णील०-काउ०-अब्भवसि०-मिच्छादि० तिरिक्लोघ-भंगो । पंचिदियतिरिक्खअप०-मणुसअप०-पंचिदिय-तसअप०-ओरालियभि० णिरय-भंगो । जोदिसिय-पहुडि याव उवरिमगेवज्जा त्ति विदियपुढविभंगो ।

श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मोहनीयकर्मका जघन्य स्थिति-बन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रौर गोत्रकर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे तीसियोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है।

२६२. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जिक श्रोर विभक्षक्षानी जीवों में श्रायुकर्मका जघन्य स्थिति बन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रायुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे वात्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे विस्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे विस्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे विस्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इसने प्रकृष्ट स्थितवन्ध विशेष ज्ञिष्ट विशेष श्रधिक है। इसने प्रकृष्ट स्थितवन्ध विशेष ज्ञिष्ट विशेष श्रधिक है। इसने प्रकृष्ट श्रधिक ज्ञिष्ट विशेष श्रधिक है। इसने प्रकृष्ट श्रिक्ष विशेष ज्ञिष विशेष श्रधिक है। इसने प्रकृष्ट श्रिक्ष विशेष ज्ञिष्ट विशेष विशेष श्रिक्ष विशेष श्रिक्य विशेष श्रिक्ष विशेष श्रिक्ष विशेष श्रिक्ष विशेष श्रिक्ष विशेष श्रिक्ष विशेष श्रिक्य विशेष श्रिक्ष विशेष श्रिक्य विशेष श्रिक्ष विशेष श्रिक्य व

२६३. मत्यक्कानी, श्रुताक्षानी, कृष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, अभन्य श्रीर मिथ्यादिष्ट जीवोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान श्रुत्पबहुत्य है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रुपर्याप्त, मनुष्य श्रुपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय, श्रुपर्याप्त, अस श्रुपर्याप्त श्रीर श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें नारिकयोंके समान श्रुत्पबहुत्व है। ज्योतिषियोंसे लेकर उपरिम श्रैवेयक तकके देवोंमें अणुदिस याव सञ्बद्घा त्ति आणुद्भगो। एविर मोह० उक्क०द्विदिबं० विसे०। यद्विदिबं० विसे०।

२६४. एइंदिएयु सन्वत्योवा आयु० जह॰ द्विदिवं० । यद्विदिवं० विसे०। उक्क० द्विदिवं० सं०ग्न०। यद्विदिवं० विसे०। सामा-गोदासं जह॰ द्विदिवं० आसं०ग्न०। यद्विदिवं० विसे०। विसे०। विदेवं० विसे०। चद्व-एसं क० जह० द्विदिवं० विसे०। यद्विदिवं० विसे०। विदेवं० विसे०। विदेवं० विसे०। विसे०। यद्विदिवं० विसे०। सन्वस्विव उक्क० द्विदिवं० विसे०। यद्विदिवं० विसे०। यद्विदिवं० विसे०। सन्वस्वविग्विन्दिय-सन्वयंचकायासं।

२६५. वेजिव्वयका० विदियपुढविभंगो । एवं वेजिव्यमि० । एविरि आयु० एत्थि । सम्मामिच्छादिद्दी० सव्वद्दभंगो । आयु० एत्थि । आहार०-आहारमि० सव्वद्दभंगो । एविरि एामा-गोदाएां जह०द्विदिवं० सं०गु० । कम्मइ०-आएाहारग त्ति पढमपुढविभंगो । आयु० एत्थि ।

२६६. अवगदवे॰ सन्वथोवा मोह० जह०हिदिवं॰। यहिदिवं० विसे०।

दूसरी पृथिवीके समान श्रव्यबहुत्व है। श्रजुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें श्रानत करुपके समान श्रव्यबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि श्रजुदिशादिकमें मोहनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है।

२६४. एकेन्द्रिगों आयुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यित्स्थिति-वन्ध विशेष अधिक है। इससे आयुकर्मका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे नाम और गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध असंख्यात गुणा है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे उन्हींका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे चार कर्मोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे उन्हींका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे मोहनीयका जघन्य स्थिति वन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे उसीका उत्कृष्ट स्थिति वन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इससे उसीका उत्कृष्ट स्थित वन्ध विशेष अधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष अधिक है। इसी प्रकार सब एकेन्द्रिय, सब विक्रोन्द्रिय और सब पाँच स्थावरकायिक जीवोंके जानना चाहिए।

२६४. वैकियिक काययोगी जीवोंमें दूसरी पृथिवीके समान श्रह्पबहुत्व है। इसी प्रकार वैकियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता। सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सर्वार्थीसिद्धिके समान श्रह्पबहुत्व है। किन्तु इनके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता। श्राहारककाययोगी और श्राहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें सर्वार्थासिद्धिके समान श्रह्पबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि इनमें नाम और गोत्र कर्मका जवन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। कार्मणकाययोगी और श्रनाहारक जीवोंमें पहली पृथिवीके समान श्रव्यबहुत्व है। पर इनके आयुकर्मका बन्ध नहीं होता।

२६६. श्रपगतघेदी जीवोंमें मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे यस्स्थितिबन्ध विशेष अधिक है। इससे बानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तरायकर्मका णाणाव०-दंसणाव०-अंतराइ० जह०द्विदिवं० सं०ग्न०। यद्विदिवं० विसे० । णामा-गोदाणं जह०द्विदिवं० सं०ग्न०। यद्विदिवं० विसे० । वेदणी० जह०द्वि-दिवं० विसे० । यद्विदिवं० विसे० । णाणाव०-दंसणाव०-अंतराइ० उक्क०द्विदिवं० सं०ग्न० । यद्विदिवं० विसे० । णामा-गोदाणं उक्क०द्विदिवं० असं०ग्न० । यद्विदिवं० विसे० । वेदणी० उक्क०द्वि-दिवं० विसे० । [ यद्विदिवंथो विसेसाद्वियो । ]

२६७. श्राभि०-सुद०-श्रोधि॰ सन्वत्थोवा मोह० जह०द्विद्वं० । यद्विद्वं०-विसे० । सासाव०-दंससाव०-श्रंतराइ० जह०द्विद्वं० सं०ग्ग० । यद्विद्वं० विसे० । सासाव०-दंससाव०-श्रंतराइ० जह०द्विद्वं० सं०ग्ग० । यद्विद्वं० विसे० । वेदसीय० जह०द्विद्वं० विसे० । वेदसीय० जह०द्विद्वं० विसे० । यद्विद्वं० विसे० । श्रायु० जह०द्विद्वं० सं०ग्ग० । यद्विद्वं० विसे० । सस्तेव उक्क०द्विद्वं० श्रसं०ग्ग० । यद्विद्वं० विसे० । सामावासायां उक्क०द्विद्वं० सं०ग्ग० । यद्विद्वं० विसे० । स्वाप्तायां उक्क०द्विद्वं० विसे० । यद्विद्वं० विसे० । यद्विद्वं० विसे० । यद्विद्वं० विसे० । यद्विद्वं० विसे० । स्वाप्तायां 
जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रौर गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे गोहनीय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे शानावरण, दर्शनावरण श्रोर श्रन्तराय कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे विद्नीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रिक है। इससे वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे वेदनीयका उत्कृष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है।

२६% श्रामिनिबोधिक हानो, श्रुतहानी और श्रवधिहानी जीवोंमें मोहनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे हाना घरण, दर्शनावरण श्रीर अन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे वाम श्रीर गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे वेदनीयका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे श्रायुक्षमंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उत्तिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उत्रुष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उत्रुष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्रुष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्रुष्ट स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार श्रवधिवर्शनी, श्रुष्ठललेश्यावाले, सम्यग्रिष्ठ श्रीर चायिकसम्यग्रिष्ठ जीवोंक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें मोहनीय कर्मका उत्रुष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रधिक है। इसने प्रविश्वन संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रीर चायिकसम्यग्रिक कर्मका उत्रुष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितबन्ध विशेष श्रीर चारिकसम्यग्रिक है।

सं०गु॰ । यद्विदिवं॰ विसे॰ । मरापज्ज०-सामाइ०-छेदो॰ तं चेव । रावरि त्रायु॰ जह॰द्विद्वं॰ त्र्रसं॰गु॰ । यद्विद्वं॰ विसे॰ । तस्सेव उक्क॰द्विद्वं॰ सं॰गु॰ । यद्विदिवं॰ विसे० ।

२६८. परिहार०-संजदासंजद० आहारकायजोगिभंगो । स्रहुमसंप० सव्वत्थोवा णाणाव०-दंसणाव०-अंतराइ० जह० द्विदिवं० । यिद्विदं० विसे० । णामा-गोदाणं जह० द्विदिवं० संखेजागु० । यिद्विदं० विसे० । वेदणी० जह० द्विदिवं० विसे० । यिद्विदं० विसे० । यिद्विदं० विसे० । यिद्विदं० विसे० । यिद्विदं० विसे० । यामा-गोद० उक्क० द्विद्वं० सं०गु० । यिद्विदं० विसे० । वेदणी० उक्क०-द्विदं० विसे० । यिद्विदं० विसे० । यिद्विदे० विसे० विसे० । यिद्विदे० विसे० । यिद्विदे० विसे० विसे० ।

२६६. तेज॰-पम्म० सन्वत्थोवा त्रायुग० जह०द्दिद्वं० । यद्दिद्वं० विसे० । तस्सेव जक०द्दिद्वं० त्रसं०गु० । यद्दिद्वं० विसे० । सामागोदासां जह०द्दिद्वं० सं०गु० । यद्दिद्वं० विसे० । सामागोदासां जह०द्दिद्वं० सं०गु० । यद्दिद्वं० विसे० । साह० जह०द्दिद्वं० विसे० । यद्दिद्वं० विसे० । यद्दिद्वं० विसे० । सामागं त्रासगासां सामागं त्रासगासां सामागं त्रासगासां

सामायिकसंयत श्रौर हेदोपस्थापना संयत जीवोंके यही श्रव्यबहुत्व है। इतनी विशेपता है कि इनके श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है। इससे उसोका उत्ह्रष्ट स्थितिबन्ध सख्यातगुणा है। इससे यत्स्थितिबन्ध विशेष श्रिधिक है।

२६८. परिहारिवशुद्धिसंयत श्रौर संयतासंयत जीवों में श्राहारक काययोगी जीवों के समान श्रव्यवहुत्व है। सूक्ष्मसाम्परायिक संयत जीवों में श्रानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तराय कर्मीका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे यिस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे गिर्म्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यिस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे वेदनीय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यिस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यिस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यिस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे विस्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यिस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है। इससे नाम श्रीर गोत्र कर्मका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यिस्थितिबन्ध विशेष श्रधिक है।

२६९. पीतलेश्या श्रीर पद्मलेश्यावाले जीवों में श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध सबसं स्तोक है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रीधक है। इससे उसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितिबन्ध विशेष श्रीधक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रीधक है। इससे झानाघरण, दर्शनावरण, वेदनीय श्रीर श्रन्तराय कर्मका जघन्य स्थितिबन्ध विशेष श्रीधक है। इससे यित्स्थितबन्ध विशेष श्रीधक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे नाम श्रीर गोत्रका उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रीधक है। इससे श्रेष त्रीसियाँका उत्कृष्ट स्थितवन्ध

उक्क ॰ द्विदिवं॰ विसे॰ । यद्विदिवं॰ विसे॰ । भोह॰ उक्क ॰ द्विदिवं॰ सं०गु॰ । यद्विषं॰ विसे॰ । एवं वेदगस॰-सासणः । एविर मोह॰ उक्क ॰ द्विदिवं॰ विसे॰ । यद्विदिवं॰ विसे॰ ।

एवं परत्थाणऋष्पाबहुगं समत्तं ।

एवं भूयो हिदिऋष्पाबहुगं समत्तं ।

एवं मृलपगदिहिदिवंधे चडवीसमिणियोगदारं समत्तं ।



विशेष श्रधिक है। इससे यित्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे मोहनीय कर्मका उत्हृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इसी प्रकार वेदक-सम्यग्दिष्ट श्रीर सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मोह-नीयका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है।

इस प्रकार परस्थान ऋष्पबहुत्व समाप्त हुन्ना ।

इस प्रकार भूयः स्थितिवन्ध ऋष्पबहुत्व समाप्त हुन्ना ।

इस प्रकार मृल प्रकृति स्थितिवन्धमें चौवीस ऋतुयोगद्वार समाप्त हुए ।



# भुजगारबंधो

२७०. भूजगारवंधे ति तत्थ इमं ब्रहपदं-यात्रो एएएए हिटीत्रो वंधिद त्रणंतरादिसकाविद्विदिक्तं समये अप्पदरादो बहुदरं वंथदि ति एसो भूजगार-वंधो एएम । अप्पदरवंधे त्ति तन्थ इमं अद्वपटं—यात्रो एएएए द्विटीत्रो वंधिद त्रणंतरउस्सकाविद्विदिकंते समए बहुद्रादो अप्पद्रं वंशिद् ति एसो ऋप्पद्र-वंधो एगम । अविद्ववंधे ति तत्थ इमं अद्वपदं-यात्रो एएएए द्विदीत्रो वंधदि त्रणंतरत्रोसकाविद-उम्सकाविदविदिकंते समण् तत्तियात्रो तत्तियात्रो चेव वंधिद त्ति एसो अविद्वियंशे एगम । अवत्तव्ववंशे ति तत्थ इमं अद्वपदं -- अवंशदो वंशदि ति एसो ऋवत्तव्ववंघो एाम । एदेएा ऋदुपदेएा तन्थ इमाणि तेरस ऋणियोगहाराणि-समुक्तित्तणा सामित्तं जाव अप्यावहुगे ति ।

# समुक्रित्तणागुगमो

२७१. समुक्तिनाए द्वि०—श्रोवेण श्रादेमेण य । श्रोवेण सत्तरणं क० अत्थि भूजगारवंधमा अपपद्रवंधमा अविद्वदंधमा अवत्तव्ववंधमा य ! आयुगम्स

## भुजगारवन्धप्ररूपणा

२७०. भूजगारवन्ध यथा—उसके सम्बन्धमें यह श्रर्थपद है—वर्तमान समयमें जिन स्थितियोंको याँधता है उन्हें अनन्तर अतिकान्त समयमें घटी हुई वाँधी गई अल्पतर स्थितिसे बहुतर बाँधता है यह भूजगार वन्ध्र है। ऋत्पतरवन्ध्र यथा-उसके विषयमें यह ऋर्थपद है-वर्तमान समयमें जिन स्थितियोंको वाँधता है उन्हें ग्रनन्तर ग्रतिक्रान्त समयमें बढ़ो हुई वाँधी गई बहुतर स्थितिसे ग्रल्पतर वाँधता है यह ग्रल्पतरवन्ध है। ग्रवस्थितबन्ध यथा-इसके विषयमें यह अर्थपद है—वर्तमान समयमें जिन स्थितियोंको बाँधता है - उन्हें अनन्तर श्रितिकान्त समयमें घटी हुई या बढ़ी हुई वाँधी गई स्थितिसे उतनी ही उतनी ही बाँधता है यह ग्रवस्थितवन्ध है । ग्रवक्तव्यवन्ध यथा-उसके विषयमें यह ग्रर्थपद है-बन्धका ग्रभाव होनेके बाद पुनः बाँधता है यह अबक्रव्यवन्ध है। इस अर्थपदके अनुसार यहाँ ये तेरह श्रनुयागद्वार हैं—समुत्कीर्तना श्रीर स्वामित्वसे लेकर श्रल्पबहुत्व तक।

विशंपार्थ—यहाँ भुजगार ऋदिके द्वारा बन्धका विचार किया जा रहा है। प्रथम समयमें अल्पका वन्ध करके अनन्तर बहुतका बन्ध करना भुजगारवन्ध है। इसी प्रकार बहुतका बन्ध करके अल्पका बन्ध करना अल्पतरबन्ध है। पिछले समयमें जितना बन्ध किया है, त्रगल समयमें उतना ही वन्ध करना अवस्थितवन्ध है और विविद्यत कर्मके बन्धका श्रभाव होने पर पुनः बन्ध होना श्रवक्रव्य बन्ध है। प्रकृतमें स्थितवन्धका प्रकरण है इसिलए ये चारों स्थितिबन्धकी अपेन्ना घटित करने चाहिए। यहाँ इसका विचार तेरह श्र<u>नु</u>योगोंके द्वारा किया गया है । श्रनुयोगद्वार ये हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व, काल, श्रन्तर, नाना जीवोंकी ऋषेत्वा भङ्गविचयः, भागाभाग, परिमाण, त्रेत्र, स्पर्शन, काल, ऋन्तर, भाव

श्रीर श्रत्यवहत्व ।

# समुत्कीर्तनानगम

२७१. समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है-श्रोघ श्रीर श्रादेश । उनमेंसे श्रोघकी श्रपेचा सात कमींका भुजगारबन्ध करनेवाले जीव हैं, श्रत्यतरबन्ध करनेवाले जीव हैं, श्रवस्थित-बन्ध करनेवाले जीव हैं और अवक्रव्यवन्धं करनेवाले जीव हैं। आयुकर्मका अवक्रव्य बन्ध श्रित्थ श्रवत्तव्ववंथमा श्रप्पदरवंधमा य। एवं श्रोधभंगो मणुस०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि-श्रोरालियका०-श्राभि०-सुद०-श्रोधि०-मणपज्ज०-संजद-चक्खु०-श्रचक्खु०-श्रोधिदं०-सुक्कल०-भवसि०-सम्मादि०-खइग०-सण्ण-श्राहारग ति।

२७२. वेजिव्यमि॰-कम्मइ०-सम्मामि०-अणाहारग० सत्ताणां क० सुहुमसं० छ० अत्थि भुज० अप्पद० अविदृ । अवगद०-जवसमस० सत्ताणां क० अत्थि भुज० अप्पद० अविदृ । अवगद०-जवसमस० सत्ताणां क० अत्थि भुज० अप्पद० अविदृ अवत्वववंभगा य । सेसाणां सव्वेसि सत्ताणां क० अत्थि भुज० [अप्पदर०] अविदृ वंभगा य । आयु० मूलोधं । एविर लोभे मोहणी० ओधं । करनेवाले जीव हैं और अन्तरबन्ध करनेवाले जीव हैं । इसी प्रकार ओधके समान मतुष्यिक, पञ्चेन्द्रिय दिक, त्रसिहक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिककाययोगी, आमिनवोधिकहानी, अविद्यानी, अवधिहानी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, चचु-दर्शनी, अवध्यदर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्रलेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दि, लायिकसम्यग्दि, संश्री और आहारक जोवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — आयुकर्मका प्रथम समयमें जो बन्ध होता है वह अवक्रव्य ही होता है, क्योंकि बन्धमें अन्तर पड़कर पुनः बन्ध होना इसीका नाम अवक्रव्य है। इसे भुजगार, अल्पतर या अवस्थितवन्ध नहीं कह सकते, इसिक्प इसकी अवक्रव्य संक्षा है। तथा द्वितीयादि समयों में अल्पतर बन्ध होता है क्योंकि आयुकर्मका प्रथम समयमें जो स्थितिवन्ध होता है उससे द्वितीयादि समयों उत्तरोत्तर वह हीन हीनतर ही होता है ऐसा नियम है। यह तो आयुकर्मकी व्यवस्था हुई। अब रह गये रोप कर्म सो उनके भुजगार आदि चारों बन्ध सम्भव हैं। इनमें अवक्रव्य वन्ध तो उपग्रमश्रेणि पर चढ़कर पुनः प्रतिपातकी अपेत्ता या मरणकी अपेता घटित कर लेना चाहिए। तथा शेष तीन किसीके भी हो सकते हैं। पिछल समयकी अपेता अगले समयमें स्थितवन्धकी वृद्धिके कारणभृत संक्लेश परिणामोंके होने पर भुजगार स्थितवन्ध होता है, स्थितवन्धकी हानिके कारणभृत विगुद्ध परिणामोंके होने पर अल्पतर स्थितवन्ध होता है और अवस्थित स्थितवन्धके कारणभूत परिणामोंके होने पर अल्पतर स्थितवन्ध होता है। रोप कथन स्थितवन्धके कारणभूत परिणामोंके होने पर अल्पतर स्थितवन्ध होता है। रोप कथन स्थाम है।

२,९२. वैकियिकिमिश्रकाययोगो, कार्मणकाययोगो, सम्यग्मिश्यादिष्ट श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कमांका श्रीर स्क्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंमें छुद्द कमींका भुजगार बन्ध करने वाले जीव हैं, श्रस्पतरबन्ध करने वाले जीव हैं, श्रस्पतरबन्ध करने वाले जीव हैं। श्रपगतचेदी श्रीर उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कमींका भुजगारवन्ध करने वाले जीव हैं, श्रस्पतरबन्ध करने वाले जीव हैं, श्रद्धितवन्ध करने वाले जीव हैं, श्रद्धितवन्ध करने वाले जीव हैं, श्रद्धितवन्ध करने वाले जीव हैं। श्रेप सब मार्गणाश्रोमें सात कमींका भुजगारवन्ध करने वाले जीव हैं, श्रस्पतरबन्ध करने वाले जीव हैं। श्रिप सब मार्गणाश्रोमें सात कमींका भुजगारवन्ध करने वाले जीव हैं। श्रद्धितवन्ध करने वाले जीव हैं। तथा श्रायुकर्मका मङ्ग मूलोधके समान है। इतनी विशोपता है कि लोभकपायवाले जीवोंमें मोहनीयकर्मका भङ्ग श्रोधके समान है।

विशेषार्थ — उपशमसम्यत्क्व और अपगतवेद उपशम श्रेणि पर चढ़ते और उतरते समय दोनों अवस्थाआमें उपलब्ध होते हैं, इसिलए इन दोनों मार्गणाओं में सात कमें के चारों पद होते हैं। लोभकषाय सुक्ष्यसाम्पराय गुणस्थान तक होता है, इसिलए इसमें मोहनीयकर्मके चारों पद सम्भव हैं, शेष छह कमें के नहीं क्यों कि इस मार्गणामें शेष छह कमीं के भुजनार, अल्पतर और अवस्थित पद ही होते हैं। इसिलए इसमें मोहनीयका भक्क

# सामित्तागुगमो

२७३. सामित्ताणुगमेण दुविहो णिद्देसो—श्रोघेण श्रादेसेण य । तत्थ श्रोघेण सत्तरणं क० भुज० श्रापद० [श्रविह०] कस्स ? श्राणदरस्स । श्रवत्तव्ववंधो कस्स ? श्राणदरस्स उवसमणादो परिवदमाणगस्स मणुसस्स वा मणुसिणीए वा पढमसमयदेवस्स वा । एवं श्रोघभंगो मणुस०३-पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचविच० कायजोगि-श्रोत्तिव्यका०-श्रवगद०-श्राभि० सुद०-श्रोधि०-मणपज्ज०-संजद०-चन्यु०-श्राधिदं०-सुकले०-भर्वास०-सम्मादि०-खइग०-उवसमस०-सिण्ण-श्राहारग ति । णवि मणुस०३-पंचमण०--पंचविच०--श्रोत्तियका०-श्रवगद०-मणपज्ज०-संजदा० सत्तरणं क० श्रवत्तव्वव कस्स ? श्राणपदरस्स उवसमणादो परिवदमाणस्स । एदेसि सव्वेसि श्रायु० श्रवत्तव्ववंधो कस्स ? श्राणदरम्स पढमसमण् श्रायुवंधमाणस्स । तेण परं श्रणदर्स्यंधो ।

२७४. वेउन्वियमि०-कम्मइ०-सम्मामि०-ऋणाहार० सत्तराणं क० भुज० ऋष्य० ऋविड० कस्स ? ऋरणदरस्स । एवं सहुमसं० ऋरणं कम्माणं । सेसाणं-

श्रोघके समान कहा है शेपका नहीं। इनके सिवा यहाँ श्रन्य जितनी मार्गणार्श्रोका निर्देश किया है उनमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति या उपदाम श्रेणिके उपशान्त मोह गुणस्थानकी प्राप्ति होकर पुनः पतन सम्भव नहीं है, इसलिए उनमें सात कर्मोंके अवक्रव्य पदका विधान नहीं किया। शेप कथन सुगम है।

### स्वामित्वानुगम

२०३. स्वामित्वानुगमकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है— श्रोघ श्रोर श्रादेश। उनमेंसे ओघकी श्रपेचा सात कमोंके भुजगारवन्ध, अल्पतरवन्ध श्रीर श्रवस्थितवन्धका स्वामी कौन है? ग्रन्यतर जीव इनका स्वामी है। श्रवक्षव्यवन्धका स्वामी कौन है? जो अन्यतर मनुष्य या मनुष्यिनो उपशमश्रेणिसे गिर रहा है या उपशमश्रेणिमें मरकर प्रथम समयवर्ती देव हुआ है वह श्रवक्षव्यवन्धका स्वामी है। इस प्रकार श्रोधके समान मनुष्यित्रक, पञ्चेन्द्रिय-द्विक, त्रसद्विक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, श्रपगतवेदी, श्राभिनिवोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी, श्रवधिक्षानी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, चक्षुदर्शनी, श्रवश्वदर्शनी, श्रवधिद्यानी, श्रवस्वतंत्रयावाले, भव्य, सम्यग्दि, चायिकसम्यग्दि, उपशमसम्यग्दि, संक्षी श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यिक्रक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, श्रीदारिककाययोगी, श्रपगतवेदी, मनःपर्ययक्षानी श्रीर संयत जीवोंमें सात कमोंके श्रवक्षव्यवन्धका स्वामी कौन है? श्रन्यतर जो उपशमश्रेणिसे पतित हो रहा है वह सात कमोंके श्रवक्षव्यवन्धका स्वामी है। इन सब मार्गणाश्रोमें श्रायुक्तमेका बन्ध कर रहा है वह श्रवक्षव्य वन्धका स्वामी है। इससे श्रागुक्रमेका बन्ध कर रहा है वह श्रवक्षव्य वन्धका स्वामी है। इससे श्रागे श्रव्यत्वन्ध होता है।

२७४. वैिक्षियकिमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, सम्यग्निश्यादृष्टि श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगारवन्ध, श्रव्पतरवन्ध श्रीर श्रवस्थितवन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर उक्त मार्गणावाला जीव स्वामी है। इसी प्रकार सूक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छुद्द कर्मोंके भुजगार, श्रव्पतर श्रीर श्रवस्थितवन्धोंका स्वामित्व जान लेना चाहिए। शेष सब सन्वेसिं सत्तरणं कम्माणं भुज॰ ऋणद॰ ऋविदि॰ कस्स ? ऋरणदरस्स । ऋायु॰ मृलोयं । एवरि लोभे मोह॰ ऋोयं ।

# कालागुगमो

२७५. कालाणुगमेण दुवियो णिइ सो—श्रोवेण श्रादेसेण य ।तत्थ श्रोवेण सत्तरणं क० भुन० केविचरं कालादो होति ? नह० एगस०, उक्क०चत्तारि सम० । श्रापद० नह० एग०, उक्क० तिरिण सम० । श्राविद० नह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रावत्त० नहरुणु० एगस० । श्रायु० श्रवत्त० नहरुणु० एगस० । श्रायु० श्रवत्त० नहरुणु० एगस० । श्रायु० श्रवत्त० नहरुणु० एगस० । एवं श्रोवभंगो निरिक्खोयं तस-तसपज्जत्ता० । एवं श्रोवभंगो निरिक्खोयं श्रवत्तन्वं एत्थि ।

मार्गणात्रोंमें सात कमेंकि भुजगार, त्रव्यतर त्रौर श्रवस्थितवन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर तत्त्तत्मार्गणावाला जीव स्वामी है । श्रायुकर्मका भङ्ग मृलोघके समान है । इतनी विशेषता है कि लोभकषायमें मोहनीय कर्मका भङ्ग श्रोघके समान है ।

जिश्ंपार्थ—यहाँ आठों कमोंके भुजगारस्थितिबन्ध आदिमेंसे किसका ओघ और आदेश से कीन स्वामी है इस धातका विचार किया गया है। ओघसे इनके स्वामित्वका विचार सुगम है और जिन मार्गणाओंमें ओघप्ररूपणा अविकल घटित हो जाती है उनका विचार भी सुगम है। मात्र जिन मार्गणाओंमें उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव नहीं वहां सात कमोंका अवक्षव्यवन्ध नहीं होता और जिन मार्गण।ओंमें आयुकर्मका बन्ध नहीं होता उनमें आयुकर्मकी अपेता भक्ष नहीं प्राप्त होते इतना विशेष जानना चाहिए।

इस प्रकार स्वामित्वानुगम समाप्त हुन्ना।

### कालानुगम

२७५. कालानुगमकी अपंचा निर्देश दो प्रकारका है—ओघ श्रोर श्रादेश। उनमेंसे श्रोघकी श्रपंचा सान कर्मोंके भुजगारवन्धका कितना काल है? जघन्य काल एक समय श्रीर उत्रुष्ट काल चार समय है। श्रव्यतरवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रीर उत्रुष्ट काल तीन समय है। श्रवस्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्रुष्ट काल श्रन्तर्मृहर्त है। श्रवक्षव्यवन्धका जघन्य श्रीर उत्रुष्ट काल एक समय है। श्रायुक्षमंके श्रवक्तव्यवन्धका जघन्य श्रीर उत्रुष्ट काल एक समय है। श्रव्यक्तव्यवन्धका जघन्य श्रीर उत्रुष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार श्रोधके समान सामान्य तिर्यञ्चांक सान कर्मोंका श्रवक्षव्यवन्ध जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सामान्य निर्यञ्चांक सान कर्मोंका श्रवक्षव्यवन्ध नहीं होता।

विशंपार्थ — यहां भुजगार श्रादि वन्धोंका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल कितना है यह बतलाया गया है। भुजगार, त्रव्यतर श्रीर श्रवस्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है यह स्पष्ट ही है। मात्र इनके उत्कृष्ट कालका विचार करना है। श्रोधसे भुजगारवन्ध श्रीर श्रव्यतरवन्धका उत्कृष्ट काल दो पर्यायोंकी श्रपेचा उपलब्ध होता है। जो एकेन्द्रिय श्रादि द्वीन्द्रिय श्रादि श्रीन्द्रिय श्रादि चिनुरिय श्रादि में मरकर जन्म लेते हैं उनके कमसे भुजगारवन्धका उत्कृष्ट काल चार समय श्रीर श्रव्यतरवन्धका उत्कृष्ट काल तीन समय उपलब्ध होता है। श्रवस्थितवन्धका उत्कृष्ट काल श्रन्तर्भुहर्त है। कारण कि भुजगार या श्रव्यतर वन्ध होनेके बाद श्रधिक स्ने श्रिक श्रन्तर्भुहर्त कालतक समान स्थितवन्ध

२७६. णिरएस सत्तरणं क० भुज०-अप्पद०वं० जह० एग०, उक्क० वे सम० | अविद्द० श्रोघं | आयु० श्रोघो चेव | एवं सव्यणिरय-सव्यम्णुस-सव्यदेव-सव्यए-इंदिय-सव्यिगिलिदिय-पंचकाय०-पंचमण०-पंचविच०-न्त्रोरालियमि०-वेडिव्ययका०-वेडिव्ययमि०-आहार०-आहारमि०-विभंग०-मणपज्ज०-संजद०-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजद०-सासण ति | एवरि आयु० जोगेमु अप्पद० जह० एग० | आभि०-मुद०-श्रोधि०--श्रोधिदं०--तेड०-पम्मले०--मुक्कले०-सम्माद०--खइग०-वेदग०- उत्तसमस०-सिएण ति एवं चेव | एवरि भुज० जह० एग०, उक्क० तिरिण सम० | एदेसि सव्येसि सत्तरणं क० एसि अवत्वव्यं० यम्हि श्रित्य श्रोघं कादव्यं | होता रहता हं । उपशान्तमोहसे स्वमसाम्परायमे आनेपर मोहनीय श्रीर आयुके विना छह कर्मोका तथा मुक्ष्मसाम्परायसे अनिवृत्तिकरणमें श्रोनपर मोहनीयका अथवा उपशान्त मोहमें मरकर देव होनपर प्रथम समर्थ आगुके विना सत कर्मोका श्रवक्रव्यवस्थ होता है । इस्ति श्रवक्रव्यवस्थ जानपर स्थापर साम्य सहा है । यहा होता है ।

इसीसे अवक्षव्यवन्थका जघन्य और उत्क्षप्रकाल एक समय कहा है। यहां अन्य जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें चारों पदोंका श्रोधके समान काल उपलब्ध हो जाता है इसलिए उनके कथनको श्रोधके समान कहा है। मात्र सामान्य तिर्यञ्जोंके उपशमश्रेणिकी प्राप्ति सम्भव न होनेसे इनमें श्रवक्षव्य पदका निर्पेध किया है। श्रायुकर्मका मात्र त्रिभागमें या मरणके अन्तर्मुहर्न काल पूर्व अन्तर्मुहर्न कालतक बन्ध होता है। श्रीर वह बन्ध नियमसे प्रथम समयमें श्रवक्षव्य श्रीर इसके बाद अरुपतर ही होता है। यही कारण है कि इसमें श्रवक्षव्य श्रीर श्रव्यतर ये दो पद कहकर इनका क्रमसे एक समय श्रीर अन्तर्मुहर्न काल कहा है।

६७६. नारिकयों में सात कर्मों के भुजगार श्रौर श्रह्णतरवन्धका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रवस्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रायुकर्मका भङ्ग श्रोधके ही समान है। इसी प्रकार सब नारकी, सब मनुष्य, सब देव, सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, सब पांचों स्थावरकाय, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, श्रीदारिकिमिश्रकाययोगी, वेिकियिककाययोगी, धिकियिकमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकिमिश्रकाययोगी, विभङ्गक्षानी, मनःपर्यश्वानी, संयत, सामायिकसंयत, श्रेदोप्स्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, संयतासंयत श्रीर सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि योगोंमें श्रायुक्तमंके श्रद्धवत्वरच्धका जघन्य काल एक समय है। श्राभिनवोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी, श्रवधिक्षानी, श्रवधिदर्शनी, पीतलेश्यावाले, पङ्गलेश्यावाले, सम्यग्दृष्टि, जायिकसम्यग्दृष्टि, वेदकसम्यग्दृष्टि, उपशमसम्यग्दृष्टि और संक्षी जीवोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें भुजगारवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल तीन समय है। तथा इन सब सामान्य नारकी श्रादि पूर्वोक्त मार्गणाओंमें जीन मार्गणाओंमें श्रवक्तव्यवन्ध है वहां उसका काल ओधके समान कहना चाहिए।

विशेषार्थ—एक पर्यायमें भुजगार श्रोर श्रह्णतरवन्ध लगातार श्रधिकसे श्रधिक दो समयतक होता है, इसलिए सामान्य नारिकयोंमें या जो मार्गणाएँ एक पर्यायतक सीमित हैं या एक पर्यायके भीतर बदलती रहती हैं उनमें भुजगार श्रोर श्रह्णरतरबन्धका उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा श्राभिनिबोधिकक्षानो श्रादि मार्गणाएँ एक पर्यायतक ही सीमित नहीं हैं। पर्यायके बदलनेपर भी वे बनी रहती हैं, इसलिए इनमें भुजगार बन्धका

२७७. पंचिदियतिरिक्लेमु सत्तरणं कम्माणं भुज०-ऋप० जह० एग०, उक्क० तिरिण सम० । अविद्वद० आयुगं मूलोघं । एवं पंचिदियतिरिक्खपज्ज०-जोिणणीसु पंचिदियतिरिक्खअप० पंचिदि० तस्सेव पज्जत्तापज्जत्ता० आरालियमि०-इत्थि०-पुरिस०-असरिण०-आहारग ति । एवरि पंचिदि० तस्सेव पज्ज० अवत्त० आग्रं।

२७८, कायजोगि-एावुंस०-कोघादि०४-मदि०-सुद०-असंज०-चक्खुदं०-अचक्खुदं०-किएएा०-एगील०-काउ०-भवसि०-अब्भवसि०-िमच्छादि० सत्तएएां क० भुज० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । अप्पद्० जह० एग०, उक्क० तिरिए सम० । अविदे० जह० एग०, उक्क० अंतो० । आयु० ओघं। एविर सत्तरएां क० यम्हि अवत्त० अत्थि तम्हि ओघं।

२७६. कम्मइ०-त्राणाहा० सत्ताएएं क० भुज०-त्रप्य० जहएणुक० एग०। त्रव-हि० जह० एग०, उक० तिरिए सम०।

२८०. अवगद् सत्तराएं क० भुज०-अप्प०-अवत्तव्व० जहराणु० एग० । अविह०

उत्कृष्ट काल तीन समय उपलब्ध होनेसे वह तीन समय कहा है। साधारणतः श्रायु कर्मके श्रव्णतरवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त कह श्राये हें पर किस्नो भी योगमें योग-परिवर्तनकी श्रपेत्ता या श्रन्य प्रकारसे उसका जघन्य काल एक समय घटित हो जाता है, इसलिए योगोंमें श्रायुकर्मके श्रव्णतरवन्धका जघन्य काल एक समय कहा है। शेप कथन सुगम है;

२००. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोंके भुजगार श्रोर श्रत्यतर बन्धका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्छए काल तीन समय है। श्रवस्थित बन्धका श्रोर श्रायुकर्मका भक्त मूलोघके समान है। इसीप्रकार पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च पर्याप्त, पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च योनिनी, पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च श्रपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय श्रीर उन्हींके पर्याप्त श्रपर्याप्त, श्रौदारिक मिश्रकाययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, श्रसंक्षी श्रोर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय श्रोर उनके पर्याप्त जोवोंमें सात कर्मोंके श्रवक्ष्य बन्धका काल श्रोघके समान है।

निरोपार्थ—यहाँ पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्च श्रीर श्रन्य मार्गणाओं में भुजगार श्रीर श्रत्पतर-बन्धका उत्क्रप्ट काल तीन समय दो पर्यार्थोकी श्रपेत्ता कहा है। शेप कथन सुगम है। इसी प्रकार आगे भो यथासम्भव कालका विचार कर लेना चाहिए।

२,७ ८. काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यश्वानी, श्रुताश्वानी, श्रसंयत, चचुदर्शनी, श्रचचुदर्शनी, रुप्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भन्य, श्रुमन्य श्रोर मिथ्यादृष्टि जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार बन्धका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्रुष्ट काल चार समय है। श्रुल्पतर बन्धका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्रुष्ट काल तीन समय है। श्रवस्थित बन्धका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्रुष्ट काल श्रन्तर्श्रुद्धतं है। श्रायुकर्मका भङ्ग श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि सात कर्मोंका जिन मार्गणाश्रोमें श्रवक्रत्य वन्ध है उनमें उसका काल श्रोधके समान है।

२७९. कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर बन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थित बन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल तीन समय है।

२८०. श्रपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मीके भुजगार, श्रल्पतर श्रीर श्रवक्रव्य बन्धका

श्रोघं। सुहुमसं० छएएां क० भुज०-अप्प० जहरुणु० एग०। श्रविट० श्रोघं। सम्मामि० सत्तरुएां क० भुज०-अप्प० जह० एग०, उक्क० वे सम०। श्रविट० श्रोघं। श्रथवा श्राभि०-सुद्०-श्रोधि०-सम्मादि०-खड्गस०-सिएएए-तिएएएले० भुज० जह० एग०, उक्क० सत्थाएं दो लभदि। कालगदे एकं लभदि।

#### एवं कालो समत्तो ।

# **अंतराग्रुगमो**

२८१. ब्रांतरं दुवि०—ब्रोघे० ब्रादे० | ब्रोघे० सत्तरणां कम्मार्गौ अन०-त्रपट०-ब्रविट०वंधंतरं केविचरं ? जह० एग०, उक० ब्रांतो० | ब्रवत्त०वंध० जह० ब्रांतो०, उक० श्रद्धपोग्गल० | ब्रायु० ब्रवत्त०-ब्रप्प० जह० ब्रांतो०, उक० तेतीसं सा० सादि० | एवं ब्रोघभंगो ब्रचक्खु०-भवसि० |

जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रविस्थितवन्यका काल श्रोघके समान है। सूक्षम-साम्परायसंयत जीवोंमें छुह कमोंके भुजगार श्रीर श्रव्यतर बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रविस्थितवन्धका काल श्रोघके समान है। सम्यग्मिध्यादि जीवोंमें भुजगार श्रीर श्रव्यतरबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दं। समय है। श्रविस्थितवन्धका काल श्रोघके समान है। श्रथवा श्रामिनवोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी, श्रविध-क्षानी, सम्यग्दि, ज्ञायिकसम्यग्दि, संज्ञी श्रीर तीन छेश्याश्रोमें भुजगारवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल स्वस्थानमें दो समय श्रीर मरनेपर एक समय उपलब्ध होता है।

#### इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुन्ना।

### **अन्तरानुगम**

२८१. श्रम्तर दो प्रकारका है—श्रोघ श्रौर श्रादेश। श्रोघकी श्रपेत्ता सात कर्मोंके भुज-गार, श्रव्यतर श्रौर श्रवस्थित बन्धका श्रम्तर कितना है? जघन्य श्रम्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रम्तर श्रम्तर्भुहूर्त है। श्रवक्तव्यवन्धका जघन्य श्रम्तर श्रम्तर्भुहूर्त श्रौर उत्कृष्ट श्रम्तर कुछ कम श्रद्धपुद्गल परिवर्तनकाल है। श्रायुकर्मके श्रवक्रव्य श्रीर अल्पतर वन्धका जघन्य श्रम्तरश्रम्तर्भुहृते श्रौर उत्कृष्ट श्रम्तर साधिक तेतीस सागर है। इसी प्रकार श्रोघके समान श्रवक्षुदर्शनी श्रौर भव्य जीवोंके जानना चाहिए।

विशेपार्थ — भुजगार श्रद्धतर श्रीर श्रवस्थित वन्धों के परस्पर एक दूसरेसे एक समयके लिए व्यवहित होनेपर इनका जधन्य श्रन्तर एक समय उपलब्ध होता है। तथा श्रवस्थित बन्धका उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त होनेसे भुजगार श्रीर श्रद्धपत वन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त उपलब्ध होता है। जो जीव उपशमश्रेणीपर श्रारोहण करके श्रन्तर्मुहर्त काल तक सान कर्मोका बन्ध नहीं करता है उसके श्रवस्थित वन्धका श्रन्तर्मुहर्त काल प्रमाण उत्कृष्ट श्रन्तरकाल उपलब्ध होता है। एकबार उपशमश्रेणीपर श्रारोहण करके वाद उतरकर पुनः उपशम श्रेणीपर श्रारोहण करके उपशान्तमोह होनेमें कमसे कम श्रन्तर्मुहर्त काल लगता है और श्रधिक स्त्रध्व कुछ कम श्रद्धपुद्रल परिवर्तन काल लगता है। इसोलिए सात कर्मों श्रवक्षव्यवस्थका जघन्य श्रन्तरकाल श्रन्तर्मुहर्त श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम श्रद्धपुद्रलपरिवर्तन प्रमाण कहा है। एकवार श्रायुका बन्ध होनेके वाद पुनः दूसरी बार श्रायुके वन्ध होनेके

२८२. त्रादेसेण ऐरइएसु सत्तराणं क० भ्रुज०-त्रपण जह० एग०, उक्क० त्रांतो० । त्राविक जह० एग०, उक्क० वे सम० । त्रायु० त्रावत्त०-त्रपणद० जह० त्रांतो०. उक्कस्सेण छम्मासं देमूणं । एवं सव्विणिरय-सव्वदेव-वेउव्वियमि०-विभंग० ।

२८३. तिरिक्लेसु सत्तरणं क॰ भुज०-अप्प० श्रोघं। श्रविट० जह॰ एग०, उक्क० चत्तारि सम॰। श्रायु॰ श्रवत्त०-अप्पद० जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ तिरिण पिलदो० सादिरे०। एवं एावुंस०-मिद०-सुद०-असंज०-किएए।०-णील०-काउ०-अन्भवसि०-मिच्छादि॰। एकरि श्रायु० किएए।०-णील०-काउले॰ एएरयभंगो। सेसाएं मूलोघं।

कमसे कम अन्तर्मुहर्त श्रीर श्रधिकसे श्रधिक साधिक तेतीस सागर काल लगता है। इसीसे श्रायुक्तमेके श्रवक्षत्य श्रीर अल्पतरवन्धका जघन्य श्रन्तर काल अन्तर्मुहर्त श्रीर उत्रुप्ट श्रन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है। श्रवश्चदर्शन श्रीर भव्य जीवोंमें यह व्यवस्था श्रविकल घटित हो जाती है इसलिए इनमें उक्ष पदोंका श्रन्तरकाल श्रोधके समान कहा है।

२८२. त्रादेशसे नारिकयों से सात कर्मोंके भुजगार श्रोर श्रव्यत्यव्यका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्न है। श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट अन्तर दो समय है। श्रायुकर्मके श्रवक्त्वय श्रोर श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहर्त श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छह महीना है। इसी प्रकार सव नारिका, सब देव, वैकियिकमिश्रकाययोगी श्रोर विभङ्गह्मानी जीवोंके जानना चाहिए।

२८३. तिर्यञ्जीमें सात कमींके भुजगार श्रीर श्रन्यतग्वन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। श्रवस्थितवन्धका जवन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है। श्रायुक्तमंके श्रवक्षत्थ श्रीर श्रन्यर श्रन्तर चार समय है। श्रायुक्तमंके श्रवक्षत्थ श्रीर श्रन्यर श्रन्तर साधिक तीन पत्य है। इसी प्रकार नपुंसकवेदी, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, रूप्लुलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, श्रुम्वय श्रीर मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि रूप्लुलेश्यावाले, नीललेश्यावाले श्रीर कापोतलेश्यावाले जीवोंमें श्रायुक्तमंके पद्मिका श्रन्तर सामान्य नार्राक्योंके समान है। तथा श्रेप मार्गणाओंमें श्रायुक्तमंके पद्मिका श्रन्तर मलोघके समान है।

विशेपार्थ-- कुल्ला, नील और कापोत लेक्ष्याएँ नरकमें सतत वनी रहती हैं। अन्यत्र इनका अन्तर्मुहर्त काल उपलब्ध होता है, इसलिए श्रायुकर्मकी श्रेपचा दोनों पदोंका जघन्य अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुल कम छह महीना जैसा कि नारिकयों के कह आये हैं उसी प्रकार इन लेक्ष्याओं में प्राप्त होने से इनका अन्तरकाल सामान्य नारिकयों के समान कहा है। तथा ओघसे आयुकर्मके दो पदोंका जघन्य अन्तरकाल आन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर जिस प्रकार घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकार यहां कही गई नपुंसकचेदी, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, असंयत, अभव्य और मिथ्यादि मार्गणाओं में भी जान लेना चाहिए, क्योंकि नारिकयोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर प्रमाण होनेसे जिसने पूर्वभावमें पूर्वकोटिके त्रिभागमें आयुवन्ध करके पुनः नरकगितमें छह महीना कालके रोग रहनेपर आयुवन्ध किया है उसके आयुकर्मके दोनों पदोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होता है। इन मार्गणाओं में इन प्रदेंका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है यह स्पष्ट ही है। रोण कथन सुगम है।

२८४. पंचिदियतिरिक्षेसु सत्त्तराणं क० भुज०-ऋप० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अविद्यालिरिक्षेत्र, उक्क० तिरिण सम० । श्रायु० तिरिक्षोघं । एवं पंचि-दियतिरिक्ष्वज्ञप०-इत्थि०-पुरिस०-असिएण ति । एदेसि आयु० विसेसो । पंचिदियतिरिक्ष्वज्ञप० जहरणु० अंतो०। इत्थि०-पुरिस०-असिएण० जह० अंतो०, उक्क० पणवएणं पलिदो०सादि०तेत्तीमं सा०सादि० पुज्यकोडी सादिरे०।

२८५. मणुस० सत्तरणं क० भुज०-त्रापट०-त्र्यविष्ट० मृलोघं । त्र्यवत्त० जह० त्र्यंतो०,उक्क० पुन्वकोडिपुघत्तं । त्र्यायु० तिरिक्खोघं । मणुसत्रप्रप० पंचिदियतिग्क्खि-त्रपञ्जत्तभंगो । एवरि त्र्यविष्ठ उक्क० वे० सम० ।

२८६. सव्वएइंदिय-विगलिदिय-पंचकायाणं त्रायु० मोत्तूण (णरयभंगो। सव्व-

२८४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जोंमें सात कर्मोंके भुजगार श्रोर श्रव्यतरबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है। श्र्विस्थतबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर तीन समय है। श्रायुकर्मके पदोंका श्रन्तर सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जोंके समान है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जयोनिनी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज श्रव्यात, स्रोवेदी, पुरुपवेदी श्रोर श्रसंकी जीवोंके जानना चाहिए किन्तु इनके श्रायुकर्मके पदोंके श्रन्तरमें विशेषता है। यथा—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रप्यांत्रक जीवोंमें श्रायुकर्मके पदोंका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् मुंहर्त है। तथा स्रोवेदी पुरुपवेदी श्रोर श्रसंकी जीवोंमें श्रायुकर्मके पदोंका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है। तथा स्रोवेदी पुरुपवेदी श्रोर श्रसंकी जीवोंमें श्रायुकर्मके पदोंका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर क्रमसे साधिक पचपन पत्य, साधिक तेतीस सागर श्रोर साधिक एक पूर्वकोटि है।

 $\widehat{q}$ शेपार्थ—यहाँ स्त्रीयेदी, पुरुपयेदी श्रीर श्रमंश्री जीवोंकी भवस्थितिको जानकर श्रायुकर्मके दोनों पदोंका उससे साधिक उन्कृष्ट श्रन्तरकाल कहा है । शेप कथन सुगम है ।

२८४. मनुष्यित्रिकमें सात कर्मोंके भुजगार, श्रत्यतर श्रोर श्रवस्थित वन्धका श्रन्तर मूलोधके समान है। श्रवक्षव्य वन्धका जद्यन्य श्रन्तर श्रुन्तर्मुहर्त श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्तव है। श्रायुक्षमैके पदोंका श्रन्तर सामान्य तिर्यञ्जीके समान है। मनुष्य श्रपर्यातकोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज श्रपर्यातकों समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि श्रवस्थित बन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर दो समय है।

विशेषार्थ—मनुष्यत्रिकमें सात कमोंके अवक्रव्य बन्धका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिष्ण्यक्त्व कहनेका कारण इनकी अपनी अपनी कायस्थिति है। क्योंकि जिसने अपनी अपनी कायस्थितिके पारम्भमें आठ वर्ष और अन्तर्मृहर्तका होने पर और अन्तर्में अन्तर्मृहर्त काल शेष रहने पर उपशमश्रेणि पर आरोहण कर उत्तरते समय सात कमोंका अवक्रव्य बन्ध किया है उसके इस पदका उत्कृष्ट अन्तरकाल उक्तप्रमाण प्राप्त होता है। तथा मनुष्य अपर्याप्तमें भुजगार और अल्पतर बन्धका उत्कृष्ट काल दो समय होनेसे इसमें अवस्थित बन्धका उत्कृष्ट अन्तर दो समय प्राप्त होता है। शेष कथन सुगम है। इसी प्रकार आगे भी यथासम्भव भुजगार आदि पदोंका काल और उस उस मार्गणाकी कायस्थिति आदि जानकर अन्तरकाल ले आना चाहिए।

२८६. सब एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पाँच स्थावरकाय जीवोंमें त्रायुकर्मको छोड़-कर शेष कर्मोंके पदोंका अन्तर नारकियोंके समान है। सब सुक्ष्म श्रोर सब त्रपर्यापक सृहुम-सब्यञ्चपज्जनार्णं च त्र्यायु० पंचिदियतिरिक्तव'त्र्यपज्जनभंगो । सेसार्णं त्र्रायु० त्र्यवत्तरु-ञ्चप्प० जह० त्र्यंतो०, उक्क० वावीसं वस्समहस्साणि सादि० वारसवस्साणि एग्-खवएणरादिदियाणि ह्रम्भासं सादि० वावीसं वरससहरु [सत्त वस्ससहरू] तिषिण रादि-दियाणि • तिषिणवस्ससहरु दुसवस्ससहरु सादि०। सब्बणियोद् • जहएणुक्क० त्र्रंतो०।

२ ८७. पंचिदिय-तस० तेसि पजनता० सत्तराणं क० भुज०-अपपद०-अविद्वि आघं। अवत्तव्व० जह० अंतो०, उक० कायिद्वि । आयु० ओयं। एवं चक्खु०-सिएण ति । आहारगा० एवं चेव । णविर सत्तराणं क० अवत्तव्व० उक्क० अंगुलस्स असंखेजनिद्मागो असंखे० ओसिप्पिणउस्सप्पिणीओ । पंचिदियअपजनता० पंचिदियतिरिक्खअपजनत्तभंगो । तसअपजनत्ते सत्तरणं कम्माणं भुज० अप्पद्व० जह० एगस०, उक्क० अंतो० । अविद्वि जह० ए०, उक्क० चत्तिरि समयं । आयु० पंचिदियअपजनत्तभंगो ।

२८८. पंचमण०-पंचवचि०-वेउविवयका०-आहागका०-आहागि० सत्तरणं क० भुज०-अपण०-अविविव देवोघं । आयु० अपण०-अवत्त० स्विय अंतरं । स्विर् पंचम्मण०-पंचवचि० अहरासं क० अवत्त० स्विय अंतरं । स्विर् पंचम्मण०-पंचवचि० अहरासं क० अवत्त० स्विश्च अवर्यावकीके समान हैं। सेव मार्गणओं आयुकर्मके पदोंका अन्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्ष अवर्यावकीके समान हैं। सेव मार्गणओं में आयुकर्मके अवक्षव्य और अल्पतर पदका जयन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त और उत्कृष्ट अन्तर कमसे साधिक वाईस हजार वर्ष, साधिक वारह वर्ष, साधिक उनचाम दिन रात. साधिक छह महीना, साधिक वाईस हजार वर्ष, साधिक सात हजार वर्ष, साधिक तीन दिन रात, साधिक तीन हजार वर्ष और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त है।

२८७. पञ्चेन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त, जस और जसपर्याप्त जीवों में सात कमोंके सुजगार, अल्पतर और अवस्थित वन्धका अन्तर ओघके समान है। अवकृष्य वन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कायस्थित प्रमाण है। आयुकर्मका अन्तर ओघके समान है। इसी प्रकार चचुदर्शनी और संबी जीवोंके जानना चाहिए। आहारक जीवोंके भी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सात कमोंके अवकृष्य वन्धका उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। जो असंख्यातासख्यात उत्सिषणी और अवस्थिणी कालके वरावर है। पञ्चित्र्य अपर्याप्त जीवोंमें आठों कमोंके सममव पदोंका अन्तर पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्ष अपर्याप्तकोंके समान है। अस अपर्याप्तकोंने सात कमोंके भुजगार और अल्पतर वन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। अवस्थित वन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चम्य है। आयुकर्मके पदोंका अन्तर पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है।

२८८. पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, वेकियिक काययोगी, श्राहारककाययोगी. श्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें सात कमेंकि भुजगार श्रत्यतर श्रीर श्रवस्थित वन्धका श्रन्तर सामान्य देवोंके समान है। श्रायुकर्मके श्रत्यतर श्रीर श्रवकृत्य पदका श्रन्तर नहीं है। इतनी विद्येपता है कि पाँचों मनोयोगी श्रीर पाँचों वचनयोगी जीवोंमें श्राठों कर्मीके श्रवकृत्य पदका श्रन्तर नहीं है। काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, श्रत्यतर श्रीर श्रवस्थित

मूलप्रतो—ितिरिक्खपञ्जत्तभंगो इति पाठः । २. मूलप्रतो श्रण्यद् ० जह० श्रप० जह० गुगम० इति पाठः ।

त्रप्ष- यविष्ठः मूलोषं । यवन् एतिय स्रंतरं । स्रायु० स्रप्षद्०-स्रवन् जह० स्रंतो०, उक्क० वावीसं वस्ससहस्साणि सादि० । स्रोरालि० सत्तरणं क० मण०-भंगो । स्रायु० स्रप्पद्०-स्रवन् जह० स्रंतो०, उक्क० सत्तवस्ससहस्साणि सादिगे० । स्रोरालियमि० सत्तरणं कम्माणं भुन०-स्रप्यद० स्रोपं । स्रविठ जह० एग०, उक्क० तिरिण सम० । स्रायु० स्रप्प०भंगो । वेउव्वियमि०-सम्मामि० सत्तरणं क० णिरयभंगो । कम्भइ०-स्रणाहा० सत्तरणं क० भुन०-स्रप्यद० एतिय स्रंतरं । स्रविठ जहरुणु० एग० ।

२८६. यवगद्० सत्तराणं क० भुज०-त्रप्रप् जहराणु० यंतो०। यवदि० जह० एग०, उक्क० यंतो०। यवज्ञ० सान्यि यंतरं।

२६०. कोधादि०४ सत्तरणं क० भुज०-अप्प० स्रोघं । स्रवद्वि० जह० एग०, उक्क० चत्तारि सम० । स्रायु० मणजोगिभंगो । एविर लोभे मोह० प्रवत्त० एत्थि स्रंतरं ।

पदींका अन्तर मृलोघके समान है। अवक्तव्य पदका अन्तर नहीं है। आयुकर्मके अल्पतर और अवक्रव्य पदका जवन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक वाईस हजार वर्ष है। ओदारिक काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके पदोंका अन्तर मनोयोगियोंके समान है। आयुकर्मके अल्पतर और अवक्रव्य पदका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक सात हजार वर्ष है। ओदारिकिमश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका अन्तर श्रोघके समान है। अवस्थित पदका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर र्यक समय और उत्कृष्ट अन्तर र्यक समय है। यायुकर्मका भक्त अपर्यातकोंके समान है। विक्रियिकिमश्रकाययोगी और सम्यिग्ध्यादि जीवोंमें सात कर्मोंके सम्भव पदोंका अन्तर नार्रिकरोंके समान है। कार्मणकाययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार और अल्पतर पदका अन्तर नहीं है। अवस्थित पदका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है।

२.०. श्रपगतचेदी जीवोंमें सात कमेंके भुजगार श्रीर श्रहपतर वन्धका ज्ञघन्य श्रीर उत्हार श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है। श्रवस्थितवन्धका ज्ञघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्हार श्रन्तर श्रन्तम् श्रन्तम् श्रन्तम्

ावेश्वार्थ — अपगतवेदमं अवस्थितवन्धका जवन्य श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त होने से यहां भुजगार श्रीर अरुपत्रवन्धका जवन्य श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहृतं कहा है। किन्तु यहां भुजगार श्रीर अरुपत्रवन्धका जवन्य श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहृतं कहा है। किन्तु यहां भुजगार श्रीर अरुपत्रवन्धका काल एक समय होने से अवस्थित वन्धका जवन्य अन्तर एक समय कहा है। तथा मोहनीयके वन्धकी अपंज्ञा सृक्ष्मसाम्पराय श्रीर उपशान्तमोहसे अन्तरित होकर श्रीर श्रायुके विना शेष छह कमींकी अपंज्ञा उपशान्तमोहसे अन्तरित होकर श्रीर श्रायुके विना शेष छह कमींकी अपंज्ञा उपशान्तमोहसे अन्तरित होकर श्रीपतवेदमें सात कमींका अवस्थितवन्ध भी होता है, इसलिए यहां सात कमींके अवस्थितवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मु हुर्त कहा है। इन कमींका अवकृष्य वन्ध उपशामश्रीणसे उत्तरते समय एक वार होता है, इसलिये यहां अवकृष्ट वन्धके अन्तरका निषेध किया है।

२९०. कोधादि चार कपायवाले जीवोंमें सात कमोंके भुजगार श्रोर श्रह्मतरवन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। श्रवस्थित पदका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है। श्रायुकर्मका भङ्ग मनोयोगियोंके समान है। इतनी विशेपता है कि लोभक पायमें मोहनीय कर्मके श्रवक्षव्यवन्धका श्रन्तर काल नहीं है।

२६१. आभि०-सुद०-ओथि० सत्तरणं क० भुज०-अपपद०-अविदि० आर्थे। अवत्तव्य० जह० अंतो०, उक० आविदिसागरो० सादिरे०। आयु० ओघं। एवं ओथिदं-सम्मादि०-खइग०। एविर खइग० अवत्त० उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे०। मएपज्ज० सत्तरणं कम्मा० भुज०-अप०-अविदि० ओघं। अवत्त० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देस्एा। आयु० अवत्त०-अपपद० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देस्०। एवं संजदा०। एवं चेव सामाइ०-छेदो०-परिहार०-संजदा संजद०। एवरिर सत्तरणं क० अविदि० वेसम०। अवत्त० एतिथ।

२६२. मुहुमसं० छएएां कम्माएां जहएणु० भुज-ऋप० ऋंतो०। ऋवद्वि० जहएणु<sup>९</sup>० एगस०।

२६३. तेड॰-पम्म॰ सत्तएएां क॰ भुज॰-ऋप्पद० स्त्रोघं। स्रविद्दि॰ जह० एग०, उक्क॰ तिरिएा सम०। स्रायु॰ देवोघं। एवं वेदगे। एवरि स्रायु॰ स्रोधिभंगो।

विशेपार्थ—यद्यपि लोभकपायमं मोहनीय कर्मका अवक्रव्य वन्ध होता है पर अन्तर काल उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि अन्तरकाल प्राप्त करनेके लिए दो वार उपशमश्रेणि पर आरोहण कराना पड़ता है पर प्रत्येक कपायका इतना वड़ा काल नहीं है। इसीसे यहाँ लोभ-कपायमें मोहनीयके अवक्रव्यवन्धके अन्तरका निपेध किया है। शेप कथन सुगम है।

२९.१. त्रामिनिवोधिकज्ञानो, श्रुतज्ञानी श्रौर श्रवधिक्षानी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, श्रुत्पतर श्रौर श्रवस्थितवन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है। श्रवक्रस्यवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रम्त्रकृहर्त श्रौर उत्रुष्ट श्रन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। श्रायुक्तमंका भङ्ग श्रोधके समान है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट श्रीर ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें श्रवक्रस्य बन्धका उत्रुष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। मनःपर्ययज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, श्रद्यतर श्रीर श्रवस्यत बन्धका श्रन्तर श्रोवक्रे समान है। श्रवक्रस्य बन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। श्रायुक्तमंके श्रवक्रस्य श्रीर श्रत्यतर एदका जघन्य श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। श्रायुक्तमंके श्रवक्रस्य श्रीर श्रत्यतर एदका जघन्य श्रन्तर श्रुत्वाना चाहिए। तथा इसी प्रकार सामायिकसंयत, हेदोपस्थापनास्यत, परिहारविशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें सात कर्मोंके श्रवस्थितवन्धका उत्रुष्ट अन्तर दो समय•है। तथा इनके श्रवक्रस्य बन्ध नहीं है।

२९२. सूदमसाम्परायिक संयत जीवोंमें छुह कर्मोंके भुजगार ग्रौर ग्रह्पतरयन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है । श्रवस्थितयन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर एक समय है ।

२६३. पीतलेश्यावाले श्रोर पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार श्रोर श्रव्यातर-बन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। श्रायुकर्मका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। इसी प्रकार वेदक-सम्यग्टिए जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुकर्मका भङ्ग श्रविध-

१. मुलप्रती त्रवट्टि॰ जह॰ पुगस॰ इति पाठः ।

सुक्कले० सत्तराणं क० भुज०-ऋषद०-ऋवद्वि० स्रोघं । ऋवत्तव्व० सत्तर्थः स्रंतरं । ऋषयु० देवोघं ।

२६४. उवसमस० सत्तरणं क० भुज०-ऋष्पद०-ऋवद्वि० ऋोघं । ऋवत्त० णित्थि ऋंतरं । सासणे सत्तरणं क० णिरयभंगो । ऋायु० दो वि पदा णित्थि ऋंतरं । एवं ऋंतरं समत्तं ।

# णाणाजीवेहि भंगविचयागुगमो

२६५. णाणाजीवेहि भंगविचयाणु॰ दुवि०—त्र्योघे० त्रादे०। त्र्योघे० सत्तरणं क॰ भुज॰-त्रप्रद०-त्रविद्विश्वंघमा णियमा त्रस्थि। सिया एदे य त्रवत्तव्ववंघमो य, सिया एदे य त्रवत्तव्ववंघमा य। त्रायु० त्रवत्त० त्रप्रदर्वधमा य णियमा त्र्यास्थि। एवं त्रोघभंगो कायजोगि-त्र्योरालियका०-त्रवक्त्ववृदं०-भवसि०-त्राहारग त्ति।

२६६. त्रादेसेण णेरइएमु सत्तरणं क० त्रवद्धि०वंघ० णियमा त्रित्थ । संसपदाणि भयणिज्ञाणि ।

क्कानियोंके समान है। शुक्कलेश्यावाले जीवोंमें सात कमोंके भुजगार श्रल्पतर श्रौर श्रवस्थित वन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। श्रवक्तव्यवन्धका श्रन्तर नहीं है। श्रायुकर्मका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है।

२९४. उपशमसम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कर्मीके भुजगार, ऋलतर और ऋवस्थित-वन्धका अन्तर ओघके समान है। श्रवक्कव्य बन्धका अन्तर नहीं है। सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कर्मोके सव पदोंका अन्तर नारिकयोंके समान है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका अन्तर नहीं है।

### इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुन्रा।

# नाना जीवोंकी अपेत्ता भक्कविचयानुगम

२९४. नानाजीवोंका अवलम्बन कर भङ्गविचयानुगमको अपेन्ना निर्देश दो प्रकारका है—ग्रोघ और श्रादेश। श्रोघसे सात कमोंका भुजगार अल्पतर और अवस्थित बन्ध करने वाले जीव नियमसे हैं। कदाचित् ये हैं और अवक्रव्यबन्ध करनेवाला एक जीव है। कदाचित् ये हैं और अवक्रव्यबन्ध करनेवाला एक जीव है। कदाचित् ये हैं और अवक्रव्यबन्ध करनेवाले अनेक जीव हैं। आयुकर्मका अवक्रव्य और अल्पतर बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं। इस प्रकार ओधके समान काययोगी, औदारिक काययोगी, अचनुदर्शनी, भव्य और आहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशंपार्थ — यहाँ नाना जीवोंकी श्रपेक्षा भुजगारबन्ध श्रादिके भङ्ग लाये गये हैं। श्रोधसे सात कमौंका भुजगार, श्रव्यतर श्रीर श्रवस्थित बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं। यह एक ध्रुष भङ्ग है। तथा ये श्रीर कदाचित् श्रवक्तव्य बन्ध करनेवाला एक जीव है श्रथवा ये श्रीर कदाचित् श्रवक्तव्य भङ्गवाले नाना जीव हैं। इस प्रकार ये दो श्रध्रुव भङ्ग हैं। कुल भङ्ग तीन होते हैं। श्रायुकर्मकी श्रपेक्षा श्रवक्तव्य श्रीर श्रव्यतरबन्धवाले जीव नियमसे हैं यही एक ध्रुव भङ्ग होता है। यहां काययोगी श्रादि जो मार्गणाएँ गिनाई हैं उनमें यह व्यवस्था श्रविकल घटित हो जाती है इसलिए उनका कथन श्रोधके समान कहा है।

२९६. त्रादेशसे नारिकर्योमें सात कर्मीका श्रवस्थित बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं। तथा शेष पद भजनीय हैं। भयिणज्ञपदा तिग्रुणा त्र्र्यणोएणगुणा हवेज कादव्वा । धुवरहिदा रूवृणा धुवसहिदा तत्तिया चेव ।। १ ॥

२६७. ब्रायुगम्स दो वि पदा भयाणिज्ञा । एवं सव्विणारयम्स सव्वर्पाचिदि-यतिरिक्ख-सव्वदेव-सव्विविणालिदिय-पंचिदिय-तसब्ब्रप् - वादरपुढ०- ब्राउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवर्णप्फदि०पत्तेय०पज्जत्त०-वेउविवयका०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-सामा०-छेदो०-परिहार०-संजदासंजद०-तेउ०-पम्म०-वेदग ति ।

२६ द्र. तिरिक्खेसु सत्तर्णं क० भुज०-त्रप्पद०-त्रबद्धि० त्रायु० त्रवत्त०-त्रप्पद्र० िणयमा त्रित्रिथ । एवं तिरिक्खोघभंगां सव्वष्इंदिय-पुढवि०-त्र्राउ०-तेउ०-वाउ०-वादरपुढिव०-त्राउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं चेव त्रप० तेसिं चेव सव्वसृहुम-सव्व-वणप्पिदि-िणयोद-वादरवणप्प०पत्तेप० तस्सेव त्रप० त्रोत्तिविम०-णवुं स०-कोधादि०४-मिद्०-सुद्द०-त्रसंत्र०-क्रिसंत्र०-प्रिक्षादे०-त्रुपण्०-पणिल०-काउ०-त्रुव्भवस्ति०-मिच्छादि०-त्रुस्तिण्णं त्ति ।

भजनीय पर्दोका ११ इस प्रकार विरलन करके तिगुना करे। पुनः उसी तिगुनी विरित राशिका परस्परमें गुणा करे। इस क्रियाके करनेसे जो लब्ध त्राता है उससे त्राधुव भक्त एक कम होते हैं त्रीर ध्रव भक्त सिंहत त्राध्रवभक्त उक्त संख्याप्रमाण होते हैं ॥१॥

२९७. श्रायुकर्मके दोनों ही पद भजनीय हैं। इसीप्रकार सब नारकी, सब पब्चेन्द्रिय तिर्यब्च, सब देव, सब विकलेन्द्रिय, पब्चेन्द्रिय श्रप्यांत, बस श्रप्यांत, वादर पृथिवी-कायिक पर्यात, वादर जलकायिक पर्यात, बादर श्राप्तकायिक पर्यात, वादर वायुकायिक पर्यात, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक श्रारीर पर्यात, वैक्षियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, विभङ्गज्ञानी, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविद्युद्धिसंयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले श्रीर वेदकसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—यहाँ सात कमींकी अपेचा अवस्थित वन्धवाले जीव नियमसे हैं। यह एक भ्रुव भङ्ग है और भुजगार व अल्पतर ये दो पद भजनीय हैं। अत्यव पूर्वोक्त गाथामें कहे गये नियमके अनुसार इन दो का १, १ इस प्रकार विरत्नकर तथा इन्हें ३, ३ इस प्रकार तिगुना कर इनका परस्परमें ३×३=९ इस प्रकार गुणा करनेपर कुल ९ भङ्ग होते हैं। इनमें से ८ अभ्रुव भङ्ग और एक भ्रुव भङ्ग है। ये ९ भङ्ग बानावरण आदि एक एक कर्मकी अपेचासे होते हैं। आयुकर्म के दोनों पद भजनीय हैं, इसलिए इनके एक जीव और नाना जीवोंकी अपेचा एक संयोगी और दिसंयोगी कुल आट भङ्ग होते हैं।

२६८. तिर्यञ्चोंमें सात कमोंका भुजगार, श्रह्मतर और श्रवस्थितका वन्ध करनेवाले जीव तथा श्रायुक्रमेंके श्रवक्तव्य श्रीर श्रह्मतरका वन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके समान सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रिनकायिक, वायुकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, बादर श्रिनकायिक, वादर वायुकायिक श्रीर इन सबके श्रर्थाम, तथा इनके ही सब स्क्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक श्ररीर श्रीर इनके ही श्रप्यांम, श्रीदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाल, मन्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, इस्ललश्र्याचाले, नील लश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, श्रमव्य, मिथ्यादिष्ट श्रीर श्रसंक्षी जीवोंके जानना चाहिए।

मृजप्रती-रहिदा रूवेण धुव इति पाठः ।

२६६. मणुस०३ सत्तरणं क० अवद्धिद्वंघमा णियमा अत्य । सेसपदा भय-णिजा । आयु० दो वि पदा भयणिजा । एवं पंचिद्य-तस०२-पंचमण०-पंचवचि०-आभि०-मुद्०-ओथि०-मणपज० संजद० चक्क्दुं०-ओधिदं०- मुक्के० सम्माद्दि०-खडम०-सण्णि नि ।

२००. वसुसञ्चप० ग्रहसस्यं क० सञ्चपदा भयस्यिज्ञा । एवं वेउव्वियमि०-त्राहार०-त्राहारभि०-श्रवसद०-सुहुमसं०-उवसम०-सासस्य०-सम्मामि० ।

३०१. कम्मइग०-त्रासारार्वे सत्तरासं क० सुज०-त्रापठ-त्रावद्विविस्पामा त्रान्थ ।

# भागाभागागुगमो

३०२. भागाभागागु० दुवि०—य्रोषे० यादे० । य्रोषे० सत्तराणं क० भुज०-त्रप्पद्०वंभगा सन्वजीवेहि केवेडियो ? त्र्यसंखेज्ञदिभागो । त्र्यद्वि० केव० ? त्र्यसंखेज्ञा भागा । त्र्यत्तव्यवंभगा केवेडि० ? त्र्रप्रांतभागो । त्र्यापु० त्र्यत्तव्यंभ०-केवेडि० ? त्र्यसंखेज्जिदिभागो । त्र्रप्पद्०वंभ० केवेडि० ? त्र्यसंखेज्ञा भागा । एवं

२९९. मनुष्यत्रिकमें सात कर्मोके श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं। शेप पद भजनीय हैं। श्रायुकर्मके दोनों ही पद भजनीय हैं। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय, पश्चेन्द्रिय पर्याप्त, जस, जसपर्याप्त, पांचों मनायोगी, पांचों वचनयोगी, श्राभिनवोधिक क्षानी, श्रुतक्षानी, श्रवधिज्ञानी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, चचुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, श्रवललेश्यावाल, सम्यग्टिष्ट, चायिकसम्यग्टिष्ट श्रीर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए।

निशंपार्थ—यहां सान कर्मोकी अपेक्षा ३ पद भजनीय होनेसे प्रत्येक कर्मका ध्रुव १ और अध्रुव २६ कुल २७ भङ्ग होते हैं। आयुकर्मके दोनों पद भजनीय होनेसे कुल  $\sim$  अध्रुव भङ्ग होते हैं।

२००. मनुष्य अपर्यात जीवोंमें आटों कर्मोंके सब पद भजनीय हैं। इसी प्रकार वैक्षियकिमध्यकाययोगी, आहारक काययोगी, आहारक मिश्रकाययोगी, अपगतवेदी, मृक्षम् सम्प्रस्यत्वत, उपशमसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट और सम्यग्मिश्यादिष्ट जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ--इन मार्गणाओं मेंसे जिसमें सात कमोंकी श्रेषेत्रा जितने पद सम्भव हो। उनके अनुसार श्रधव भङ्ग ले श्राने चाहिए। नियमका निर्देश पहले ही कर श्राये हैं।

३०१. कार्मणुकाययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कमेंकि भुजगार, श्रहपतर श्रीर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं।

इस प्रकार नाना जीवोंकी श्रपेक्षा भङ्गविचयानुगम समाप्त हुश्रा।

### भागाभागानुगम

३०२. भागाभागानुगमकी अपेक्ता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ निर्देश श्रोर श्रादेश निर्देश । श्रोघकी श्रपेक्ता सात कर्मोके भुजगार श्रोर श्रव्एतर पदका वन्ध करनेवाले जीव सव जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हैं । श्रवस्थित पदवाले जीव सव जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? श्रसंख्यात वहुभाग प्रमाण हैं । श्रवकृत्य पदका वन्ध करनेवाले जीव कितने भागप्रमाण हैं ? श्रनन्तवें भागप्रमाण हैं । श्रायुकर्मके श्रवकृत्य पदका वन्ध करनेवाले जीव सव जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? श्रसंख्यातवें भागप्रमाण

त्र्यायु० याव त्र्यणाहारग त्ति ऐष्द्व्यं । त्र्रसंखेज्जजीविगाएं त्र्यणंतजीविगाएं वा एदेसिं सत्तरणं पि कम्पाएं त्र्योये चेव । एविर ये त्रसंखेज्जा जीवा तेसिं सत्तरणं कम्पाणं त्रवत्ति अजगारेण सह भाणिद्व्यं ।

२०३. त्रादेसेण ऐरइएसु मत्तरणं क० भुज०-त्रप्पद० सव्वजीवे० केवडि०' ? त्रसंखेज्जदिभागो । त्रवटि० केव० ? त्रसंखेजा भागा । एवं सव्वेसि त्रसंखेजरासीणं त्र्रणंतरासीणं वि त्रवत्तव्ववंधवज्जाणं ।

३०४. मणुसपज्जन-मणुसिर्णीसु श्रोघं । संखेजं कादव्वं । श्रवगद० सत्तरणं क० भुन०-श्रपद०-श्रवत्त०वं० केवं० ? संखेजदिभा० । श्रवद्वि०वं०केवं० ? संखेजा भागा । सुहुमसंप० छएणं क० भुज०-श्रप्प० संखेजिदभागो । श्रवद्वि० संखेजा भागा । सेसाणं सव्वाणं संखेजितिगाणं सत्तरणं क० भुज०-श्रप्प० संखेजिदिभागो । श्रवद्वि० संखेजिदिभागो । श्रापद० संखेजितिभागो । श्रपद० संखेजा भागा । येसि सत्तरणं क० श्रवत्त० श्रिके तेसि संखेजितिगाणं मणुसिभंगो ।

हैं। श्रन्यतर पदका वन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं। श्रसंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। इसी प्रकार श्रायुकर्मकी श्रपेत्ता श्रनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। श्रसंख्यात जीववाली श्रीर श्रनन्त जीववाली मार्गणाओं में सात कर्मोका कथन श्रोघके समान ही है। इतनी विशेपता है कि जिनमें श्रसंख्यात जीव हैं उनमें सात कर्मोंके श्रवक्रव्य पदका कथन भुजगारके साथ करना चाहिए।

२०२. श्रादेशसे नारिकयों में सात कर्मों के भुजगार श्रीर श्रह्यतर पदका बन्ध करने वाले जीव सब जीवों के कितने भागप्रमाण हैं ? श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हैं । श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने भागप्रमाण हैं ? श्रसंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । श्रव-क्षव्य बन्धके सिवा श्रीर पदोंका बन्ध करनेवाली श्रीर जितनी श्रसंख्यात श्रीर श्रनन्त राशियाँ हैं उन सबका भागाभाग इसी प्रकार जानना चाहिए ।

३०४. मनुष्य पर्याप्त श्रोर मनुष्यिनयों मं सव पर्दोका भागाभाग श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ संख्यात कहना चाहिए। श्रपगतवेदी जीवों में सात कर्मीके भुजगार श्रव्पतर श्रोर श्रवक्तव्य पर्दोका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवों के कितने भागप्रमाण हैं? संख्यातवें भागप्रमाण हैं। श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवों के कितने भागप्रमाण हैं? संख्यात वहुभाग प्रमाण हैं। स्क्ष्मसम्परायसंयत जीवों में छह कर्मों के भुजगार श्रोर श्रव्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवों के कितने भागप्रमाण हैं? संख्यातवें भागप्रमाण हैं, श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। श्रेप संख्यात संख्यातलें सागप्रमाण हैं। श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। श्रायुक्तमंके श्रवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। श्रायुक्तमंके श्रवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात सहभागप्रमाण हैं। जीन मार्गणाश्रोमें सात कर्मोका श्रवक्तव्य पद होता है उनमें संख्यात संख्याता संख्याली राशियोंका भक्त मनुष्यिनयोंके समान है।

मूलप्रतो केवडि ? श्रसंखेज्जा भागा। श्रविट्ट० इति पाठः। २. मूलप्रतो केव० संखेज्जा भा०।
 श्रविट्ट० इति पाठः।
 ३. मृलप्रतौ संखेजिदभागो श्रायु० इति पाठः।

## परिमाणागुगमो

३०५. परिमाणाणुगमेण दुवि॰—श्रोघे० श्रादे० | श्रोघे० सत्तरणं क० भुज०श्रप्प॰-श्रविठ केत्तिया ? श्रणंता । श्रवत्त॰ केत्तिया ? संखेजा । श्रायु० श्रवत्त०[श्रप्पद॰] श्रणंता । एवमोघभंगो तिरिक्खोघं सव्वष्ड्ंदिय-सव्ववणप्पदि-णियोदकायजोगि-श्रोरालियका०-श्रोरालियमि०-णवुंस०-कोघादि०४-मिद०-सुद०-श्रसंज०श्रवक्खु०-किएण०-णील०-काउ०-भवसि०-श्रव्भवसि०-मिच्छादि०-श्रमणिण०-श्राहारग ति । णवरि कायजोगि-श्रोरालियका०-श्रवक्खु०-भवसि०-श्राहारग ति एदेसि
सत्तरणं क० श्रवत्तव्व० लोभे मोह० श्रवत्तव्ववंधगा च श्रविथ ।

३०६, ब्रादेसेण णेरइएसु सत्तरणं क० भुज०-ऋष०-त्रबद्धि० ब्रायु० दो वि पदा ब्रसंखेजा । एवं सव्विणिरय-सव्वर्षचिदियितिस्वत-मणुसत्रप० देवा याव सहस्सार ति सव्वविगलिदिय-सव्वषुढवि०-ब्राउ०-तेउ०-वाड०-वाद्रवण०पत्ते०-पंचिदिय-तसत्रप०-वेउव्वियका०-इत्थि०-पुरिस०-विभंग०-संजदासंजद०-तेउ०-पम्मले०-वेदग०-सासण् नि ।

३०७. मणुसेसु सत्तराएं क० भुज०-ऋष०-ऋवद्दि० ऋसंखेजा। ऋवत्त०

#### परिमाणानुगम

३०४. परिमाणानुगमकी श्रापेक्ता निर्देश दो प्रकारका है — श्रोघ निर्देश श्रोर श्रादेश निर्देश । श्रोघकी श्रपेक्ता सात कर्मोंके भुजगार, श्रव्पतर श्रीर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । श्रायुकर्मके श्रवक्तव्य श्रीर श्रवस्थत पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । श्रायुकर्मके श्रवक्तव्य श्रीर श्रवपतर पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रवन्त हैं । इसी प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्च, सब एकेन्द्रिय, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, काय-योगी, श्रोदारिक काययोगी, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कषाय-धाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, श्रवजुदर्शनी, रुप्ललेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापीत लेश्यावाले, भव्य, सभव्य, मिथ्यादृष्टि, श्रसंक्षी श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि काययोगी, श्रौदारिक काययोगी, श्रवशुर्शनी, भव्य श्रीर श्राहारक इन मार्गणाश्रोमें सात कर्मोंके श्रवक्तव्य पदका श्रीर लोभ कपायमें मोहनीयके श्रवक्रव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव हैं ।

३०६. श्रादेशसे नारिकयों में सात कमोंके भुजगार श्रव्यतर और श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव तथा श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य श्रपर्यात, सामान्यदेव, सहस्रार कल्पतक हें वे, सब विकलेन्द्रिय, सब पृथिवीकायिक, सब जलकायिक, सब श्रीनकायिक, सब वायुकायिक, बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यात, श्रस अपर्यात, वैकियिक काययोगी, स्रविदी, पुरुषवेदी, विभंगक्कानी, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पक्कोर्यावाले, वेदकसम्यग्दृष्टि और सासादनसम्यग्दृष्ट जीवोंके जानना चाहिए।

३०७. मनुष्योंमें सात कर्मीके भुजगार, ग्रत्यतर ग्रीर ग्रवस्थित पदका बन्ध करने-वाते जीव असंख्यात हैं। श्रवक्रव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। श्रायुक्तमेके संखेजा । त्रायु० दो वि पदा श्रसंखेजा। एवं पंचिदिय-तस०२-पंचभण०-पंचवचि०-श्राभि०-मुद०-त्रोधि०-चक्खुदं०-त्र्रोधिदं०-मुक्कले०-सम्मादि०-खइग० । [ एविरि सुकले०-खइगस० ] त्रायु० दो पदा संखेजा । मणुसपज्जत-मणुसिणीमु सब्वे भंगा संखेजा । एवं सब्बद्द-श्राहार०-श्राहारि०-श्रवगदवे०-मणपज्ज०-संजद०-सामाइ०-खेदो०-परिहार०-सुदुमसंपरा० ।

२०८. कम्मइ०-त्र्राणाहार० सत्तराणं क० भुज०-त्र्राप०-त्रविक त्रराणा। एवं परिमाणं समत्तं।

## वेत्तागुगमो

३०६. खेत्तं दुवि०—-श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० सत्तएएं क० भुज०-श्रप्प०-श्रवि६० केवि६ खेत्ते ? सब्बलोगे । श्रवत्त० लोग० श्रसंखे०भागे । श्रायु० श्रवत्त०-श्रप्पद० सब्बलोगे । एवं सब्बश्रएांतरासीएं । एविरि तेसि चेव सत्तएएं क० श्रवत्त० एत्थि । वादरएइंदियपज्जत्तापज्जत्त० श्रायु० लोग० श्रसंखे० । वएएफिद्-वादर-एियोद-पज्जतापज्जत्ता० श्रायु० लोग० श्रसं०भागे । पुटवि०-श्राउ०-तेउ०-

दोनों ही पदोंका वन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात हैं। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय द्विक, त्रस द्विक, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, श्राभिनिवोधिकश्वानी, श्रुतश्वानी, श्रवधिश्वानी, व्यक्षुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, श्रवधिव्याले, सम्यग्दिए, श्रीर च्वायिकसम्यग्दिए जीवोंके ज्ञानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि शुक्ललेश्यावाले श्रीर चायिकसम्यग्दिए जीवोंमें श्रायुकर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। मनुष्य पर्यात श्रीर मनुष्यिनयोंमें सभी पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, श्राहारक काययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, श्रवगतवेदी, मनःपर्ययञ्चानी, संयत, सामायिकसंयत, हेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत श्रीर सृक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंके जानना चाहिए।

३०८ कार्मण काययोगी और श्रनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, श्रहपतर श्रीर श्रवस्थित पटका बन्ध करनेवाले जीव श्रनन्त हैं।

इस प्रकार परिमाणानुगम समाप्त हुआ।

#### चेत्रानुगम

२०९. च्रेत्र दो प्रकारका है— श्रोघ श्रौर श्रादेश । श्रोघकी श्रपेचा सात कर्मोंके भुजगार, श्रत्पतर श्रौर श्रवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र है ? सव लोक
च्रेत्र है । श्रवक्रव्य पदका वन्ध करनेवाले जीवोंका कितना चेत्र है । स्वा लोक च्रेत्र है । श्रायुक्तमंके श्रवक्रव्य श्रौर श्रत्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका सव लोक च्रंत्र है । इसी
प्रकार सव श्रनन्त राशियोंका जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि यह उन्हींका जानना
चाहिए जिनके सात कर्मोंका श्रवक्रव्य पद नहीं होता । बादर पकेन्द्रिय, पर्याप्त श्रीर श्रपयाप्त जीवोंमें श्रायुक्तमंके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोकके श्रसंख्यातवें
भाग प्रमाण है । बादर वनस्पति पर्याप्त श्रौर श्रपर्याप्त तथा निगोद पर्याप्त तथा श्रपर्याप्त
जीवोंमें श्रायुक्तमंके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका चेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है । पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रीनकायिक श्रीर वायुकायिक तथा इनके बादर

वाउ॰ तेसि वादर-वादरत्रप्रपज्ज० तेसि चेव सव्वसुहुम०बादरवर्णप्फदि०पत्ते० तस्सेव त्रपज्ज० सव्वे भंगा सव्वलोगे। एवरि वादरेसु लोग॰ त्रसं०। वाउ० लोगस्स सखे०। सेसाएं संखेज-त्रसंखेजरासीएं सव्वे भंगा लोगस्स त्रसं०। एवरि वाउ० पज्जत्ते लोगस्स संखेजदिभागे। एवं खेत्तं समत्तं।

## **फोस**णागुगमो

२१०. फोसणाणुगभेण दुवि०—श्रोघे० श्रादे०। श्रोघे० सत्तरणं क० भुज०-श्रप्प०-श्रवद्वि०वंधगेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । श्रवत्त० लोग० श्रसं०। श्रायु० श्रवत्त०-श्रप्पद० सव्वलोगो। एवं श्रोघभंगो तिरिक्खोघं सव्वएइंदि०-पुढवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ०-वादरपुढवि०-श्राउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं श्रपज्जत्ता० तेसिं

न्नीर बादर न्नपर्याप्त तथा इन्होंके सब सूक्ष्म बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक ग्रारीर तथा इन्होंके अपर्याप्त जीवोंमें सब पदोंका त्तेत्र सब लोक है। इतनी विशेषता है कि बादरोंमें लोकके न्नसंख्यातवें भाग प्रमाण त्तेत्र है न्नीर बादर वाग्रुकायिकोंका लोकके संख्यातवें भाग प्रमाण त्तेत्र है। शेप रहीं सख्यात न्नीर असंख्यात राशियोंमें सब पदोंका लोकके न्नसंख्यात तवें भाग प्रमाण त्तेत्र है। इतनी विशेषता है कि वाग्रुकायिक पर्याप्त जीवोंमें लोकके संख्यातवें भागन्रमाण त्तेत्र है।

विशंपार्थ — यहां भुजगारवन्ध श्रादिकी श्रपेत्ता त्तेत्रका विचार किया गया है। लोकमें प्रायः एकेन्द्रियादि सभी जीय सात कर्मोंका भुजगार, श्रव्पतर श्रीर अवस्थितवन्ध करते हैं इसलिए इन पदोंका सामान्यरूपसे सब त्रेत्र कहा है। श्रवक्तव्यवन्ध उपशमश्रेणिसे उतरनेवाले जीवोंके या मोहनीयकी श्रपेत्ता स्क्रमसाम्परायमें श्रीर सात कर्मोंकी श्रपेत्ता उपशान्तमोहमें मरकर देव होनेवाले जीवोंके होता है, यतः इनका त्रेत्र लोकके श्रसंख्यातवें माग प्रमाण् है, श्रतः सात कर्मोंके श्रवहृद्ध पदका वन्धवाले जीवोंका उक्रप्रमाण् त्रेत्र कहा है। तथा श्रायुक्तमंके दो पदोंकी प्राप्त एकेन्द्रिय सब जीवोंके होती है, इसलिए श्रायुक्तमंके दोनों पदवाले जीवोंका भी सब लोक त्रेत्र कहा है। यहां श्रेण मार्गणाश्रोमें सम्भव पदोंके त्रेत्रका सामान्यरूपसे संकेत किया ही है। सो उस मार्गणाके त्रेत्रको जानकर यथासम्भव उसे घटित कर लोना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिन मार्गणाश्रोमें सात कर्मोंका बन्ध होता है उन सबमें सात कर्मोंका श्रवक्रव्य पद नहीं होता, किन्तु जिन मार्गणाश्रोमें उपशमश्रेणिका श्रारोहण श्रीर श्रवरोहण सम्भव है उन्हीं श्रवक्रव्य पद होता है। सो सर्वत्र इस पदवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण ही है।

#### इस प्रकार चेत्रानुगम समाप्त हुन्ना।

३१०. स्पर्शनानुगमकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रौर श्रादेश । उनमें से श्रोघकी श्रपेत्ता सात कमीं के भुजगार, अल्पतर श्रौर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवों ने कितने लेशका स्पर्श किया है । श्रवक्षव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण लेशका स्पर्श किया है । श्रायुक्तमंके श्रवक्षव्य श्रौर श्रल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्श किया है । इसी प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्ज, सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रानकायिक, बायुकायिक, बादर श्रीविकायिक, बादर आस्रीविकायिक, बादर वायु-

चेव सव्वसुहुम० सव्ववणप्फिदि-िणयोद-बादरवणप्फिदिपत्तेय० तस्सेव अज्जत्ता०। सव्ववादराणं त्रायु० दो पदा लोगस्स असं०। एविति वादरण्ड्रंदि०-बादरवाउ० लोगस्स संखेज्ज०। कायजोगि-ऋोरालियका०-ऋोरालियमि०-एवुंस०-कोधादि०४-पदि०-सुद०--असंज०-अचक्खु०-किएए०-एगिल०-काउ०-भवसि०-अब्भवसि०-मिच्छादि०-असिएए०-आहारग ति स्रोधं। एविति अवत्त० केसि चेव एत्थि। येसिमिटिथ तेसिमोधं।

३११. त्रादेसेण रोरइएस सत्तरणं क० भुज०-ऋप्प-ऋविट० छच्चोइसभा० । ऋायु० खेत्तर्भगो । पढमपुढवि० खेत्तर्भगो । विदियादि याव सत्तमा त्ति एवं चेव । राविर सगफोसएां ।

३१२. सन्वर्गाचिदियतिरिक्ख-मणुसञ्चपज्ञ॰-सन्विवर्गालिदिय-पंचिदिय-तस॰अपज्जता॰ वादरपुढवि॰-स्राड॰-तेड०-वाड॰-वादरवण०पत्ते॰पज्जता॰ सत्त्त्रण्णं क०भुज०-त्र्यप्प०-त्रवि॰ लोगस्स असं० सन्वलोगो वा । एवरि वादरवाड० लोगस्स
संखे॰ सन्वलो॰ । आयु० खेत्तभंगो। मणुस०३ सत्त्रण्णं क० भुज०-त्र्रप्प०-त्रवि०
अपज्जत्तभंगो। अवत्त० ओयं। आयु० खेत्तभंगो।

कायिक और इनके अपर्याप्त तथा इन्होंके सब स्क्ष्म, सब वनस्पतिकायिक, सब निगोद, बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर और इनके अपर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु सब बादरोंके आयुकर्मके दो पदोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि बाद्र एकेन्द्रिय और वाद्र वायुकायिक जीवोंका आयुकर्मके दो पदोंका स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। काययोगी, औदारिक काययोगी, औदारिक मिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, असंयत, अचजुद्रर्शनी, रुष्णुलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, अभव्य, मिश्यादिष्ठ, असंक्षी और आहारक जीवोंके सब पदोंका स्पर्शन ओधके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमेंसे अवकव्य पद किन्हींके नहीं हैं। जिनके हैं उनके उसका स्पर्शन ओधके समान है।

३११. त्रादेशसे नारिकयों में सात कर्मोंके भुजगार, अल्पतर श्रीर अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह बटे चौदह राजु प्रमाण चेत्रका स्पर्शन किया है। श्रायुकर्मका स्पर्शन चेत्रके समान है। पहली पृथिवीमें चेत्रके समान स्पर्शन है। दूसरीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक इसी प्रकार है। किन्तु इतनी विशेषता है कि श्रपनी श्रपनी पृथिवीका स्पर्शन कहना चाहिए।

३१२. सब पञ्चेन्द्रय तिर्यञ्च, मनुष्य अपर्याप्त, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रय प्रपर्याप्त, अस अपर्याप्त, बादर पृथिघोकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर प्रियोकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अपिन-कायिक पर्याप्त, बादर वायुकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंमें सात कमोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पर्दोका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक है। इतनी विशेषता है कि बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंमें उक्त पर्दोक्त स्पर्शन लोकके संख्यातवें भागप्रमाण और सब लोक है। तथा इन सब मार्गणाओंमें आयुकर्मके दोनों पर्दोक्त स्पर्शन क्षेत्रके समान है। मनुष्यिकमें सात कमोंके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित पर्दोका स्पर्शन मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है। अवक्रब्य पदका स्पर्शन ओप्रके समान है। तथा आयुकर्मके दोनों पर्दोका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।

- ३१३. देवेस सत्तरणं क॰ भुज॰-अप॰-अविह॰ अह-एवचो॰। आयु० दो वि पदा अहचो॰। भवण॰-वाणवे॰-जोदिसि॰ सत्तरणं क० भुज-अप॰-अविह॰ अद्धुह-अह-एवचो॰। आयु० दो वि पदा अद्धुह-अहचो॰।सोधम्भीसाणे देवोषं। सणक्कुमार याब सहस्सार ति सब्वे भंगा अहचो॰। आएदादि अच्चुदा ति बच्चोह०। उविर खेत्तं।
- ३१४. पंचिदिय-तस० तेसि पज्जता० पंचमण०-पंचवचि०-इत्थि०-पुरिस०-चक्खुदं०-सण्णि ति सत्तण्णं क० भुज०-ऋण्०-ऋविऽ ऋहची० सन्वलोगो वा । ऋवत्त० ऋोयं । ऋायु० दो वि पदा ऋहची० ।
- ३१५. वेउव्विय० सत्तर्रणं क० भुज०-त्र्यप०-त्र्यविष्ट श्रष्ट-तेरहचो० । त्र्रायु० दो वि पदा श्रष्टचो० । वेउव्वियमि०-त्राहार०-त्र्याहारमि०-कम्मइ०-त्र्यवगद०-मण-पज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदो०-परिहार०-सुहुमसं०-त्र्रणाहारग ति खेत्तभंगो ।
- ३१६. विभंगे सत्तरणं क॰ भुज॰-अप्प॰-अविंदि० अद्वन्तेरहचोद्द० सव्वलो० । आयु० दो वि पदा अद्वचो० । आभि०-सुद०-ओधि० सनएणं क० तिएिणपदा०
- ३१३. देवोंमें सात कमींके भुजगार, श्रल्पतर श्रीर श्रवस्थित पदींका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर नौ बटे चौदह राजु है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदींका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। भवनवासी, व्यन्तर श्रीर ज्योतिषी देवोंमें सात कमींके भुजगार, श्रल्पतर श्रीर श्रवस्थित पदींका स्पर्शन कुछ कम साढ़े तीन बटे चौदह राजु, श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर नो बटे चौदह राजु है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदींका स्पर्शन कुछ कम साढ़े तीन बटे चौदह राजु श्रीर श्राठ बटे चौदह राजु है। सौधर्म श्रीर ऐशान कल्पमें सब पदींका स्पर्शन सामान्य देवोंके समान है। सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवोंमें सव पदींका स्पर्शन कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु है। श्रानत कल्पसे लेकर अच्युत कल्प तकके देवोंमें सब पदींका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु है। इससे श्रागेके देवोंमें सब पदींका स्पर्शन क्रेक समान है।
- 2.१४. पञ्चेन्द्रिय, त्रस और इन दोनोंके पर्याप्त, पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, चश्चदर्शनी और संक्षी जीवोंमें सात कर्मोंके शुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम आठ बटे चौदह राजु और सब लोक है। अवक्रव्य पदका स्पर्शन कोघके समान है। आयुकर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछकम आठ बटे चौदह राजु है।
- ३१' . वैिक्रियिककाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, श्रह्मतर श्रीर श्रवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर तेरह वटे चौदह राजु है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। वैिक्रियिकिमिश्रकाययोगी, श्राहारक काययोगी, श्राहारक काययोगी, कार्मणकाययोगी, श्रपातचेदी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, परिहारविशुद्धिसंयत, सूक्ष्मसाम्परायसंयत श्रीर श्रनाहारक जीवोंके श्रपने सव पदोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है।
- ३१६. विभक्तक्षानमें सात कर्मोंके भुजगार, ग्रन्थतर ग्रौर श्रवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम त्राठ बटे चौदह राजु, कुछ कम तेरह बटे चौदह राजु ग्रौर सब लोक है। ग्रायु-कर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। श्राभिनिवोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी ग्रौर श्रवधिकानी जीवोमें सात कर्मोंके तीन पदोंका स्पर्शन कुछ कम ग्राठ बटे

श्रद्धचो । श्रवत्त वित्तभंगो । श्रायु० दो पदा० श्रद्धचो । एवं श्रोधिदं०-सम्मादि०-खइग०-चेदग० । संजदासंज० सत्तराणं क० तिरिण पदा० छच्चोद० । श्रायु० खेत्तं ।

३१७. तेउले० सत्तरणं क० भुज०-ऋप्प०-ऋवद्धि० ऋड-णब्रचो०। ऋायु० दो वि पदा ऋडचो०। पम्माए सच्चे भंगा ऋडचो०। सुकाए सच्चे भंगा छच्चो०। एवरि सत्तरणं क० ऋवत्त० [स्तेत-] भंगो।

३१८. सासण्ड सत्तरणं कड भुजड-अप्पठ-अविद्विष्ठ अद्व-वारहरु । आयुड दो पदारु अद्वचोरु । सम्मानिड सत्तरणं कड भुजड-अप्पठ-अविद्वि अद्वचोद्दसङ । एवं फोसणं समत्तं ।

#### कालाग्रागमो

३१६. कालाखुगमेख दुवि०—श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० सत्तरणां क० भुज०-श्राप०-श्रविद केवचिरं कालादो होदि ? सव्बद्धा । श्रवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेजसभयं । श्रायु० टो वि पदा० सव्बद्धा । एवं सव्वाणां श्रणंतरासीणां सगपटाणां ।

चौदह राजु है। श्रवक्रव्य पदका स्पर्शन चेत्रके समान है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दिए, चायिकसम्यग्दिए और वेदकसम्यग्दिए जीवोंके जानना चाहिए। संयतासंयत जीवोंमें सात कर्मोंके तीन पदोंका स्पर्शन कुछ कम छह बटे चौदह राजु है। श्रायुकर्मके दोनों पदोंका स्पर्शन चेत्रके समान है।

३१७. पीतलेश्यावाले जीवोंमें सात कमोंके भुजगार, श्रह्मतर श्रोर श्रवस्थित पर्दोका स्पर्शन कुछ कम त्राट वटे चौदह राजु श्रोर कुछ कम नो वटे चौदह राजु है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राट वटे चौदह राजु है। पद्मलेश्यामें सब पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राट वटे चौदह राजु है। शुक्छलेश्यामें सब पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्रह बटे चौदह राजु है। इतनी विशेषता है कि इनके सात कमोंके श्रवक्षव्य पदका स्पर्शन केत्रके समान है।

३१८. सासादन सम्यग्हिए जीवों में सात कमीं के भुजगार, ऋत्यतर श्रीर श्रवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम वारह बटे चौदह राजु है। श्रायुक्तमंके दोनों ही पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। सम्यग्मिण्णहिए जीवों में सात कमों के भुजगार, श्रत्यतर श्रीर अवस्थित पदोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु है। इस प्रकार स्पर्शनानुगम समाप्त हुआ।

#### कालानुगम

३१९. कालानुगमकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है— क्रोघ और आदेश । ओघकी क्रापेचा सात कर्मोके भुजगार, अल्पतर श्रीर अवस्थित पदोंका कितना काल है ? सब काल है । अवक्रव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका अघन्य काल एक समय और उत्रुष्ट काल संक्यात समय है । आयुकर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका सब काल है । इसी प्रकार सब अनन्त राशियोंके अपने अपने पदोंका काल जानना चाहिए।

३२०. आदेसेण णेरइएस सत्तरणं क० भुज०-अपण० जह० एग०, उक्क० आविति० असं०। अविदे० सन्वद्धा। आयु० अवत्त० जह० एग०, उक्क० आविति० असं०। अपण० जह० अंतो, उक्क० पितदो० असं०। एवं सन्वेसि असंखेजरासीणं अवत्तव्वरिद्धाणं सांतररासी असंखेजनलोगरासी मोत्त्या। स्विर आस्वरादीसं आयु० अप्पद्रवंघ० जहएसु० अंतो०। अवत्तव्व० जह० एग०, उक्क० संखेजसमं०।

३२१. मणुस-पंचिदिय-तस०२ पज्जत्त० सत्तरणं क० भुज०-ऋष्० जह० एग०, उक्क० ऋावलि० ऋसं० । ऋवहि० सव्वद्धा । ऋवत्त० ऋोषं । ऋायु० शिरयभंगो ।

विशंषार्थ — यहां नाना जीवोंकी श्रपेत्ता भुजगार श्रादि पदोंके कालका विचार किया जा रहा है। सात कर्मोका श्रवक्रव्य पद उपशमश्रेणि पर चढ़कर उतरनेवाल श्रीर मरकर देव होनेवाले जीवोंके होता है। यतः उपशम श्रेणिपर चढ़नेका जघन्य काल एक समय श्रीर उल्ह्रप्ट काल संख्यात समय है, इसलिए श्रीघसे सात कर्मोंके श्रवक्रव्य पदका जघन्य काल एक समय श्रीर उल्ह्रप्ट काल संख्यात समय है, इसलिए श्रीघसे सात कर्मोंके श्रवक्रव्य पदका जघन्य काल एक समय श्रीर उल्ह्रप्ट काल संख्यात समय कहा है। श्रेप कथन सुगम है।

३२०. श्रादेशसं नारिकयों मं सात कर्मों के भुजगार श्रीर श्रत्यत एट्रांका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्रुप्ट काल श्राविक श्रसंख्यातवें भागव्रमाण है। श्रवस्थित एट्ठका काल सर्वदा है। श्रायुकर्मके श्रवक्तव्य एट्टका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्रुप्ट काल श्राविक श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रत्यतर एट्टका जघन्य काल श्रन्तमुंहर्त श्रीर उत्रुप्ट काल एत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी प्रकार श्रवक्रव्य एट्ट रहित सव श्रसंख्यात राश्यों का काल जानना चाहिए। किन्तु जो सान्तर राश्यों हैं श्रीर श्रमंख्यात लोकप्रमाण संख्यावाली राश्यां हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रानतादिक में श्रायुकर्मके श्रत्यतर एट्टका वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रीर उत्रुप्ट काल श्रन्तमुंहर्त है। तथा श्रवक्रव्य एट्टका वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्रुप्ट काल संख्यात समय है।

विशेपार्थ — यह इम पहले ही बतला श्राये हैं कि आयुकर्मका बन्ध हानके प्रथम समयमें श्रवक्रव्य पद होता है। श्रीर श्रनन्तर श्रव्णतर पद होता है, इसलिए यहां यह प्रश्न होता है कि आयुकर्मके श्रवक्रव्य पदका उत्कृष्ट काल श्रावित श्रे असंख्यातयें भाग प्रमाण रहने पर श्रत्यतर पदका उत्कृष्ट काल पट्यके असंख्यातयें भाग प्रमाण कैसे प्राप्त हो सकता है? समाधान यह है कि एक या नाना जीवोंने आयुकर्मका श्रवक्रव्यवन्ध किया श्रीर इसरे समयसे वे श्रत्यतरबन्ध करने लगे। पुनः श्रत्यतरबन्धके कालके समाप्त होनेके श्रन्तिम समयमें दूसरे जीवोंने श्रवक्तव्यवन्ध किया श्रीर उसके दूसरे समयसे वे श्रत्यतरबन्ध करने लगे। इस्प्रकार निरन्तर रूपसे श्रद्यतरबन्धका उत्कृष्ट काल लाने पर वह पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होता है। यही कारण है कि यहां श्रद्यतरपदका उत्कृष्ट काल एत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। श्रानतसे लेकर उत्परके देव नियमसे मनुष्यायुका वन्ध करते हैं श्रीर गर्भज मनुष्य संख्यात होते हैं, इसलिए श्रानतादिमें श्रायुकर्मके श्रवक्रव्य पदका उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है। श्रेप कथन सुगम है।

३२१. मनुष्य, पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्यात, त्रस ग्रोर त्रसपर्यात जीवोंमें सात कमोंके भुजगार श्रोर श्रत्यतर पदका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल आवित्तके ग्रसंख्या-तर्वे भागप्रमाण है। श्रवस्थित पदका काल सर्वदा है। तथा श्रवक्रव्यपदका काल श्रोघके

१. मूलप्रती सखेजसम० शिरयभंगो। मणुस- इति पाठः।

एवं पंचमण०-पंचविक-श्राभि-सुद्द अधिक-श्रोधिदं ०-सम्मादिहि-चक्खुदं ०-सिएए त्ति । एवरि पंचमण०-पंचविक श्रायुक श्रप्पक जहक एगक । सुकत्ते ०-खइगक एवं चेव । एवरि श्रायुक श्राणदभंगो ।

३२२. मणुसपज्ज०-मणुसिणीसु सत्तरणं क० भुज०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० संग्वेजसमयं । अविदे ति सन्वद्धा । आयुग० अवत्त० जह० एग०, उक्क० संग्वेजसमयं । अपद० जहएणु० अंतो० । एवं 'सन्वसंग्वेजरासीणं । यसि सत्तरणं क० अवत्तव्यं एत्थि तेसि पि तं चेव एएद्वं । मणुसअपज्ज० सत्तरणं क० भुज०-अप० जह० एग०, उक्क० आवित्वि० असं० । अविदे० जह० एग०, उक्क० पत्तिदो० असं० । आयु० एगर्यभंगो । एवं सासण् । एवं चेव वेजिव्यमि०-सम्मामि० । आयु० एत्थि ।

३२३, पुढवि०-त्राउ०-तेउ०-वाउ०-वादरपुढवि०- त्राउ०-तेउ०-वाउ० तेसिं चेव त्रपज्ज० तेसिं सुहुम० वादरवर्णप्पदिपत्तेय० तस्सेव त्रपज्ज० सब्वे भंगा सव्वद्धाः।

समान है। श्राप्रुकर्मके दोनों पदोंका काल नारिक्योंके समान है। इसी प्रकार पाँच मनो-योगी, पाँच वचनयोगी, श्राभिनिवोधिक ज्ञानी, श्रुतज्ञानी, श्रवधिज्ञानी, श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दिए, चचुदर्शनी श्रोर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें श्रायुकर्मके श्रुल्यतरपदका जघन्य काल एक समय है। शुक्ललश्यावाले श्रोर चायिकसम्यग्दिए जीवोंमें भी इसी प्रकार काल है। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रायुकर्मके दोनों पर्दोका काल श्रानत कल्पके समान है।

३२२.मनुष्य पर्यात श्रीर मनुष्यिनियोंमें सात कमोंके मुजगार श्रीर श्रवकृष्य पदका जघन्य काल एक समय श्रीर उन्हण्ट काल संख्यात समय है। श्रविस्थित पदका काल सर्वदा है। श्रायुकर्मके श्रवकृष्य पदका जघन्य काल एक समय श्रीर उन्हण्ट काल संख्यात समय है। श्रवकृष्य पदका जघन्य श्रीर उन्हण्ट काल श्रन्तमुंहर्त है। इसी प्रकार सव संख्यात राशियोंका काल जानना चाहिए। तथा जिन संख्यात राशियोंमें श्रवकृष्य पदका बन्ध नहीं होता उनमें भी यही काल जानना चाहिए। मनुष्य श्रप्यातकोंमें सात कर्मोके भुजगार श्रीर श्रवण्यतप्यका जघन्य काल एक समय श्रीर उन्हण्ट काल श्राविक्ते श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रविक्थत पदका जघन्य काल एक समय श्रीर उन्हण्ट काल पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रायुकर्मके दोनों पदीका काल नारिकयोंके समान है। मनुष्य श्रपर्यातकों के समान सासादनसम्यग्रिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार वैक्रियकिमिश्रकाययोगी श्रीर सम्यग्मिथ्यादि जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुकर्मका वन्ध नहीं होता।

३२३. पृथिवीकायिक, जलकायिक, प्रिनिकायिक, वायुकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर प्रिनिकायिक और बादर वायुकायिक तथा इनके अपर्याप्त और सुक्ष्म, बादर वानस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर तथा इनके अपर्याप्त जीवोंमें सम्भव सब पदोंका काल सर्वदा है।

१. मुलप्रतो सन्वश्रसंखेजरासीणं इति पाठः ।

३२४. श्राहार॰-श्राहारमि० सत्तराएं क० भ्रुज०-श्रापद० जह० एग०, उक० संखेज्जसम० । श्राविठ जह० एग०, उक० श्रंतो० । श्रायु० श्रवत्तव्व० जह० एग०, उक० संखेज्जसम० । श्राप० जह० एग०, उक श्रंतो० ।

३२५. अवगद० सत्तरणं क० भुज०-अप्प०-अवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेज्जसम० । अविद्वि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सुहुमसं० छएएां क० । एविर अवत्तव्वं एतिथ । कम्मइ०-अ'णाहा० सत्तरणं क० भुज०-अप्प०-अविद्वि० सव्वद्धा । एवं कालं समत्तं ।

## **अंतरागुगमो**

३२६. य्रंतराणुगमेण दुवि॰—य्रोघे॰ त्रादे॰ । त्रोघे० सत्तराणं क॰ भुज०-त्रप्प०-त्रवि॰ एत्थि य्रंतरं । त्रवत्तव्ववं॰ नह॰ एग॰, उक्क॰ वासपुधत्तं । यायु॰ दो पदा एत्थि य्रंतरं । एवं कायजोगि-त्रोरालिका॰-त्रवक्ष्यु॰-भवसि॰-त्राहारग त्ति ।

३२७. त्रादेसेण णेरइएसु सत्तरणं क० भुज०-त्रप्रप० जह० एग०, उक०

३२४. श्राहारककाययोगी श्रोर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सात कमोंके भुजगार श्रोर श्रव्पतरपदका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्छए काल संख्यात समय है। श्रवस्थित पदका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्छए काल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रायुकर्मके श्रवक्रव्यपदका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्छए काल संख्यात समय है। श्रव्पतर पदका जघन्य काल एक समय श्रोर उत्छए काल श्रन्तर्मुहर्त है।

२२४. श्रपगतचेदवाले जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, श्रव्यतर श्रीर श्रवक्रव्य पदोंका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। श्रवस्थित पदका जधन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रत्मुहर्त है। इसी प्रकार स्वृत्मसाम्परायिक संयत जीवोंमें छह कर्मोंके पदोंका काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रवक्रथ्य पद नहीं होता। कार्मणकाययोगी श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें सात कर्मोंके भुजगार, श्रव्यतर श्रीर श्रवस्थित पदोंका काल सर्वदा है।

#### इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ।।

## **अन्तरानुग**म

३२६. अन्तरानुगमकी श्रपंचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध और श्रादेश । श्रोधकी अपंचा सात कर्मोके भुजगार, श्रल्पतर श्रीर भवस्थित पर्दोका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रवक्षव्य-पदका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व है। श्रायुकर्मके दो पर्दोका श्रन्तरकाल नहीं है। इसी प्रकार काययोगी, श्रीदारिकाययोगी, श्रचचुदर्शनी, भव्य श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

47ियोपार्थ — उपशमश्रेखिका जधन्य श्रन्तरकाल एक समय श्रीर उत्हार श्रन्तरकाल वर्षपृथक्त्य होने से यहां सात कर्मोंके श्रवक्रव्यपदका श्रन्तर काल उक्रप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

३२७. श्रादेशसे नारिकयों में सात कमोंके भुजगार श्रीर श्रव्यतर पदका जधन्य श्रन्तर

१. मूलप्रती कम्मइ० द्वायु० सत्त्रवर्ण इति पाठः ।

श्रंतो० । श्रविटि॰ एत्थि श्रंतरं । श्रायु॰ दो पदा॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ चउवीसं म्रहुत्तं । एवं सव्वणेरइएम्र । श्रायु॰ परिवादीए श्रडदालीसं म्रहुत्तं पक्खं मासं वे मासं चत्तारिमासं ब्रम्मासं वारसमासं । एवं चेव देवाणं पि कादृब्वं । एवरि सब्बद्धे पिलदोवमस्स संखेजा॰ ।

३२८. तिरिक्लेमु सन्वे भंगा सिथ अंतरं । एवं सन्वएइंदिय-पुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ० तेसं चेव अप०-मृहुम०-सन्ववस-प्पदि-सियोद-वादरवर्णप्पदिपत्तेय० तस्सेव अप० ओराज्ञियमि०-कम्मइ०-सावुंस०-कोधादि०४-मिद०-सुद०-असंज०-किस्स०-सास्का०-आव०-काउ०-अव्भव०--मिच्छा०-असिस्स्र-असार्रिण-अस्मार्गित । स्विरि जोभे मोह० ओधं ।

३२६. सन्वर्षांचिदियतिरिक्ख० सत्त्त्रणं क० मुज०-अप्पद० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अविदि० एत्थि अंतरं। आयु० दो पदा० जह० एग०, उक्क० अंतो०। पज्जत्त-नोणिणीसु जह० एग०, उक्क० चडनीसं मुहु०। अपज्ज० जह० एग०, उक्क० अंतो०।

३३०. मणुसत्रपण सन्वे भंगा जह एग०, उक्त पित्रो० ग्रसं । मणुस०३ काल एक समय ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर काल श्रन्तर्मुहर्त है। ग्रवस्थित पदका श्रन्तरकाल नहीं है। ग्रायुकर्मके दोनों पदोंका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय ग्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर चौवीस मुहूर्त है। इसी प्रकार सव नारिकर्योमें जानना चाहिए। किन्तु श्रायुकर्मके दोनों पदोंका कमसे श्रृह्तालीस मुहूर्त, एक पन्न, एक माह, दो माह, चारमाह छह माह ग्रीर वारह माह है। इसी प्रकार देवोंके भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें पत्यका संख्यातवां भागप्रमाण उत्कृष्ट श्रन्तर है।

३२८. तिर्यञ्जोंमें सम्भव सव पर्दोका ग्रन्तर काल नही है। इसी प्रकार सव एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, ग्रन्निकायिक, वायुकायिक, वादर पृथिवीकायिक, वादर जलकायिक, वादर अग्निकायिक, वादर वायुकायिक ग्रीर इन्हींके ग्रप्यीप्त व स्क्ष्म, सव वनस्पतिकायिक, सव निगोद, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर, ग्रीर वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर, ग्रीर वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर ग्रप्याप्त, ग्रीदारिकामिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादिचार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्र्वाक्षानी, ग्रसंयत, रुष्णलेश्यावाले, नीललंश्यावाले, कारोतिलंश्यावाले, ग्रम्था प्रस्था ग्रीर ग्रनाहारक जीवांके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि लोभकषायमें मोहकर्मके पर्दोका ग्रन्तरकाल ग्रोघके समान है।

३२९. सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सात कमीं भे मुजगार श्रोर श्रत्पतर पदका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय श्रोर उत्रुष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तमुंहर्त है। श्रवस्थित पदका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रायुक्तमें के दो पदोंका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय श्रोर उत्रुष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तमुंहर्त है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्यात श्रोर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनियों श्रायुक्तमें के दो पदोंका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय श्रोर उत्रुष्ट श्रन्तरकाल चौवीस मुहर्त है। तथा श्रप्रपित पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें श्रपने पदोंका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय श्रोर उत्रुष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तमुंहर्त है।

३३०. मतुष्य श्रपर्याप्तकोंमें सम्भव सब पदोंका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। मतुष्यत्रिकमें सात कर्मोंके सत्तरणं क॰ भुज०-अप्पद०-अर्वाद्द॰ आयु॰ दो पदा॰ पंचिद्यितिरिक्खपज्जत्तभंगो । सत्तरणं क॰ अवत्त॰ ओषं । सन्वविगत्तिदिय॰ पचिद्यितिरिक्खभंगो । पंचि-दिय-तस॰ पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तभंगो । एवरि सत्तरणं क० अवत्त॰ ओषं ।

- ३३१. वादरपुढवि०-स्राउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवर्ण०पत्तेयपज्जत्ता० विगलि-दियस्रपज्जत्तभंगो । एविरि तेउका० स्रायु० दो वि पदा जह० एग०, उक्क० चउवीसं मुद्दु० ।
- ३२२. पंचमण०-पंचवचि०-वेउन्वियका०-इत्थिवे०-पुरिस०-विभंग०-चक्खुदं०-सिएण ति सगपदा० मणुसिभंगो । वेउन्वियमिस्स० सन्वे भंगे जह० एग०, उक्क० वारसमु० । ब्राहार०-ब्राहारमि० सन्वे भंगे जह० एय०, उक्क० वासपुपत्तं ।
- ३३३. अवगद्वे॰ सत्तराएं क० भुज॰-अवत्त० जह० एग॰, उक्क॰ वास-पुपत्तं । अप्प॰-अविडि॰ जह॰ एग॰, उक्क० छम्मासं । एवं सुहुमसं । सत्तराएं क॰ अवत्त॰ एात्थि अंतरं ।

भुजगार, ग्रत्यतर श्रोर ग्रवस्थित पर्दोका तथा श्रायुकर्मके दो पर्दोका श्रन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज पर्याप्तकोंके समान है। सात कर्मोंके श्रवक्कव्य पदका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है। सब विकलेन्द्रियोंमें सब पदोंका श्रन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जोंके समान है। तथा पञ्चेन्द्रिय श्रीर त्रसोंमें सब पदोंका श्रन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज पर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेपता है कि सात कर्मोंके श्रवक्तव्य पदका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है।

- ३३१. बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर अग्निकायिक पर्याप्त, बादर वागुकायिक पर्याप्त और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर पर्याप्त जीवोंमें सब पदींका अन्तरकाल विकलेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि ऋषिनकायिक पर्याप्त जीवोंमें आयुकर्मके दो पर्दोका जधन्य अन्तरकाल एक समय और उत्कृष्ट अन्तरकाल चोवीस मुहर्त है।
- ३३२. पांचों मनोयोगी, पांचों वचनयोगी, वैक्रियिक काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुषवेदी, विभक्तक्षानी, चश्चदर्शनी श्रोर संक्षी जीवोंमें श्रपने श्रपने पदोंका श्रन्तरकाल मनुष्यिनियोंके समान है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्रुष्ट श्रन्तर बारह मुहुर्त है। श्राहारककाययोगी श्रौर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें सब पदोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्रुष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व है।
- ३३३. श्रपगतवेदमें सात कमोंके भुजगार श्रीर श्रवक्रव्य पदका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व है। श्रव्पतर श्रीर श्रवस्थित पदका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर छह महीना है। इसी प्रकार सुक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके सात कमोंके श्रवक्तव्य पदका श्रन्तर नहीं होता।

विशेषार्थ—भुजनार श्रीर श्रवक्कव्य पद उपशमश्रेणिमें होते हैं श्रीर उपशमश्रेणिका उत्ऋष्ट श्रन्तरकाल वर्षपृथक्त्व है। इसीसे यहां श्रपगतवेदी जीवेंकि सात कर्मोंके भुजनार श्रीर श्रवक्कव्य पदोंका उत्ऋष्ट श्रन्तर वर्षपृथक्त्व कहा है। सूच्मसाम्पराय संयत जीवेंकि भुजगार पदका यह श्रन्तर मोहनीयके विना छह कर्मोंका प्राप्त होता है। शेष कथन सगम है।

३२४. ग्राभि०-सुद०-ग्रोधि० सत्तरणं क० मणुसभंगो। त्रायु० दो वि पदा॰ जह॰ एग॰, उक्क० मासपुध॰। एवं संजद-सामाइ०-छेदो॰-संजदासंजद-ग्रोधिदं॰-सम्मादि'०-वेदग॰ सगपदाणं। एवं चेव मणपज्ज॰। एवरि त्रायु० दो वि पदा० जह॰ एग०, उक्क॰ वासपुध०। एवं परिहार०-खइग०।

३३५. तेज॰-पम्म० देवभंगो । ऋायु॰ दो वि पदा॰ जह० एग०, जक० ऋडदालीसं मुहु॰ पक्खं । सुकाए ऋोधिभंगो ।

३२६. उवसम० सत्तरणं क० भुज०-त्रप्रपद०-त्रविट जह० एग०, उक्क० सत्त रार्दिदियाणि । त्रवत्त ० त्रोघं । सासण० त्रद्वरणं क० सम्मामि० सत्तरणं क० सव्वपदा० जह० एग०, उक्क पत्तिदो० । एवं त्रंतरं समत्तं ।

## भावागुगमो

३३७. भावाणुगमेण दुवि॰—श्रोघे॰ श्रादे॰। श्रोघे॰ श्रद्वएणं क॰ सव्वपदाणं वंधगा त्ति को भावो ? श्रोदइगो भावो । एवं जाव श्रणाद्वारंग त्ति णादव्वं ।

३३४. श्राभिनिवेधिकश्वानी, श्रुतश्वानी श्रौर श्रविश्वश्वानी जीवोंमें सात कमोंके सब पदोंका अन्तर मनुष्योंके समान है। श्रायुक्तमंके दोनों पदोंका जधन्य अन्तर एक समय श्रौर उत्रुष्ट अन्तर मासपृथक्त्व है। इसी प्रकार संयत; सामायिकसंयत, छेदोपस्थापनासंयत, संयतासंयत, श्रविधदर्शनी, सम्यग्दिष्ट श्रौर वेदकसम्यग्दिष्ट जीवोंके अपने अपने पदोंका अन्तर जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार मनःपर्ययक्षानी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुक्तमंके दोनों हो पदोंका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्रुष्ट अन्तर वर्षपृथक्त्व है। मनःपर्ययक्षानियोंके समान परिहारविश्वद्धिसंयत श्रौर क्षायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए।

३३४. पोतलेश्यावाले श्रोर पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सात कर्मोंके श्रपने सब पदोंका श्रम्तर देवोंके समान है। आयुकर्मके दोनों ही पदोंका ज्ञयन्य श्रम्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर कमसे श्रह्तालीस मुहर्त श्रीर एक पत्त है। श्रुक्ललेश्यामें सब पदोंका श्रम्तर श्रम्विधशानियोंके समान है।

३३६. उपशम सम्यग्दिष्ट जीवोंमें सात कमींके भुजगार, श्रक्ष्यतर श्रीर श्रवस्थित पद-का जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सात दिन रात है। श्रवक्रव्य पदका श्रन्तर श्रोघके समान है। सासादन सम्यग्दिष्योंमें श्राठों कमींके श्रीर सम्यग्मिण्यादिष्योंमें सात कमींके सब पदीका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर प्रस्यके श्रसंख्यातवें भाग-प्रमाण है।

इस प्रकार अन्तरानुगम समाप्त हुआ।

#### भावानुगम

३३७. भावानुगमकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ बौर श्रादेश । श्रोघसे श्राठों कर्मोंके सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका कौनसा भाव है ? श्रीदियक भाव है । इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

१. मुलप्रतौ सम्मामि बेदग इति पाठः।

**अ**प्पाबहुगागुगमो

२२८. अपावहुगासुगमेस दुवि० अप्रेवे० आदे० । ओघे० सत्तरसां क० सन्वत्थोवा अवत्तव्ववंधगा । अप्पद्०वंध० असांतर्गु० । भुज०वं विसे० । अविद्वि० वंध० असं०र्गु० । आपु० सन्वत्थोवा अवत्तर्वधगा । अप्पद्० असं०र्गु० । एवं तिरिक्खोघं कायजोगि-सबुंस०-कोधादि०४-मदि०-सुद्०-असंज०-अचक्खु०-किस्स०-मान्द्वादि०-आहारग ति । स्विरि एसं अवत्त० सित्थ तेसं सन्वत्थोवा अप्पद्० । भुज० विसे० । अविद्वि० असं०र्गु० ।

३३६. ब्रादेसेण णेरइएसु सत्त्तरणं क० सन्वत्थोवा भुज०-त्र्रण्प० । ब्रविट० असं०गु० । त्रायु० ब्रोघं । एवं सन्विणिरय-सन्वर्णचिदियतिरिक्ख-मणुसब्रज्ज० देवा याव अवराजिदा ति सन्विवगिलिदिय-सन्वर्णचकाय-ब्रोरालियमि०-वेड-न्विय'०-वेडन्वियमि०-इत्थि०-पुरिस०-संजदासंजद्द-तेड०-पम्म०-वेदग०-सासण०-

विशंपार्थ — कमींकी भुजगार त्रादि स्थितिका बन्ध कपायसे होता है त्रीर कपाय त्रीदियक भाव है, इसिलए यहाँ एक ही भाव कहा है। यहाँ किसी भी मार्गणामें त्रादेश प्ररूपणा सम्भव नहीं है। त्रोघके समान ही सर्वत्र जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

#### इस प्रकार भावानुगम समाप्त हुन्ना । स्रल्पवहृत्वानुगम

३२८. श्रव्पबहुत्वानुगमकी श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है — श्रोघ श्रौर श्रादेश। श्रोघसे सात कर्मोके श्रवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रव्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रवन्त वन्ध करनेवाले जीव विदोष श्रिक्ष हैं। इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव विदोष श्रिक्ष हैं। इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रायुकर्मके श्रवक्तव्यपदके बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रव्यतर पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सामान्य तिर्यञ्च, काययोगी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, श्रच्युदर्शनी, हुप्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, भव्य, श्रभव्य, मिथ्यादृष्टि श्रोर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिन मार्गणाश्रोंमें सात कर्मोका श्रवक्तव्य पद नहीं है उनमें श्रल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार पदका बन्ध करनेवाले जीव विशेष श्रिक हैं श्रीर इनसे श्रवस्थितगुणें हैं।

३२९. त्रादेशसे नारिकयों मं सात कमें के भुजगार श्रीर श्रल्पतरपदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। श्रायुक्तमंके पर्दोक्ता श्रल्पबहुत्व श्रोधके समान है। इसी प्रकार सब नारकी, सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, मनुष्य श्रपर्यात, देव, श्रपराजित विमान तकके देव, सब विकलेन्द्रिय, सब पाँचों स्थावरकाय, श्रीदारिक मिश्रकाययोगी, वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिक मिश्रकाययोगी, क्षीवेदी, पुरुषवेदी, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दिष्ट, सासादन-सम्यग्दिष्ट, सम्यग्मिथ्यादिष्ट श्रीर श्रसंही जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि

१. मूलप्रसौ वेदय० वेउध्वियमि० इति पाठः ।

सम्मामि॰ असिएए ति । एवरि आएदादि अवराजिदा ति आयु० संखेज्जं कादव्वं।

३४०. मणुसेसु सत्तरणं क० सव्वत्थोवा त्रवत्त० । भुज०-त्रणद० त्रसं०गु० । त्रविद्वि त्रसं०गु० । त्रायु० त्रोघं । एवं मणुसपज्जत-मणुसिणीसु । एवरि संखेज्जं भाणिदव्वं । एवं सव्वद्व०-त्राहार०-त्राहारमि०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-द्वेदोवद्वा० । एवरि मणपज्ज०-संजद० सत्तरणं क० त्रवत्त० त्रत्थि सेसाणं एत्थि ।

३४१. पंचिदय०२-पंचमण०-पंचवचि०-स्राभि०-सुद०-स्रोधि०-चक्खुदं०-स्रोधिदं०-सुक्कले०-सम्मादि०-खइग०-उवसम०--सिएण त्ति मणुसभंगो । णवरि-सुक्कले०-खइग० स्रायु० मणुसिभंगो ।

३४२. तस०२ ओघं! एविरि असंखेज्जं काद्व्यं। एवं तसग्रप०। एविरि अवत्तव्यं एिथ। ओरालियका० ओघं। एविरि भुज० अप० तुल्लं। कम्मइ० सत्तएएं क० सव्वत्थोवा भुज०-अप०। अविदि० असंग्रा०। अविदि० सत्तएएं क० सव्वत्थोवा अवत्व०। भुज० संखे०गु०। अप्रपद० संग्रा०। अविदि० संग्रा०। आनत कल्पसे लेकर अपराजित तकके देवींमें आयुक्तमेंके अल्पबहुत्वको कहते समय

श्रानत कल्पसे लेकर श्रपराजित तकके देवीमे श्रायुकमेके श्रल्पबहुत्वको कहते समय संख्यातगुणा कहना चाहिए।

३४०. मनुष्योंमें सात कमींके अवक्तव्य पदका वन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे भुजगार और अल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुर्णे हैं। आयुक्रमेके दोनों पदोंका श्रस्पबहुत्व श्रोधके समान है। इसी प्रकार मनुष्यपर्यात और मनुष्यिनियोंके जानना जाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ श्रसंख्यातके स्थान पर संख्यात कहना चाहिए। इसी प्रकार सर्वार्थसिद्धिके देव, श्राहारककाययोगी, श्राहारकिमश्रकाययोगी, मनःपर्ययश्वानी, संयत, सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनःपर्ययश्वानी और संयत जीवोंके सात कर्मोंका श्रवक्तव्य पद है, शेषके नहीं है।

३४१. पञ्चेन्द्रयद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, श्राभिनिवोधिकक्षानी, श्रुत-क्कानी, अवधिक्षानी, चचुदर्शनी, श्रवधिदर्शनी, श्रुक्कलेश्यावाल, सम्यग्दिए, चायिक सम्यग्दिए, उपशमसम्यग्दिए श्रोर संक्षी जीवोंमें सब पदोंका श्रव्यबहुत्व मनुष्योंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रुक्कलेश्यावाले श्रोर चायिकसम्यग्दिए जीवोंमें श्रायुकर्मके दोनों पदोंका श्रव्य-बहृत्व मनुष्यिनियोंके समान है।

३४२. त्रसिद्धकमें सब पर्शेका ग्रल्पबहुत्व श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रनन्तके स्थानमें श्रसंख्यात कहना चाहिए। इसी प्रकार त्रस ग्रपर्यातकों के जानना चाहिए। इसी प्रकार त्रस ग्रपर्यातकों के जानना चाहिए। इसी प्रकार त्रस ग्रपर्यातकों के जानना चाहिए। इसी विशेषता है कि इनके सात कर्मों का श्रवक्तव्य पद नहीं होता। श्रीदारिक काययोगी जीवों में सब पदों का श्रल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव तुल्य होते हैं। कार्मणुकाययोगी जीवों में सात कर्मों के भुजगार श्रीर श्रल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रवगतवेदी जीवों में सात कर्मों के श्रवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रुजगारपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इक्से श्रवस्थतपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इक्से श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इक्से श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इक्से श्रवस्थतपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं।

स्रहुमसं० छएएां क० सन्वत्थोवा भुज० । ऋष्य० सं०ग्र० । [अविदृद् ० संखेजाग्र०] । ऋणाहार० कम्मइगभंगो । एवं ऋषाबहुगं समत्तं ।

## पदिशाक्तिवो

३४३. पदिणक्लेवे ति तत्थ इमाणि तिरिण अणियोगद्दाराणि—समुक्तित्तणा सामित्तं अप्यावहुगे ति ।

# समुक्कित्तगा

३४४. सम्रुक्तित्तर्णं दुविधं—जहरूणयं उक्तस्सयं च । उक्तस्सर्ए पगदं । दुवि०— त्र्योघे० त्र्यादे० । त्र्योघे० सत्तरुणं क० त्र्यत्थि उक्तस्सिया वट्टी उक्क० हाणी उक्क० त्रवहाणं । एवं याव त्र्रणाहारगं त्ति ऐषदुव्यं ।

३४५. जहएएए पगदं । दुवि०---श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० सत्तरएां क० श्रित्थ

जीवोंमें छह कमींके भुजगारपदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे ऋल्पतर पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे ऋवस्थितपदका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। ऋनाहारक जीवोंमें सात कमींके अपने पदोंका ऋल्पबहुत्व कार्मणुकाय-योगवालोंके समान है।

#### इस प्रकार ऋल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

#### पदनिचेप

३४३. श्रव पदनित्तेपका श्रधिकार है। इसके ये तीन श्रधिकार हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व श्रीर श्रव्पवहुत्व।

विशेषार्थ—यहाँ 'पद' शब्दसे चृद्धि, हानि श्रौर श्रवस्थान इन तीन पदोंका ग्रहण किया गया है। ये तीनों पद उत्छ्य भी होते हैं श्रौर जघन्य भी। श्राश्य यह है कि इस अनुयोगद्वारमें यह बतलाया गया है कि कोई एक जीव यदि प्रथम समयमें श्रपने योग्य जघन्य स्थितिकन्य करता है श्रौर दूसरे समयमें वह स्थितिको बढ़ाकर बन्ध करता है तो उसके बन्धमें श्रधिक से श्रिधिक कितनी वृद्धि हो सकती है श्रौर कमसे कम कितनी वृद्धि हो सकती है। इसी प्रकार यदि कोई जीव उत्छ्य स्थितिबन्ध कर रहा है श्रौर श्रमन्तर समयमें वह स्थितिको घटा कर बन्ध करता है तो उस जीवके बन्धमें श्रधिकसे श्रिधक कितनी हानि हो सकती है यही सब विषय इस प्रकरणमें विविध श्रमुयोगों के द्वारा दिखलाया गया है। वृद्धि श्रौर हानि होने के बाद जो श्रवस्थित बन्ध होता है उसे यहाँ श्रवस्थित बन्ध कहा है। यह जिस प्रकारकी वृद्धि श्रौर हानिके बाद होता है उसका वही नाम पढ़ता है।

## समुत्कीर्तना

३४४. समुत्कीर्तना दो प्रकारकी है-जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी अपेचा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । ओघकी अपेचा सात कर्मोकी उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट हानि और उत्कृष्ट अवस्थान है । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए ।

३४४. जघन्यका प्रकरण है। उसकी ऋषेत्रा निर्देश दो प्रकारका है—ऋोघ ऋौर

जहिएया वड्ढी [जहिएएया हाएी] जह० अवद्वाएां। एवं याव अर्णाहारग त्ति ऐदिव्वं। सामित्तं

३४६. सामित्तं दुवि०—जहरण्यं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि०—त्रोघे० आदे० । त्राघेण सत्त्ररणं क० उक्कस्सिया वट्टी कस्स होदि ? याव दुहाण्यियव मज्भस्स उविरं अंतोकोडाकोडिहिदिवंथमाणो उक्कस्सयं संकिलेसं गदो उक्कस्सयं दाहं गदो तदो उक्कस्सयं हिदिवंथो तस्स उक्कस्सिया वट्टी । उक्कस्सया हाणी कस्स ? यो उक्कस्सिहिदवंथमाणो मदो एइंदियो जादो तप्पात्रोगगजहरण्ण पदिदो तस्स उक्कस्सिया हाणी । उक्क० अवहाणं कस्स होदि ? उक्कस्सयं हिदिवंथमाणो सागार-क्खण्ण पडिभग्गो तप्पात्रोगजहरण्ण हिदिवंथहाणे पडिदो तस्सेव से काले उक्कस्सयमवहाणं। एवमोघभंगो कायजोगि-कोधादि०४-मदि०-मुद०-असंज०-अचक्खदं०-भवसि०-अव्यवस०-भिच्छादि०-आहारग चि ।

त्रादेश । श्रोघको श्रपेचा सात कर्मोको जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि श्रोर जघन्य श्रवस्थान है। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए ।

#### इस प्रकार समुत्कीर्नना समाप्त हुई।

#### स्वामित्व

३४६. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य श्रोर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रोर श्रादेश । श्रोधकी श्रपेचा सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो दोस्थानिक यवमध्यके ऊपर श्रन्तकोटाकोटिसागरप्रमाण स्थितिका बन्ध करता हुआ उत्कृष्टसंक्लेश श्रोर उत्कृष्ट दाहको प्राप्त होकर श्रनन्तर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है जो उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए मर कर एकेन्द्रिय हो गया श्रोर वहां तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिबन्ध करने लगता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । उत्कृष्ट श्रवस्थान किसके होता है ? जो उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करते हुए साकार उपयोगके न रहनेसे संक्लेश परिणामोंसे च्युत होकर तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिवन्धस्थानको प्राप्त होता है उसके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है । इस प्रकार श्रोधके समान काययोगी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यक्षानी श्रुताक्षानी, श्रसंयत, श्रचश्चर्दर्शनी, भव्य, अभव्य, मिथ्यादिष्ट श्रोर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ— यहां बन्धस्थितिकी वृद्धि, हानि श्रोर श्रवस्थानकी पदिनचेप संझा है श्रोर जिस अनुयोगद्वारमें इसका विचार किया जाता है वह पदिनचेप अनुयोगद्वार है। यह वृद्धि, हानि श्रोर श्रवस्थान जघन्य भी होता है श्रोर उत्रुप्ट भी होता है। यहां सर्वप्रथम उत्रुप्टका विचार करते हुए वह किसके होता है यह वतलाया गया है। संझी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्यादिष्टके जघन्य स्थितिबंध श्रन्तःकोटाकोटिसागरप्रमाण होता है श्रोर उत्रुप्ट स्थितिबन्ध श्रपति अथ एक ऐसा जीव लो जो जघन्य स्थितिबन्ध करते हुए उत्रुप्ट स्थितिबन्ध योग्य परिणामों होने पर उत्रुप्ट स्थितिबन्ध करने लगता है तो यह स्थितबन्धको उत्रुप्ट वृद्धि होगी। यह उत्रुप्ट वृद्धि स्वस्थानमें ही सम्भव है, परस्थानमें सम्भव नहीं, इसलिए यहां स्वस्थान की श्रपेना उत्रुप्ट वृद्धि वतलाई

३४७. ब्रादेसेण ऐरइएमु सत्तरणं क० उक्कस्सिया वट्टी-अवटाणे ओपं। उकस्सिया हाणी कस्स होदि ? यो उक्कस्सयं द्विदि वंभमाणो सागारक्खएण पिडमगो तप्पाओग्गजहरूणए पिडदो तस्सेव उक्कस्सिया हाणी। एवं सव्विण्रिय-पंचिदिय० तिरिक्ख०२-मणुस०३ देवा याव सहस्सार ति पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचवि०-ओरालि०-वेउव्व०-इत्थि०-पुरिस०-एानुंस०-विभंग०-चक्सुदं०-पंचले०-सिएण ति।

३४८. पंचिदियतिरिक्ख्यपज्ञ स्तर्गणं क० उक्क० वड्ढी कम्स० १ यो तप्पा-त्र्योग्गजहरूण्यं हिदि वंथमाणो तप्पाय्रोग्गउक्कस्सयं संकिल्मं गदो तप्पाय्रोग्ग-उक्कम्सयं हिदिवंथो तम्स उक्कस्सिया वड्ढी । उक्किस्सया हाणी कम्स होदि १ यो तप्पा-त्र्योग्गउक्कस्सियं हिदि वंथमाणो सागारक्ष्वण्ण पडिभग्गो तप्पाय्रोग्गजहरूण्ण् पदिदो तम्स उक्किस्सया हाणी । तम्सेव सेकाले उक्कस्मयमवहाणं । एवं मणुसय्य-

गई है। किन्तु उत्कृष्ट हानि परस्थानकी श्रोग्जा प्राप्त होती है। कारण कि जो संझी पञ्चे-न्द्रिय मिथ्यादिष्ट पर्याप्त जीय उत्कृष्ट स्थितियन्थ कर रहा है वह मरकर एकेन्द्रिय भी हो सकता है श्रोर वहां एकेन्द्रियके योग्य जघन्य स्थितियन्थ करने लगता है। इस प्रकार उत्कृष्ट बृद्धि श्रन्तःकोडाकोडी कम सत्तर कोडाकोडी सागर प्रमाण प्राप्त होती है श्रोर उत्कृष्ट हानि पत्यके श्रसंख्यातये भागसे न्यून एक सागर कम सत्तर कोड़ाकोड़ी सागरप्रमाण प्राप्त होती है। जो उत्कृष्ट स्थितिका यन्ध करते हुए साकार उपयोगके ज्ञय होनेसे तत्यायोग्य जघन्य स्थिति वाँध कर दूसरे समयमें पुनः उसी स्थितिका वन्ध करता है उसके उत्कृष्ट श्रवस्थान होता है। परस्थानमें यह उत्कृष्ट श्रवस्थान सम्भव न होनेसे स्वस्थानकी श्रोग्ज्ञा ही इसका निर्देश किया है। शेष व्याख्यान स्पष्ट है।

३४७. श्रादेशकी श्रपेत्ता नारिकयों में सात कमोंकी उत्कृष्ट बृद्धि श्रोर उत्कृष्ट श्रवस्थान श्रोघके समान है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करते हुए साकार उपयोगका त्रय होने से संक्षेश परिणामोंकी हानि होकर तत्र्यायोग्य जघन्य स्थितिका वन्ध करता है उसीके उत्कृष्ट हानि होती है। इसी प्रकार सब नारकी, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिक मनुष्य त्रिक, देव, सहस्रार कल्पतकके देव, पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसिद्धिक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, श्रीदारिककाययोगी, वैक्षियककाययोगी, स्रीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, विभन्नहानी, चलुदर्शनी, पाँच लेदयावाले श्रीर संश्री जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — पहले श्रोघकी श्रपेत्वा परस्थानका श्रवलम्बन लेकर उन्छए हानि वतलाई थी। यहाँ जो मार्गणा विवित्तत हो उसीमें उन्छए हानि लाना इए है, इसलिए उन्छए स्थिति-वन्ध कराते हुए तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिवन्ध करा कर यह उन्छए हानि लाई गई है। यहाँ जितनी मार्गणाएँ गिनाई गई हैं इन सबमें संब्री पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त मिथ्याटिए श्रवस्था सम्भव होनेसे उनकी श्रपेत्वा यह कथनी करनी चाहिए।

३४०. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपयांप्तकों में सात कमोंकी उत्कृष्ट बृद्धि किसके होती है? जो तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करते हुए तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हुए साकार उपयोग का जय होनेसे संक्लेश परिणामोंकी हानिवश तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करने लगता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है। तथा इसीके तद्दनन्तर समयमें उत्कृष्ट श्रवस्थान होता है।

पज्ज० त्राणदादि जबरि सब्बह त्ति सब्बएइंदिय-विगलिदिय-पंचिदिय-तसत्रपज्ज०-सब्बपंचका०-ञ्रोरालियमि०-वेजिबयिव०-ञ्राहार०-ञ्राहारिम०-ज्ञाभि०-सुद०-त्र्रोधि०-मणपज्ज०-संजद-सामाइ०-छेदोव०-परिहार०-संजदासंजद-त्र्रोधिदं०-सुक्कले०-सम्मादि०-खइग०-वेदग०-ज्वसमस०-सासण०-सम्मामि०।

३४६. कम्पइ०-त्र्यणाहार० सत्त्रपणं क० उक्कस्सिया वड्डी कस्स होदि ? यो तप्पात्रोग्गजहरुण्यं हिदि वंधमाणो तप्पात्रोग्गजकस्सयं संकिलेसं गदो तप्पात्रोग्गजकस्सयं हिदिवंधो तस्स उक्कस्सिया वड्डी । उक्कस्सिया हाणी कस्स होदि ? यो तप्पात्रोग्गजकस्सयं हिदि वंधमाणो सागारक्ष्वएण पडिभगो तप्पात्रोग्गजहरुण्ण पदिदो तस्स उक्क० हाणी । उक्कस्सयमवहाणं कस्स होदि ? वादरण्इंदियस्स तप्पात्रोग्गहिदीदो हाणी उक्कस्सयं कादृण अविहिद्म्स तस्सेव से काले उक्कस्सयमवद्वाणं।

३५०. [त्र्रवगद्वे०] सत्त्तरणं क० उक्क० वड्डी कस्स होदि १ उवसामगम्स परि-वदमाणस्स त्र्राणयद्दिवादरसांपराइयस्स से काले सवेदो होहिदि ति नम्स उक्क० वड्डी । तस्सेव से काले उक्कस्सयमवद्वाणं । उक्कस्सिया हाणी कम्स होदि १ उवसामय-

इसी प्रकार मनुष्य श्रपर्यात, श्रानत कल्पसे लेकर सर्वार्थ सिद्धि तकके देव, सव एकेन्द्रिय, सब विकलेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यात, त्रस श्रपर्यात, सव पाँचों स्थावरकाय, श्रोदारिक मिश्रकाययोगी, वैक्रियकमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकिमश्रकाययोगी, श्रामिनवोधिकञ्चानी, श्रुतज्ञानी, श्रवधिज्ञानी, मनःपर्ययज्ञानी, संयत, सामायिकसंयत, ह्रेदोपस्थापनासंयत, परिहारविश्रुद्धिसंयत, संयतासंयत, श्रवधिद्यंनी, श्रुक्ललेश्यावाले, सम्यग्दिष्ट, ज्ञायिकसम्यग्दिष्ट वेदकसम्यग्दिष्ट, उपशमसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट श्रीर सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंके जानना चाहिष् ।

विशेषार्थ—इन सव मार्गणात्रोंमें त्रादेश उत्हाए स्थिति बन्ध होना है, दूसरे यहाँ उत्हाए वृद्धि, उत्हाए हानि ग्रौर उत्हाए ग्रवस्थानका जो कारण बतलाया है वह सवमें घटित हो जाता है इसलिए इनकी उत्हाए वृद्धि, उत्हाए हानि ग्रौर उत्हाए ग्रवस्थान पञ्चेन्द्रिय तिर्थक्ष ग्रापर्याप्तकोंके समान कहा है।

३४९. कार्मण्काययोगी और अनाहारक जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है ? जो तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका वन्ध करते हुए तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लशको प्राप्त होकर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करते हुए साकार उपयोगके चय होनेसे संक्लेश परिणामोंकी हानिवश तत्प्रायोग्य जघन्य स्थितिका वन्ध करता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? जो वादर एकेन्द्रिय तत्प्रायोग्य उक्ष्य स्थितिमेंसे उत्कृष्ट हानि करके अवस्थित रहता है उसके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान होता है ।

३४०. श्रपगतयेदी जीवोंमें सात कर्मोंको उत्कृष्ट बुद्धि किसके होती है ? जो उपशा-मक पतनको प्राप्त होता हुआ श्रनिवृत्तिवादर साम्परायको प्राप्त होकर अनन्तर समयमें वेदसिहत हंगा उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है और उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट श्रवस्थान होता है। उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? जो उपशामक श्रनिवृत्तिवादर साम्पराय त्रणियद्विवादरसांपराइयस्स पढमादो हिदिबंधादो विदिए हिदिवंधे वट्टमाणयस्स तस्स उक्त॰ हाणी । एवं सुहुमसांपराइ॰ छएणं क० ।

३५१. असिए्ए० सत्तरणं क० उक्क० वट्टी कस्स होदि ? एइंदियो असिए्ए-पंचिदिएमु उववएणो तस्स उक्क० वट्टी होदि । असिए्एएपंचिदियो एइंदियेमु उववरण्णो तस्स उक्क० हाणी । उक्कम्सयमवद्वाणं असिए्एएपंचिदिय० सत्थाणं काद्व्यं ।

३५२. जहएणए पगदं । दुवि०—श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० सत्तएणं क० जहएण्या वड्डी कस्स होदि ? यो समयूणउक्कस्सियं द्विदि वंग्रमाणा पुएणाए
द्विदिवंग्रगद्धाए उक्कस्सयं संकिलेसं गदो उक्कस्सयं द्विदिवंग्रो तस्स जहिएणया वड्डी ।
जहिएण्या हाणी कस्स होदि ? यो समयुत्तरं जहएण्यं द्विदि वंग्रमाणो पुएणाए
द्विदिवंग्रगद्धाए उक्कस्सयं विसोधि गदो तस्स जहएण्यं द्विदिवंग्रो तस्स जहिएण्या
हाणी । एकद्रत्थ श्रवद्वाणं । एवं सत्थाणं याव श्रणाहारग ति । णविर श्रवगद०स्रद्धुमसं० सत्तरणं क श्रएणं क० जहिएण्या वड्डी कस्स होदि? उवसामयस्स परिवदमाणस्स विदिए द्विद्वंभे वद्दमाणस्स तस्स जह० वड्डी । जहिएण्या हाणी कस्स० ?
स्ववगस्स चिंग्मे द्विद्वंभे वद्दमाणस्स तस्स जह० हाणी । तिम्ह चेव जहएणयमवद्दाणं ।

जीव प्रथम स्थितिवन्धके वाद द्वितीय स्थितिवन्धमें विद्यमान होता है उसके उत्रुष्ट हानि होती है। इसी प्रकार सृक्ष्मसाम्परायिक जीवोंके छह कर्मोकी श्रपेचा उत्रुष्ट वृद्धि, उत्रुष्ट हानि श्रीर उत्रुष्ट श्रवस्थान जानना चाहिए।

३४१. श्रसंबी जोवोंमें सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किससे होती है ? जो एकेन्द्रिय श्रसंबी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके उत्कृष्ट वृद्धि होती है । जो श्रसंबी पञ्चेन्द्रिय एकेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके उत्कृष्ट हानि होती है । तथा उत्कृष्ट श्रवस्थान श्रसंबी पञ्चेन्द्रियके स्वस्थानकी श्रपेचा कहना चाहिए ।

#### इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुग्रा।

३४२. श्रव जघन्यका प्रकरण है। उसकी श्रपेता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रोर श्रादेश। श्रोघसे सात कर्मोकी जघन्य वृद्धि किसके होती है? जो एक समय कम उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करते हुए स्थितिवन्धके कालके पूर्ण हो जानेपर उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है उसके जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य हानि किसके होती है? जो एक समय श्रिधक जघन्य स्थितिका बन्ध करते हुए जघन्य स्थितिवन्धके कालके पूर्ण हो जानेपर उत्कृष्ट विशुद्धिको प्राप्त होकर जघन्य स्थितिवन्ध करता है उसके जघन्य हानि होती है। तथा इनमेंसे किसी एक जगह जघन्य श्रवस्थान होता है। इस प्रकार स्वस्थानको श्रपेत्ता अनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रपगतवेदी श्रीर स्क्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें क्षमसे सात श्रीर छह कर्मोकी जघन्य वृद्धि किसके होती है? जो उपशामक उपशम श्रेणिसे उतरते हुए दूसरे स्थितिवन्धका प्रारम्भ करता है उसके जघन्य वृद्धि होती है। जघन्य हानि किससे होती है? जो चपक श्रन्तिम स्थितिबन्ध कर रहा है उसके जघन्य हानि होती है श्रीर इसीमें जघन्य श्रवस्थान होता है।

इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुन्ना।

## ऋप्पाबहुगं

३५३. अषावहुगं दुवि॰—जहएएयं उकस्सयं च । उकस्सए पगदं । दुवि— अोये॰ आदे॰ । श्रोये॰ सत्तरएएं कम्माएां सव्वत्थोवा उकस्सिया वट्टी । उकस्सयम-वट्टाएां विसेसाहियं। उक्क॰ हाएी विसेसा॰ । ओघभंगो कायजोगि-कोधादि०४-मदि०-सुद्द॰-श्रसंज०-श्रचक्खु॰-भवसि०-श्रब्भवसि०-मिच्छादि॰-आहारग नि ।

२५४. णिरएसु सत्तरणं क० सन्वत्थोवा उक्कस्सिया वड्डी । उक्कस्सिया हाणी उक्कस्सयमबद्वार्णं च दो वि तुल्ला विसे० । एवं सन्वार्णं ऋणाहारग ति । एवरि तिएएां मिस्सगाएां सत्तरणं क० सन्वत्थोवा उक्कस्सिया हाणी । उक्कस्सिया बड्डी अबद्वार्णं च दो वि तुल्लािण संखेज्जगु० ।

३५५. कम्मइ०-ऋणाहा० सत्त्रणं क० सन्वत्थोवा उकस्सयमबद्दाणं । उक्क० वड्डी० सं०गु० । उक्क० हाणी विसे० । अवगद० सत्त्रणं क० सन्वत्थोवा उक्क-िस्तया हाणी । उक्क० वड्डी अवद्वाणं ऋसं०गु० । एवरि घादीणं संस्वेज्नगुणाए । एवं मुहुमसं० ऋएणं क० । एवरि सन्वेसि घादीणं भंगो ।

३४३. श्रह्पबहुत्व दो प्रकारका है—जघन्य श्रीर उत्हृष्ट । उत्हृष्टका प्रकरण है । उसकी श्रपंत्ता निर्देश दो प्रकारका है —श्रोघ श्रीर श्रादेश । श्रोघसे सात कमींकी उत्हृष्ट चृद्धि सबसे स्तोक है । इससे उत्हृष्ट श्रवस्थान विशेष श्रिधक है । इससे उत्हृष्ट हानि विशेष श्रिधक है । इसी प्रकार श्रोघके समान काययोगी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, श्रवश्चदर्शनी, भन्य, श्रभन्य, मिथ्यादिष्ट श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए ।

३५४. नारिकयों में सात कर्मोंकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक है। इससे उत्कृष्ट हानि श्रोर उत्कृष्ट श्रवस्थान ये दोनों तुल्य होकर विशेष श्रधिक हैं। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक सबके श्रल्पबहुत्व ज्ञानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तीनों मिश्रयोगवाले जीवोंके सात कर्मोंकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है। इससे उत्कृष्ट वृद्धि श्रोर श्रवस्थान ये दोनों तुल्य होकर संख्यातगुणे हैं।

३५४. कार्मणकाययोगी और श्रनाहारक जीवों में सात कर्मोका उत्कृष्ट श्रवस्थान सबसे स्तोक है। इससे उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है और इससे उत्कृष्ट हानि विशेष श्रधिक है। श्रपगतवेदी जीवोंमें सात कर्मोकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है। इससे उत्कृष्ट वृद्धि और श्रवस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं। इतनी विशेषता है कि घाति कर्मोकी उत्कृष्ट वृद्धि और श्रवस्थान संख्यातगुणे हैं। इसीपकार स्क्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छुहः कर्मोके उक्त पदोंका श्रद्धपबहुत्व है। इतनी विशेषता है कि इनके सब कर्मोके उक्त पदोंका श्रद्धपबहुत्व घाति-कर्मोके समान है।

३४६. श्राभिनिवाधिक हानी, श्रुतहानी श्रीर श्रवधिक्षानी जीवों में सात कर्मोकी उत्कृष्ट हानि श्रीर श्रवस्थान सबसे स्तोक है। इससे उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है। इसी प्रकार मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिक संयत, हेदोपस्थापना संयत, पिहार विश्विह देर्दा, संय त्रोधिदं०-सम्मादि०-वेदगस०-उवसम०-सासण०-सम्मामि० । एवरि णिरयभंगो यदि सत्थाणे सामित्तं दिज्जदि । त्रथ मिच्छत्ताभिम्रुहस्स तदो वड्डी' संखे०गुणं । खड़गे णिरयभंगो । त्रसण्णि० सव्वत्थोवा उक्क० त्रवद्याणं । उक्क० वड्डी सं०गु० । उक्क० हाणी विसेसाहिया । एवं उक्कस्सं समत्तं ।

३५७. जहरूएएए पगरं । दृवि—श्रोघे० श्रादे० । श्रोघेण सत्तरूणं क० जहिएएया वड्डी जहिएएया हाणी जहरूएयमबद्दार्णं तिरिएए वि तुन्लािए । एवं याव श्रणाहार्ग त्ति । एवरि श्रवगद्वे० सन्वत्थोवा सत्तरूणं कम्माएं जहिएएया हाणी श्रवद्दार्णं । जहे० बड्डी सं०ग्० । एवं मुहुमसंप० झएएां कम्माएं । एवं श्रपाबहुगं समत्तं ।

#### एवं पदिशावखेवं समत्तं।

तासंयत, श्रवधिदर्शनी, सम्यग्दिष्ट, वेदकसम्यग्दिष्ट, उपशमसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट श्रीर सम्यग्मिध्यादिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि यदि स्वस्थानकी श्रपेचा स्वामित्व प्राप्तिकया जाता है तो नारिकयोंके समान श्रत्पबहुत्व है श्रीर यदि मिध्यात्वके श्रिमिस्ब हुए इन जीवोंका श्रत्यवहुत्व प्राप्त किया जाता है तो वृद्धि संख्यातगुणी हैं। चारिकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें उक्त पदोंका श्रत्यबहुत्व नारिकयोंके समान है। श्रसंक्षी जीवोंमें उत्कृष्ट श्रवस्थान सबसे स्तोक है। इससे उत्कृष्ट श्रवस्थान सबसे स्तोक है। इससे उत्कृष्ट वृद्धि संख्यातगुणी है। इससे उत्कृष्ट हानि विशेष श्रिष्ठ है।

विशेपार्थ — यहाँ श्रामिनिबोधिकक्षानीसे लेकर सम्यग्मिथ्यादृष्टि तक जितनी मार्गणाएँ गिनाई हैं इन सब मार्गणावाले जीवोंका मिथ्यात्व गुणस्थानमें भी गमन सम्भव है। उसमें भी सासाइन गुणस्थानवाले तो नियमसे मिथ्यात्वमें जाते हैं। इसलिए इन मार्गणाश्रोंमें श्रास्प्रवहुत्व दो प्रकारका प्राप्त होता है। जबतक ये मिथ्यात्वके श्रामिनुख नहीं होते हैं तब तक इनमें नारिकयोंके समान श्रास्प्रवहुत्व है। अर्थात् सात कर्मीकी उत्रुप्त बृद्धि सबसे स्तोक है और इससे उत्रुप्त हानि व उत्रुप्त श्रास्प्रवह्न होता वें तह्य होकर विशेष श्रिष्ठिक हैं। श्रीर जब ये मिथ्यात्वके श्रामिनुख होते हैं तब श्रास्प्रवहुत्व इस प्रकार होता है—सात कर्मीकी उत्रुप्त हानि श्रीर उत्रुप्त श्रास्प्रवह्न होने ग्रीर उत्रुप्त हुति हैं तब श्रास्प्रवह्न सबसे स्तोक हैं श्रीर इससे उत्रुप्त हुद्धि संख्यातगुणी है। यहाँ श्रोघ श्रीर श्रादेशसे श्रायुकर्मका श्रास्प्रवहुत्व नहीं कहा है सो इसका कारण यह है कि श्रायुकर्मके स्थितियन्धमें इस तरहकी बृद्धि, हानि श्रीर श्रावस्थान सम्भव नहीं है। उसमें केवल प्रथम समयके बन्धके बाद हानि ही होती है, इसलिए उसमें श्राद्यवहुत्व घटित नहीं होता।

इस प्रकार उत्कृष्ट श्रल्पबहुत्व समाप्त हुआ।

३५७. श्रव जघन्य श्रव्यबहुत्वका प्रकरण है। इसकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है— श्रोघ श्रोर श्रादेश। श्रोघसे सात कमेंकी जघन्य वृद्धि, जघन्य हानि श्रोर जघन्य श्रवस्थान ये तीनों ही तुल्य हें। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रपगतवेदी जीवोंमें सात कमेंकी जघन्य हानि श्रोर श्रवस्थान सबसे स्तोक है। इनसे जघन्य वृद्धि संख्यातगुणी है। इसी प्रकार सूक्त्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कमोंका श्रव्य-बहुत्व है। इस प्रकार श्रत्यबहुत्व समाप्त हुआ।

इस प्रकार पदनिचेप समाप्त हुन्ना।

१. मुलपती बड्ढी समं गुणं इति पाठः ।

# वड्डिबंधो

३५८. वड्डिवंधे त्ति तत्थ इमार्णि तेरस ऋणियोगदाराणि—सम्रुक्तित्तणा सामित्तं एवं याव ऋष्पावद्वगे ति ।

# समुक्कित्तगा

३५६. समुक्तित्त एदाए दुविथो णिद्दे सो----श्रोघेण त्रादेसेण य । तत्थ श्रोघेण सत्तरणं क० श्रव्यि चत्तारिवड्डि॰चत्तारिहाणि॰श्रविद्विट श्रवत्तव्ववंधगा य । श्रायु॰ श्रवत्थि श्रवत्तव्ववंधगा य श्रसंखेडनभागहाणिवंधगा य । एवं श्रायु॰ याव श्रणाहारग ति । यथा श्रोघेण तथा मणुस॰ ३-पंचिदिय-तस॰ २-पंचमण॰-पंचवि॰-कायजोगि-श्रोरालियका०-श्राभि०-सुद०-श्रोधि॰-मणपज्ज॰-संजद॰-चक्खुदं०-श्रच-क्खुदं०-श्रोधिदं॰-मुक्कले०-भवसि०-सम्मादि॰-खइग०-उवसम०-सण्णि-श्राहारग ति ।

#### द्यद्भिवन्ध

३५८. श्रव वृद्धिवन्धका प्रकरण् है । उसमें ये तेरह श्रनुयोगद्वार होते हैं—समुत्कीर्तना श्रोर स्वामित्वसे लेकर श्रह्मयहत्व तक ।

विशंपार्थ — जिसमें छहगुणी हानि वृद्धिका विचार किया जाता है उसे वृद्धि अनुयोग-द्वार कहते हैं। यहाँ वृद्धि पद उपलक्तण है, इसलिए इस पदसे हानिका भी प्रहण हो जाता है। यहाँ स्थितिबन्धका प्रकरण होनेसे इसका नाम वृद्धिबन्ध पड़ा है। मुख्यरूपसे इसका विचार तेरह अनुयोगद्वारोंके द्वारा किया जाता है। प्रकृतमें प्रारम्भके समुत्कीर्तना और स्वा-मित्व ये दो तथा अन्तिम अरुपबहुत्व इन तीनका नाम निर्देश किया है। सव अनुयोगद्वारोंके नाम ये हैं—समुत्कीर्तना, स्वामित्व, एक जीवकी अपेत्वा काल, अन्तर, नाना जीवोंकी अपेत्वा भक्कविचय, भागाभाग, परिमाण, त्वेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव, और अरुपबहुत्व।

## सम्रुत्कीर्तना

३५९. समुत्कीर्तनाकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है— ओघ और आदेश। उनमेंसे भ्रोध-की अपेक्षा सात कमोंकी चार वृद्धि, चार हानि, अवस्थित और अवक्तव्यपद्का बन्ध करनेवाले जीव हैं। आयुक्रमेंके अवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले और असंख्यात भागहानिपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं। इसी प्रकार आयुक्षमंकी अपेक्षा अनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। तथा शेप सात कमोंकी अपेक्षा जिस प्रकार ओघमें कहा है उसी प्रकार मनुष्यिक्क, पञ्चे-न्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, काययोगी, औदारिक काययोगी, आभिनबोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी, अवधिक्षानी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, चचुदर्शनी, अवश्चर्दर्शनी, अवधिदर्शनी, शुक्कलेश्यावाले, भव्य, सम्यग्दिए, क्षायिकसम्यग्दिए, उपश्रमसम्यग्दिए, संबी

विशेषार्थ — त्राठों कमोंके उत्छए स्थितिवन्ध और जघन्य स्थितिवन्धका पहले निर्देश कर आये हैं। साथ ही यह भी बतला आये हैं कि आयुकर्मका अवक्तव्यवन्ध होनेके बाद अल्पत्रवन्ध ही होता है। इस प्रकार इन आठों कमोंके स्थितिवन्धके कुल विकल्पोंको देखते हुए इनमें अनन्तभागवृद्धि अनन्तभागहानि तथा अनन्तगुणवृद्धि और अनन्तगुणहानि तो कथमिप सम्भव नहीं है, क्योंकि कुल स्थितिविकल्प असंख्यात ही हैं, इसलिये इनमें ये दो वृद्धि

३६०. ब्रादेसेण ऐरइएमु सत्तरणं क०' श्रात्थि तिरिणविद्वृ० तिरिणहाणि० श्रविद्विदंविभा य । एवं िणरयभंगों सन्वितिरिक्ख-मणुसश्रपञ्जत्त-सन्वदेव-पंचिदिय-तसश्रपञ्जत्त-श्रोरािलयिम०--वेडिन्व०--वेडिन्वियमि०--ब्राहार०--श्राहारमि०-कम्मइ०-इत्थि०-पुरिस०-णवुं स०-कोधादि०४--मदि०-मुद०--विभंग०-सामाइ०-श्रेदो०-परिहार०--संजदासंजद०-श्रमंजद०-पंचले०-श्रव्यमि०--वेदगस०--सासणस०--सम्मा-मिच्छादिष्ठि-श्रसिएण-श्रणाहारग नि । एवरि इत्थि०-पुरिस०-एवुं स०-कोधादि०४-सामाइ०-श्रेदो० सत्तरणं क० श्रात्थि चत्तारिवद्वि० चत्तारिहािण० श्रविद्ववंधगा य । लोभक० मोह० श्रवत्तव्ववंधगा य । लोभक० मोह० श्रवत्तव्ववंधगा य ।

श्रीर दो हानि सम्भव नहीं । यही कारण है कि यहाँ श्रोघसं सात कमोंकी चार बृद्धि श्रीर चार हानियोंका निर्देश किया है । श्रवस्थित श्रीर श्रवक्तस्थपद स्पष्ट ही हैं । श्रव रहा श्रायुक्में सो इसका जब बन्ध प्रारम्म होता है तब प्रथम समयमें एक मात्र श्रवक्तस्य पद ही होता है श्रीर श्रमन्तर अल्पतर पद होता है । फिर भो उस श्रवपतर पदमें कोनसी हानि होती है, यही बतलाने के लिए यहाँ वह श्रसंख्यातभागहानि ही होती है यह स्पष्ट निर्देश किया है । इस प्रकार श्राटों कमोंमें कोन कीन पद होते हैं यह स्पष्ट हो जाता है । यह तो स्पष्ट ही है कि नरकगित मार्गणासे लेकर श्रमाहारक मार्गणा तक सब मार्गणाश्रोंमेंसे जिसमें श्रायुक्मेंका बन्ध होता है उसमें श्रवक्षत्व श्रीर श्रसंख्यातभागहानि ये दो पद ही होते हैं इसलिए इनकी प्रकप्णा श्रीघके समान कही है पर सात कमोंकी श्रपंद्या भी श्रीघके समान कही है । ऐसी मार्गणाश्रोंका नाम निर्देश मुल्में किया ही है ।

३६०. श्रादेशकी श्रपेत्ता नारिकयों में सात कमों के तीन वृद्धि, तीन हानि श्रोर श्रव-स्थितपदका बन्ध्र करनेवाले जीव हैं। इसी प्रकार नारिकयों के समान सब तिर्यक्ष, मनुष्य श्रपर्याप्त, सब देव, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त, त्रस श्रपर्याप्त, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, वेिक-यिककाययोगी, वैिकियिकमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, कार्मण् काययोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, मन्यशानी, श्रुताशानी, विभक्षशानी, सामायिकसंयत, छुदोपस्थापनासंयत, परिहारिवशुद्धिसंयत, संयतासंयत, श्रसं संयत, पाँच लेश्यावाले, श्रमव्य, वेदकसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, सम्याग्मध्यादिष्ठ, श्रमंश्री श्रोर श्रनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, नपुंसकवेदी, कोधादि चार कपायवाले, सामायिकसंयत और छुदोपस्थापनासंयत जीवोंमें सात कर्मोंके चार वृद्धि, चार हानि श्रोर श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं। तथा लोभकपायमें मोहनीय कर्मके श्रवक्तव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव हैं।

निशेषार्थ—यहां त्रसंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि ग्रोर संख्यात गुणवृद्धि ये तीन वृद्धियां हैं। तथा असंख्यात भागहानि, संख्यात भागहानि ग्रोर संख्यात गुणहानि ये तीन हानियां हैं। इनमें त्रसंख्यात गुणवृद्धि और त्रसंख्यात गुणहानिके मिलानेपर चार वृद्धियां ग्रोर चार हानियां होती हैं।

<sup>1.</sup> मुलप्रती क॰ श्रविट तिरिण इति पाठः। २. मुलप्रती—भंगो सन्वमगुसितिरक्खश्रपज्ञत्त इति पाठः।

- ३६१. एइंदिय-पंचका० सत्त्तरणं क० श्रित्य श्रसंखेजनभागविट्ट-हाणि श्रविद्वंधगा य । सन्विवालिदिएसु सत्त्तरणं क० श्रित्य श्रसंखेजनभागविट्ट-हाणि०संखेजनभागविट्ट-हाणि० श्रविद्वंधगा य । श्रवगद० णाणावर०-दंसणावर०-श्रंतराइ०-श्रित्य संखेजनभागविट्ट-हाणि० संखेजनगुणविट्ट-हाणि० श्रविद्व० श्रवत्तव्वंधगा य । वेदणीय-णामा-गोदाणं श्रत्थि संखेजनभागविट्ट-हाणि० [ संखेजनणुणविट्ट-हाणि०] श्रसंखेजनगुणविट्ट-हाणि० श्रविद्व० श्रवत्तव्वंधगा य । मोहणीय० श्रत्थि संखेजनभागविट्ट-हाणि० श्रविद्व० श्रवत्तव्वंधगा य । मुहुमसंप० द्वरणं क० श्रत्थि संखेजनभागविट्ट-हाणि० श्रविद्ववंधगा य । एवं समुक्तित्तणा समत्ता ।
- ३६२. सामित्ताणुगमेण द्वि०—श्रोघे० श्रादेसे०। श्रोघेण सत्तरणं क० श्रसं-खेजनभागवड्डि-हाणि-श्रविद्ववंधो कस्स होदि ? श्रपणदरस्स एइंदियस्स वीइंदि० तीइंदि० चदुरिंदि० पंचिदि० सिएएं०श्रसिएए० पज्जत्त० श्रपज्जत्तगस्स वा। संखेजनभागवड्डि-हाणि० कस्स होदि ? श्रपणदरस्स वेइंदियस्स वा तेइंदि० चदुरिंदि० पंचिदि० सिएए० श्रमिएए० पज्ज० श्रपज्ज०। संखेजनगुणवड्डि-हाणिवंधो कस्स होदि ? श्रपणदर्० पंचिदियस्स सिएएस्स वा पज्जतस्स वा श्रपज्जतस्स वा। श्रसंखेजन
- ३६१. एकेन्द्रिय और पांचों स्थावरकाय जोवोंमें सात कर्मोके असंख्यात भागवृद्धि, श्रसंख्यात भागवृति और अवस्थितपदका वन्ध करनेवाले जीव हैं। सब विकलेन्द्रियोंमें सात कर्मोके असख्यात भागवृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात अग्वत्या कर्मके संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात भागवृद्धि, अवस्थित और अवस्थत भागवृद्धि, संख्यात भागविद्धि संख्यात भागवृद्धि संख्यात भागविद्धि संख्यात भागविद्धि संख्यात भागविद्धि संख्यात भा

#### इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई।

३६२. स्वामित्वानुगमकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघकी श्रपेत्ता सात कर्मोका श्रसंख्यात भागवृद्धि श्रसंख्यात भागद्दानि श्रीर श्रवस्थित वन्ध्र किसके होता है ? श्रन्यतर एकेन्द्रिय, द्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय संक्षी श्रीर पञ्चेन्द्रिय संक्षी श्रीर पञ्चेन्द्रिय श्रसंक्षी इन सब पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त जीवोंक होता है । संख्यात भागवृद्धि श्रीर संख्यात भागद्दानि वन्ध्य किसके होता है ? श्रन्यतर द्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय संक्षी श्रीर पञ्चेन्द्रिय श्रसंक्षी इन सब पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त जीवोंके होता है । संख्यात गुणवृद्धि वन्ध्र श्रीर संख्यात गुणहानि वन्ध्र किसके होता है ? श्रन्यतर पञ्चेन्द्रिय संक्षी पर्याप्त श्रीर पञ्चेन्द्रिय संक्षी श्रपर्याप्त जीवके होता है । श्रसंख्यात गुणवृद्धिकन्ध्र किसके

१. संग्णि ति श्रसंग्रिण इति पाठः ।

गुणविद्वित्रंथो कस्स होदि ? अण्णदरस्स उत्रसामणादो परिवदमाणस्स अणिपटि-बादरसांपराइगस्स पढमसमयदेवस्स वा । असंखेज्जगुणहाणित्रंथो कस्स होदि ? अण्णदरस्स उत्रसामगस्स वा खनगस्स वा अणिपटिवादरसांपराइगस्स । अवत्तव्व-वंथो कस्स होदि ? अण्णदरस्स उत्रसामगस्स परिवदमाणस्स मणुसस्स वा मणुसि णीए वा पढमसमयदेवस्स वा । आयुगस्स अवत्तव्वतंथो कस्स होदि ? अण्णदरस्स पढमसमयआयुगवंधमाणस्स । तेण परं असंखेज्जभागहाणिवंथो । एवं कायजोगि-अवस्तु०-भवसि'०-आहार्ग ति ।

३६३. त्रादेसेण ऐरइएस सत्त्रएएं कम्माएं तिरिएविड-हाणि-अविद्ववंशी कस्स होदि ? ऋएए।दरस्स । ऋायु० दो वि पदा ऋोघं । सन्वत्थे ऋायु० ऋोघभंगो । एवं •मदि ०-सद ०-ऋसंज ०-किएए। ०-ए। ल ०-का उ ०-अब्भवसि ०-मिच्छादिहि सन्वपंचिदियतिरिक्ख--मगुपुस्सअपज्जत्त--सन्वदेव-पंचिदिय-तसअपज्जत्ता-वेउन्विय ०-वेउव्वियमि०-त्र्याहार०-त्र्याहारमि०-विभंग०-परिहार०-संजदासंजद०-तेउ०-पम्मले०-वेदग०'-सासर्ण०-सम्मामि० शिरयभंगो कादव्वो । एइंदिएसु सत्तरण्णं क० एगवड्डि-हाणि-अवद्भिदवंथो कस्स होदि ? अएणदरस्स । एवं पंचकायाणं । विगलिदिएस सत्तरणं क० दोरिणवडि-हाणि-अवदिदवंधो कस्स होदि ? अरणदरस्स । एवं होता है ? ग्रन्यतर जो उपशम श्रेणिसे गिरकर अनिवृत्तिबादरसाम्पराय हुग्रा है प्रथवा प्रथम समयवर्ती देव हुन्ना है उसके होता है। त्रसंख्यात गुण्हानिबन्ध किसके होता है? श्रन्यतर उपशामक श्रनिवृत्तिबादरसाम्परायिक जीवके श्रथवा चपक श्रनिवृत्तिबादर साम्परायिक जीवके होता है। अवक्रव्यबन्ध किसके होता है? उपशमश्रेणिसे गिरनेवाले अन्यतर मनुष्य, मनुष्यनी श्रीर प्रथम समयवर्ती देवके होता है। श्रायुकर्मका अवह्रव्यवन्ध किसके होता है ? अन्यतर प्रथम समयवर्ता आयकर्मका बन्ध करनेवाले जीवके होता है। इससे श्रागे आयुकर्मका श्रसंख्यात भागहानिबन्ध होता है। इसी प्रकार काययोगी, श्रचश्रु-दर्शनी, भव्य श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए।

३६३. श्रादेशसे नारिकयों में सात कर्मोंका तीन वृद्धियन्ध, तीन हानिबन्ध श्रोर श्रव-स्थितवन्ध किसके होता है ? श्रन्यतरके होता है । श्रायुक्रमंके दोनों ही पदोंका स्वामित्व श्रोधके समान है । इसी प्रकार सर्वत्र श्रायुक्रमंके दोनों पदोंका स्वामित्व श्रोधके समान हो । इसी प्रकार सर्वत्र श्रायुक्रमंके दोनों पदोंका स्वामित्व श्रोधके समान जानना चाहिए । इसी प्रकार मत्यक्षानी, श्र्याक्षानी, श्रसंयत, रुप्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले, कापोतलेश्यावाले, श्रमव्य श्रीर मिथ्यादि जीवोंके जानना चाहिए । स्व पञ्चेन्द्रिय तिर्वञ्च, मनुष्य श्रपर्याप्त, सव देव, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त, त्रस श्रपर्याप्त, वैकियिक काययोगी, वैकियिक मिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारककाययोगी, श्राहारकमिश्रकाययोगी, विभंगक्षानी, परिहारिविश्रद्धिस्यत, संयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पग्नलेश्यावाले, सम्यग्दिए, वेदक सम्यग्दिए, सासादन सम्यग्दिए श्रीर सम्यग्निथ्यादिए जीवोंके नारिकयोंके समान मङ्ग करना चाहिए । एकेन्द्रियों में सात कर्मोंका एक वृद्धिबन्ध, एक हानिबन्ध श्रीर श्रवस्थितवन्ध किसके होता है ? श्रन्यत्यके होता है । विकलेन्द्रियोंमें सात कर्मोंके दो वृद्धियोंका बन्ध, दो हानियोंका बन्ध श्रीर

१. मृतप्रतौ भदसि० श्रणाहारग इति पाठः। २. मृतप्रतौ सब्बद्धा श्रायुश्रोष— इति पाठः। ३. मृतप्रतौ वेदग० सम्मादि० सासण० सम्मादि० चिरय—इति पाठः

श्रसिष्णि । एवरि संखेज्जगुणविश्ववंधो कस्स होदि ? श्रएणदरस्स एइंदिय० विगिलिदियस्स वा विगिलिदिएसु श्रसिष्णपंचिदिएसु उववज्जमाणस्स । संखेज्ज-गुणहाणि तिव्ववरीदं ऐषदव्वं।

३६४. मणुस०३ सत्तरणं क० त्रोघं । एवरि त्रवत्तव्ववंभो देवो ति ए भाषि-दव्वं । एवं त्रोरालियका०-मणपज्ज० संजद० । त्रोरालियमि० तिरिक्खोघं कादव्वं ।

३६५. पंचिदिय-तस॰ तेसि पज्जत्त॰ सत्तरणं क॰ तिष्णिवड्डि-हाणि-अवद्विद-बंधो कस्स होदि ? अण्णदरस्स । असंखेज्जगुणवड्डि-हाणि-अवत्तव्वं ओयं । एवं आभि०-सुद०-ओधि०-चक्खुदं०-ओधिदं०-सुक्कले०-सम्मादिद्वि-खइग०-सिण्ण ति । पंचमणु०-पंचवचि० मणुसभंगो ।

३६६. कम्मइ॰ सत्त्तएणं क॰ तिष्णिवड्डि-हाणि-श्रविद० कस्स १ श्ररणादरस्स । एवं श्रणाहार॰ । तिष्णिवंद०--चत्तारिकसाय०-सामाइ०-छेदो० पंचिंदयभंगो । णवरि श्रवत्तव्वगं णत्थि । लोभे मोहणी० श्रवत्तव्वं श्रत्थि । श्रवगद० णाणावर०-दंसणावर०-श्रंतराइ० संखेजाभागवड्डि-संखेजागुणवड्डि-श्रवत्तव्वंधो

अवस्थित बन्ध किसके होता है ? श्रन्यतरके होता है। इसी प्रकार श्रसंझी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात गुणवृद्धिबन्ध किसके होता है ? जो कोई एक एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय जीव मरकर विकलेन्द्रियोंमें श्रीर श्रसंझी पञ्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न होता है उसके होता है। इनके संख्यातगुणहानिबन्धका कथन इससे विपरीत क्रमसे जानना चाहिए।

३६४. मनुष्य त्रिकमें सात कर्मोंके सब पदोंका स्वामित्व श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रवक्षव्य बन्धका स्वामी देव होता है यह नहीं कहना चाहिए। इसी प्रकार श्रोदारिक काययोगी, मनः पर्ययक्षानी श्रोर संयत जीवोंके जानना चाहिए। श्रोदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें सम्भव सब पदोंका स्वामित्व सामान्य तिर्यञ्चोंके समान कहना चाहिए।

३६४. पञ्चे न्द्रिय, त्रस और इनके पर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंकी तीन वृद्धियोंका वन्ध, तीन हानियोंका बन्ध और अवस्थितवन्ध किसके होता है । असंख्यात गुणबृद्धिबन्ध, असंख्यातगुणहानिबन्ध और अवक्तव्यवन्धका स्वामित्व ओधके समान जानना चाहिए। इसी प्रकार आभिनिवोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी, अवधिवानी, चक्तुदर्शनी, अवधिवर्शनी, गुक्कलेश्यावाले, सम्यग्दिए, चायिक सम्यग्दिए और संक्षी जीवोंके जानना चाहिए। पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी जीवोंके सव पदोंका स्वामित्व मनुष्योंके समान है।

३६६. कार्मणुकाययोगी जीवोंमें सात कमोंकी तीन वृद्धियोंका बन्ध, तीन हानियोंका बन्ध और अवस्थितबन्ध किसके होता है? अन्यतरके होता है। इसी प्रकार अनाहारक जीवोंके जानना चाहिए। तीन वेदवाले, चार कपायवाले, सामायिकसंयत और छेदोप स्थापनासंयत जीवोंके सब पदोंका स्वामित्व पञ्चेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके अवक्रव्यपद नहीं है। किन्तु लोभकषायमें मोहनीय कर्मका अवक्रव्य पद है। अवगतवेदी जीवोंमें शानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकर्मकी संख्यातभाग वृद्धिका बन्ध,

१. मूलप्रती अवसम्बं ग्रस्थि इति पाउः ।

कस्स १ अएणदरस्स ज्वसामगस्स परिवदमाणगस्स । दोहाणि॰ अविदि० कस्स १ अएणदरस्स ज्वसामगस्स वा खवगस्स वा । एवं मोहणीयस्स संखेज्जभागविष्टृहाणि॰ अविदि० अवत्तव्ववंधगा य । वेदणीय-णामा-गोदाणं तििएणविष्टृअवत्तव्ववंधो कस्स १ अएणदरस्स ज्वसामगस्स परिवदमाणस्स । तििएणहाणिअविद्वदंधो कस्स होदि १ अएणदरस्स ज्वसामगस्स वा खवगस्स वा । स्रुहुमसंप०
छएणं क० संखेज्जभागवृही कस्स १ अएणदरस्स ज्वसामगस्स परिवदमाणस्स ।
संखेज्जभागहाणि-अविद्वदंधो कस्स १ अएणदरस्स ज्वसामगस्स वा खवगस्स वा ।
ज्वसमसम्मादिद्दी॰ श्रोधिभंगो। एविर खवग ति ए भाणिदव्वं । एवं सामित्तं समत्तं।

#### कालो

३६७. कालाग्रुगमेण दुवि०-त्र्योघे० आदे०। त्र्योघेण सत्तरणं क० चत्तारि-विहु-तिरिणहाणिवंधो केव०१ जह० एग०, उक्क० वेसम०। असं•ग्रुगहाणि-अवत्त० जहएग्रुक्क० एग०। अविद्वि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। आयुग० दो वि पदा० भ्रुजगारभंगो। एवं ख्रोघभंगो एसि चत्तारिविहु-हाणि० अविद्वि० अवत्तव्व-वंधगा य अत्थि तेसि। ग्रविर मगुस०३-पंचमण०-पंचविच०-त्र्योरालियका०-इत्थि०-

संख्यातगुण्वृद्धिका बन्ध श्रौर श्रवक्रव्य बन्ध किसके होता है ? किसी भी उपशामक गिरने वालेके होता है । दो हानियोंका बन्ध श्रौर श्रवस्थित बन्ध किसके होता है ? किसी भी उपशामक श्रौर ज्ञवक्ष्ये होता है । इसी प्रकार मोहनीयकी संख्यात भागवृद्धि, संख्यातभागहानि, श्रवस्थित श्रौर श्रवक्रव्यबन्धका स्वामी जानना चाहिए । वेदनीय, नाम श्रौर गोत्र कर्मकी तीन वृद्धियोंका बन्ध श्रौर श्रवक्रव्यबन्ध किसके होता है । किसी भी उपशामक गिरनेवालेके होता है । तोन हानियोंका बन्ध श्रौर श्रवस्थितबन्ध किसके होता है ? किसी भी उपशामक श्रौर ज्ञयक्क होता है । स्द्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंकी संख्यातभागवृद्धिका बन्ध किसके होता है । स्वत्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंकी संख्यातभागवृद्धिका बन्ध किसके होता है । किसी भी उपशामक श्रौर श्रवक्षिक होता है । संख्यातभागवानियों श्रविद्यातमान श्रीर श्रवस्थितबन्ध किसके होता है । किसी भी उपशामक श्रौर श्रवक्षिक होता है । इतनी विशेषता है कि यहाँपर 'ज्ञपक होता है । ऐसा नहीं कहना चाहिए ।

### इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुआ।

#### काल

३६७. कालानुगमकी श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है। श्रोध श्रीर श्रादेश। श्रोधकी श्रपेचा सात कर्मोंके चार वृद्धिबन्ध श्रीर तीन हानिबन्धका काल कितना है? जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रसंख्यातगुण्हानिबन्ध श्रीर श्रवक्तव्य बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रवस्थितबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका काल भुजगारबन्धके समान है। जिन मार्गणाश्रोंमें चारों वृद्धियों, चारों हानियों, श्रवस्थित श्रीर श्रवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव हैं उनमें सब पदोंका काल इसी प्रकार श्रीधके समान जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यिक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, श्रीदारिक काययोगी, स्नी-

१. मूलप्रवी श्रवत्त० जहं० एग० इति पाठः।

णवुंस०-मणपज्जव-संजद-सामाइ०-छेदो० ऋसंखेज्जगुणविद्विषंघो० जहएणु० एगस० । ३६८. आदेसेण णेरइएसु सत्तरणं क० तिरिणहाणि-ऋविद्द० श्रोघं । कम्मइ०-ऋवगदवे०-सुहुमसं०-ऋणाहार वज्ज सेसाणं सगपदा णिरयभंगो । णवरि

कम्भइ०-अवगद्व०-सुहुमस०-अणाहार वज्रा ससाणा सगपदा ।णरयमगा । णवार

**त्र्रसिएए० संखेजगुए।वट्टि-हाएि० जहएणु० एगस०**।

३६६. अवगद० तिरिएणक० दोवड्डि-हाणि० वेदणी०-णामा-गोदाणं तिरिएए-वट्डि-हाणि० मोहणी० एगवड्डि-हाणि० जहरुणु० एगस० । सत्तरणं क० अविदे०-अवत्त० ओपं । सुहुमसं० छएणं क० एगवड्डि-हाणि० जहरुणुक० एग० । अविदे० ओपं । कम्मइ०-अणाहार० सत्तरणं क० तिरिणावट्डि-हाणि० जह० उक० एग० । अविदे० जह० एग०, उक्क० तिरिणा समयं । एवं कालं समत्तं ।

#### श्रंतरं

३७०. त्रंतराणुगमेण दुवि०—त्रोघे० त्रादे०। त्रोघेण सत्तरणं क० त्रसंखेज-भागवड्डि-हाणि-त्रविद्वंधंतरं जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । दोवड्डि-हाणिवंधंतरं वेदी, नपुंसकवेदी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामयिकसंयत क्रोर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें असंख्यातगुणवृद्धिवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल एक समय है।

विशेषार्थे—उपशामकके स्रनिवृत्तिकरणमें प्रथमवार स्त्रौर उसी समयमें मरकर देव होनेपर दूसरे समयमें उस पर्यायमें दूसरी बार ऋसंख्यातगुणवृद्धिवन्ध करनेसे ऋसंख्यात

वृद्धिबन्धका दो समय उत्कृष्ट काल उपलब्ध होता है। शेष कथन स्पष्ट है।

३६८. त्रादेशसे नारिकयोंमें सात कर्मोंकी तीन हानि और श्रवस्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। कार्मणुकाययोगी, श्रपगतवेदी, सूक्ष्मसाम्परायसंयत श्रीर श्रनाहारक इन मार्गणाश्रोंको छोड़कर शेष मार्गणाश्रोंमें श्रपने श्रपने पदोंका काल नारिकयोंके समान है। इतमी विशेषता है कि श्रसंक्षी जीवोंमें संख्यातगुणवृद्धिबन्ध श्रीर संख्यातगुणहानिबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है।

३६९. त्रपगतचेदी जीचोंमें तीन कमोंके दो चृद्धिबन्ध श्रोर दो हानिबन्धका, वेदनीय, नाम श्रोर गोत्र कमेंके तीन वृद्धिबन्ध श्रोर तीन हानिबन्धका तथा मोहनीयके एक वृद्धिवन्ध श्रोर एक हानिबन्धका जधन्य और उत्रुष्ट काल एक समय है। तथा सातों कमोंके श्रवस्थित-बन्ध श्रोर श्रवक्तव्यवन्धका काल श्रोधके समान है। स्इमसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कमोंके एक वृद्धिवन्ध श्रोर एक हानिबन्धका जधन्य श्रोर उत्रुष्ट काल एक समय है। श्रवस्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। कार्मणकाययोगी श्रोर श्रनाहारक जीवोंमें सात कमोंके तीन वृद्धिवन्ध श्रोर तीन हानिबन्धका जधन्य श्रोर उत्रुष्ट काल एक समय है। श्रवस्थित वन्धका जधन्य काल एक समय श्रोर उत्रुष्ट काल तीन समय है।

# इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

३५०. अन्तरानुगमकी श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है—स्रोघ श्रौर श्रादेश। स्रोघकी क्रपेचा सान कर्मोके स्रसंख्यातभागवृद्धिबन्ध, स्रसंख्यातभागद्दानिबन्ध और प्रवस्थितबन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है। दो वृद्धिबन्ध श्रौर दो हानिबन्ध का जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तनके बरावर है। श्रसंख्यातगुशवृद्धिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर

जहरु एग०, उक्क० ऋणंतकालमसंखेजापुग्ग० । ऋसंखेजागुणवट्टिरु जहरु एग०, उक्क० ऋद्रपोग्गलप० । ऋसंखेजागुणहाणि-ऋवत्तव्ववंप्रंतरं जहरु ऋंतो०, उक्क० ऋद्रपोग्गलरु । ऋायुरु भ्रजगारभंगो' । एवं श्रोधभंगो ऋचक्खुरु-भवसिरु ।

३७१. ब्रादेसेण णेरइएसु सत्तपणं क० तिषिणवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रविड० जह० एग०, उक्क० वेसम०। एवं सन्विणरय-मणुस-श्रपज्ञत्त-सन्वदेव० एइंदिय-विगल्लिदियपंचकायाणं सगपदा० वेउन्विय०-विभंग०-परिहार०-संजदासंजद-तेउ०-पम्मले०-वेदगस०-सासण०-सम्मामि०।

३७२. तिरिक्लेसु सत्तरणं क० तिरिणविट्टि-हाणि० श्रोघं। श्रविट्टि जह० एग०, उक्क० चत्तारिसम०। एवं मिद्०-सुद०-श्रमंज०-श्रव्भविस०-भिच्छादि०। पंचिदियतिरिक्स०३ सत्तरणं क० दोविट्टि-हाणि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। संखेज्जगुणविट्टि-हाणिवंघंतरं जह० एग०, उक्क० पुञ्बकोडिप्रुघतं। श्रविटि० जह० एग०, उक्क० तिरिण सम०। पंचिदियतिरिक्स-श्रपज्ज० सत्तरणं क० तिरिण

कुछ कम अर्धपुद्रल परिवर्तन है। असंख्यातगुणहानिवन्ध और अवक्रव्यवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्गृहर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तन है। आयुक्सके दोनों पदोंका अन्तर भुजगारवन्धके समान है। इसी प्रकार श्रोधके समान अवक्षुदर्शनी और भव्य जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ — जिन जीवोंके अन्तर्मु हुर्त काल तक अवस्थितवन्ध होता है उनके असंख्यात-भागहानि और असंख्यातभागवृद्धिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहुर्त उपलब्ध होता है। जो जीव अन्तर्मुहुर्त काल तक उपशान्त मोहुमें रहकर गिरते हैं उनके अवस्थितवन्धका अन्तर्मुहुर्त उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है। संख्यातभागवृद्धिवन्ध और संख्यातगुण्-वृद्धिवन्ध तथा संख्यातभागहानिवन्ध और संख्यातगुणहानिवन्ध ये एकेन्द्रियके नहीं होते इसी बातको ध्यानमें रखकर इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है और असंख्यातगुण्-हानिवन्ध तथा असंख्यातगुण्वृद्धिवन्ध यतः श्रेणिमें ही होते हैं अतः इनका उत्कृष्ट अन्तर कुळु कम अर्थपुद्रल परिवर्तन कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

३७१. श्रादेशसे नारिकयोंमें सात कमेंके तीन वृद्धि श्रीर तीन हानि वन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहुर्त है। श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर दो समय है। इसी प्रकार सब नारकी, मनुष्य श्रपर्यात, श्रीर सब देवोंके तथा एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय श्रीर पाँच स्थावरकाय जीवोंके श्रपने श्रपने पदौंका तथा वैक्रियिककाययोगी, विभङ्गब्रानी, परिहारविद्युद्धिसंयत, संयतासंयत, पीतलेश्यावाले, पद्मित्रावाले, विक्रयावाले, वेदगसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट, श्रीर सम्यग्मिथ्यादिष्ट जीवोंके जानना चाहिए।

३७२. तिर्यञ्चोंमें सात कमोंके तीन वृद्धि श्रौर तीन हानिबन्धका अन्तर श्रोघके समान है। श्रवस्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है। इसी प्रकार मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, श्रभव्य श्रौर मिथ्यादिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जित्रकमें सात कमोंके दो वृद्धि श्रौर दो हानिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय

१. भंगो । सब्बद्धा एवं इति पाठः ।

वट्टि-हाणि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । अवट्टि० जह० एग०, उक्क० तिरिण सम० । एवं पंचिदिय'अपज्ज० ।

३७३. मणुस॰३ सत्तरणं क॰ तिषिणवड्ढि-हािणवंधंतरं जह॰ एग०, उक्क० अंतो॰। एवं अवद्वि० । असं॰गुणवड्ढि-हािण-अवत्तव्ववं० जह० अंतो०, उक्क॰ पुव्व-कोडिपुपर्त्त ।

३७४. पंचिदिय-तसपज्जत्ता सत्तराणं क॰ दोषिणवड्डि-हाणि-त्र्यवद्विदवंधंतरं जद्द० एग॰ उक्क० त्र्यंतो०। संखेज्जगुणवड्डि-हाणि॰ पंचिदियतिरिक्खभंगो। त्र्रसंखेज्जगुणवड्डि-हाणि-त्र्यवत्तव्व० मृलोघं। णवरि सगद्विदि भाणिदव्वं। तस-१

न्नौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है। संख्यातगुण बृद्धि श्रौर संख्यागुणहानियन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है। श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर तीन समय है। पञ्चिन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंमें सात कर्मोंके तीन बृद्धियन्ध और तीन हानियन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है। श्रवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर तीन समय है। इसी प्रकार श्रथ्यात् पञ्चिन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान पञ्चिन्द्रिय श्रपर्याप्त जीर्योके जानना चाहिए।

विशेषार्थ—पहले भुजगारबन्धका उत्कृष्ट काल चार समय वतला श्राये हैं, इसलिए यहाँ सामान्य तिर्यञ्जोंमें श्रवस्थित वन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल चार समय कहा है। परन्तु जो एकेन्द्रिय या विकलेन्द्रिय विकल्जय या पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जोंमें उत्पन्न होगा उसके ही यह श्रन्तर काल सम्भव है। वैसे श्रवस्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल तीन समयसे श्रविक उपलन्ध नहीं होता। यहो कारण है कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जिक श्रीर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जिक श्रीर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जिक श्रीर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जिक श्रीर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जिकका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है। इसीसे इनमें संख्यातगुण्यवृद्धि और संख्यातगुण्यवृद्धिक उत्कृष्ट श्रन्तर काल पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण कहा है, क्योंकि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जिकमेंसे किसीने कायस्थितिक प्रारम्भमें संख्यातगुण्यवृद्धिबन्ध या संख्यातगुण्यविन्ध्य किया। पश्चात् श्रपनी कायस्थितिक श्रन्तमें यह बन्ध किया तो कुछ कम उक्त काल प्रमाण यह श्रन्तर श्रा जाता है। श्रन्य मार्गणाश्रोमें भी जहाँ कायस्थिति प्रमाण् श्रन्तर कहा हो वहाँ इसी प्रकार यह श्रन्तरकाल घटित कर लेना चाहिए।

३७३. मनुष्यत्रिकमें सात कमोंके तीन वृद्धिबन्ध ग्रोर तीन हानिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय ग्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्महुर्न है। इसी प्रकार श्रवस्थितबन्धका श्रन्तर है। श्रसंख्यातगुणुत्रुद्धि, श्रसंख्यातगुणुद्धिन ग्रोर श्रवक्तव्यवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहर्त ग्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाणु है।

२७४. पञ्चेन्द्रियपर्याप्त श्रीर त्रसपर्याप्त जीवोंमें सात कमेंके दो वृद्धिवन्ध, दो हानि-बन्ध श्रीर श्रवस्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्भृहर्त है। इनके संख्यातगुणवृद्धिवन्ध श्रीर संख्यान्तगुणहानिबन्धका श्रन्तर पञ्चेन्द्रियतिर्यञ्जोंके समान है। तथा श्रसंख्यातगुणवृद्धिवन्ध, श्रसंख्यातगुणहानिबन्ध श्रीर श्रवक्रत्यवन्धका श्रन्तर मृलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि इनका उत्कृष्ट मन्तर कहते समय वह श्रपनी

१, मूलप्रतौ पंचिचिय-तिरिक्खश्रपण्जत्त० इति पाठः। २. मूलप्रतौ तसपण्जत्त इति पाठः।

अपज्जत्त । सत्तरणं क० तिरिणविट्टि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो०'। अविटि॰ जह० एग०, उक्क० चत्तारिसमयं।

३७५. पंचमण०-पंचविच० सत्तरणं क० निष्णिवट्टि-हाणि-अविद्वदं० णिरय-भंगो । असंखेजागुणवट्टि-हाणि० जहएणु० अंतो०। अवत्तव्वं एात्थि अंतरं । एवं कोथादि०४ । एवरि अविद्वि चत्तारिसम० । अवत्तव्वं एात्थि । लोभे मोह० अवत्तव्वं एत्थि अंतरं ।

३७६. कायजोगि० सत्त्तरणं क० त्र्यसंखेज्जभागवड्डि-हाणि-त्र्यसंखेज्जगुणवड्डि-त्र्यविद्वं० जह० एग०, उक० त्रंतो० । दो वड्डि-हाणि० त्रोघं । त्र्यसंखेज्जगुण-हाणि० मण०भंगो । त्र्यवत्तव्वं णत्थि त्रंतरं ।

३७७. त्रोरालियका० मण०भंगो । त्रोरालियमि०-[वेउव्वियमि०] पंचिद्यित्रप-

श्रपनी कायस्थिति प्रमाण कहना चाहिए । त्रस श्रपर्याप्त जीवोंमें सात कर्मोंके तीन वृद्धिवन्ध तीन हानिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है । श्रवस्थित-बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय है ।

३७४. पाँचों मनोयोगी श्रीर पाँचों वचनयोगी जीवोंके सात कमोंके तीन वृद्धिवन्ध, तीन हानिवन्ध श्रीर श्रवस्थितवन्धका श्रन्तर नारिकयोंके समान है। श्रसंख्यातगुणवृद्धिवन्ध श्रीर श्रसंख्यातगुणहानिवन्धका जधन्य श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। तथा श्रवक्तव्य-वन्धका श्रन्तर काल नहीं है। इसी प्रकार कोधादि चार कपायवाल जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रवस्थितवन्धका उत्रुष्ट श्रन्तर चार समय है। तथा इनके अवक्ष्यवन्ध नहीं होता। मात्र लोभ कपायमें मोहनीय कर्मका श्रवक्रव्यवन्ध होता है पर उसका श्रन्तर काल नहीं उपलब्ध होता।

विशेषार्थ — पकेन्द्रिय या विकलत्रयके मरकर चिकलत्रय या पञ्चेन्द्रियों में उत्पन्न होने पर भवके प्रथमादि समयों में मनोयोग श्रीर चचनयोग नहीं होता, इसलिए इन योगवाले जीवोंके श्रवस्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर नारिकयोंके समान दो समय कहा है किन्तु चारों कपायवाले जीवोंके उक्ष प्रकारसे मरकर श्रन्य पर्यायमें उत्पन्न होते समय एक कपायका सद्भाव बना रहता है, इसलिए इनके श्रवस्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर चार समय घटित हो जानेके कारण वह उक्ष प्रमाण कहा है। श्रेष कथन स्पष्ट ही है।

३७६. काययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके ग्रसंख्यातभागचृद्धिवन्ध, ग्रसख्यातभागहानिबन्ध ग्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्ध श्रौर श्रवस्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त हे । दो वृद्धिवन्ध श्रौर दो हानिबन्धका श्रन्तर श्रोधके समान है । श्रसंख्यातगुण-हानि बन्धका श्रन्तर मनोयोगियोंके समान हे । इनके श्रवक्तव्यवन्धका श्रन्तरकाल नहीं हे ।

विशेषार्थ—िकसी एक काययोगी जीवने उपशमश्रेणिसे उतरकर अनिवृत्तिकरण्में श्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्ध किया श्रीर एक समयका श्रन्तर देकर वह मरकर देव हो गया। इस प्रकार श्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय देखकर यह श्रन्तर उक्त प्रमाण कहा है। श्रेप कथन स्पष्ट ही है।

३७७. श्रीदारिककाययोगी जीवोंमें सब पदोंका श्रन्तर मनोयोगियोंके समान है।

१. मुलप्रती अंतोः । श्रवद्दिरः जहरु एगः उक्कः श्रंतोः । श्रद्विः इति पाठः ।

ज्जनभंगो । वेउव्वियमि० त्रायु० एत्थि । त्राहार०-त्राहारमि० सत्तरणं क० एरियभंगो । कम्पइ० सत्तरणं क० तिरिणविट्ट-हार्णिवं० एत्थि त्रंतरं । त्रविट० जहरुणु० एगस० ।

३७ द्र. इत्थि०-पुरिस० सत्तरणं क० वेवड्डि-हाणि० जह० एग०, उक्क० अंतो०। संखेजनाण-[वड्डि]हाणिवंधं० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडिपुधत्तं । अवडि० जह० एग०, उक्क० तिरिण सम० । इत्थि० असंखेजनाण्यावड्डिहाणि० जहण्या० अंतो०। एवं पुरिस०। णवरि असंखेजनवड्डि० जह० एग०, उक्क० सागरोवमसद-पुधत्तं । असंखेजनाण्याहाणि० जह० अंतो० उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। णवुंस० सत्तरणं क० तिरिणवड्डि-हाणि० ओषं । अवड्डिद० जह० एग०, उक्क० चत्तारि समयं । असंखेजनाण्यावड्डि-हाणि० जहण्या० अंतो०। अवगद० णाणावर०-दंसणावर०-अंतराइ० संखेजनभागवड्डि-हाणि०-संखेजनाण्यावड्डि-हाणि० वेदणीय-णामानोदाणं तिरिण्यावड्डि-हाणि० मोह० संखेनभागवड्डि-हाणि० जहण्या० जहण्या० अंतो०।

श्रोदारिक मिश्रकाययोगी श्रोर वैकियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रपने पदोंका श्रन्तर पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंके समान है। वैकियिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता। इनमें तथा आहारककाययोगी श्रोर श्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके श्रपने पदोंका श्रन्तर नारिकयोंके समान है। कार्मणुकाययोगी जीवोंमें सात कर्मोंके तीन वृद्धिवन्ध श्रोर तीन हानिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है।

३७८. स्त्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोंमें सात कमोंके दो वृद्धिवन्ध और दो हानिबन्ध-का जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। संख्यातगुणुवृद्धिवन्ध और संख्यातगुणहानियन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्तव प्रमाण है। अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय ग्रीर उत्कृप्ट अन्तर तीन समय है। स्त्रीवेदमें ग्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्ध श्रीर ग्रसंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य श्रीर उत्क्रप् अन्तरकाल अन्तर्भ हर्त है। इन दोनों पदोंका अन्तरकाल इसी प्रकार पुरुषवेदमें जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि ग्रसंख्यातगुणबद्धिबन्धका जघन्य ग्रन्तरकाल एक समय श्रीर उत्क्रप्ट श्रन्तरकाल सौ सागरपृथक्त्व है। श्रसंख्यातगुणहानिवन्धका जघन्य श्रन्तरकाल श्रन्तम् इर्त श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। नपुंसकचेदचाले जीवोंमें सात कमोंके तीन वृद्धिबन्ध श्रीर तीन हानिबन्धका श्रन्तर श्रीधके समान है। श्रव-स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। असंख्यातगण-वृद्धिचन्ध और असंख्यातगुणहानिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। अप-गतवदवाले जीवोंमें ज्ञानावरण, दर्शनावरण श्रीर श्रन्तराय कर्मके संख्यातभागवद्धिबन्ध. संख्यातभागहानिबन्धः, संख्यातगुणवृद्धियन्ध् श्रीर संख्यातगुणहानिबन्धकाः वेदनीयः नाम श्रीर गोत्रकर्मके तीन वृद्धिवन्ध श्रीर तीन हानिवन्धका तथा मोहनीय कर्मके संख्यातमाग-वृद्धिबन्ध श्रीर संख्यातभागहानिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् इर्त है। तथा

१. मूलप्रतो संखजागुग्रहागिवंधं ० इति पाठः । २. मूलप्रतो इध्यि ० संखेजागुण-इति पाठः ।

सत्तरणां क॰ अविद्वि जह० एग०, उक्क॰ अंतो० । अवत्तव्वं एात्थि अंतरं ।

३७६. त्राभि०-सुद् ०-त्रोधि० सत्तरणं क० तिरिणविष्ट्-हाणि-अविद्वित् जहत्र एग०, उक्क० अंतो०। असंखेजगुणविष्ट्र-हाणि-अवत्वव्य० जहरु अंतो०, उक्क० आविष्टि-सागरो० सादि०। एवरि विष्ट्रित्त एग०। एवं ओधिदं०-सम्मादि०। एवं खइग०। णविर तेत्तीसं साग० सादिरे०। मणपज्ज० सत्तरणं क० तिरिणविष्ट्र-हाणि-अविष्ठ ओधिभंगो। असंखेजगुणविष्ट्र-हाणि-अवत्तव्य० जह० अंतो०, उक्क० पुव्यकोडी देस्०। एवं संजद०।

सात कमोंके श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मु हर्त है । श्रवक्षव्यवन्धका श्रन्तर काल नहीं है ।

विशंपार्थ-यद्यपि स्त्रीवेदी श्रौर नपुं सक्तंवदी जीव उपशमश्रेणिपर श्राराहण करते समय श्रौर उतरते समय उपशमश्रेणिमें इन वेदोंके साथ मरण करते हैं पर उनका मरणोत्तर कालमें वेद बदल जाता है इसलिए इन दोनों वेदोंमें ग्रसंख्यातगुणवृद्धिवन्ध ग्रौर ग्रसंख्यातगुण-हानिबन्धका जघन्य श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तम् द्वर्तसे श्रधिक नहीं प्राप्त होता। किन्तु पुरुपवेदी जीवका मरणोत्तर कालमें वही वेद बना रहता है, इसलिए इसमें ग्रसंख्यातगुण-वृद्धिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम सी सागरप्रथक्त्व प्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि जो पुरुपवेदी जीव उपशमश्रेणिपर श्रारोहण कर श्रनिवृत्तिकरण या सूक्ष्मसाम्परायमं मरकर देव होकर त्र्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्धका प्रारम्भ करता है । पश्चात् पुरुषवेदके साथ कुछ कम सौ सागरपृथक्त कालतक परिभ्रमण करते हुए श्रपनी कायस्थितिके श्रन्तमे पुनः उपशम-श्रेणिपर चढ़कर उतरते समय पुनः ग्रसंख्यातगुण्वद्धिवन्ध करता है उसके ग्रसंख्यातगुण-वृद्धिवन्धका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल उपलब्ध होता है। तथा इसके ग्रसंख्यातगुरा-हानिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कहनेका कारण यह है कि जो पुरुपवेदी उपशमश्रेणिपर त्रारोहण कर त्रौर त्रानिवृत्तिकरणमें असंख्यातगुणहानिवन्ध कर पश्चात् मरकर तेतीस सागर त्रायुके साथ देव होता है। पश्चात् वहांसे त्राकर त्रौर पुनः पुरुपवेदके साथ उपशमश्रे णिपर त्रारोहणकर त्रनिवृत्तिकरणमें त्रसंख्यातगुणहानिवन्ध करता है उसके इस पदका उक्त काल प्रमाण उत्कृष्ट ग्रन्तर काल उपलब्ध होता है। शेप कथन स्पष्ट है।

३७९. श्रामिनिवोधिकश्वानी, श्रुतश्वानी श्रोर श्रवधिश्वानी जीवोंमें सात कर्मोंके तीन वृद्धिवन्ध, तीन हानिवन्ध श्रोर श्रवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर अवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर अवस्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर श्रवक्षव्यवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर श्रुन्तर श्रोर उत्रुप्त श्रम्त साधिक छुवासठ सागर है। इतनी विशेषता है कि श्रसंख्यातगुणवृद्धिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी श्रोर सम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार चायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार चायिकसम्यग्दृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनके साधिक छुवासठ सागरके स्थानमें साधिक तेतीस सागर कहना चाहिए। मनःपर्ययक्षानी जीवोंमें सात कर्मोके तीन वृद्धिवन्ध, तीन हानिबन्ध श्रोर श्रवस्थित वन्धका श्रन्तर श्रवधिश्वानियोंके समान है। श्रसंख्यातगुण्-वृद्धिवन्ध, श्रसंख्यातगुण्हानिवन्ध श्रोर श्रवक्षव्यवन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर श्रेर श्रवक्षव्यवन्ध, श्रसंख्यातगुण्हानिवन्ध श्रोर श्रवक्षव्यवन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर अत्रव्यवन्ध श्रीर श्रवक्षव्यवन्धका जधन्य श्रन्तर स्वर्ण जीवोंके जानना चाहिए।

२=०. सामाइ०-छेदो० सत्तरणं क० णिरयभंगो । णवरि असंखेजागुण-विट्ट-हाणि० जहरुणु० अंतो० । परिहार०-संजद्दासंजद० सत्तरणं क० णिरयभंगो । सुद्दुमसंप० अरुणं कम्माणं संखेजभागविट्टि-हाणि० जह० उक्क० अंतो० । अविटि० जहरुणु० एग० । चक्खुदं० तसपज्जत्तभंगो ।

३८१. तिष्णिले॰ सत्तरणं क॰ णिरयभंगो । एवरि अविष्टि॰ जह॰ एग० उक्क॰ चत्तारि समयं । सुकाए आणदभंगो । एवरि असंखेजजगुणविट्टि॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ अंतो॰ । असंखेजगुणहाणि॰ जहण्णु॰ अंतो॰ । अवत्त० एत्थि अंतरं ।

३८२. उनसम० सत्त्तरणं क० चत्तारि विद्व-हाणि-श्रविद्व०-श्रवत्त० सुकाए भंगो | श्रसएणीसु विद्व-हाणि० श्रोघं | श्रविद्व० जह० एग०, उक० तिरिण सम० | संखेज्जगुणविद्व-हाणि० जह० खुदा०, उक० श्रणंतकालमसं० | सिएण० पंचिदिय-पज्जत्तभंगो | णविर संखेजजगुणविद्वि-हाणि० जह० एग०, उक० श्रंतो० | श्राहारा० श्रोघं | णविर सगद्विद भाणिद्ववं | श्रणाहारा० कम्मइगभंगो | एवं श्रंतरं समतं |

३८०. सामायिकसंयत और छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें सात कर्मोंके अपने पदोंका अन्तर नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धियन्ध्र और असंख्यातगुणहानियन्ध्रका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। पिरहारिवशुद्धिसंयत और संयतासंयत जीवोंमें सात कर्मोंके अपने पदोंका अन्तर नारिकयोंके समान है। सूद्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्माके संख्यातभागवृद्धियन्य और संख्यातभागहानियन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। अवस्थितयन्ध्रका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। चच्द्र्शनी जीवोंमें सात कर्मोंके अपने पदोंका अन्तर त्रसपर्याप्तकोंके समान है।

हेन्श्र. तीन लेश्यावाले जीवोंमें सात कमोंके अपने पदोका अन्तर नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अवस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर चार समय है। शुक्छलेश्यामें सात कमोंके अपने पदोंका अन्तर आनत कल्पके समान है। इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणवृद्धिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृह्त है। असंख्यातगुणहानिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृह्त है। असंख्यातगुणहानिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृह्त है। तथा अवकन्यवन्धका अन्तरकाल नहीं है।

३६२. उपशमसम्यग्दि जीवों में सात कमोंके चार वृद्धिवन्ध, चार हानिबन्ध, श्रव- स्थितवन्ध श्रीर श्रवक्ष व्यवन्धका अन्तर श्रवक्त स्थान है। श्रवसंबी जीवों में वृद्धिवन्ध श्रीर हानिबन्धका अन्तर श्रोधकं समान है। श्रवस्थितवन्धका ज्ञवन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर तीन समय है। संख्यातगुणवृद्धिवन्ध श्रीर संख्यातगुणहानिबन्धका ज्ञवन्य अन्तर ज्ञवल्क भवश्रहणश्रमाण श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तनश्रमाण है। सक्षी जीवों में सात कमोंके अपने पर्दोका अन्तर पञ्चेन्द्रिय पर्यात-कांके समान है। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणवृद्धिवन्ध श्रीर संख्यातगुणहानिबन्धका ज्ञवन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुत है। श्राहारक जीवों में सात कमोंके अपने पर्दोका अन्तर ओघके समान है। इतनी विशेषता है कि यहां श्रसंख्यातगुणवृद्धिबन्ध श्रीर असंख्यातगुणहानिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कहते समय वह श्रपनी उत्कृष्ट कायस्थिति-श्रमाण कहना चाहिए। श्रनाहारक जीवों में सात कमोंके श्रपने पर्दोका अन्तर कार्मणकाय-योगी जीवोंके समान है। इस प्रकार श्रन्तरकाल समाप्त हुआ।

# णाणाजीवेहि भंगविचयो

३८३. णाणाजीवेहि भंगविचयाणुगमा दुविथा-त्रोवेण त्रादेसेण य । त्रोवेण सत्तरणुं कम्भाणं त्रसंखेडजभागविद्व० हाणि० त्रविद्ववंधमा य णियमा त्र्रात्थ । सेसाणि पदाणि भयणिजजाणि । त्रायु० दो वि पदा णियमा त्र्रात्थ । एवं त्रोघ-भंगो तिरिक्खोघादि सब्वेसि त्रणंतरासीणं सगपदाणि ।

३८४. मणुसञ्चपङजत्त-वेडिवयमि०-त्राहार०-त्राहारमि०-त्रवगद०-सुहुमसं०-उवसम०-सासण०-सम्भामि० सव्वपदाणि भयणिङजाणि ।

३८५. पुढवि॰-त्राउ॰-तेउ॰-वाउ० तेसि च वादर० वादरअपज्जना॰ तेसि सन्व-सुदुम० वादर्वण॰पत्तेय॰ तस्सेव अपज्जत्त॰ अदृएणं क॰ सन्वपदाणि णियमा अत्थि। सेसाणं णिरयादि याव सरिण नि सन्तर्णं क० अवदि॰ णियमा अत्थि। सेसाणिः पदाणि भयणिज्जाणि। आयु० दो पदाणि भयणिज्जाणि। एवं भंगविचयो समनो।

#### नाना जीवोंकी अपेत्ता भङ्गविचय

३८३. नाना जीवोंकी अपेला भङ्गविचयानुगम दो प्रकारका है—स्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे सात कर्मोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागहानि श्रीर श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाल जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। श्रायुकर्मके दोनों ही पदीका बन्ध करनेवाले जीव नियमसे हैं। इस प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्जोंसे लेकर सब श्रनन्त राशियोंके श्रपने-श्रपने पदोंके श्रनुसार भङ्ग जानने चाहिए।

4 + 3 + 3 = 3 जिले पर १० हैं—चार वृद्धिबन्ध, चार हानिवन्ध श्रवस्थितेबन्ध श्रीर श्रवक्रव्यवन्ध । इनमें से श्रोघसे तीन पदवाले जीव नियमसे हैं इसिलए यह एक ध्रव भक्त है। तथा सात पद भजनीय होनेसे  $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3 = 3 \times 9 - 1 = 3 \times 9 \times 9 = 3 \times 9 =$ 

३८४. मनुष्य छापर्याप्त, वेकियिकमिश्रकाययोगी, आहारककाययोगी, श्राहारकिमश्र-काययोगी, श्रापातवेदी, सुक्मसाम्परायसंयत, उपशमसम्यग्दिष्ट, सासादनसम्यग्दिष्ट श्रीर सम्यग्निश्यादिष्ट इन मार्गणाश्रोंमें सव पद भजनीय हैं।

विशेषार्थ—मनुष्य श्रपयाप्तकोंके ७ पद, वैकियिकमिश्रकाययोगीके ० पद, श्राहारक-काययोगीके ७ पद, श्राहारकमिश्रकाययोगीके ७ पद, श्रपगतवेदीके ८, सृक्ष्मसाम्परायसंयत के ३, उपशमसम्यग्दिष्ठके १०, सासादनसम्यग्दिष्टके ७ श्रीर सम्यग्मिश्यादृष्टिके ७ पद होते हैं। श्रातः सात पदवाली जितनी मार्गणाएँ हैं उन्नमेंसे प्रत्येकमें २१८६, श्रपगतवेद मार्गणामें ६४४८, सृक्ष्मसाम्परायसंयत मोर्गणामें २६ श्रीर उपशम सम्यग्दृष्टि मार्गणामें ५९०४८ श्रध्रवभक्ष होते हैं। इन भक्षोंके लानेकी विधि पहले कह श्राये हैं।

३८४. पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्रान्तकायिक श्रीर वायुकायिक तथा इनके वादर श्रीर वादर श्रपयात तथा इनके सब सुरम, वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर श्रीर इनके अपर्यात जीवों में श्राठ कमोंके श्रपने श्रपने सब पदवाले जीव नियमसे हैं। नारिकयोंसे लेकर संज्ञीतक रोप सब मार्गणाश्रोंमें सात कमांके श्रवस्थित पदवाले जीव नियमसे हैं। तथा श्रेष पद भजनीय हैं। तथा श्रायुकर्मके दोनों ही पद भजनीय हैं।

इस प्रकार भङ्गविचयानुगम समाप्त हुम्रा।

१. मुलप्रती सेमाणं पदाणि इति पाठः।

#### भागाभागो

३८६. भागाभागाणुगमेण दुवि०—श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० सत्तरणं क० श्रसंखेजनागविट्ट-हाणिवंथगा सन्वजीवाणं केविडयो भागो १ श्रसंखेजनिद्भागो । अविद्विद्वंथ० केविडयो भागो १ श्रसंखेजना भागा । सेसाणं पदाणं वंथ० सन्व० केव० १ श्रणंतभागो । श्रायु० भ्रुजगारभंगो सन्वत्थ । एवं श्रणंतभागो । सन्विस् । एवं श्रणंतभागो । सन्विद्ध । सेसाणं श्रसंखेजनीवाणं श्रविट श्रसंखेजना भागा । सेसपदाणि श्रसंखेजनिद्भागो । संखेजनीवाणं पि श्रविट संखेजना भागा । संसपदा० संखेजनिद्भागो । एवं भागाभागं समत्तं ।

# परिमाणं

३८७. परिमाणाणुगमेण दुवि०—श्रोपे० त्रादे० । श्रोपे० श्रसंखेजभागवड्डि-हाणि-श्रविद्वंभगा केत्तिया ? श्रणंता । दोवड्डि-हाणिवंभ० श्रसंखेज्जा । श्रसं-खेज्जगुणवड्डिहाणि-श्रवत्तव्ववंभगा संखेजा । श्रायु० दो पदा श्रणंता । एवं श्रोध-भंगो तिरिक्खोभं एइंदिय-वर्णप्फदि-णियोद-कायजोगि-श्रोरालियका०-श्रोरालियभि०-

#### भागाभाग

३८६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—स्रोघ स्रोर स्रादेश । स्रोघसे सात कर्मोकी असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यात भागद्रानिका वन्ध करनेवाले जीव सव जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात मागप्रमाण हैं । अवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । शेप पदोंका वन्ध करनेवाले जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ? अनन्तवें भागप्रमाण हैं । आयुक्तकें दोनों पदोंका भागभाग सर्वत्र भुजगार बन्धके समान हैं । इसी प्रकार सब अनन्त राशियोंका भागाभाग जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अपने अपने पदोंको जानकर भागाभाग कहना चाहिए । शेप असंख्यात जीवप्रमाण मार्गणाओं अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव अपनी अपनी राशिके असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । तथा शेप पदोंका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । संख्यात संख्यावाली मार्गणाओं में भी अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव अपनी अपनी राशिके संख्यात बहुभागप्रमाण हैं और शेप पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातवें भागप्रमाण हैं ।

#### इस प्रकार भागाभाग समाप्त हुआ।

### परिमाण

२८%. परिमाणानुगमको श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रोर श्रादेश। श्रोघसे श्रसंख्यातभागवृद्धि, श्रसंख्यातभागहानि श्रोर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव कितने हैं? श्रनन्त हैं। दो वृद्धियों श्रोर दो दानियोंका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यात हैं। श्रसंख्यातगुणवृद्धि, श्रसंख्यातगुणहानि श्रोर श्रवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। श्रापुकर्मके दोनों पदोंका वन्ध करनेवाले जीव श्रनन्त हैं। इसी प्रकार श्रोघके समान सामान्य तिर्यञ्च, एकेन्द्रिय, वनस्पतिकायिक, निगोद, काययोगी, श्रोदारिककाययोगी, श्रोदारिकमिश्रकाययोगी, कार्मणकाययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कथायवाले, मत्यज्ञानी,

कम्मइ०-एावुं स॰-कोधादि०४-मदि०-सुद०-ऋसंज०-ऋचक्खु॰-किएए।०-एगिल०-काउ०-भवसि०-धिच्छादि०-ऋसिएए।-ऋाद्यारग ति । एवरि सगपदािए जािएदव्वािए ।

३८८. मणुसेसु सत्तराएं क० तिरिणवृद्धि-हाणि-त्रवृद्धि० त्रायु दो पदा० असंखेजा। [सत्तराणं कम्माणं सेसपदा० संखेजा।] एवं पंचिदिय-तस०२-पंचमण०-पंचविच०-इत्थि०-पुरिस०-ग्राभि०-सुद०-ग्रोधि०-चक्खुदं०-ग्रोधिदं०-सुकले०-सम्मादि०-खइग०-सिर्ण ति । एवरि इत्थिवे०-पुरिस० सत्तराणं क० त्रवत्त० एत्थि। सुक्कले०-स्वइग० त्रायु० संखेजा।

३८६. मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु' [ सव्वपदा ] आहार॰-आहारिमि॰-अवगद०-मणपज्ज०-संजद॰-सामाइ०-छेदो०-परिहार॰-सुहुमसं० सगपदा॰ संखेज्जा । सेसाणं णिरयादीणं अहएणं क० सगपदा० असंखेजा । णवरि आणदादि उवरिमदेवेसु आयु० दो वि पदा॰ संखेजा । उवसमस॰ मणुसोघं । एवं परिमाणं समत्तं ।

#### खेत्तं

३६०. खेत्ताणुगमेण दुवि०—श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० सत्तरणं कम्माणं याणि पदाणि परिमाणे श्रणंता श्रसंखेजा लोगाणि ताणि सन्वलोगे । सेसाणि पदाणि श्रुताक्षानी, श्रसंयत, श्रचश्चदर्शनी, रुष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, काणोतलेश्यावाले, भन्य, मिध्यादिष्ट, श्रसंक्षी श्रौर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि श्रपने श्रुपने पद जानकर परिमाण कहना चाहिए।

३/द्र. मनुष्यों में सात कमींकी तीन वृद्धि, तीन हानि और अवस्थित पदका तथा आयु-कर्मके दोनों पदोका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यात हैं। तथा सात कमींके शेप तीन पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रियद्विक, त्रसद्विक, पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्त्रीवेदी, पुरुपवेदी, आभिनिवोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी, श्रवधिक्षानी, चश्रुदर्शनी, अवधिदर्शनी, श्रुक्तलेश्यावाले, सम्यग्दिष्ट, लायिकसम्यग्दिष्ट, और संबी जीवोंके जानना चाहिष्ट। इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेदी और पुरुपवेदी जीवोंमें सात कमींके अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव नहीं हैं। तथा शुक्ललेश्यावाले और लायिकसम्यग्दिष्ट जीवोंमें आयु-कर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं।

३८९. मनुष्यपर्याप्त श्रोर मनुष्यिनियों में सब पर्दोका तथा श्राहारककाययोगी, श्राहारकिमिश्रकाययोगी, श्रपगतवेदी, मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिकसंयत, छेदोपस्थापना-संयत, परिहारविश्चिद्धसंयत श्रोर स्दमसाम्पराय संयत जीवों में श्रपने अपने पद्दोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। श्रेप नारकादि मार्गणाश्रों श्राठों कर्मोंके श्रपने श्रपने पद्दोंका वन्ध करनेवाले जीवश्रसंख्यात हैं। इतनी विशेषता हैं कि श्रानतादि ऊपरके देवों में श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। उपशमसम्यग्दिष्ठ जीवों से सब पद्दोंका वन्ध करनेवाले जीव संख्यात हैं। उपशमसम्यग्दिष्ठ जीवों से सब पद्दोंका वन्ध करनेवाले जीवांका परिमाण सामान्य मनुष्यों के समान है। इस प्रकार परिमाण समाप्त हुश्रा।

३९०. ह्येत्रानुगमकी ऋषेत्रा निर्देश दो प्रकारका है—स्त्रोघ ऋौर ऋदेश। ऋोघकी अपेत्रा सात कर्मोके जिन पर्दोका वन्ध करनेवाले जीवोंका परिमाण ऋनन्त और असंख्यात

१. म्लप्रतो मणुसिणीसु सद्ध० श्राहार० इति पाठः । २. मूलप्रतो पदा० श्रसंखेज्जा इति पाठः ।

लोगस्स असं । आयु० दो वि पदा सन्वलोगो । एवरि वादरएइंदिय-वादरवाड० आयुग० दो वि पदा० लोगस्स संखेज्ज० । वादरवाड०पज्जता सन्वे भंगा लोगस्स संखेज्ज० । सेसवादर-वादरअपज्जता० लोगस्स असंखेज्जदिभागे । सेसामु सन्वेसि सन्वे भंगा लोग० असंखेज्जदिभागे । एवं खेत्तं समत्तं ।

# फोसगां

३६१. फोसणासुगभेण दुवि०—त्रोघे० त्रादे०। त्रोघे० सत्तरणं क० त्रसं-खेज्जभागवड्डि-हाणि-त्रविद्वंघंघोहि केवडियं खेत्तं फोसिदं ? सव्वलोगो । दोवड्डि-हाणि० त्रहचोदस० सव्वलोगो वा। सेसपदा० खेत्तं। त्रायु० दो वि पदा० सव्वलोगे।

३६२. त्रादेसेण ऐरइएसु सत्तरणं क० तिरिणवड्डि-हाणि–त्रवद्विद० इचोदस० | त्रायु० खेत्तं' |

लीकप्रभाण है उनका त्तेत्र सब लोक है। तथा शेप पर्दोका वन्ध करनेवाले जीवोंका त्तेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। आयुक्तमंके दोनों ही पर्दोका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्तेत्र सब लोक है। इतनी विशेषता है कि बादर पकेन्द्रिय श्रीर वादर वायुकायिक जीवोंमें आयुक्तमंके दोनों ही पर्दोका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्तेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। वादर वायुकायिक पर्यात जीवोंमें सब पर्दोका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्तेत्र लोकके संख्यातवें भागप्रमाण है। शेप रहे वादर श्रीर वादर ग्राप्यात जीवोंमें सब पर्दोका वन्ध करनेवाले जीवोंका त्तेत्र असंख्यातवें भागप्रमाण है। शेप रही सब मार्गणाश्रोंमें सब कर्मोंके सब पर्दोका बन्ध करनेवाले जीवोंका त्रेत्र लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है।

इस प्रकार चेत्र समाप्त हुग्रा।

## स्पर्शन

३९१. स्वर्शनानुगमकी अपेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघकी श्रपेज्ञा सात कमींकी श्रसंख्यात भागवृद्धि, श्रसंख्यात भागवृिक्षि, श्रसंख्यात भागवृिक्षि और श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कितने ज्ञेत्रका स्पर्श किया है । दो वृद्धियों श्रीर दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राट बटे चौदह राजु श्रीर सब लोक ज्ञेत्रका स्पर्श किया है । श्रेप पदौंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन ज्ञेत्रके समान है । श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक ज्ञेत्रका स्पर्श किया है ।

विशेषार्थ—संख्यात भागचृद्धि श्रौर संख्यात भागद्दानिका वन्ध द्वीन्द्रिय श्रादि जीवोंके होता है तथा संख्यातगुणहृद्धि श्रौर संख्यातगुणहानिका बन्ध पञ्चेन्द्रियोंके होता है यह पहले कह श्राये हैं। इस दृष्टिसे इन पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रौर सब लोक कहा है। विशेष खुलासा खुदावन्धको देखकर कर लेना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

३६२. त्रादेशसे नारिकयोंमें सात कमोंकी तीन बुद्धियों, तीन हानियों श्रीर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु त्तेत्रका स्पर्श किया है। श्रायु-कर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन त्तेत्रके समान है।

१. मृतप्रती लेसं । एवं भुजगारभंगो तिरिक्लेसु इति पादः ।

- ३६३. तिरिक्लेसु सत्तरणं क॰ वेबड्डि-हाणि० लोग० त्रसं० सन्वलो०। सेसं त्रोघं । सन्वपंचिदियतिरिक्लेसु सत्तरणं क० तिरिणवड्डि-हाणि-त्रबिठ लोग० त्रसं० सन्वलो०। त्रायु० खेतं। एवं मणुसत्रप्र०। विगलिदि० वेबड्डि-हाणि-त्रबिठ तं चेव। पंचिदिय-तसत्रप्र०-मणुस०३ सत्तरणं क० तिरिणवड्डि-हाणि-त्रबिठ पंचिदियतिरिक्लभंगो। सेसं खेतं। देवेसु भ्रुजगारभंगो।
- ३६४. सन्वएइंदिय-पुढवि०-आउ०--तेउ०-वाउ०--वर्णप्फद्पित्तेय०--णियोदेसु अद्वर्णं क० सन्वपदा० सन्वलोगो । एवित सन्ववादरएइंदिय-वादरपुढवि०-आउ०-तेउ०-वाउ०-वादरवर्णप्फदि-िणयोद-वादरवर्णप्फद्पित्तेय० आयु० खेतं । वादर-पुढवि०-आउ०-तेउ०पज्जता० पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तभंगो । एवं वादरवाउ० पज्ज०। एविर लोग० संखेजा०।
- ३६५. पंचिदिय-तस०२ सत्तरणं क० तिरिणवड्डि-हाणि-स्रवद्धि० स्रहचोदस० सव्वलोगो वा । सेसपदा० खेत्तं । त्रायु० दो विषदा श्रहचो०। एवं पंचमण०-पंच-
- ३९३. तिर्यञ्जीमें सात कर्मीकी दो बृद्धियों श्रीर दो हानियोंका वन्य करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण चेत्रका श्रीर सब लोक चेत्रका स्पर्श किया है। श्रेप पदोंका वन्य करनेवाले जीवोंका स्पर्शन श्रीघके समान है। सब पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जोंमें सात कर्मोकी तीन बृद्धियों तीन हानियों श्रोर श्रवस्थित पदका वन्य करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग श्रीर सब लोक चेत्रका स्पर्श किया है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान हैं। इसी प्रकार मनुष्य श्रपर्यात जीवोंके जानना चाहिए। विकलेन्द्रियों श्रपने पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन इसी प्रकार है। एञ्चेन्द्रिय श्रपर्यात, त्रस श्रपर्यात श्रीर मनुष्यिककों सात कर्मोंकी तीन बृद्धियों, तीन हानियों श्रीर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जोंके समान है। श्रेष पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन श्रुकगारानुगम के समान है।
- ३९४. सब एकेन्द्रिय, पृथिवीकायिक, जलकायिक, श्राग्निकायिक, वायुकायिक, वन्स्पितिकायिक प्रत्येकश्ररीर श्रोर निगोद जीवोंमें श्राठों कमेंके सव पदांका वन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोकका स्पर्श किया है। इतनो विशेषता है कि सब वादर एकेन्द्रिय. सब वादर पृथिवीकायिक, सब बादर जलकायिक, सब बादर वायुकायिक, सब बादर वायुकायिक, सब बादर वानस्पितकायिक, सब बादर वनस्पितकायिक प्रत्येकशरीर जीवोंमें श्रायु कर्मके दोनों पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन लेके समान है। बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त और वादर श्रिनकायिक पर्याप्त जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। इसी प्रकार बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंके जानना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि इनमें लोकका संख्यातवाँ भागभमाण स्पर्शन है।
- ३९४. पञ्चेन्द्रियद्विक श्रोर त्रसद्विकमें सात कमींकी तीन वृद्धियों, तीन हानियों श्रीर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीर्थोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु श्रीर सब लोक स्नेत्रका स्पर्श किया है। शेप पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन सेत्रके समान है।

वचि०-इत्थि०-पुरिस०-चक्लु०-सिएए० । त्रोघभंगो कायजोगि-कोधादि०४-मिद०-स्रुद०-त्रसंज०-त्रचक्लुदं०-भवसि०-त्रबभवसि०-मिच्छादि०-त्राहारग त्ति । एवं चेव त्रोरालि०-त्र्रोरालियमि०-एावुंस०-किएए०-एील०-काउ० । एवरि तिरिक्लोघो कादव्यो ।

३६६. वेउन्वियकायजो० सत्तरणं क॰ तिरिणवड्डि-हाणि-अविद्वि॰ अद्वतेरह० । कम्भइ॰ खेत्रं । एवरि वेवड्डि-हाणि० केव॰ खेत्रं फोसिदं ? लोग० असं॰ एका-रहचो० । विभंग अद्वचो०भा० सन्वलोगो० ।

३६७. आभि०-सुद्०-स्रोधि० सत्तरणं क० तिरिणविङ्ग-हाणि-स्रविद्ध० आयु० दो वि पदा अद्वचो० । सेसं खेत्रं । एवं स्रोधिदं०-सम्मादि०-खइग०-वेदगस०-उवसम० ।

३६८. तेउ० देवोघं । पम्पले० सन्वे भंगा ऋडचो० । सुकाए छच्चोदस० ।

त्रायु कर्मके दोनों ही पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चोदह राजु तेत्रका स्पर्श किया है। इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी, स्रीवेदी, पुरुपवेदी, चक्षु-दर्शनी श्रीर संबी जीवोंके जानना चाहिए। काययोगी, कोधादि चार कपायवाले, मत्यवानी, श्रुताबानी, श्रसंयत, श्रवश्चदर्शनी, भन्य, श्रभव्य, मिथ्यादिष्ठ श्रीर श्रहारक जीवोंमे स्पर्शन श्रोघके समान है। तथा इसी प्रकार श्रौदारिककाययोगी, श्रौदारिकमिश्रकाययोगी, नपुंसकवेदी, कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले श्रोर कापोतलेश्यावाले जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विद्योपता है कि इन मार्गणाश्रोंमें सामान्य तिर्यञ्चोंके समान स्पर्शन जानना चाहिए।

३९६. वैकियिककाययोगी जीवोंमें सात कर्मोकी तीन बुद्धियों, तीन हानियों श्रीर अवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ वटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम तेरह वटे चौदह राजु लेकका स्पर्शन किया है। कार्मणकाययोगी जीवोंमें सब पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है। इतनी विशेषता है कि दो बुद्धियों श्रीर दो हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कितने चेत्रका स्पर्श किया है? लोकके श्रसंख्यातवें भाग व कुछ कम ग्यारह वटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्श किया है। विभक्कद्वानी जीवोंमें श्रपने पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ वटे चौदह राजु, कुछ कम तेरह वटे चौदह राजु श्रीर सब लोक चेत्रका स्पर्श किया है।

३९%. श्राभिनिबोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी श्रोर श्रवधिक्षानी जीवोंमें सात कर्मोकी तीन द्युद्धियों तीन हानियों श्रोर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने तथा श्रायुकर्मके दोनों हो पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठवटे चौदह राजु क्षेत्रका स्पर्श किया है। श्रेप पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन क्षेत्रके समान है। इसी प्रकार अवधि-दर्शनी सम्यग्दिए, ज्ञायिकसम्यग्दिए, वेदकसम्यग्दिए श्रीर उपशमसम्यग्दिए जीवोंके जानना चाहिए।

३९८. पीतलेश्यावाले जीवोंने अपने सब पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन सामान्य देवोंके समान है। पद्मलेश्यावाले जीवोंमें सब पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम आठ वटे चोदह राजु त्तेत्रका स्पर्श किया है। शुक्ल लेश्यावाले जीवोंमें अपने सब पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम छह वटे चौदह राजु त्तेत्रका स्पर्श किया है।

१. मुलप्रती श्रद्धतेरह बा० सब्ब- इति पाठः ।

३६६. सासणे सत्तरणं क० तिषिणवड्डि-हाणि-अवडि० अद्व-वारहचो०। आयु० दो वि पदा अद्ववा०। सम्मामि० सत्तरणं क० तिषिणवड्डि-हाणि-अवडि० अद्वचो०।

४००. असिएए० सत्तरणं क० एकवड्डि-हाणि-अवट्ठि० सन्वलो० । दोवड्डि-हाणि० लोग० असं० सन्वलो० । आयु० दो वि पदा सन्वलो० । अणाहार० सत्तरणं क० असंखेजभागवड्डि-हाणि-अवट्ठि० सन्वलो० । वेवड्डि-हाणि० लोग० असं० एकारसचो० । वेडव्वियिमस्सादि सेसं खेत्तं । एवं फोसणं समत्तं ।

### कालो

४०१. कालाखुगमेण दुवि०-त्र्योपे० त्रादे० । त्र्योपे० सत्तर्र्णां क० त्रसंखेज-भागवड्डि-हार्णि-त्र्यविद्वदंपगा केव० १ सन्त्रद्धा । वेवट्डि-हार्णिवंप० जह० एग०, उक्क० त्रावित्वि त्रसंखेजिद्भागो । त्र्रसंखेजगुणवड्डि-हार्णि-त्र्यवत्त० जह० एग०, उक्क० संखेजसमयं । एवं जम्हि त्रसंखेजगुणवट्डि-हार्णि-त्रयत्त० तम्हि याव

३०९. सासादनसम्यग्दिए जीवोंमें सात कर्मोकी तीन वृद्धियों, तीन हानियों श्रीर श्रवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु श्रीर कुछ कम बारह बटे चौदह राजु चौत्रका स्पर्श किया है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका वन्ध करनेवाल जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु चौत्रका स्पर्श किया है। सम्यग्मिथ्यादिए जीवोंमें सात कर्माकी तीन वृद्धियों, तीन हानियों श्रीर श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंने कुछ कम श्राठ बटे चौदह राजु चैत्रका स्पर्श किया है।

४००. श्रसंबी जीवोंमें सात कर्मोकी एक वृद्धि, एक हानि श्रौर श्रवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्श किया है। दो बृद्धियों श्रौर दो हानियोंका वन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग श्रौर सब लोक चेत्रका स्पर्श किया है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्श किया है। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्श किया है। श्रावास्थत जोवोंमें सात कर्मोंकी श्रसंख्यात भागवृद्धि, श्रसंख्यात भागहानि श्रौर श्रवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीवोंने सब लोक चेत्रका स्पर्श किया है। दो वृद्धियों श्रौर दो हानियोंका वन्ध करनेवाले जीवोंने लोकके श्रसंख्यातवें भाग श्रौर कुछ कम ग्यारह बटे चौदह राजु चेत्रका स्पर्श किया है। वैक्रियिकिमश्र श्रादि श्रेप मार्गलाश्रोमें श्रपने पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका स्पर्शन चेत्रके समान है।

इस प्रकार स्पर्शन समाप्त हुन्ना।

#### काल

४०१. कालानुगमकी अपेचा निर्देश दो प्रकार का है— आघ और आदेश। ओघसे सात कमोंकी असंख्यातभागवृद्धि, असंख्यातभागद्दानि और अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका कितना काल है ? सब काल है । दो वृद्धियों और दो हानियोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल आविलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । असंख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणहानि और अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । जिन मार्गणाओंमें असंख्यात

त्रणाहारग ति णाद्व्यं । त्रायु० दो वि पदा सव्वद्धा । एवं त्रणंत-त्रसंखेज्जलो-गरासीणं त्रप्पप्पणो पदाणि ।

४०२. आदेसेण णेरइएस सत्तरणं क० तिरिणवट्टि-हाणि० जह० एग०, उक्क० आविति० असंखेजा० । अविदि० सन्बद्धा । आयु० भुजगारभंगो । एवं सन्वाणं असंखेजारासीणं। सन्वाणं संखेजारासीणं पि तं चेव । णविर यिम्ह आवित्याए असंखेदिभागो तिम्ह संखेजासभयं। भयिणजारासीसु अविदि० जह० एग०, उक्क० पगिदिकालो । तिरिक्खगदीए सेसेसु ओघभंगो जािणदृण णेदव्वं । एवं कालं समत्तं ।

#### ँ श्रंतरं

गुणवृद्धि असंख्यात गुणहानि श्रौर श्रवक्षव्य पद होते हैं उनमें अनाहारक मार्गणा तक इसी प्रकार काल जानना चाहिए। श्रायुकर्मके दोनों ही पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। इसी प्रकार अनन्त राशियों श्रोर श्रसंख्यात लोकप्रमाण राशियोंका श्रपने श्रपने पदोंकी श्रपेत्रा काल जानना चाहिए।

४०२. आदेशसे नारिकयों में सात कर्मोकी तीन वृद्धियों श्रीर तीन हानियोंका वन्ध करनेवाल जीवोंका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्राविलके श्रसंख्यातवें भाग-प्रमाण है। श्राविस्थत पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल सर्वदा है। श्रावुकर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका काल भुजगार वन्धके समान है। इसी प्रकार सब श्रसंख्यात राशियोंका काल जानना चाहिए। तथा सब संख्यात राशियोंका काल भी इसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि जहाँ श्राविलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण काल कहा है वहाँ संख्यात समय काल कहना चाहिए। तथा जितनी भजनीय राशियाँ हैं उनमें श्रवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रपन श्रपने प्रकृतिबन्धके कालके समान है। तिर्यञ्ज गतिमें तथा श्रेष मार्गणाश्रीमें श्रोधके समान काल जानकर कथन करना चाहिए।

#### इस प्रकार काल समाप्त हुआ।

#### ग्रन्तर

४०२. श्रन्तरानुगमकी श्रपंचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रोर श्रादेश। श्रोघसं सात कर्मोकी श्रसंख्यात भागवृद्धि, श्रसंख्यात भागहानि श्रोर श्रवस्थित पदका वन्ध करने वाले जीवोंका श्रन्तर काल नहीं है। दो वृद्धियों श्रोर दो हानियोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार श्रन्तन्त राशियोंके सय पर्दोका श्रन्तरकाल जानना चाहिए। श्रसंख्यातगुणवृद्धि श्रीर श्रवक्रव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर वर्ष पृथक्तव है। श्रसंख्यात गुणहानिका वन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर छह महीना है। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि

त्ति । एवरि असंस्वेज्जगुणहाणि जाणिद्व्वं । एदेसि आयुगं दो पदा भुजगारभंगो । ४०४. िएएसु सत्तरणं क विषिणवृद्धि-हाणि जह एग , उक्क० अंतो । अविष्ठ एतिथ अंतरं । आयु॰ भुजगारभंगो । यम्हि दो वृद्धि-हाणि अत्थि तम्हि तेसि ओयं । सेसपदा व्यव्यव्य भुजगारभंगो । एवरि सांतररासीणं सव्वपदा ० पग-दिअंतरं । एवं अंतरं समन्तं ।

## भावो

४०५. भावाणुगमेण दृवि०—त्र्याघे० त्रादे०। त्र्याघे० सत्तरणं क० चत्तारिवड्टि-हाणि-त्र्यवद्वि०-त्र्यवत्त०वंघगा त्रायु० त्र्यवत्त०-त्र्यसंखेजभागहाणिवंघगा ति का भावो १ त्र्योदइगो भावो । एवं याव त्ररणाहारग ति लेदव्वं । एवं भावं समत्तं ।

# ऋप्पाबहुगं

इनमें श्रसंख्यात गुणहानिका अन्तर काल जानकर कहना चाहिए। इन सव जीवोंके त्रागु कर्मके दोनों ही पदोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका अन्तर काल भुजगार बन्धके समान है।

४०४. नारिक्यों में सात कर्मोंकी तीन वृद्धियों ग्रोर तीन हानियोंका बन्ध करनेवाले जीवोंका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्न है। श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका श्रन्तर काल नहीं है। श्रायुक्तमंके दोनों ही पदोंका वन्ध करनेवाले जीवोंका श्रन्तर काल भुजगारवन्धके समान है। जिन मार्गणाश्रोंमें दो वृद्धियाँ श्रोर दो हानियाँ हैं उनमें उनका श्रन्तर काल श्रोघके समान है। तथा श्रेप पदोंका श्रन्तर काल सर्वत्र भुजगारवन्धके समान है। इतनी विशेषता है कि सान्तर राशियोंके सब पदोंका श्रन्तर काल प्रकृतिबन्धके श्रन्तरकालके समान है।

इस प्रकार श्रन्तरकाल समाप्त हुत्रा।

#### भाव

४०४. भावानुगमकी अपेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ और श्रादेश। श्रोघकी अपेज्ञा सात कमोंकी चार वृद्धियों, चार हानियों, श्रवस्थित श्रीर श्रवक्रव्य पदका बन्ध करनेवाले जीवोंका तथा आयुकर्मके श्रवक्रव्य श्रीर श्रसंख्यात भागहानिका बन्ध करनेवाले जीवोंका कौन-सा भाव है ? श्रोदयिक भाव है। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणातक जानना चाहिए।

#### इस प्रकार भाव समाप्त हुन्ना।

#### **ऋल्पवहुत्व**

४०६. त्रलपबहुत्वानुगमकी त्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका है—त्रोघ स्रोर त्रादेश। स्रोघसे सात कर्मोंके स्रवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे त्रसं-ख्यात गुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे त्रसंख्यात गुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणवृद्धि स्रोर संख्यातगुणुहानिका बन्ध संखेजजगुणा। संखेजजगुणविट्ट-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला असंखेजजगुणा। संखेज-भागविट्ट-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला असंविष्ठजभागविट्ट-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला असंविष्ठजभागविट्ट-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला अर्णतगुणा। अविदिद्ध असंविष्ठजभागविट्ट-हाणिवंधगा दो वि तुल्ला अर्णतगुणा। अविद्धः असंविष्ठजभागहाणि असंव्यु०। आयु० एवं याव अर्णाहारग ति। एविर जिम्ह संखेजजभागहाणि असंव्यु०। आयु० एवं याव अर्णाहारग ति। एविर जिम्ह संखेजजभागहाणि अर्थावेद्धः असंविष्ठजभागि-एवुं स०-कोधादि०४-अचक्खु०-भविस्व-आहारग ति। एविर एवुं स०-कोध-माण-माया० सत्तरणं क० सव्वत्थोवा असंविष्ठगुणविट्टिवंध०। असंवेजजगुणहाणिवं० संवेजजगु०। उविर ओधं। एवं लोभे। एविर मोहणी० ओधं।

४०७. ब्रादेसेण एरइएसु सत्तरणं क० सव्वत्थोवा संखेज्जगुणविट्टि-हाणिवंघ०। संखेज्जभागविट्टि-हाणिवंघगा दो वि तुल्ला संखेज्जगु०। श्रसंखेज्जभागविट्टि-हाणिवंघगा दो वि तुल्ला संखेज्जगु०। श्रविट वंघग श्रसंखेजभागविट्टि-हाणिवंघगा दो वि तुल्ला संखेज्जगु०। श्रविट वंघग श्रसंख्या स्वास्थ्य स्वस्थ्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास्य स्वास्थ्य स्वास्य स्वास

करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि श्रीर संख्यात भागहानिका वन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रीर श्रसंख्यातभागहानिका वन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रमन्तगुणे हैं। इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातभाग होनिका वन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातभाग होनिका वन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रायुकर्मके श्रयका इसी प्रकार श्रमाहारक मार्गणातक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिस मार्गणोमें संख्यात जीव हैं उसमें संख्यातगुणे कहना चाहिए। इसी प्रकार श्रमाहारक समान काययोगी, श्रीदारिक काययोगी, नपुंसकवेदी, क्रोधादि चार कपायवाले, श्रचचुदर्शनी, भव्य श्रीर श्राहारक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदी, क्रोध कषायवाले, मान कपायवाले श्रीर माया कपायवाले जीवोंमें सात कर्मोको श्रसंख्यात गुणवृद्धिका वन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रसंख्यातगुणहानिका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। तथा इसके श्रामका श्रव्यवहुत्व श्रोधके समान है। इसी प्रकार लोभ कपायमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसमें मोहनीय कर्मके सब पदींका वन्ध करनेवाले जीवोंका श्रव्यवहुत्व श्रोधके समान है।

४०७. स्रादेशसे नारिकयों में सात कर्मों की संख्यातगुणवृद्धि स्रोर संख्यातगुण्हानिका वन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि श्रोर संख्यात भागहानिका वन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे स्रसंख्यातभागवृद्धि श्रोर संख्यातभागवृद्धि श्रोर स्रसंख्यातभागहानिका वन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे स्रवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीव स्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सब नारकी, मनुष्य स्रपर्यात, सब देव, वैक्रियिककाययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, विभक्षश्वानी, पीतलेश्यावाले, पद्मलेश्यावाले, वेदकसम्यग्दिए, सासादनसम्यग्दिए श्रीर सम्यग्मिथ्यादिए जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सर्वार्थसिद्धिमें देव संख्यातगुणे हैं।

४०८, तिरिक्षेषु सत्तरणं क० सव्वत्थोवा संखेजगुणविट्ट-हाणि०। संखेज-भागविट्ट-हाणिवंप० दो वि तुल्लाणि असं०ग्र०। असंखेजभागविट्ट-हाणिवं० दो वि तुल्ला अर्णतग्र०। अविट० असं०ग्र०। एवं ओरालियमि०-मिद०-मुद्०-असंज०-किएण०-णील०-काउ०-अवभवसि०-मिच्छादिहि ति । पंचिदियतिरिक्खेमु सत्तरणं क० सव्वत्थोवा [ संखेजगुणविट्ट-हाणिवंपया। ] संखेजभागविट्ट-हाणिवंपय दो वि तुल्ला असं०ग्र०। असंखेजभागविट्ट-हाणिवंप दो वि तुल्ला संखेजग्र०। अविद्यंप० असं०ग्र०। एवं पंचिद्यितिरिक्खअपज्ञत्त-पंचिद्यि-तस्त्रप्रज्ञ०। पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-जोणिणीमु एवं चव । एविर संखेजभागविट्ट-हाणिवंप० संखेजगुणं काद्व्यं।

४०६. मणुसेसु सत्तएणं क० सन्वत्थोवा अवत्तन्व० । असं०गुणवड्डि० संखेज्जगुणा । असंखेजजगुणहाणि० संखेजजगु० । संखेजजगुणवड्डि-हाणि० दो वि तुल्ला [ असंखेजजगुणा । ] संखेजजभागवड्डि-हाणिवं० दो वि तुल्ला संखेजजगु० । [असंखेजजभागवड्डि-हाणिवंघया दो वि तुल्ला संखेजजगुणा ।] अविड०वं० सं०गु० । एवं मणुसपजजत्त-मणुसिणीसु । एवरि संखेजजगुणं काद्व्वं ।

४०८. तिर्यञ्चोंमें सात कर्मों की संख्यात गुणवृद्धि श्रीर संख्यातगुणहानिका वन्ध करने-वाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातमागवृद्धि श्रीर संख्यातमागहानिका वन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रसंख्यातमागवृद्धि श्रीर श्रसंख्यातमाग-हानिका वन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रनन्तगुणे हैं। इनसे श्रविध्यत पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार श्रीदारिकिष्धश्रकाययोगी, मत्यक्षानी, श्रुताक्षानी, श्रसंयत, रुष्ण लेश्यावाले, नील लेश्यावाले, कापोत लेश्यावाले, श्रमन्य, श्रीर मिथ्यादिष्ठ जीवोंके जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंमें सात कर्मोकी संख्यातगुणवृद्धि श्रीर संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातगागवृद्धि श्रीर संख्यातमागवृद्धि श्रीर श्रसंख्यातमागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यात, पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यात श्रीर त्रस श्रपर्यात जीवोंके जानना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्यात श्रीर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें इसी प्रकार जानना जाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यातमागवृद्धि श्रीर संख्यातमागहानिका बन्ध करनेवाले जीवोंको संख्यातगुणा करना चाहिए।

४०९. मनुष्योंमें सात कर्मों अवक्तव्य पदका वन्ध करनेवाले जीव सवसे स्तोक हैं। इनसे असंख्यातगुण्वृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुण् हैं। इनसे असंख्यातगुण्हानि का बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुण्हानि का बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुण्हें। इनसे संख्यातगुण्हानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर असंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागवृद्धि और असंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार मनुष्य पर्यात और मनुष्यिनयोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि संख्यातगुणे करना चाहिए।

४१०. एइंदिय-पंचकायाणं सत्त्तरणं क० सव्वत्थोवा असंखेज्जभागविष्टुहाणिवं०! अविदि० असं०ग्र०। विगलिदिएसु सत्तरणं क० सव्वत्थोवा संखेज्जभागविष्टु-हाणिवं०। असंखेज्जभागविष्टु-हाणिवं० संखेज्जग्र०। अविदि० असंखेज्जगु०। पंचिदिय-तस० सत्तरणं क० [ सव्वत्थोवा अवत्तव्ववंथया |
असंखेज्जगुणविष्टुवंथया संखेज्जगुणा।] असं०गुणहाणि० संखेज्जगु०। संखेज्जगुणविष्टु-हाणिवं० असं०गु०। संखेज्जभागविष्टु-हाणि० दो वि तुल्ला असं०गुणा।
असंखेजजभागविद्य-हाणिवं० दो वि तुल्ला संखेजजगु०। अविदि० असं०गु०।
पंचिदिय-तसपज्जत्तेसु तं चेव। णविर संखेजजभागविष्टु-हाणिवं० संखेजगुणं कादव्वं।
प्वं पंचमण०-पंचविच०-इत्थि०-पुरिस०-चक्खुदं०-सणिण त्ति। णविर इत्थि०-पुरिस०
सत्तरणं क० अवत्तव्वं णित्थ। कम्मइगा० तिरिक्खोयं। आहार०-आहारिम०सव्वद्वभंगो।
४११. 'अवगद० णाणावर०-दंसणावरण-अंतराय० सव्वत्थोवा अवत्तव्ववं०

४१०. एकेन्द्रिय श्रीर पाँच स्थावरकाय जीवोंमें सात कमीकी श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रीर श्रसंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुरो हैं। विकलेन्द्रियोंमें सात कर्मीकी संख्यातभागवृद्धि श्रीर संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे ग्रसंख्यातभागवृद्धि श्रीर श्रसंख्यात भागहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रवस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव असंख्यातगुणे हैं । पञ्चेन्द्रिय और त्रसंकायिक जीवोंमें अवक्रव्यपदका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इससे श्रसंख्यातगुणबृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुर्णे हैं। इनसे श्रसंख्यातगुर्णहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुर्णे हैं। इनसे संख्यात गुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका बन्ध करनेवाले जीव ग्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि और संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर त्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे त्रसंख्यातभागवृद्धि त्रौर त्रसंख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुर्णे हैं। इनसे ग्रवस्थित पदका बन्ध करनेवाले जीव ग्रसंख्यातगुरो हैं। पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त श्रीर त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंमें इसी प्रकार ग्रह्पबद्दत्व है। इतनी विशेषता है कि इनमें संख्यात भागवृद्धि ग्रौर संख्यात भागहानि-का बन्ध करनेवाल जीव संख्यातगुरो करने चाहिए। इसी प्रकार पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी. स्त्रीवेदो, पुरुपवेदी, चच्चदर्शनी श्रीर संज्ञी जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशे-शेषता है कि स्त्रीवेदी और पुरुपवेदी जीवोंमें सात कर्माका श्रवहत्य पद नहीं है। कार्मणुकाय-योगी जीवोंमें श्रपने पदोंका श्रल्पबद्दत्व सामान्य तिर्यक्षोंके समान है । श्राहारककाययोगी श्रीर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रपने पदोंका श्रव्पबहुत्व सर्वार्थसिद्धिके समान है।

४११. ऋषगतवेदी जीवोंमें झानावरण, दर्शनावरण ऋौर ऋन्तराय कर्मके ऋवक्रव्य पदका वन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यात गुणवृद्धिका वन्ध करनेवाले

१. मृत्तप्रती स्रवगद० गाणावर०-श्रवत्तव्ववं० । संखेज्ञभागविद्व० श्रसखेज्ञगु० । संखेजगुणविद्ववं० संखेजगु० । संखेजगुणविद्ववं० । संखेजगु० । स्रविज्ञगु० । स्रविज्ञगु० । स्रविज्ञगु० । स्रविज्ञगु० । स्रविज्ञगु० । स्रविज्ञगुणविद्ववं० सखेजगु० । श्रसं०गुणविद्ववं० सखेजगु० । श्रसं०गुणविद्ववं० संखेजगु० । संखेजगुणविद्ववं० संखेजगु० । संखेजगुणविद्ववं० संखेजगु० । स्रविज्ञगुणविद्ववं० संखेजगु० । स्रविज्ञगुणविद्ववं । स्रविद्ववं । स्रविज्ञगुणविद्ववं । स्रविद्ववं । स्रवि

संखेजजगुणविद्वृवं संखेजजगु० । संखेजजभागविद्वृवं संखेजजगु० । संखेजजगुणहाणि-वं संखेजजगु० । संखेजजभागहाणिवं संखेजजगु० । अविद्वि संखेजजगु० । वेदणीय-णामा-गोदाणं सन्वत्थोवा अवत्तन्ववं । असंखेजजगुणविद्वृवं संखेजजगु० । संखे-जजगुणविद्वृवं संखेजजगु० । संखेजजभागविद्वृवं संखेजजगु० । असंखेजजगुणहाणिवं । संखेजजगु० । संखेजजगु० । सोवजजगुणहाणिवं संखेजजगु० । संखेजजभागहाणिवं संखेजजगु० । अविद्ववं संखेजजगु० । मोह० सन्वत्थोवा अवत्त । संखेजजभागविद्वृवं संखेजजगु० । व्यविद्ववं संखेजजगु० । व्यविद्ववं संखेजजगु० ।

४१२. त्राभि०-सुद०-त्रोधि० सत्तरणं क० सव्वत्थोवा त्रवत्तव्ववं० । त्रसं-खेज्जगुणवड्डि० सं०गु० । सेसं इत्थिभंगो । एवं त्रोधिदं०-सुक्कले०-सम्मादि०-खइग०। मणपज्जव-संजद० मणुसिभंगो । एवं सामाइ०-छेदो० । णवरि त्रवत्तव्वं णित्थ । परिहार० सव्वद्वभंगो ।

४१३. [सहुमसंपरायसंजदेस इएएां कम्माएां संखेजजभागवड्डिवंघगा जीवा सव्वत्थोवा । संखेजजभागहाणिवंघगा जीवा संखेजजगुरणा । त्रविद्वदंघगा जीवा

जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातमागवृद्धिका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यात गुणहानिका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यात भागहानिका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे अवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे वेदनीय, नाम श्रीर गोत्रकर्मके अवक्षव्य पदका वन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे असंख्यात गुणवृद्धिका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे संख्यात गुणवृद्धिका वन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे श्रव्यातगुणे हैं। इनसे संख्यातगुणे हैं।

४१२. श्राभिनियोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रौर श्रयधिज्ञानी जीवोंमें सात कर्मोंके अवक्तव्य पदका बन्ध करनेवाले जोव सबसे स्तोक हैं। इनसे श्रसंख्यात गुणवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुणे हैं। इससे श्रागे श्रेप श्रत्यबहुत्व स्त्रीवेदी जीवोंके समान है। इसी प्रकार श्रवधिदर्शनी, शुक्रलेश्यावाले सम्यग्दिष्ट श्रीर ज्ञायिक सम्यग्दिष्ट जीवोंके जानना चाहिए। मनःपर्ययज्ञानी श्रौर संयत जीवोंमें श्रपने सब पदोंका श्रद्यबहुत्व मनुष्यिनियोंके समान है। इसी प्रकार सामायिकसंयत श्रीर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेष्यत है कि इनके अवक्तव्य पद नहीं है। परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंके श्रपने पदोंका श्रव्यवहृत्व सर्वार्थिसिद्धिके समान है।

४१३. सूक्ष्मसाम्परायसंथत जीवोंमें छुह कमोंकी संख्यात भागवृद्धिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुऐ हैं। इनसे फ्रबस्थितपदका बन्ध करनेवाले जीव संख्यातगुऐ हैं। संयतासंयत जीवोंमें सातकमीकी संख्यात- संखेज्जगुर्णा । ] 'संजदासंजद॰ सत्त्ररणं क० सव्वत्थोवा [संखेज्जगुरणवड्डि-हाणि० । संखेज्जभागवड्डि-हा॰ दो वि तुल्ला सं०गु॰ । त्रसंखेज्जभागवड्डि-हा० दो वि तुल्ला संखेजजगु॰ । त्रविदवं॰ त्रसंखेजजगुर्णा । ]

४१४. असएणीसु सत्तरणां क० सन्वत्थोवा संखेज्जगुणवट्टि-हा० । संखेज्जभाग-विड्द-हा० दो वि तुल्ला असं०ग्र० । असंखेज्जभागविड्द-हाणिवं० दो वि तुल्ला अणंत-गुणा । अविद्ववं० असंखेज्जगु० । अणाहार० कम्मइगभंगो । एवं अप्पावहुगं समत्तं । एवं विड्विये त्ति समत्तं ।

# **अज्भवसाग्**समुदाहारो

४१५. त्रं उभवसाणसम्रदाहारवंधे ति । तत्थ इमाणि तिरिण त्राणियां-गदाराणि—पगदिसम्रदाहारो द्विदसम्रदाहारो तिव्वमंददा ति ।

गुणुवृद्धि श्रौर संख्यातगुणहानिका वन्ध करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं । इनसे संख्यातभाग वृद्धि श्रौर संख्यातभागहानिका बन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रौर श्रसंख्यातभागहानिका वन्ध करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर संख्यातगुणे हैं । इनसे श्रवस्थित पदका वन्ध करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं ।

४१४. श्रमंक्षी जीवोंमें सात कमोंकी संख्यातगुणवृद्धि और संख्यातगुणहानिका वन्ध्र करनेवाले जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे संख्यातभागवृद्धि श्रोर संख्यातभागहानिका वन्ध्र करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रसंख्यातगुणे हैं। इनसे श्रसंख्यातभागवृद्धि श्रोर श्रसंख्यातभागहानिका वन्ध्र करनेवाले जीव दोनों ही समान होकर श्रनन्तगुणे हैं। इनसे श्रवस्थित पदका वन्ध्र करनेवाले जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। श्रनाहारक जीवोंमें श्रपने सव पदोंका अल्पवहुत्व कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है।

इस प्रकार ग्रन्पबहुत्व समाप्त हुग्रा । इस प्रकार वृद्धिवन्ध समाप्त हुग्रा ।

### **अध्यवसानसमुदाहारवन्ध**

िशंपार्थ—यहाँ स्थितिबन्धके कारणभूत परिणामोंकी अध्यवसान संझा है श्रोर जिस अनुयोगद्वारमें इनकी अपेता वर्णन किया गया है उसकी अध्यवसान समुदाहार संझा है। इन परिणामोंके निमित्तसे प्रत्येक कर्मके कितने विकल्प हो जाते हैं, एक एक स्थितिके प्रति कितने कितने परिणामोंके निमित्तसे प्रत्येक कर्मके कितने विकल्प हो जाते हैं, एक एक स्थितिके प्रति कितने कितने परिणाम कारण होते हैं तथा उनकी तीवता और मन्दता किस प्रकारकी है इन्हीं सब प्रश्नोका उत्तर देनेके लिए यहाँ इस अनुयोगद्वारके तीन भेद किये गये हैं— प्रकृतिसमुदाहार, स्थितसमुदाहार और तीवमन्दता। पहले अनुयोगद्वारमें परिणामोंके अनुसार प्रत्येक कर्मके प्रकृतिविकल्प और उनका अल्पबहुत्व दिखलाया गया है। दूसरे अनुयोगद्वारमें प्रत्येक स्थितिके प्रति अध्यवसानीका परिमाण, जघन्य स्थितिसे लेकर उत्तरोन्तर वे कितने अधिक हैं इसका परिमाण और उनकी अनुकृष्ट रचनाका निर्देश किया गया

संजदामंजद०.... सत्त्रयण् क० सम्बत्धोषा श्रवत्तवं०, श्रसंखेऽजगुगाविड्वहाणि दो वि तृक्षा संखेऽजगु०, संखेजगुगाविड्वहा० श्रसं०गु० । श्रसंखेजगुणविड्वहा० श्रसंखेऽजगु० हति पाठः। २. मृत्तप्रतो श्रद्धावसाय... कंधे ति । तथ्य हमाणि तिष्णि श्रिणिगोगहाराणि.....पगदियमुदाहारे ति... तथ्य हमाणि तुवे इति पाठः।

# पगदिसमुदाहारो

४१६. पगदिसमुदाहारे ति । तत्थ इमाणि दुवे ऋणियोगदराणि—पमाणाणु-गमो ऋषावहुगे ति । पमाणाणुगमेण दुवि - ऋोषे व् ऋादे । श्रोषेण णाणावर-णीयस्स केत्तिगाश्रो पगदीश्रो ? ऋसंखेज्जलोगपगदीश्रो । एवं सत्तरणं कम्माणं । एवं याव ऋणाहारग ति णादव्वं । णविर ऋवगद् - मुहुमसं व एगेगपिरणद्भाणं । एवं पमाणाणुगभो समत्तो ।

४१०. अप्पानहुगं दुवि०—अोघे० आदे० । अोघेण सव्वन्थोवा आयुगस्स पगदीओ' । सामा-गोदासां पगदीओ असंग्वेज्जगुसाओ । सासावरसीय-दंससावर-सीय-वेदसीय-अंतराइगासां चदुसहं वि पगदीओ असंग्वेज्जगुसाओ । मोहसीयस्स पगदीओ असंग्वेज्जगुसाओ । एवं याव असाहार्ग ति सेद्व्वं ।

# द्विदिसमुदाहारो

४१८. हिद्समुद्दाहारे ति । तत्थ इमाणि तिष्ण अणियोगदाराणि—पमा-णाणुगभो सेिंदपरूवणा अणुकिङ्गपरूवणा चेदि । णाणावरणीयस्स जहिएणयाए हिद्दीए हिद्दिवंभुङभवसाणहाणाणि असंखेडना लोगा । विदियाए हिद्दिवंभुङभवसाण-है । तथा तीसरे अनुयोगद्वारमें उनके तीव मन्द अनुभागका विचार किया गया है । इस प्रकार इस अनुयोगद्वारका क्या अभिष्राय है और उसमें कितने विषयोंका संकलन किया गया है इस बातका विचार किया ।

#### **प्रकृतिसमुदाहार**

४१६. प्रकृतिसमुदाहारका प्रकरण है। उसमें ये दो अनुयोगद्वार हैं—प्रमाणानुगम और अल्पवहृत्व। प्रमाणानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ और आदेश। श्रोघसे झानावरण कर्मकी कितनी प्रकृतियाँ हैं? असंख्यात लोकप्रमाण प्रकृतियाँ हैं। इसी प्रकार श्रेप सात कर्मोकी प्रकृतियाँ जाननी चाहिए। तथा इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपगतवेदी और स्कृमसाम्परायसंयत जीवोंमें एक एक भेदसे सम्बद्ध प्रकृतियाँ हैं।

#### इस प्रकार प्रमाणान्गम समाप्त हुन्ना ।

४१७. श्रव्यवहुत्व दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश । श्रोघसे श्रायुकर्मको प्रकृतियाँ सवसं स्तोक हैं । इनसे नाम श्रोर गोत्रकर्मकी प्रकृतियाँ श्रसंख्यातगुणी हैं । इनसे झानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय श्रोर श्रन्तरायकर्म इन चारों कर्मोकी प्रकृतियाँ श्रसंख्यातगुणी हैं । इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जगनना चाहिए ।

# इस प्रकार श्रह्पबहुत्व समाप्त हुश्रा । इस प्रकार प्रकृतिसमुदाहार समाप्त हुश्रा ।

### स्थितिसमुदाहार

४१८. श्रव स्थिति समुदाहारका प्रकरण है। उसमें ये तीन अनुयोगद्वार हैं— प्रमाणानुगम, श्रेणिप्ररूपणा श्रोर श्रनुरुष्टि प्ररूपणा। झानावरणकर्मकी जघन्य स्थितिके स्थिति बन्धाध्यवसाय स्थान श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। दूसरी स्थितिके स्थिति बन्धाध्यवसाय

१. पञ्चसं वन्धनक गा० १०७। २. मूलप्रती खेजा भागा विदियाए इति पाठः।

हाणाणि असंखेज्जा लोगा । तिदयाए हिदीए हिदिवंधज्भवसाणहाणाणि असं-खेज्जा लोगा । एवं असंखेज्जा लोगा असंखेज्जा लोगा याव उक्किस्सिया हिदि ति । एवं सत्तरणं कम्माणं । एवं याव अणाहारगं ति । णवरि अवगद०-सुहुमसं० एगे-गपरिराद्धार्णं । एवं पमाणासुगमो समनो ।

४१६. सेिंदपरूवणा दुविधा—श्रणंतरोविणिधा परंपरोविणिधा चेदि । अर्णंतरोविणिधाए णाणावरणीयस्स जहिएलयाए हिद्दिवंधज्भवसाणहाणाणि विसेसािधयािण । तिद्याए हिद्दिवंधज्भवसाणहाणािण विसेसािधयािण । तिद्याए हिद्दिण् हिद्दिवंधज्भवसाणहाणािण विसे । एवं विसे ० विसेसािधयािण याव उक्किस्सियाए हिद्दिवंधज्भवसाणहाणािण विसे ० । एवं विसे ० विसेसािधयािण याव उक्किस्सियाए हिद्दि ति । एवं अ्षणं कम्माणं । आयुगस्स जहिएलयाए हिद्दीए हिद्दिवंधज्भवसाणहाणािण असंखेज्जगुणािण । विदियाए हिद्दीए हिद्दिवंधज्भवसाणहाणािण असंखेजजगुणािण । तिद्याए हिद्दीए हिद्दिवंधज्भवसाणहाणािण असंखेजजगुणािण । याव असंखेजजगुणािण असंखेजजगुणािण असंखेजजगुणािण याव उक्किस्सिया हिदि ति । एवं याव असािहारग ति णेदव्वं ।

४२०. परंपरोविणधाए णाणावरणीयस्स जहिएणयाए हिद्दीए हिद्वंधज्भव-

स्थान श्रसंख्यात लोकप्रमाण हैं। तीसरी स्थितिके स्थितिवन्ध।ध्यवसायस्थान श्रसंख्यात लोकप्रमाण हैं। इस प्रकार उत्छष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिके स्थितिवन्ध।ध्यवसायस्थान श्रसंख्यातलोक श्रसंख्यातलोक प्रमाण जानना चाहिए। इसी प्रकार सात कमोंके जानना चाहिए। इस प्रकार ग्रनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रपगतयेदी श्रीर सृक्ष्मसाम्पराय संयत जीवोंके एक एक परिणाम हैं।

### इस प्रकार प्रमाणानुगम समाप्त हुआ।

#### श्रेणिपरूपणा

४१९. श्रेषिप्ररूपणा दो प्रकारकी है—श्रवन्तरोपनिधा श्रौर परम्परोपनिधा। श्रवन्तरोपनिधाको श्रपंचा झानावरण्की जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान सबसे थोड़े हैं। इनसे दूसरी स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान सबसे थोड़े हैं। इनसे दूसरी स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान विशेष श्रधिक हैं। इस प्रकार उत्रुप्त स्थितिके श्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान विशेष श्रधिक विशेष श्रधिक हैं। इस प्रकार उत्रुप्त स्थितिके श्रि होनेतक प्रत्येक स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान विशेष श्रधिक विशेष श्रधिक हैं। इसी प्रकार छह कर्मोंके जानना चाहिए। श्रायुक्तमंकी जघन्य स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान सबसे स्तोक हैं। इस दूसरी स्थितिके स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान असंख्यात गुणे हैं। इस प्रकार उत्रुप्त स्थितिके प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान श्रसंख्यातगुणे श्रसंख्यात गुणे हैं। इस प्रकार श्रमाहारक मार्गणातक कथन करना चाहिए।

### इस प्रकार ग्रनन्तरोपनिधा समाप्त हुई।

४२०. परम्परोपनिधाकी ऋषेक्षा झानावरणकी जधन्य स्थितिके स्थितिबन्धाध्यवसाय १. पञ्चसं वन्धनक गा० १०५। २. मुलप्रतो हाणाणि ऋसंखेळगुणाणि । विदियाए इति पाठः । साणहाणेहिंतो तदो पिलदोवमम्स असंग्वेज्जभागं गंत्ण दुगुणविद्वदाः । एवं याव वंधज्भवसाणदुगुणविद्वृ-[हाणि-]हाणंतरं पिलदोवमस्स असंग्वेज्जिदभागो । णाणा-हिदिवंधज्भवसाणदुगुणविद्वृ-हाणिहाणंतराणि अंगुलवग्गम् लच्छेदण्यम्स असंग्वेज्जिदभागो । णाणाहिदिवंधज्भवसाणदुगुणविद्वृ-हाणिहाणंतराणि थोवाणि । एयिह-दिवंधज्भवसाणदुगुणविद्वृ-हाणिहाणंतरं असंग्वेज्जगुणं । एवं णाद्व्वं ।

४२१. अणुकड्ढीए णाणावरणीयस्स जहण्णियाण् हिदीण् हिदिवंधज्भव-साणहाणाणि याणि ताणि विदियाण् हिदीण् हिदिवंधज्भवसाणहाणाणि अपुन्वाणि । विदियाण् हिदीण् हिदिवंधज्भवसाणहाणाणि याणि ताणि तिदयाण् हिदीण् हिदि-वंधज्भवसाणहाणाणि अपुन्वाणि च । एवं अपुन्वाणि अपुन्वाणि याव उक्कस्सियाण् हिदि ति । एवं सत्त्रण्णं कम्माणं ।

# तिव्वमंददा

४२२. तिन्वमंददाए णाणावरणीयस्स' जहिंग्ण्याए द्विदीए जह्ग्ण्यं द्विदिन्वंग्रज्भवसाणद्वाणं सन्वमंदाणुगभागं । तस्स उक्कस्सए त्र्रणंतगुणं । विदियाए द्विदीए जहण्ण्यं द्विदिवंग्रज्भवसाणद्वाणं त्र्यांतगुणं । तिस्से उक्कस्सयं त्र्रणंतगुणं । स्थानंसं पत्यकं त्र्रसंस्यावं भाग प्रमाण स्थान जाकर व दृने हो जाते हैं । इस प्रकार वन्धाध्यवसायद्विगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर पत्यकं त्र्रसंस्थातवें भागप्रमाण हैं त्रौर नानास्थितिवन्धाध्यवसायद्विगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर त्रंगुलके वर्गमूलकं त्र्र्यच्छंद्रोंके त्र्रसंस्थातवें भागप्रमाण हैं । नानास्थितवन्धाध्यवसायद्विगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर स्तोक हैं । इसे प्रकार शेष कस्थितवन्धाध्यवसायद्विगुणवृद्धिहानिस्थानान्तर त्र्रोक कर्मोकं जानना चाहिए ।

४२१. श्रमुकृष्टिका कथन करनेपर झानावरणकी जघन्य स्थितिके जो स्थितिकथा-ध्यवसाय स्थान हैं व स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान दूसरी स्थितिके श्रपूर्व हैं। दूसरी स्थितिके जो स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान हैं वे स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान तीसरी स्थितिके श्रपूर्व हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थितिके स्थितवन्धाध्यवसाय स्थान श्रपूर्व अपूर्व हैं। इसी प्रकार सात कर्मोंके विषयमें जानना चाहिए।

विशेषार्थ — जहां आगेके परिणामोंकी पिछुले परिणामोंके साथ समानता होती है वहां अनुकृष्टि रचना होती है। यहां प्रत्येक स्थितिके स्थितिवन्धाध्ययसाय स्थान अपूर्व अपूर्व हैं इसिलए अनुकृष्टि रचना सम्भव नहीं है। उदाहरणार्थ अधःकरणमें जैसी अनुकृष्टि रचना होती है बैसी यहां सम्भव नहीं है। किन्तु यहांकी रचना अपूर्वकरणके समान जाननी चाष्टिए।

### तीत्र-मन्दता

४२२--तीव मन्दताकी त्रपेत्ता ज्ञानावरणकी जघन्य स्थितिका जघन्य स्थितिवन्धा ध्यवसाय स्थान सबसे मन्द अनुभागको लिये हुए हैं। इसका उत्कृष्ट स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान अनन्तगुणे अनुभागको लिये हुए हैं। इससे दूसरी स्थितिका जघन्य स्थितिवन्धाध्यवसाय स्थान अनन्तगुणे अनुभागको लिये हुए हैं। इससे इसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान अनन्तगुणे अनुभागको लिये हुए हैं। इससे तीसरो स्थितिका जघन्य

१. पञ्चसं वन्धनक गा० १०६। २. पञ्चसं वन्धनक गा० १०६।

तदियाए द्विदीए जहएएयं अर्णतगुर्ण । तिस्से उक्कस्सयं अर्णतगुर्ण । एवमर्णतगुर्णम-र्णतगुर्ण याव उक्कस्सियाए द्विदि ति । एवं सत्तरर्ण कम्मार्ण ।

# अज्भवसाणसमुदाहारो समत्तो ।

# जीवसमुदाहारो

४२३. जीवसमुदाहारे त्ति । तत्थ ए णाणावरणीयस्स वंथगा जीवा ते दुविहा— सादवंथा चेव असादवंथा चेव । ए ते सादवंथगा जीवा ते तिविधा—चदुहाणवंथगा तिहाणवंथगा विहाणवंथगा । तत्थ ये ते असादवंथगा जीवा ते तिविधा---विहाणवंथगा तिहाणवंथगा चदुहाणवंथगा । सन्वविमुद्धा सादस्स चदुहाणवंथगा जीवा । तिहाणवंथगा जीवा संकिलिहतरा । विहाणवंथगा जीवा संकिलिहतरा । सन्व-विमुद्धा असादस्स विहाणवंथगा जीवा । तिहाणवंथगा जीवा संकिलिहतरा । चदुहाणवंथगा जीवा संकिलिहतरा ।

४२४. सादस्स चदुद्दाणवंधगा जीवा णाणावरणीयस्स नहण्णयं द्विदि वंधीत । तिद्वाणवंधगा जीवा णाणावरणीयस्स अ्रजहण्णाणुकस्सयं द्विदि वंधीत । विद्वाणवंधगा जीवा सादावेदणीयस्स उक्कम्सयं द्विदि वंधीत । श्रसाद० विद्वाणवंधगा जीवा सद्दाणेण णाणावरणीयस्स जहण्णयं द्विदि वंधीत । तिद्वाणवंधगा जीवा णाणावर-

स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान श्रनन्तगुले श्रनुभागको लिये हुए है। इससे इसीका उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान श्रनन्तगुले श्रनुभागको लिये हुए है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिक प्राप्त होनेतक प्रत्येक स्थितिका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट स्थितिबन्धाध्यवसाय स्थान उत्तरोत्तर श्रनन्तगुले श्रनन्तगुले श्रनुभागको लिये हुए है। इसी प्रकार सात कर्मोका जानना चाहिए। इस प्रकार तीवमन्द्रताका विचार समाप्त हुआ।

इस प्रकार ऋध्यवसानसमुदाहार समाप्त हुआ।

### जीव सम्रदाहार

४२३. त्रव जीव समुदाहारका प्रकरण है। उसकी श्रपेद्या जो श्वानावरणकर्मका वन्ध्र करनेवाले जीव हैं वे दो प्रकारके हैं—सातवन्ध्यक श्रीर श्रमातवन्ध्यक। जो सातवन्ध्यक जीव हैं वे तीन प्रकारके हैं—सातवन्ध्यक श्रीर श्रमातवन्ध्यक। जो सातवन्ध्यक हैं वे तीन प्रकारके हैं—हिस्थानवन्ध्यक, त्रिस्थानवन्ध्यक श्रीर चतुःस्थानवन्ध्यक। जो सवसे विशुद्ध होते हैं वे साताके चतुःस्थानवन्ध्यक जीव हैं। इनसे त्रिस्थानवन्ध्यक जीव संक्लिएतर होते हैं जो सवसे विशुद्ध होते हैं वे श्रसाताके हिस्थानवन्ध्यक जीव संक्षिप्रतर होते हैं। जो सवसे विशुद्ध होते हैं वे श्रसाताके हिस्थानवन्ध्यक जीव हैं इनसे त्रिस्थानवन्ध्यक जीव संक्षिप्रतर होते हैं श्रीर इनसे चतुःस्थानवन्ध्यक जीव संक्षिप्रतर होते हैं श्रीर

४२४. साताके चतुःस्थानबन्धक जीव झानावरण कर्मकी जघन्य स्थितिका बन्ध करते हैं। त्रिस्यानवन्धक जीव झानावरणकर्मकी श्रजघन्यानुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं। द्विस्थान-बन्धक जीव साता वेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध करते हैं। श्रसाताके द्विस्थानबन्धक जीव स्वस्थानकी श्रपेत्ना झानावरण कर्मकी जघन्य स्थितिका वन्ध करते हैं। त्रिस्थानबन्धक णीयस्स अजहण्णमणुकस्सयं द्विदि वंशंति । चदुदाणवंश्रगा जीवा असादस्स चेव उकस्सिया दिदि वंशंति ।

४२५. एदेसि परूवणदाए तत्थ इमाणि दुवे अणियोगदागिणि—अणंतरोवणिधा परंपरोवणिधा य । अणंतरोवणिधाए सादस्स चदुङ्घाण ० तिहाण ० असादस्स विहाण ० तिहाण १ असादस्स विहाण ० तिहाण थोवा । विदियाए हिदीए जीवा विसेसाधिया । विदियाए हिदीए जीवा विसेसाधिया । एवं विसेसाधिया । एवं विसेसाधिया याव सागरोवभसदपुथत्तं । तेण परं विसेसहीणा । एवं विसेसहीणा वाव सागरोवभसदपुथत्तं । सादस्स विहाणवंधगा जीवा असादम्स चदुहाणवंधगा जीवा णाणावरणीयस्स जहिण्णिणाए हिदीए जीवा थोवा । विदियाए हिदीए जीवा विसेसाधिया । एवं विसेसाधिया विसेसाधिया । विदियाण हिदीए जीवा विसेसाधिया । विदियाण हिदीए जीवा विसेसाधिया । एवं विसेसहीणा २ याव सादस्स असादस्स य उक्कस्सिया हिदि ति । जीव क्षानावरण कर्मकी अज्ञवन्य अनुत्कृष्ट स्थितका वन्ध करते हैं । चतुःस्थानबन्धक जीव असाता वेदनीयकी ही उत्कृष्ट स्थितका वन्ध करते हैं ।

४२४. इनकी प्ररूपणा करनेपर ये दो अनुयोगद्वार होते हैं--अनन्तरोपनिधा और परम्परोपनिधा । अनन्तरापनिधाकी अपेचा साताके चतुःस्थानबन्धक और त्रिस्थानबन्धक तथा श्रसाताके द्विस्थानबन्धक श्रीर त्रिस्थानबन्धक जितने जीव हैं उनमेंसे बानावरण कर्मकी श्रपने श्रपने योग्य जघन्य स्थितिमें स्थित श्रर्थात् श्रपने श्रपने योग्य जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाल जीव सबसे स्ताक हैं। इनसे दसरी स्थितमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तीसरी स्थितिमें स्थित जीव विशेष श्रधिक हैं। इस प्रकार सौ सागरप्रथक्त्व प्रमाण स्थितिके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें विशेष अधिक विशेष अधिक जीव हैं। तथा इससे श्रागे प्रत्येक स्थितिमें विशेषहीन जीव हैं। इस प्रकार सौ सागरप्रथक्त्व प्रमाण स्थितिक प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें विशेषहीन विशेषहीन जीव हैं। तथा साताके द्विस्थानवन्धक श्रौर श्रसाताके चतुःस्थानबन्धक जितने जीव हैं उनमेंसे शानावरण कर्मकी अपने अपने योग्य जघन्य स्थितिमें स्थित जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे दसरी स्थितिमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। इनसे तीसरी स्थितिमें स्थित जीव विशेष अधिक हैं। इस प्रकार सौ सागरप्रथक्तव प्रमाण स्थितिके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें विशेष अधिक विशेष अधिक जीव हैं। तथा इससे आगे प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर विशेष हीन विशेषहीन जीव हैं। इस प्रकार साता और श्रसाताको उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होनेतक उत्तरोत्तर प्रत्येक स्थितिमें विशेषहीन विशेषहीन जीव हैं।

विशेषार्थ—यहां जीवोंके त्रालम्बनसे स्थितिबन्धका विचार किया गया है। साता त्रीर श्रसाता प्रतिपत्त प्रकृतियां हैं, इसिलए जो साताका बन्ध करते हैं वे श्रसाताका बन्ध नहीं करते श्रीर जो श्रसाताका बन्ध करते हैं वे साताका बन्ध करते हैं वे साताका बन्ध करते हों वे साताका बन्ध करते हैं वे साताका नहीं करते। इस हिसाबसे जीव दो प्रकारके होते हैं—सातबन्धक श्रीर श्रसातयन्धक। साता प्रशस्त प्रकृति है श्रीर श्रसाता श्रप्रशस्त। इसिलए साताके उत्कृष्ट श्रनुभागका बन्ध होनेपर स्थितिबन्ध जधन्य होता है श्रीर जघन्य श्रनुभागवन्ध होते समय स्थितिबन्ध उत्कृष्ट होता है। तथा श्रसाताके उत्कृष्ट श्रनुभागवन्धके समय स्थितिबन्ध उत्कृष्ट होता है श्रीर जघन्य श्रनुभागबन्धके समय स्थितिवन्ध उत्कृष्ट होता है श्रीर जघन्य श्रनुभागबन्धके समय स्थितवन्ध जान्य होता है श्रीर जघन्य श्रनुभागबन्धके समय स्थितवन्ध जान्य होता है श्रीर जघन्य श्रनुभागबन्धके समय स्थितवन्ध जान्य स्थापन स

बन्ध जघन्य होता है। यदि इन दोनों प्रकृतियोंके श्रनुभागका इस हिसाबसे विभाग किया जाता है तो साताका चतुःस्थानिक त्रिस्थानिक और द्विस्थानिक इस कमसे श्रतभाग उपलब्ध होता है श्रीर असाताका द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक श्रीर चतुःस्थानिक इस क्रमसे अनुभाग . उपलब्ध होता है। साताके चतुःस्थानिक अनुभागमें गुड़, खाँड़, शर्करा श्रोर अमृत यह चार प्रकारका, त्रिस्थानिक अनुभागमें गुड़, खाँड़ श्रीर शर्करा यह तीन प्रकारका तथा द्विस्थानिक अनुभागमें गुड़ और खाँड़ यह दो प्रकारका अनुभाग होता है। असाताके चतः-स्थानिक श्रनुभागमें नीम, काँजीर, विष श्रीर हलाहलरूप, त्रिस्थानिक श्रनुभागमें नीम, काँजीर श्रीर विपरूप तथा द्विस्थानिक श्रनुभागमें नीम श्रीर काँजीररूप श्रनुभाग होता है। देखना यह है कि इनके साथ ज्ञानावरणका बन्ध होनेपर वह किस प्रकारका होता है। यह तो मानी हुई बात है कि क्षानावरण श्रप्रशस्त प्रकृति है. इसलिए साताके चतःस्थान-बन्धक जीव क्षानावरणकी जघन्य स्थितिका, त्रिस्थानबन्धक जीव क्षानावरणकी ग्रजधन्य श्रमुत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करते हैं श्रीर द्विस्थानबन्धक जीव सातावेदनीयका ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं। यहां द्विस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणका उत्क्रष्ट स्थितिबन्ध करते हैं ऐसा न कहकर साताका ही उत्क्रप्ट स्थितवन्ध करते हैं ऐसा क्यों कहा? समाधान यह है कि यद्यपि साताके द्विस्थानबन्धक जीव ज्ञानावरणका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं पर उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध ही करते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है किन्तु उत्क्रप्ट स्थितिबन्धसे न्यून भी करते हैं इसलिए उस प्रकारका विधान नहीं किया। इस प्रकार ग्रसाताके द्विस्थान-बन्धक जीव ब्रानावरणका जघन्य स्थितिबन्ध करते हैं। त्रिस्थानबन्धक जीव श्रजधन्य श्रमुकुष्ट स्थितिबन्ध करते हैं श्रीर चतुःस्थानवन्धक जीव श्रसाता चेदनीयका ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करते हैं। इस प्रकार कुल जीव छह प्रकारके होते हैं—साताके चतुःस्थान बन्धक जीव, त्रिस्थानबन्धक जीव ग्रौर हिस्थानबन्धक जीव। तथा ग्रसाताके हिस्थान-बन्धक जीव, त्रिस्थानबन्धक जीव श्रीर चतुःस्थानबन्धक जीव। इनमेंसे प्रत्येकमें श्रपने-श्रपने योग्य श्रानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्ध करनेवाले जीव सबसे थोड़े हैं। दूसरी स्थितिका बन्ध करनेवाले विशेष श्रधिक हैं। इस प्रकार सौ सागरपृथक्त्वप्रमाण स्थिति विकल्पोंके प्राप्त होनेतक विशेष अधिक विशेष अधिक हैं और इससे आगे इतने ही स्थित-विकल्पोंके प्राप्त होनेतक विशेष हीन विशेष हीन हैं। श्राशय यह है कि जो सातावेदनीयके चतःस्थानबन्धक जीव हैं उनमेंसे कुछ जीव बानावरणकी जघन्य स्थितिका बन्ध करते हैं। इनसे कुछ अधिक जीव झानावरएकी इससे आगेकी स्थितिका बन्ध करते हैं। इस प्रकार सौ सागरप्रथक्त प्रमाण स्थिति विकल्पोंके प्राप्त होनेतक विशेष श्रधिक विशेष श्रधिक श्रीर श्रागे इतने ही स्थितिविकल्पोंके प्राप्त होनेतक विशेषहीन विशेषहीन जीव शानावरणकी स्थितिका बन्ध करते हैं।

उदाहरणार्थ—सातावेदनीयके चतुःस्थानबन्धक जीव ४२ हें श्रौर ये झानावरणकी ४, ६, ७, ८ श्रौर ९ समयवाली स्थितिका बन्ध करते हैं तो पूर्वोक्ष हिसाबसे ४ समयवाली स्थितिका बन्ध करने होते हैं, ६ समयवाली स्थितिका बन्ध करनेवाले १२ जीव होते हैं, ६ समयवाली स्थितिका बन्ध करनेवाले १२ जीव होते हैं, ६ समयवाली स्थितिका बन्ध करनेवाले १६ जीव होते हैं श्रौर ६ समयवाली स्थितिका बन्ध करनेवाले ६ जीव होते हैं । इस उदाहरणसे स्पष्ट झात होता है कि पहले विशेष श्रीधक विशेष श्रीधक श्रौर अनन्तर विशेष हीन विशेष हीन जीव स्थितिका बन्ध करते हैं । इससे यवमध्यकी रचना हो जाती है, क्योंकि मध्यमें जीव सर्वाधिक हैं श्रौर दोनों श्रोर विशेषहीन विशेषहीन हैं । इसी प्रकार

४२६. परंपरोविष्याए सादस्स चदुहाख्वंथमा जीवा तिहाख्वंथमा जीवा व्यसादस्स विहाख्वंथमा जीवा तिहाख्वंथमा जीवा खाषावरणीयस्स जहिष्ण्याए हिदीए जीवेहिंतो तदो पिलदोवमस्स असंखेजजिदिभागं गंतूण दुगुणविहृदा। एवं दुगुणविहृदा दुगुणविहृदा याव सागरोवमसदपुथत्तं। तेण परं पिलदोवमस्स असंखेजजिदभागं गंतूण दुगुणहिणा। एवं दुगुणहिणार याव सागरोवमसदपुथत्तं। एयजीव-दुगुणविहृहािणहाणंतरािण असंखेजजािण पिलदोवमस्स वग्ममूलािण। णाणाजीव-दुगुणविहृहािणहाणंतरािण पिलदोवमवग्ममूलस्स असंखेजजिदिभागो। णाणाजीव-दुगुणविहृहािणहाणंतरािण थोवािण। एवजीवदुगुणविहृहािणहाणंतरं असंखेजगुणं।

४२७. सादस्स विद्वाण्वंथगा जीवा त्रसादम्स चदुद्वाण्वंथगा जीवा णाणा-वरणीयस्स जहिएण्याए हिदीए जीवेहितो तदो पिलदोवमस्स त्रसंखेज्जदिभागं गंत्णं दृगुणविद्वा । [ एवं दृगुणविद्वा ] दृगुणविद्वा याव सागरोवमसदपुथतं । तेण परं पिलदोवमस्स त्रसंखेज्जदिभागं गंत्ण दृगुणहीणा । एवं दृगुणहीणा दृगुणहीणा याव सादस्स त्रसंखेज्जदिभागं गंत्ण दृगुणहीणा । एवं दृगुणहीणा दृगुणहीणा याव सादस्स त्रसादस्स य उक्कस्सिया हिदि त्ति । एयजीवदुगुणविद्वाणदिहाणतं-राणि पिलदोवमवग्गम्लाणि । णाणाजीवदुगुणविद्वाणिद्वाणतं-राणि पिलदोवमवग्गम्लस्स त्रसंखेज्जितिभागो । णाणाजीवदुगुणविद्वाणिद्वाणतं-साताके विस्थानिक और हिस्थानिक वन्धकी त्रयंना कथन करना चाहिए।

४२६. परम्परोपिनधाकी श्रपेद्या साता येदनीयके जितने चतुःस्थान बन्धक श्रीर त्रिस्थानवन्धक जीव हैं। तथा श्रसातायेदनीयके जितने द्विस्थानवन्धक श्रीर त्रिस्थानवन्धक जीव हैं। तथा श्रसातायेदनीयके जितने द्विस्थानवन्धक श्रीर त्रिस्थानवन्धक जीव हैं उनसे लेकर पत्यके श्रसल्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे दूने हो जाते हैं। इस प्रकार सी सागर पृथक्त्वके प्राप्त होने तक वे दूने होते जाते हैं। इससे श्रागे पत्यके श्रसंख्यानवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे श्राधं गह जाते हैं। इस प्रकार सी सागर पृथक्त्वके प्राप्त होने तक वे उत्तरोत्तर श्राधं श्राधं गहेते जाते हैं। यहाँपकजीवद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर पत्यके श्रसंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण होते हैं श्रीर नानाजीवद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर पत्यके प्रथम वर्गमूलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण होते हैं। नानाजीवद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं श्रीर इनसे पकजीव द्विगुणवृद्धिद्विगुणहानिस्थानान्तर श्रसंख्यातगुणा है।

४२७. सातावेदनीयके जितने द्विस्थानवन्धक जीव हैं श्रौर असातावेदनीयके चतुःस्थान-वन्धक जीव हैं उनमेंसे झानावरणकी अपने योग्य जघन्य स्थितिके वन्धक जितने जीव हैं उनसे पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिस्थान जाकर वे दूने हो जाते हैं। इस प्रकार सौ सागर पृथक्त्वके प्राप्त होने तक वे दूने दूने होते जाते हैं। इससे आगे पल्यके श्रसंख्या-तवें भागप्रमाण स्थान जाकर वे आधे रह जाते हैं और इस प्रकार साता और श्रसाताकी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक वे आधे श्रोधे होते जाते हैं। यहाँ एकजीवद्विगुणवृद्धि-द्विगुणहानि स्थानान्तर पल्यके श्रसंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण होते हैं और नानाजीव द्विगुणवृद्धि-द्विगु-णहानिस्थानान्तर पल्यके प्रथम वर्गमूलके श्रसंख्यातमें भागप्रमाण होते हैं। इस प्रकार नाना-

१. मूलप्रतौ गत्रा दुगुणविष्ठदा हाणि दुगुण-- इति पाठः ।

राणि थोवाणि । एयजीवद्गुणवड्टिहाणिङ्घाणंतरं ऋसंखेज्जगुणं ।

४२८. सादस्स असादस्स य विद्वाणियम्हि णियमा अणागारपाओग्गद्वाणाणि । सागारपाओग्गद्वाणाणि सन्वत्थ ।

विशंपार्थ — यहाँ साताके चतुःस्थानबन्धक श्रादि एक एकके प्रति नानागुखबुद्धि या नाना गुखहानि कितनी होती हैं श्रीर एक एकके प्रति निषेक कितने होते हैं यह वतलाया गया हैं। यहाँ एकजीबद्धिगुणबुद्धि द्विगुणहानिस्थानान्तर पदसे एक गुखबुद्धि व गुखहानिके भीतर जितने निषेक होते हैं वे लिये गये हैं श्रीर नानाजीबद्विगुखबुद्धि द्विगुणहानिस्थानान्तर पदसे कुल द्विगुखबुद्धि व द्विगुणहानिस्थानान्तर पदसे कुल द्विगुखबुद्धि व द्विगुणहानियोंका प्रमाख लिया गया है। इनमेंसे किसका कितना प्रमाख है यह मूलमें दिया ही है।

४२८. साता और असाताके हिस्थानिक बन्धमें अनाकार उपयोगके योग्य स्थान नियमसे हैं। तथा साकार उपयोगके योग्य स्थान सर्वत्र हैं।

निशंपार्थ—यहाँ इन छह स्थानोंमें श्रनाकार उपयोगके योग्य स्थान कौन हैं श्रीर साकार उपयोगके योग्य स्थान कौन हैं यह वतलाया गया है। वैसे तो सब स्थान साकार उपयोगके योग्य हैं पर श्रनाकार उपयोगके योग्य स्थान कुछ ही हैं श्रीर वे साता श्रसाता दोनोंके द्विस्थान गत कुछ ही हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

४२९. साताके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान स्तोक हैं। इनसे उपिरम स्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे साताके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेकं स्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे इसीके उपिरम स्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे इसीके उपिरम स्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे साताके द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके सर्वथा साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे मिश्रस्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे आसातके द्विस्थानिक यवमध्यके उपिरम मिश्र स्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे असाताके द्विस्थानिक यवमध्यके नोचेके सर्वथा साकार उपयोगके योग्य स्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे इसीके मिश्रस्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे इसीके सर्वथा साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे इसीके सर्वथा साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे उपिरम स्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे उपिरम स्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे असाताके विचेके स्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे असाताके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे असाताके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुऐ हैं। इनसे असाताके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुऐ हैं।

१. मुलप्रती-द्वासाणि सञ्बद्धा । सादस्स इति पाठः । २. पञ्चसं० बन्धक० गा० १११ ।

संखेज्जगुणाणि । असादस्स तिहाणिययवमज्भस्स हेहदो हाणाणि संखेज्जगुणाणि । जनिरं संखेजजगुणाणि । असादस्स चदुहाणिययवमज्भस्स हेहदो हाणाणि संखेज्जगुणाणि । सादस्स जहएणुओ हिदिवंधो संखेज्जगुणा । यहिदिवंधो विसेसाधियो । असादस्स जहएणुओ हिदिवंधो विसेसाधियो । यहिदिवंधो विसेसाधियो । एत्तो उक्कस्सयं दाहं गच्छिद ति सा हिदी संखेजजगुणा । अंतोकोडाकोडी संखेजजगुणा । सादस्स विहाणिययवमज्भस्स उनिरं एयंतसागारपाओग्ग-हाणाणि संखेजजगुणाणि । सादस्स उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाधियो । यहिदिवंधो विसेसाधियो । यहिदिवंधो विसेसाधियो । उसादस्स उक्कस्सओ हिदिवंधो विसेसाधियो । यहिदिवंधो विसेसाधियो । असादस्स उहस्सओ हिदिवंधो विसेसाधियो । यहिदिवंधो विसेसाधियो ।

इससं श्रसाताका जघन्य स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक हैं। इससे यत्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे उत्कृष्ट दाइको प्राप्त होता है इसलिए वह स्थिति संख्यातगुणी है। इससे अन्तः कोटाकोटि सख्यातगुणी है। इससे साताके द्विस्थानिक यवमध्यके उपरिम सर्वथा साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुणी हैं। इससे साताका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यित्स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे यत्स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे वाहास्थिति विशेष श्रधिक है। इससे श्रसाताके चतुः-स्थानिक यवमध्यके उपरिम स्थान विशेष श्रधिक हैं। इनसे श्रसाताका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशेष श्रधिक है।

विशेपार्थ-पहले साताके चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक और द्विस्थानिक अनुभागका तथा ग्रसाताके द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक ग्रौर चतुःस्थानिक ग्रनुभागका उल्लेख करके उनके त्राश्रयसे साकारप्रायोग्य, त्रानाकारप्रायोग्य और भिश्र स्थानींका उल्लेख कर त्राये हैं। यहाँ इनको ध्यानमें रखकर स्थितिस्थानोंके ऋत्पबहृत्वका निर्देश किया गया है। इसका विचार पञ्चसंग्रह वन्धकरणमें भी किया है। वहाँ वह इस प्रकार दिया है-परावर्तमान शुभ प्रकृतियोंके चतुःस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थितिस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे उपरिम स्थान संख्यातगुर्ण हैं। इनसे इन्हींके त्रिस्थानिक यवमध्यके नीचेके स्थान संख्यातगुर्णे हैं। इनसे उपरिम स्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे इन्हींके सर्वथा साकार प्रायोग्य द्विस्थानिक नीचेके स्थान संख्यातगुर्णे हैं। इनसे यहांके मिश्रस्थान संख्यातगुर्णे हैं। इनसे उपरिम मिश्रस्थान संख्यातगुर्णे हैं। इनसे यहांके साकार प्रायोग्य उपरिम स्थान संख्यातगुर्णे हैं। इनसं श्रशुभ द्विस्थानिक यवमध्यके नीचेके मिश्रस्थान संख्यातगुर्णे हैं। इनसे द्विस्थानिक यवमध्यके नीचंके साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुर्णे हैं। इनसे यवमध्यके ऊपरके द्विस्था निक साकार प्रायोग्य स्थान संख्यातगुर्ण हैं। इसी प्रकार यवमध्यके नीचे श्रीर ऊपरके त्रिस्थानिक स्थान संख्यातगुर्णे हैं । इसी प्रकार यवमध्यके नीचे श्रीर ऊपरके चतुःस्थानिक स्थितिस्थान संख्यातगुर्णे हैं। श्राचार्य मलयगिरिने इस श्रव्यवद्वत्वमें परावर्तमान श्रभ प्रकृतियों, परावर्तमान श्रश्म प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर उत्कृष्ट स्थितवन्धका तथा डाय-स्थितिका श्रल्पवहुत्व भी सिम्मिलत किया है। जिस स्थितिस्थानसे श्रपवर्तनाकर एके वशसे उत्रुप्त स्थितिको प्राप्त होता है उतनी स्थितिका नाम डायस्थिति है। या जिस

१. मूलप्रती सादस्स जहविख्याश्री इति पाठः ।

४२०. एदेण श्रद्धपदेण सन्वत्थोवा सादस्स चदुद्वाण्वंघगा जीवा । सादस्स चेव तिद्वाण्वंघगा जीवा संखेज्जगुणा । विद्वाण्वंघ० संखेज्जगुणा । श्रसादस्स विद्वाण्वंघगा जीवा संखेज्जगुणा । श्रसादस्स चदुद्वाण्वंघगा० संखेज्जगुणा । श्रसादस्स चतुद्वाण्वंघगा० संखेज्जगुणा । श्रसादस्स तिद्वाण्वंघगा जीवा विसेसाधिया । एवं जीवमम्रदाहारे त्ति समत्तमिण्योगद्दाराण् ।

एवं मृलपगदिहिदिवंधो समत्तो ।

स्थितिस्थानसे मण्डूकप्छुति न्यायके श्रनुसार छलाँग मारकर स्थित वँधती है वह श्रधिक स्थित डायस्थित है। श्राचार्य मलयगिरिने डायस्थितिके ये दो श्रर्थ किये हैं। उन्होंने लिखा है कि उत्कृष्ट स्थितिमेंसे श्रन्तःकोड़ाकोड़ी स्थितिके कम कर देनेपर जो स्थिति शेष रहती है वह डायस्थिति है, क्योंकि संक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्यात श्रन्तःकोड़ाकोड़ीप्रमाण स्थितिका बन्ध करके ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करके ही उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करता है, श्रन्य प्रकारसे नहीं।

४३०. इस अर्थपदके अनुसार साताके चतुःस्थानिक बन्धक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असाताके द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असाताके द्विस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असाताके चतुःस्थानबन्धक जीव संख्यातगुणे हैं। इनसे असाताके त्रिस्थानबन्धक जीव विशेष अधिक हैं।

इस प्रकार जीव समुदाहार श्रनुयोगद्वार समाप्त हुश्रा । इस प्रकार मृल प्रकृतिस्थितिवन्ध समाप्त हुश्रा ।

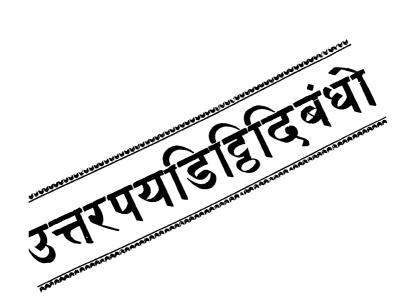

# २. उत्तरपगदिडिदिबंधो

१. एत्तो उत्तरपगिदिद्विदिवंधे पुव्वं गमिषाज्जं । तत्थ इमाणि चत्तारि ऋणि-योगद्दाराणि भवंति । तं यथा—िद्दिवंधद्वाणपरूवणा णिसेयपरूवणा त्रावाधाखंडय-परूवणा ऋषावहुगे त्ति ।

# **द्विदिबंधद्वाग्**पपरूवग्गा

२. द्विदिवंथद्वाणपरूवणदाण् सव्वपगदीणं चदुत्रायु वेजव्वियञ्जक्-स्राहार०-स्राहारस्रंगोवंग-तित्थयरवज्जाणं सव्वत्थोवा सृहुमस्स अपज्जनयस्स द्विदिवंथद्वाणाणि । वादरस्स अपज्जनयस्स द्विदिवंथद्वाणाणि संखेज्जगुणाणि । सृहुमस्स पज्जनयस्स द्विदिवंथ० संखेज्जगु० । वादर०'पज्जन० द्विदिवंथ० संखेज्जगु० । एवं मूलपगिद-वंथो याव पंचिदियस्स सणिणम्स मिच्छादिद्विस्स पज्जनयस्स द्विदिवंथद्वाणाणि संखेजजगुणाणि नि ।

## उत्तरप्रकृतिस्थितिवन्ध

१. इससे त्रागे उत्तरप्रकृतिस्थितयन्धका सर्व प्रथम विचार करते हैं । उसमें ये चार त्रुनुयोगद्वार होते हैं । यथा—स्थितियन्धस्थानप्ररूपणा, निपेकप्ररूपणा, त्रावाधाकाएडकप्ररूपणा त्रीर त्रुत्पबहुत्व ।

विशेषार्थ—मृत्य प्रकृतियाँ श्राठ हैं श्रोर उनमेंसे प्रत्येकके उत्तर भेद श्रनेक हैं। उन्हें ही यहाँ पर उत्तर प्रकृति शब्द द्वारा कहा गया है। पहले मृल प्रकृति स्थितबन्धका विस्तार के साथ विवेचन कर श्राये हैं। श्रव श्रागे उत्तरप्रकृतिस्थितिबन्धका विवेचन करनेवाले हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इसके श्रधिकार श्रोर कम वही हैं जो मृलप्रकृति स्थितिबन्धका विवेचन करते समय कह श्राये हैं। मात्र यहाँ उन श्रधिकारों द्वारा उत्तर प्रकृतियोंके स्थितिबन्धका श्रवलम्बन लेकर विचार किया गया है।

### स्थितिवन्धस्थानप्ररूपणा

2. श्रव स्थितवन्धस्थानप्ररूपणाका विचार करते हैं। उसकी श्रपेजा सुक्ष्म श्रपयाितके चार श्रायु, वैकिथिकपट्क, श्राहारक श्रारा, श्राहारक हिथितवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इनसे बादर पर्यातकके स्थितवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संक्षी मिथ्याहिए पर्यातक जीवके स्थितवन्धस्थान संख्यातगुणे हैं। इस स्थानके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर मूल प्रकृति वन्धके समान श्रव्यवहुत्व है।

विशेषार्थ-कुल बन्धयोग्य प्रकृतियाँ १२० हैं। इनमेंसे नरकायु, देवायु, वैक्रियिक-

१. मृत्तप्रती बादर० अपज्जन्त० इति पाठः ।

- ३. णिरय-देवायूणं सन्वत्थोवा पंचिदियस्स असिएणस्स पज्जत्तगस्स हिदि-वं । पंचिदियस्स सिएणस्स पज्जत्तयस्स हिदिवंप्रहाणाणि असंखेज्जगुणाणि । तिरिक्खमणुसायूणं तेरसएणं जीवसमासाणं हिदिवंप्रहाणाणि तुन्लाणि थोवाणि । पंचिदियस्स सिएणस्स पज्जत्तयस्स हिदिवं असं गुरु ।
- ४. णिरयगदि-णिरयगदिपाञ्चोगाणुपुन्नीणं सन्वत्थोवा पंचिदियस्स असिणिप्यस्स पञ्जत्तयस्स हिदिवंश्रहाणाणि संखेजजारः। देवगदि-वेउन्वियश्-वेउन्वियश्चगंगोव ०-देवाणुपुन्विय सन्वत्थोवा पंचिदियस्स पञ्जत्तयस्स प्रजत्त्वस्स प्रजत्त्वस्स हिदिवंश्रहाणाणि संखेजजारः। देवगदि-वेउन्वियश्चगंभीव ०-देवाणुपुन्विय सन्वत्थोवा पंचिदियस्स असिण्णस्स पञ्जत्तयस्स हिदिवंश् । पंचिदि सिण्णस्स अपज्जत्तस्स हिदिवंश् संखेजजारः।

षट्क, ब्राहारक शरीर, ब्राहारक ब्रांगोपांग ब्रौर तीर्थंकर इन प्रकृतियोंका सब जीव समासोंमें बन्ध नहीं होता तथा तिर्यञ्चायु ब्रौर मनुष्यायुके विषयमें विशेष बक्कव्य है, इसलिए इन तेरह प्रकृतियोंके सिवा शेष १०७ प्रकृतियोंके स्थितिबन्धस्थानींका श्रल्पव-हुत्व जिस प्रकार मूल प्रकृतिस्थितिबन्धका कथन करते समय कह ब्राये हैं उसी प्रकार यहाँ जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

३. पञ्चेन्द्रिय असंक्षी पर्याप्तके नरकायु और देवायुके स्थितवन्धस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे पञ्चेन्द्रिय संक्षी पर्याप्तकके स्थितवन्धस्थान असंख्यातगुर्णे हैं। तेरह जीव समा-सोंके तिर्यञ्च आयु और मनुष्यायुके स्थितवन्धस्थान तुल्य होकर स्तोक हैं। इनसे पञ्चेन्द्रिय संक्षी पर्याप्तकके स्थितवन्धस्थान असंख्यातगुर्णे हैं।

विशेषार्थ — नरकायु श्रौर देवायुका स्थितिबन्ध श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रियके पत्यके श्रसंख्या-तवें भागसे श्रधिक नहीं होता। तथा संक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके वह तेतीस सागरतक होता है। इसीसे श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकके इन दोनों श्रायुश्रोंके स्थितिबन्धस्थानींसे संक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके स्थितिबन्धस्थान श्रसंख्यातगु कहे हैं। तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुके ज्ञधन्य स्थितिबन्धसे लेकर एक पूर्वकोटितक स्थितिबन्ध चौदहीं जीवसमासोंमें सम्भव है। मात्र संक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीन पत्यतक होता है। यही कारण है कि तेरह जीवसमासोंमें इन दोनों श्रायुश्रोंके स्थितिबन्धस्थान तृत्य श्रीर सबसे स्तोक कहे हैं। तथा संक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके वे श्रसंख्यातगु ले कहे हैं, क्योंकि पूर्वकोटिके प्रमाणसे तीन पत्यका प्रमाण श्रसंख्यातगुणा होता है।

४. पञ्चेन्द्रिय असंशी पर्याप्तकके नरकगित श्रीर नरकगित प्रायोग्यानुपूर्वीके स्थिति वन्धस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे पञ्चेन्द्रिय संशी पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुर्णे हैं। पञ्चेन्द्रिय असंशी पर्याप्तकके देवगित, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग और देवगित प्रायोग्यानुपूर्वीके स्थितिवन्धस्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे पञ्चेन्द्रिय संशी श्रपर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुर्णे हैं। इनसे इसीके पर्याप्तकके स्थितिवन्धस्थान संख्यातगुर्णे हैं।

विशेषार्थ — ऋसंक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके स्थितिविकल्पोंसे संक्षी पञ्चेन्द्रिय ऋपर्याप्त ऋौर पर्याप्तके स्थितिबन्धस्थान उत्तरोत्तर संख्यातगुणे होते हैं यह स्पष्ट ही है, क्योंकि ऋसंक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध पल्यका संख्यातवां भाग कम एक हजार

१. मुजप्रतौ पंचिदियस्स सिण्णस्स इति पाठः ।

- ५. त्राहार०-त्राहारंगो० सन्वत्थोवा त्रपुन्वकरण्० हिद्वित्रंथहाणाणिः। संजदस्स हिद्विं० संखेजजगु०। तित्थयरणामस्स सन्वत्थोवा [ ऋपुन्वकरणहिद्वित्रंथहा-णाणि।] संजदस्स हिद्विं० [संखेजजगुणाणि।] संजदासंजदस्स हिद्विं० संखेजजगु०। ऋसंजदस्स सम्मादिहित्रपञ्जत्तयस्स हिद्विं० संखेजजगु०। तस्सेव पञ्जत्त० हिद्विंथ० संखेजजगु०।
- ६. तासि चेव पगदीएं पढमदंडब्रो सव्वत्थोवा मुहुमस्स अपज्जत्तपस्स संकि-लिइस्स हाणाणि । वादरअपज्ज० संकिलि०हाणाणि असंखेज्जगुणाणि । एवं याव पंचिदियस्स सणिणस्स मिच्छादिहिस्स पज्जत्तयस्स संकिलिहस्स हाणाणि असंखेजजगुणाणि त्ति । एवं पढमदंडब्रो ।

सागर प्रमाण श्रौर उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूरा एक हजार सागर प्रमाण होता है। यहां कुल स्थितिबन्ध विकल्प पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण उपलब्ध होते हैं।

४. अपूर्वकरणके त्राहारक शरीर और आहारक आङ्गोपाङ्गके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे संयतके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । अपूर्वकरणके तीर्थं कर नामकर्मके स्थितिबन्धस्थान सबसे स्तोक हैं । इनसे संयतके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे असंयत सम्यग्दिष्ट अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे असंयत सम्यग्दिष्ट अपर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे असंयत सम्यग्दिष्ट पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं । इनसे असंयत सम्यग्दिष्ट पर्याप्तकके स्थितिबन्धस्थान संख्यातगुणे हैं ।

विशेषार्थ— ब्राहारकश्ररीर, ब्राहारकश्ररोर ब्राङ्गोपाङ्ग ब्रौर तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य ब्रौर उत्कृष्ट स्थितवन्ध अन्तःकोटाकोटि सागरप्रमाण होता है, फिर भी जघन्य स्थितवन्ध सं इनका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा होता है। यही कारण है कि यहां इन प्रकृतियोंके स्वामियोंके स्थितिवन्ध स्थानोंका श्रव्यवहुत्व उत्तरोत्तर संख्यातगुणा कहा है। मात्र ब्राहारकद्विकका बन्ध संयतके ही होता है, इसलिये इनके स्थितवन्धस्थानोंका श्रव्यवहुत्व दो स्थानोंमें कहा है श्रीर तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध संयत, संयतासंयत तथा पर्याप्त और निर्वृत्यपर्याप्त सम्यग्दिके होता है, इसलिय इसके स्थितवन्धस्थानोंका श्रव्यवहुत्व इन स्थानोंमें कहा है।

६. उन्हीं प्रकृतियोंका जो प्रथम दण्डक है उनको अपेक्षा सूक्ष्म अपर्याप्तकके संक्लेश-रूप स्थान सबसे स्तोक हैं। इनसे बादर अपर्याप्तकके संक्लेशरूप स्थान असंख्यातगुरो हैं। इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी, मिथ्यादृष्टि पर्याप्तकके संक्लेशस्थान असंख्यातगुरो हैं इस स्थानके प्राप्त होनेतक संक्लेश स्थानोंका कथन करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम दण्डक समाप्त हुआ।

विशंपार्थ - पहले १४ जीव समासोंमें १०० प्रकृतियोंके स्थितिबन्धस्थानोंका ऋत्य-बहुत्व बतला त्राये हैं। उन्हीं प्रकृतियोंके संक्लेशस्थानोंका यहां चौदह जीव समासोंमें श्रद्धवहुत्व कहा गया है। मूलप्रकृति स्थितिबन्ध स्थानोंका कथन करते समय संक्लेश विश्वद्धिस्थानोंका चौदह जीवसमासोंमें जिस क्रमसे निर्देश किया है उसी क्रमसे इस

१. मूलप्रतौ ऋपुब्वकरणिद्विविधद्वाणाणि ऋसंखे गु० । संजदस्स इति पाठः ।

२. तित्थयरणामस्स द्विदिवं० सञ्बत्थोवा सजदस्स द्विदिवं० । सजदा- इति पाठः ।

- ७. विदियदंडस्रो देव-िणरयायु० । तिद्यदंडस्रो तिरिक्ख-मणुसायु० । चउत्थ-दंडस्रो िणम्यगदिदुगं । पंचमदंडस्रो देवगदि०४ । तदो स्राहारदुगं तित्थयरं । सव्व-संकितिहस्स हाणािण यथाकमेण स्रसंखेज्जगुणािण । एवं विसोधिहाणािण वि णेदव्वािण सव्वेसु वि दंडएसु ।
- ८. ऋषाबहुगं । पंचणाणा०-चदुदंसणा०-सादावेद०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-उच्चागो०-पंचंतराइगाणं सव्वत्थोवा संजदस्स जहएणुत्रो हिद्दिवंघो । वादरएईदिय-पज्जत्तयस्स जहएणुत्रो हिद्दिवंघो ऋसंकोज्जगु० । एवं याव पंचिदिय० सिएण० मिच्छादिहि० पज्जत्तस्स उक्कस्सञ्रो हिद्दिवंघो संखेजजगुणो त्ति ।

प्रथम दण्डकमें कही गई प्रशृतियोंके चौदह जीवसमासोंमें संक्लेश-विशुद्धिस्थान जानने चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

७. दूसरा दएडक देवायु श्रीर नरकायुका है। तीसरा दएडक तिर्यञ्च श्रायु श्रीर मनुष्या-युका है। चौथा दएडक नरकगतिद्विकका है। पाँचवाँ दएडक देवगति चनुष्कका है। इसके बाद श्राहारक द्विक श्रीर तीर्थंकर प्रकृति है। इनकी श्रपंता सर्व संक्लेश स्थान क्षमसे श्रसंख्यातगुणे हैं। तथा सभी दण्डकोंमें इसी प्रकार विद्युद्धि स्थान जानने चाहिए।

विशेषार्थ—प्रथम दण्डकमें जो तेरह प्रकृतियाँ छोड़ दी गई थी उनके स्थितवन्ध-स्थानोंके ही यहाँ संक्लेश-विशुद्धिस्थानोंका क्रमसे निर्देश किया गया है। प्रथम दण्डकमें कही गई १०७ प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येकके जितने संक्लेशियगुद्धिस्थान होते हैं उनसे दूसरे दण्डकमें कही गई देवायु और नरकायु इनमेंसे प्रत्येकके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। इनसे तीसरे दण्डकमें कही गई तिर्यञ्चायु और मनुष्यायु इन दो प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येकके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। इनसे चौथे दण्डकमें कही गई नरकगित और नरकगित प्रायोग्यानुपूर्वी इन दो प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येकके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। इनसे पाँचवें दण्डकमें कही गई देवगित, देवगत्यानुपूर्वी, वैक्रियिक शरीर और विक्रियिक आक्रोणक इन चार प्रकृतियोंमेंसे प्रत्येकके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। इनसे आहारकद्विकमेंसे प्रत्येकके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। इनसे आहारकद्विकमेंसे प्रत्येकके संक्लेशिवशुद्धिस्थान असंख्यातगुणे होते हैं। यहां मूल्लमें संक्लेशस्थान किसके कितने गुणे होते हैं यह कहा है और अन्तमें यह कहा है कि इसी प्रकार विशुद्धिस्थान भी जानने चाहिए। सो इस कथनका यह अभिप्राय है कि जिसके जितने संक्लेश-स्थान होते हैं उसके उतने ही विश्विद्धस्थान भी होते हैं।

८. अल्पबहुत्व, यथा—संयतके पांच श्वानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार सञ्ज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र और पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिषन्ध सबसे स्तोक हैं। इससे वादर एकेन्द्रिय पर्यातके जघन्य स्थितिषन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इस प्रकार श्रन्तमें पञ्चेन्द्रिय संक्षी, मिथ्यादृष्टि पर्यातके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है इस स्थानके प्राप्त होनेतक श्रल्पबहुत्व जानना चाहिए।

विशेषार्थ —यहाँ जो बाईस प्रकृतियां गिनाई हैं उनमेंसे साता वेदनीय श्रीर बार सङ्ज्वलन १नका जघन्य स्थितिबन्ध नवमें गुण्स्थानमें होता है श्रीर शेपका दशवें गुण्स्थानके श्रीन्तम समयमें होता है। इसीसे संयतके इनका जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक कहा है। इसके श्रागे इनके स्थितिबन्धका श्रल्पबहुत्व जिस प्रकार मूल प्रकृति स्थितिबन्धका

- १. थीणगिद्धितय-भिच्छत्त-अ्रणंताणुवंधि०४-तिरिक्खगिद्-तिरिक्खाणु०-उज्जो-व-णीचागोद० सव्वत्थोवा वादरण्इंदियपज्जत्तयस्स जहण्णुओ द्विद्वंघो । एवं याव मिच्छादिद्वि त्ति ऐ।द्व्वं । णुवरि सम्मादिद्वि० वंघो णुत्थि ।
- १०. णिद्दा-पचला-छएणोकसाय-असाद-पंचिदियजादि-तेजा०-कम्म०-समचदु०-वएण०४-अगुरुग०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आ्रादेज्ज०-अजस०-णिमिणणामाणं सव्वत्योवा वादरएइंदियपज्जत्तयस्स जहएणुत्रो०। एवं पंचिदिय० सिएए० पज्जत्तयस्स उक्कस्सञ्जो द्विदिवंघो संखेज्जगुणो त्ति।
- ११. त्र्यपच्चक्खाणावर०-मणुसगदि-त्र्योरालिय० त्र्र्योरालिय० त्र्र्यंगो० वज्जिरि-सभ०-मणुसाणु० सन्वत्थोवा वादरएइंदियपज्जत्तयस्स जहरूणत्र्यो० । एवं याव पंचि-दिय० सिएण् । मिच्छादिष्टि० द्विदिवंथो संखेज्जगुणो ति । एपंचिर [ संजदे संजदा-संजदे एत्थि ।

प्ररूपणाके समय कह त्राये हैं उसी प्रकार यहां जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

९. स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार, तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगित प्रायोग्यानुपूर्वी, उद्योत श्रौर नीचगोत्र इनका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है। इसी प्रकार मिथ्यादृष्टितक श्रत्यबहुत्वका कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनका सम्यग्दृष्टिके बन्ध नहीं होता।

िशेपार्थ — मूल प्रकृति स्थितिबन्धका कथन करते समय बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकसे लेकर संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकतक जिस प्रकार श्रह्णयहुत्व कह आये हैं उसी प्रकार यहां कहना चाहिए। इन प्रकृतियोंका बन्ध सम्यग्हिके नहीं होता यह स्पष्ट ही है।

१०. निद्रा, प्रचला, छह नोकषाय, श्रसाता वेदनीय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, ग्रम, अश्रुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति श्रीर निर्माण इन प्रकृतियोंका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंके जघन्य स्थितवन्ध सबसे स्तोक होता है। इस प्रकार श्रागे पञ्चेन्द्रिय संक्षी पर्याप्तकके इनका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा होता है, इस स्थानके प्राप्त होनेतक जानना चाहिए।

निशंपार्थ—यहाँपर भी वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकसे लेकर पञ्चेन्द्रिय संशी पर्याप्तकतक जिस प्रकार मूल प्रकृति स्थितिवन्धका कथन करते समय श्रुरुपबहुत्व कह श्राये हैं उसी प्रकार जानना चाहिए। मात्र धनका वन्ध सम्यग्दिष्ट श्रीर संयतके भी होता है इतना विशेष जानकर श्रुरुपबहुत्व कहना चाहिए।

११. ग्रप्तत्याख्यानावरण् चतुष्क, मनुष्यगित, ग्रौदारिक श्ररीर, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभनाराचसंहनन श्रौर मनुष्यगित प्रायोग्यानुपूर्वी इन प्रकृतियोंका वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकके जघन्य स्थितवन्ध सबसे स्तोक होता है। इस प्रकार ग्रागे पञ्चेन्द्रिय संझी मिथ्यादिष्टके इनका उत्कृष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा होता है, इस स्थानके प्राप्त होनेतक श्रद्धपबहुत्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनका बन्ध संयत श्रौर संयतासंयतके नहीं होता।

१. यावरि .... सम्बत्थोवा बादरपृष्ट्ंदिय- इति पाठः ।

- १२. पच्चक्लाणावर० ४] सव्वत्थोवा बादरएइंदियपज्ज० जह०। एवं याव पंचिंदिय-सिएेण-मिच्छादिद्विपज्जत्तग ति । णवरि संजदे एत्थि ।
- १३. इत्थि०-एवुंस०-चदुजादि-पंचसंठाण०-पंचसंघड०-आदाव-अणसत्थवि०-थावर०४-दूभग-दुस्सर-अणादेज्ज० सन्वत्थोवा बादरएइंदियपज्जन० जह० । एवं याव असिएण्-पंचिदिय-पज्जनयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंशो विसेसाथियो । तदो पंचि-दिय-सिएण्-पज्जन्तयस्स जह० द्विदिवं० संखेज्जगु० । तस्सेव अपज्जन्त० जह० द्विदि-वं० संखेज्जगु० । [ तस्सेव अपज्जन्तयस्स उक्कस्सओ द्विदिवंशो संखेज्जगुणो । ] तस्सेव पज्जन्त० उक्क० द्विदिवं० संखेजजगु० ।
- १४. णिरय-देवायूणं सव्वत्थोवा पंचिदियस्स सिएणस्स ग्रमिणस्स पज्जत्त । जह० द्विदिवं । पंचिदि० श्रसिएण० पज्जत्तयस्स उक्कस्स० द्विदिवं० श्रसंखे-ज्जा० । पंचिदिय-सिएण-पज्जत्तयस्स उक्क० द्विदिवं० श्रसंखेज्जगु० ।

विशेपार्थ—इनका श्रात्पवहुत्व पूर्वोक्त प्रकारसे ही घटित कर लेना चाहिए। मात्र इनका बन्ध श्रासंयत सम्यग्हिए गुणस्थान तक ही होता है इतना विशेष जानकर श्रत्य-बहुत्व कहना चाहिए; क्योंकि इनकी बन्धन्युच्छित्ति चौथे गुणस्थानमें हो जाती है। श्रागे संयतासंयत श्रोर संयत जीवोंके इनका बन्ध नहीं होता।

१२. प्रत्याख्यानावरण चतुष्कका वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है। इस प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्याटिए पर्याप्त इस स्थानके प्राप्त होनेतक अञ्चयदुत्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनका वन्ध संयतके नहीं होता है।

विशंषार्थ—देशसंयत गुणस्थानतक इन प्रकृतियोंका वन्ध होता है इतनी विशेषताको

ध्यानमें रसकर इनका श्रल्पवहुत्व पूर्वोक्त विधिसे कहना चाहिए।

१३. स्त्रोवेद, नपुंसकवेद, पकेन्द्रियज्ञाति श्रादि चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रातप, अप्रशस्त विहायोगित, स्थावर चतुष्क, दुर्भग, दुस्वर और श्रनादेय इनका वादर पकेन्द्रिय पर्याप्तके ज्ञधन्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इस प्रकार क्रमसे श्रागे जाकर श्रसंक्षी पञ्जेन्द्रिय पर्याप्तके उत्रुष्ट स्थितिवन्ध विशेष श्रधिक है। इससे पञ्जेन्द्रिय संक्षी पर्याप्तके जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे पञ्जेन्द्रिय संक्षी श्रपर्याप्तके जघन्य स्थितवन्ध संख्यातगुणा है। इससे पञ्जेन्द्रिय संक्षी श्रपर्याप्तके उत्रुष्ट स्थितवन्ध संख्यातगुणा है।

विशंपार्थ — इन प्रकृतियोंका वन्ध सम्यग्दि श्रीर संयतके नहीं होता, इसलिए श्रव्य-बहुत्वमेंसे इन स्थानोंके श्रव्यबहुत्वको कम करके उक्त प्रकारसे इनका श्रव्यबहुत्व कहना

चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

१४. नरकायु श्रौर देवायुका पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्त श्रौर पञ्चेन्द्रिय श्रसंज्ञी पर्याप्तके ज्ञान्य स्थितिवन्ध सबसे स्तोक है। इससे पञ्चेन्द्रिय श्रसंज्ञी पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है। इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रसंख्यातगुणा है।

विशंषार्थ—पञ्चेन्द्रिय संज्ञी श्रौर श्रसंज्ञी पर्याप्तके उक्क दोनों श्रायुश्रोंका जघन्य स्थिति-वन्ध दस हजार वर्षप्रमाण होता है। पञ्चेन्द्रिय श्रसंज्ञी पर्याप्तके इनका उत्रुष्ट स्थितिबन्ध पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण होता है श्रीर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी पर्याप्तके इनका उत्रुष्ट स्थिति-

- १५. तिरिक्ख-मणुसायूणं चोद्दसजीवसमासाणं जह० द्विदि० तुल्ला थोवा । तेरसएणं जीवसमासाणं उक्क०द्विद्विं० संखेज्जगु० । पंचिदिय-सिएण-पज्जत्तयस्स उक्क०द्विदिवं० ऋसं०गु० ।
- १६. णिरयगदि-णिरयाणुपु० [ सन्वत्थोवा ] पंचिदिय-त्र्रसिएण-पज्जत्त० जह० द्विदिन्वं० । तस्सेव उक्क० द्विदिवं० विसेसाधियो । पंचिदिय-सिएण-पज्जत्त० जह० द्विदिवं० संखेज्जगु० । तस्सेव उक्क० द्विदिवं० संखेजगु० ।
- १७. देवगदि०४ सन्वत्थोवा पंचिदियस्स असिएए० पज्जत्तयस्स जह० द्विदि-वं । तस्सेव उक्क० द्विदिवं० विसे० । संजदस्स जह० द्विदिवं० संखेजजगु० । तस्सेव उक्कस्स० द्विदिवं० संखेजजगु० । एवं संजदासंजदा असंजदचत्तारि । पंचिदिय० सिएएए० भिच्छादिद्वि० पज्जत्त० जह० द्विदिवं० संखेजजगु० । तस्सेव उक्क० द्विदि-वं० संखेजजगु० ।

बन्ध तेतीस सागरप्रमाण होता है। यतः ये स्थितियाँ उत्तरोत्तर श्रसंख्यातगुणी हैं इससे यहां उत्तरोत्तर श्रसंख्यातगुणा स्थितिबन्ध कहा है।

१४. तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुका चौदह जीवसमासोंमेंसे प्रत्येकके जघन्य स्थिति-वन्ध एक समान श्रौर सबसे स्तोक होता है। इससे तेरह जीवसमासोंमेंसे प्रत्येकके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है। इससे संज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध असंख्यातगुणा होता है।

विशेपार्थ—चौदह जीवसमासोंमें उक्त दोनों श्रायुश्रोंका जघन्य स्थितिबन्ध शुल्लक भवश्रहण्यमाण होता है। श्रन्तिम जीवसमासको छोड़कर दोष तेरहमें इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध पूर्वकोटिवर्पप्रमाण होता है श्रोर पञ्चेन्द्रिय संश्ली पर्याप्तके इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तीन पत्थप्रमाण होता है। यतः यहां प्रथमसे दृसरा संख्यातगुणा श्रोर दृसरेसे तीसरा श्रसंख्यातगुणा है अतः इनका उक्त प्रकारसे श्रत्यबहुत्व कहा है।

१६. नरकगित श्रीर नरकगत्यानुपूर्वाका पञ्चेन्द्रिय श्रसंक्षी पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक होता है। इससे इसीके उच्छष्ट स्थितिबन्ध विशेष श्रधिक होता है। इससे पञ्चेन्द्रिय संक्षी पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है। इससे इसीके उच्छष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा होता है।

विशेषार्थ—यहाँ पर पञ्चेन्द्रिय ग्रासंक्षी पर्याप्तके स्थितिबन्धके कुल विकल्प पल्यके संख्यातवें भागप्रमाण हें श्रीर पञ्चेन्द्रिय संक्षी पर्याप्तके ग्रान्तःकोटाकोटि सागरसे लेकर श्रपने उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तक हैं। यही कारण है कि उक्त प्रकृतियोंका पूर्वीक्र जीवसमासोंमें उक्त प्रकारसे श्राल्यबहुत्व घटित हो जाता है।

१७. देवगितचतुष्कका पञ्चेन्द्रिय ग्रसंक्षी पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है । इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध विशेष ग्रधिक है । इससे संयतके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी संयतासंयत ग्रीर ग्रसंयतचतुष्कके ग्रल्पबहुत्व कहना चाहिए । पुनः इससे पञ्चेन्द्रिय संज्ञी मिथ्यादष्टि पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है । इससे इसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है ।

१८. [ आहारदुगस्स सन्वत्थोवा अपुन्वकरणस्स ] जह० द्विदिवं० । [ तस्सेव-उक्कस्स॰द्विदिवन्धो ] । संखेजागु० । अपमत्तसंज० जह० द्विदिवं० संखेजागु० । तस्सेव उक्कस्स० द्विदिवं० संखेज्जगु० । तित्थयरस्स सन्वत्थोवा अपुन्वकरणस्स जह० द्विदि-वंधो । तस्सेव उक्क० द्विदिवं० संखेज्जगु० । एवं याव असंजदसम्मादिद्वि त्ति णेदन्वं । एवं द्विदिवंधद्वाणपरूवणा समत्ता ।

# **गिसेगपरूव**णा

१६. णिसेगपरूवणदाए दुवे अणियोगद्दाराणि—अर्णतरोवणिथा परंपरोवणिथा य । अर्णतरोवणिथाए पंचिदियाणं सण्णीणं मिच्छादिद्दीणं सव्वपगदीणं आयु-वज्जाणं अप्पणणो आवार्थं मोचूण यं पढमसमए [ पदेसम्मं णिसित्तं तं वहुमं । जं विदियसमए पदेसम्मं णिसित्तं तं विसेसहीणं । जं तिदयसमए पदेसम्मं णिसित्तं तं ] विसेसहीणं । एवं विसेसहीणं विसे० याव उक्कस्सिया अप्पणणो द्विदि ति । एवं पंचिदियसिण्णअपज्जत्त-असिण्णपंचिदिय-चदुरिं०-[ तेइंदिय- ] वीइंदि०-एइंदि०-पज्जत्तापज्जत्त० सव्वपगदीणं सिष्णभंगो ।

विशेषार्थ — संयतके उत्कृष्ट स्थितबन्धसे संयतासंयतके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे इसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे असंयतसम्यग्दष्टि पर्याप्त
के जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे असंयत सम्यग्दष्टि अपर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे असंयत सम्यग्दष्टि अपर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे पञ्चेन्द्रिय सन्नी मिथ्यादष्टि पर्याप्तके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इस प्रकार सम्बन्ध मिलाकर देवचनुष्कके स्थितिबन्धका अल्पबहुत्व कहे। शेष कथन सुगम है।

१८. त्राहारकद्विकका अपूर्वकरणके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे अप्रमत्तसंयतके जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा है। इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। तीर्थंकर प्रकृतिका अपूर्वकरणके जघन्य स्थितिबन्ध सबसे स्तोक है। इससे उसीके उत्कृष्ट स्थितबन्ध संख्यातगुणा है। इस प्रकार असंयत सम्यन्दिष्ट स्थानके प्राप्त होने तक अल्पबहृत्वका कथन करना चाहिए।

विशेषार्थ— आहारकद्विकका अन्नमत्तसंयत आदि दो और तीर्थकर प्रकृतिका असंयत-सम्यग्रहिष्ट आदि पाँच गुणस्थानोंमें वन्ध होता है, इसलिए इसी विशेषताको ध्यानमें रखकर इनके जघन्य और उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रह्मबहुत्व कहा है।

इस प्रकार स्थितिबन्धस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई।

#### निपेकप्ररूपणा

१९. श्रव निपेकप्ररूपणाका कथन करते हैं। उसके ये दो श्रनुयोगद्वार हैं—श्रनन्तरो-पिनधा श्रौर परम्परोपिनधा। श्रनन्तरोपिनधाकी श्रपेक्षा पञ्चीन्द्रय संक्षी मिथ्यादृष्टि जीवोंके श्रायुकर्मके सिवा सब प्रकृतियोंके श्रपनी श्रपनी श्रावाधाको छोड़कर जो प्रथम समयमें कर्म परमाणु निक्तित होते हैं वे बहुत हैं। जो दूसरे समयमें निक्तित होते हैं वे विशेषहीन हैं। जो तीसरे समयमें निक्तित होते हैं वे विशेषहीन हैं। इस प्रकार श्रपनी श्रपनी उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक प्रत्येक स्थितिमें उत्तरोत्तर विशेषहीन विशेषहीन कर्मपरमाणु निक्तित होते हैं। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय संक्षी श्रपर्यात, श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रिय पर्यात, श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रिय श्रपन

- २०. परंपरोविष्णिधाए पंचिदियाणं सण्णीणं श्रसण्णीणं पज्जत्तगाणं सन्वपग-दीणं पढमसमयपदेसग्गादो तदो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागं गंत्ण दुगुणहीणा । एवं दुगुणहीणा दुगुणहीणा याव उकस्सिया द्विदि ति ।
- २१. एयपदेसग्रणहाणिद्वाणंतरं ऋसंखेज्जाणि पिलदोवमवग्गम्लाणि । णाणा-पदेसग्रणहाणिद्वाणंतराणि पिलदोवमवग्गम्लस्स ऋसंखेज्जदिभागो । णाणापदेस-ग्रणहाणिद्वाणंतराणि थोवाणि । एयपदेसग्रणहाणिद्वाणंतरमसंखेज्जगुणं । एवं पंचिदियसण्णि—ऋसण्णिश्चपज्जन—चदुरिंदि०—तीइंदि०—वीईदि०—एईदि०पज्जना— पज्जनाणं ऋायुगवज्जाणं सन्वपगदीणं । एवं णिसेगपरूवणा समना ।

### **ऋाबाधाकंडयपरूव**णा

२२. त्रावाधालंडयपरूवणदाए पंचिदियाणं सरणीणं चदुरिदि०-तीइंदि०-वीइंदि०-एइंदि० त्रायुगवजाणं सन्वपगदीणं त्रपपपणो उक्किस्सियादो हिदीदो समए समए पित्तदोवमस्स त्रसंखेजिदिभागमेत्तं त्रोसिकदृण एयं त्रावाधालंडयं करेदि। एस कमो याव जहण्णहिदि त्ति।

र्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, चतुरिन्द्रिय श्रपर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय प्रपर्याप्त, द्वीन्द्रिय पर्याप्त, द्वीन्द्रिय प्रपर्याप्त, एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रीर एकेन्द्रिय श्रपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंकी निपेकप्ररूपणा संक्षियोंके समान है ।

- २०. परम्परोपनिधाकी अपेक्षा पञ्चेन्द्रिय संबी पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय असंबी पर्याप्त जीवोंके सब प्रकृतियोंके प्रथम समयमें निक्षिप्त हुए परमाणुओंसे लेकर पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाने पर वे द्विगुणहीन होते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिके प्राप्त होने तक वे द्विगुणहीन द्विगुणहीन होते जाते हैं।
- २१. एकप्रदेशिक्षगुण्हानिस्थानान्तर पत्यके श्रशंख्यात प्रथम वर्गमूल प्रमाण है और नानाप्रदेशिक्षगुण्हानिस्थानान्तर पत्यके प्रथम वर्गमूलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हैं। नाना-प्रदेशगुण्हानिस्थानान्तर स्तोक हैं। इनसे एकप्रदेशगुण्हानिस्थानान्तर असंख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय संज्ञी अपर्याप्त, पञ्चेन्द्रिय श्रसंज्ञी अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय प्रपात, त्रीन्द्रिय श्रप्याप्त, त्रीन्द्रिय श्रप्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त, त्रीन्द्रिय पर्याप्त, श्रीर्मे स्वा श्रीर एकेन्द्रिय श्रप्याप्त जीवोंके आयुर्श्रोके सिवा श्रीर सब प्रकृतियोंकी एरम्परो-पनिधा जाननी चाहिए।

### इस प्रकार नियेकप्ररूपणा समाप्त हुई।

#### त्राबाधाकाएडकप्ररूपणा

२२. अब आवाधाकाएडककी प्ररूपणा करते हैं। उसकी अपेता पञ्चेन्द्रिय संबी, पञ्चेन्द्रिय ज्ञानंधाकाएडककी प्ररूपणा करते हैं। उसकी अपेता पञ्चेन्द्रिय संबी, पञ्चेन्द्रिय श्रीन्द्रय असंबी, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, द्वीन्द्रिय और एकेन्द्रिय जीवोंमें आयुकर्मके सिवा सब प्रकृतियोंका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिसे समय समय उतरते हुए पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थिति उतरकर एक आवाधाकाण्डक करता है और यह क्रम अपनी अपनी ज्ञान्य स्थितिके प्राप्त होने तक चालू रहता है।

# **ऋप्पाबहुगपरूव**गा

- २३. ऋषावहुगं—पंचिदियाणं सएणीणं पंचणाणा०-चदुदं०-सादावेदणी०-चदुसंज०-पुरिस०-जसिगत्ति-उच्चागो०-पंचंतरा० सव्वत्थोवा जहिएणया आवाधा। जहएणओ हिदिवंधो संखेज्जगुणो। आवाधाष्टाणाणि आवाधाखंडयाणि च दो वि तुल्लाणि संखेज्जगुणाणि। उक्कस्सिया आवाधा विसेसाधिया। एवं याव उक्कस्सओ हिदिवंधो त्ति।
- २४. सेसाणं श्रायुगवज्ञाणं सन्वपगदीणं सन्वत्थोवा जहिएणया श्रावाधा । श्रावाधाहाणाणि श्रावाधात्वण्डयाणि य दो वि तुन्लाणि संखेज्जगुणाणि । उक्क-स्सिया श्रावाधा विसेसाहिया । उविरे मूलपगदिवंधो । श्रायुगाणमि मूलपगदि-भंगो । एवं श्रसण्णिपंचिदिय-चदुर्रि०-तीई०-वीई०-एईदियाणं मूलपगदिभंगो कादव्वो । एवं श्रप्पावहुगं समत्तं ।

# चउवीसऋणिऋोगद्दारपरूवणा

२५. एदेण अट्ठपदेण तत्थ इमाणि चदुवीसमणियोद्दाराणि—अद्धाच्छेदो

### **अल्पवहुत्वप्ररूप**णा

- २३. श्रव श्रल्पबहुत्वका विचार करते हैं। इसकी श्रपेचा पञ्चेन्द्रिय संज्ञी जीवोंके पाँचों ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुपवेद, यशःकीतिं, उचगोत्र श्रौर पाँचों श्रन्तराय प्रकृतियोंकी जघन्य श्रावाधा सवसे स्तोक है। इससे जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातगुणा है। इससे ग्रावाधास्थान श्रौर श्रावाधाकाण्डक ये दोनों समान होकर संख्यातगुणे हैं। इनसे उत्कृष्ट श्रावाधा विशेष श्रिक है। इस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिवन्ध प्राप्त होने तक श्रल्पवहुत्व जानना चाहिए।
- २४. श्रायुके सिवा शेष सब प्रकृतियोंकी जघन्य श्रावाधा सबसे स्तोक है। इससे श्रावाधास्थान श्रीर श्रावाधाकाण्डक ये दोनों समान होकर संख्यातगुण हैं। इससे उत्कृष्ट श्रावाधा विशेष श्रधिक है। इससे श्रागे मूलप्रकृति स्थितवन्धमें कहे गये श्रल्पबहुत्वके समान जानना चाहिए। चारों श्रायुश्रोंकी श्रपेचा भी श्रल्पबहुत्व मूलप्रकृति स्थितिवन्धमें कहे गये श्रल्पबहुत्वके समान जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, श्रीर एकेन्द्रिय जीवोंके मूल प्रकृतिस्थितिवन्धके समान श्रल्पबहुत्व कहना चाहिए।

विशेपार्थ —पहले मूलप्रकृति स्थितिवन्धका कथन करते समय चौदह जीवसमासोंमें मूल प्रकृतियोंका उनकी स्थितिका श्राध्यय लेकर श्रव्यवहुत्व कह श्राये हैं। उसे ध्यानमें रखकर यहाँ पर भी प्रत्येक कर्मकी प्रकृतियोंका स्थितिवन्ध श्रावाधा श्रीर श्रावाधाकाण्डकके श्राक्षयसे श्रव्यवहुत्व जान लेना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है।

इस प्रकार श्रल्पवहुत्व समाप्त हुश्रा।

# चौवीस अनुयोगद्वारप्ररूपणा

२५ इस अर्थ पदके अनुसार यहाँ ये चौबीस अनुयोगद्वार होते हैं--- अद्वाछेद, सर्व-

सञ्ववंधो खोसञ्ववंधो याव त्रपावहुगे चि २४ । अजगारवंधो पद्खिक्लेत्रो वट्टि-वंधो त्रज्भवसाखसम्रदाहारो जीवसम्रदाहारो चि ।

# **अद्वाच्छेदपरूव**णा

- २६. अद्धान्छेदो दृविधो—जहरूणञ्चो उकस्सञ्चो य । उकस्सए पगदं । दुविधो णिदेसो—ञ्चोघेण त्रादेसेण य । ञ्रोघेण पंचणाणा०-णवदंसणा०-ञ्रसादावे०-पंचंतरा० उकस्सञ्चो द्विद्वंधो तीसं सागरोवमकोडाकोडीञ्चो<sup>र</sup> । तिरिण वस्ससहस्साणि त्रावाधा । त्रावाधृणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो ।
- २७. सादावेद०-इत्थिवे०-मणुसगिद-मणुसाणु० उक्क० द्विदिवं० पण्णारस सागरोवमाणि कोडाकोडीय्रो । पण्णारस वाससदाणि त्रावाधा । त्रावाधू० कम्मद्विदी कम्मणिसेगो ।
- २८. मिच्छत्तं उक्त॰ द्विदिवं० सत्तरि सागरोवमाणि कोडाकोडीश्रो'। सत्त वस्स-सहस्साणि त्रावाधा । त्रवाधूणिया कम्मिद्देरी कम्मिणसेगो । सोलसकसा॰ उक्त० द्विदि० चत्तालीसं सागरोवमीण कोडाकोडीश्रो' । चत्तारि वस्ससहस्साणि श्रावाधा । त्रावाधूणिया कम्मिद्दिरी कम्मिणसेगो । पुरिस॰-हस्स-रदि-देवगदि०-समचदु०-

वन्ध श्रौर नोसर्ववन्धसे लेकर श्रत्यवहुत्व तक २४। भुजगारवन्ध, पदनित्तेष, वृद्धिवन्ध, श्रध्यवसानसमुदाहार श्रौर जीवसमुदाहार।

विशेषार्थ—इन श्रधिकारोंके विषयमें हम मूलप्रकृतिस्थितियन्धका विवेचन करते समय लिख आये हैं, इसलिए वहाँसे जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

### **अद्धाच्छेदप्ररूप**णा

- २६. ग्रद्धाच्छेद दो प्रकारका है—जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है । उसकी ग्रिपेला निर्देश दो प्रकारका है—ग्रोघ और ग्रादेश । ग्रोघसे पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, ग्रसातावेदनीय ग्रीर पाँच अन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध तीस कोड़ाकोड़ी सागर है । तीन हजार वर्ष ग्रावाधा है, ग्रीर ग्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनियेक है ।
- २७. साता वेदनीय, स्त्रीवेद, मनुष्यगति श्रीर मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वीका उत्क्रप्ट स्थितिवन्ध पन्द्रह कोड़ाकोड़ी सागर है। पन्द्रह सौ वर्ष प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्म स्थितिप्रमाण कर्म निषक है।
- २८. मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर है, सात हजार वर्षप्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्म स्थितिप्रमाण कर्म निषेक है। सोलह कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध चालीस कोड़ाकोड़ी सागर है, चार हजार वर्ष प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्म निषेक है। पुरुषवेद, हास्य, रित, देवगति, समचतुरस्नसंस्थान,

१. दुक्खितिघादीणोषं। गो० क० गा० १२८। २. सादित्थीमणुदुगे तद्धं तु। गो० क० गा० १२८। ३. 'सत्तरि दंसणमोहे।'—गो० क० गा० १२८। ४. 'चारित्तमोहे य चत्तालं।'—गो० क० गा० १२८।

वज्जिरिसभ०-देवाणुपु०-पसत्थवि०-थिरादिछक०-उच्चागो० उक० द्विदि० दस सागरोवमकोडाकोडीय्रो' । दस वस्ससदाणि आवाधा । आवाध्यणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । एवुंसगवे०-अरदि-सोग-भय-दुगुंछ-णिरयगदि--तिरिक्खगदि-एइंदिय०पंचिदिय०-स्रोरालिय०-चेउन्विय-तेजा०-क०--हुंडसंटा'०--ओरालिय०--चेउन्विय०
स्रंगो०--असंमत्तसेवदृसंघड०-वएण०४-णिरय--तिरिक्खाणु०--आगुरु०४-आदाउज्जो०आप्पसत्थवि०-[तस०-] थावर-वादर-पज्जत्त-पत्तेय-अथिरादिछक्क-णिमिण-णीचागोदाणं
उक० द्विदिवंथो बीसं सागरोवमकोडाकोडीओ । वे वस्ससहस्साणि आवाधा ।
आवाध्यणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो ।

- २६. णिरय-देवायूणं उक्त॰ द्विदि० तेत्तीसं सागरोवम० । पुन्वकोडितिभागं आवाथा । कम्पद्विदी कम्पणिसेगो । तिरिक्त-पणुसायूणं उक्कस्स० द्विदि० तिषिण पित्तदोवम० । पुन्वकोडितिभागं च आवाथा० । कम्पद्विदी कम्पणिसेगो ।
- २०. वीइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदि०-वामण०-खीलियसंघडण्-सुहुम-अपज्जत-साथारणाणं उक्क० द्विदि० अद्वारस सागरोवमकोडाकोडीओ । अद्वारस वाससदाणि आवाथा । आवाधृणिया कम्मद्विदी कम्मणिसेगो । णग्गोथ०-वज्जणारा० उक्क०

वज्रपंभनाराचसंहनन, देवगित प्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, स्थिरादिक छह और उम्र गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध दश कोड़ा-कोड़ी सागर है, एक हजार वर्ष प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्म स्थितिप्रमाण कर्म निपेक हैं। नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगित, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रियजाति, पञ्चेन्द्रियजाति, औदारिक शरीर, वैक्षियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वैक्षियिक आङ्गोपाङ्ग, असम्प्राप्तास्रणाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलचु चतुष्क, आतप, उद्योत, अप्रशस्त्रविहायोगित, त्रस, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, अस्थिर आहिथर आदिक छह, निर्माण और नीच गोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध वीस कोड़ाकोड़ी सागर है। दो हजार वर्ष प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्म निपेक है।

- २९. नरकायु और देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तेंतीस सागर है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण त्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्म निपेक है। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थिति तीन पल्यप्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभागप्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थिति-प्रमाण कर्म निपेक है।
- २०. द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, वामन संस्थान, कोलक संहनन, सूक्ष्म, श्रपर्यात श्रौर साधारणका उत्रुष्ट स्थितिबन्ध श्रठारह कोड़ाकोड़ी सागर है। श्रठारह सौ वर्ष श्राबाधा है श्रौर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है।

१. 'हस्तरिदेउचचुरिसे थिरखनके सत्थामणदेवदुगे। तस्सद्धं—गो० क० गा० १३२। २. संठाण-संहद्दीणं चरिमस्सोघं।'—गो० क० गा० १२९। ३. 'ऋरदीसोगे संदे तिरिक्खभयणिरयतेजुरालदुगे। वेगु-ब्वादावदुगे णीचे तस्वयणश्रगुरुतिचउकके॥१३०॥ इगिपंचिदियथावरणिमिया सग्गमणश्रथिरखनकाणं। वीसं कोडाकोडी सागरणामायामुक्कस्स ॥१३१॥' गो० क०। ४. सुरणिरयाऊणोघं णरितिरिवाऊण तिथिय पर्यकाथि गो० क० गा० १३३। ५. 'दुद्दोणमादि ति।'—गो० क० गा० १२९।

६. श्रद्वारस कोडाकोडी वियलाणं सुदूमतियहं च ।'--गो० क० गा० १२९।

हिदि० वारस सागरोवमकोडाकोडीओ । वारस वस्ससदाणि आवाथा। आवाथूणिया कम्मिट्टिदी कम्मिणसेगो । सादिय०-णारायसं० उक्क० द्विदि० चोदस सागरोवमकोडाकोडीओ । चोदस वस्ससदाणि आवाथा । आवाथूणिया कम्मिट्टिदी कम्मिणसेगो । खुज्जसं०-अद्धणा० उक्क० द्विदि० सोलस सागरोवमकोडाकोडीओ । सोलस वस्ससदाणि आवाथा । आवाथूणिया कम्मिट्टिदी कम्मिणसेगो । आहार०-आहार०-अंगो०-तित्थय० उक्क० द्विदि० अंतोकोडाकोडीओ । अंतोम्रहुत्तं आवाथा । आवाथूणिया कम्मिट्टिदी कम्मिणसेगो । आवाथ्या आवाथा । आवाथ्या कम्मिट्टिदी कम्मिणसेगो ।

३१. त्रादेसेण एंगरइएस णाणावर०-दंसणावरण-वेदणी० मोहणी० द्वव्वीसं णामा-गोदे श्रंतराइ० मूलोघं । तिरिक्ख-मणुसायुगाणं उक्क० द्विदि० पुव्वकोडी । द्वम्मासाणि श्रावा० । कम्म० कम्मणिसेगो । तित्यस्स उक्क० द्विदि० श्रंतोकोडा-कोडीश्रो । श्रंतोसुहुत्तं श्रावा० । श्रावाधु० कम्मद्वि० कम्माणि० । एवं सत्तसु पुढवीमु । एवि सत्तमाण पुढवीए मणुसगदि-मणुसाणुपुव्व०-उच्चागो० उक्क० द्विदि० त्यग्रीध परिमण्डल संस्थान श्रोर वज्रनाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध वारह कोड़ाकोड़ी सागर है । बारह सौ वर्णप्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है । स्वातिसंस्थान श्रोर नाराचसंहननका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चौदह कोड़ाकोड़ी सागर है । चौदह सौ वर्प प्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है । श्राहर सौ वर्प प्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है । सालह सौ वर्प प्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनियेक है । श्राहरक शरीर, श्राहरक श्राहरेक श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनियेक है । श्राहरक शरीर, श्राहरक श्राहरेक श्रावाधा है श्रोर भावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनियेक है ।

निश्रेपार्थ — पहले मूल प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कितना होता है यह बतला आयं हैं। यहाँ उनकी उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कितना होता है यह बतलाया गया है। किसी एक या एकसे अधिक उत्तर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध जितना अधिक होता है उसीको ध्यानमें रखकर पहले मूल प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहा गया है। उदाहरणार्थ — मोहनीय कर्मका सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अपेतासे कहा गया है।

३१. श्रादेशसे नारिकयों बानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीयकी छुव्यीस प्रकृतियाँ, नाम, गोत्र श्रीर श्रन्तरायकी प्रकृतियाँका उत्कृष्ट स्थितवन्ध श्रादि मूलोघके समान है। तिर्यञ्च श्रायु श्रीर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध पूर्वकोटिप्रमाण है। छह माह प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। तीर्थकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थिति वन्ध श्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। इसी प्रकार सातों पृथिवियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवी पृथिवीमें मनुष्यगित, मनुष्यगित प्रायोग्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रन्तः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है और

१. 'अंत्रोकोडाकोडी झाहारतित्थयरे ।'—गो० क० गा० १३२ ॥ १. मूलप्रती मोहणी० चउवीसं णामा- इति पाढः ।

त्रंतोकोडाकोडीत्रो । त्रंतोमुहुत्तं त्रावाधा । त्रावाधू० कम्महि० कम्मणिसे० । चदुसु हेडिमासु तित्थयरं च णित्थ ।

- ३२. तिरिक्लेमु पंचणा०-णवदंसणा०-दोवेदणी०-मोहणी० छव्वीसं िणरयतिरिक्ल-मणुसायु० मूलोघं । देवायु० उक्क० द्विदि० वावीसं सागरोवमाणि । पुन्वकोडितिभागं त्रावाधा । कम्मिटि० कम्मिण् । तिरिक्लितय-एइंदि०-वीइंदि०तेइंदि०-चदुरिंदि०-छोरालिय०-वामण०-त्र्र्योरालि० छंगो०-लिलिय०-त्र्रसंपत्तसेवट०तिरिक्लाणुपुन्व-त्र्रादाउज्जोव-धावर-सुहुम-त्र्रपज्जत्त०-साधार० उक्क० द्विदि० श्रद्धारस् साग०कोडाकोडीछो । श्रद्धारस वाससदाणि श्रावा० । श्रावाधू० कम्मिटि० कम्म- ] िणसेगो। सेसाणं णामपगदीणं गोद-त्र्रातराइगाणं च मूलोघं। एवं पंचिदियतिरिक्लपंचिदियतिरिक्लपज्जत्त-जोणिणीस् । पंचिदियतिरिक्लश्रपज्जत्तेसु सन्वपगदीणं उक्क० द्विदि० श्रंतोकोडाकोडांछो । श्रंतोस्र० श्रावा० । श्रावाधू० कम्मिटि० कम्मणिसे० । णवरि तिरिक्ल-मणुसायु० उक्क० द्विदि० पुन्वकोडी । श्रंतोस्र० श्रावा० । कम्मिटि० कम्मिणसे० ।
- ३३. मणुस०३ देवायु० त्राहारदुगं तित्थयरं च मूलोघं । सेसं पंचिदिय-तिरिक्खभंगो । मणुसस्रपज्जत्ता० पंचिदियतिरिक्खत्रपज्जत्तभंगो ।

श्राबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनियेक है। तथा नीचेकी चार पृथिवियोंमें तीर्थंकर प्रकृति नहीं है।

- ३२. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, छ्ज्वीस मोहनीय, नरकायु, तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका कथन मूलीघके समान है। देवायुका उत्हृष्ट स्थितिवन्ध वाईस सागर प्रमाण है। पूर्वकोटिका जिमाग प्रमाण श्रावाधा है श्रोर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। तिर्यञ्च जिक, एकेन्द्रिय जाति, द्रीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, श्रीदारिक शरीर, वामन संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गेपाङ्ग, कीलक संस्थान, श्रपम्प्रात्तास्पाटिका संहनन, तिर्यञ्चगति प्रयोग्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, स्थावर, स्वस, श्रप्यात श्रोर साधारणका उत्हृष्ट स्थितवन्ध श्रटारह कोड़ाकोड़ी सागर है। श्रटारह सो वर्ष प्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिपेक है। तथा नामकर्मकी श्रेप प्रकृतियाँ, गोत्र श्रीर श्रन्तराय कर्मकी प्रकृतियाँका उत्हृष्ट स्थितवन्ध श्राद मूलोघके समान है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च, पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च प्रपात श्रोर पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च र्यात्तनों से स्व प्रकृतियाँका उत्हृष्ट स्थितवन्ध श्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। श्रन्तर्मुहृतं प्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधा से न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिपेक है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका उत्हृष्ट स्थितवन्ध पूर्वकोटि प्रमाण है। श्रन्तर्मुहृतं प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिपेक है।
- ३३. मनुष्यत्रिकमें देवायु, श्राहारकद्विक श्रौर तीर्थकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रादि मूलोघके समान है। ग्रेप भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जोंके समान है। मनुष्य श्रपर्याप्तकोंमें पञ्जेन्द्रिय तिर्यञ्ज श्रपर्याप्तकोंके समान है।

३४. देवेसु पंचणा०-णवरंस०-दोवेदणीय०-मोहणी०ळव्वीसपगदीत्रो णामस्स एइंदि०-त्रादाव-थावर० गोदंतराइयं च मूलोयं। दो त्रायु० संसणाम० तित्थयरस्स िएरयोघं। भवणवासि-वाणवंतर-जोदिसिय-सोधम्मीसाण० पंचिदिय- जादि-वामणसंठा०-त्रोरालि० त्रगो०-स्वीलिय०-त्रसंपत्त०-त्रप्यस्थव०-तस-दुस्सर० उक्क० दिदि० त्रद्वारस सागरोवमकोडाकोडीत्रो। ब्रह्मरस वस्ससदाणि ब्रावाधा। ब्रावाधु० कम्मिटि० कम्मणिसेगो। संसाणं पगदीणं देवोघं। णविर भवण०-वाणवंत०-जोदिसिय० तित्थकरं णित्थ। सणक्कुमार याव सहस्सार त्रि णिरयभंगो। ब्राणद याव सव्वद्व त्रि सव्वपगदीणं उक्कस्स० द्विदि० ब्रंतोकोडाकोडीत्रो। ब्रालोसुद० त्रावा०। [ब्रावाधु० कम्मिट० कम्म-] णिसगो। मणुसायु० देवोघं।

२५. एइंदिय-वादरएइंदिय॰ तस्सेव पज्जता० पंचणाणा॰-णवदंसणा॰-असाद॰-मिच्छत्त०-सोलसक॰-णवुंस०-अरिद-सोग-भय-दुगुंच्छ०-तिरिक्खगिद्-एइंदिय॰-त्रोरालिय-तेजा-क०-हुंडसंटा०-वएण०४-तिरिक्खगिद्पा०-त्र्रागुरु०-उपघा०-थावर-सुहुम-त्र्रपज्जत्त-साथारण-ऋथिर-असुभ-दूभग-अर्णादेज्ज-अजस०-िणिमिण-णीचागो०-पंचेतरा० उक्क० द्विदि० सागरोवमस्स तिरिण सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा । अंतोमु० आवा० । [ आवाधृ० कम्मद्वि० ] कम्म-

३४. देवोंमं पाँच क्षानावरण, नौ दर्शनावरण, दो वेदनीय, छुव्धीस मोहनीय, नामकर्मकी पकेन्द्रिय जाति, त्रातप श्रीर स्थावर तथा गोत्र श्रीर श्रन्तरायका उत्कृष्ट स्थितवन्धादि
मूलोधके समान हैं। दो श्रायु, नामकर्मकीशेप प्रकृतियाँ श्रीर तीर्थंकरका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रादि
सामान्य नारिकयोंके समान हैं। भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिपी श्रीर सीधमं ईशान-कल्पके
देवोंमं पञ्चेन्द्रिय जाति, वामन संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, कीलक संस्थान, श्रसम्प्राप्तास्पाटिका संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रस श्रीर दुस्वरका उत्कृष्ट स्थितवन्ध श्रटारह
कोड़ाकोड़ी सागर है। श्रटारह सी वर्ष प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति
प्रमाण कर्मनिपेक है। श्रेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रादि सामान्य देवोंके समान है।
इतनी विशेषता है कि भवनवासी, व्यन्तर श्रीर ज्योतिपी देवोंमें तीर्थंकर प्रकृति नहीं है।
सानत्कुमारसे लेकर सहस्नारकल्पतकके देवोंमें सव प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध
अन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। श्रन्तर्मुहृर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है।

३४. एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय ग्रीर इनके पर्याप्त जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, ग्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, ग्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, ग्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड-संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगित प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सृक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, ग्रस्थिर, श्रगुभ, दुर्भग, श्रनादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पांच श्रन्तरायका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक सागरका तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग, सार वटे सात भाग, कार वटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तर्मुहते प्रमाण श्रावाधा है श्रीर अवश्वाधासे न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिषेक है। श्रेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध

णिसेगो । सेसाणं पगदीणं उकस्स० हिदि० सागरोवमस्स तिरिण सत्तभागा वे सत्तभागा पिलदोवमस्स असंखेजिदिभागेण ऊणिया । अंतोमु० आवाधा० । [आवाधू० कम्मिछि॰] कम्मिणि० । तिरिक्ख-मणुसायुगाणं उक्क० हिदि० पुन्वकोडी । सत्तवास-सहस्साणि सादिरे० आवाधा । कम्मिछिदी कम्मिणसे० । वादरएइंदियअपज्ञत्ता० सुद्रुम० पज्जत्तापज्जत्ता० सन्वपगदीणं उक्कस्स० हिदि० सागरोवमस्स तिरिण सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा पिलदोवमस्स अंखेजिदिभागेण ऊणिया । अंतोमु० आवा । [आवाधू० कम्मिछि० कम्म-] णिसेगो । तिरिक्ख-मणुसायुगाणं उक्कस्स० हिदि० पुन्वकोडी । अंतोमु० आवाधा० । [कम्मिछिदी कम्म-] णिसेगो ।

३६. वीइंदिय-तीइंदिय-चदुरिंदिय॰ तेसिं चेव पज्जत्ता॰ पंचणाणावर०-दंसणावर०-त्रसादवे०-मिच्छत्त०-सोलसक० याव पंचंतरा० सागरोवमपणुवीसाए
सागरोवमपण्णारसाए सागरोवमसदस्स तिरिण सत्तभागा सत्त सत्तभागा [चत्तारि
सत्तभागा] वे सत्तभागा । श्रंतो० श्रावा० । [श्रावाधू० कम्मष्टि० कम्म-]
णिसेगो । सेसाणं सादादीणं उच्चागोदाणं तं चेव । णवरि पिलदोवमस्स संग्वेजिदभागेण ऊणिया । श्रंतो० श्रावा० । [श्रावाधू०] कम्मिटिदी कम्मणि० ।
तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० द्विदि० पुव्वकोडी । चत्तारि वासाणि सोलस रादिदियाणि
सादि० वे मासं च श्रावाधा० । [कम्पिट्टिदी] कम्मणिसे० । तेसिं चेव श्रपज्जत्त०

पक सागरका पल्यका श्रसंस्थातवाँ भाग कम तीन वटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। तथा तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका उत्हृष्ट स्थितवन्ध एक पूर्वकोटि प्रमाण है, साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। बादर एकेन्द्रिय श्रपर्याप्त तथा स्कृम एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त जीवोंके सब प्रकृतियोंका उत्हृष्ट स्थितवन्ध एक सागरका पल्यका श्रसंख्यातवाँ माग कम तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। तथा तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका उत्हृष्ट स्थितवन्ध एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर प्रमाण कर्मनिपेक है। तथा तिर्यञ्चायु श्रीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। तथा तिर्यञ्चायुका उत्हृष्ट स्थितवन्ध एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है।

दश्. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रीर इनके पर्याप्त जीवोंके पाँच झानावरण, नो दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व श्रीर सोलह कपायसे लेकर पाँच श्रन्तरायतक की प्रकृतियोंका कमसे पचीस सागरका, पचास सागरका श्रीर सी सागरका तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भाग प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिवन्ध है। श्रन्तर्मुहूर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मानिपेक है। सातासे छेकर उच गोत्रतक रोप प्रकृतियोंका वही उत्कृष्ट स्थितिवन्ध है। इतनी विशेषता है कि वह पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग कम है। श्रन्तर्मुहूर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मानिपेक है। तिर्यञ्चायु श्रीर ममुख्यायुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। चार वर्ष, साधिक सोलह दिन रात श्रीर दोमाह प्रमाण श्रावाधा है तथा कर्मस्थित

सव्वपगदीणं सागरोवमपर्ख्वीसाए सागरोवमपर्ष्णारसाए सागरोवमसदस्स तिष्णि सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा पिलदोवमस्स संखेज्जिद्-भागेण उणिया । श्रंतोमु॰ श्रावा० । [श्रावापृ॰ कम्मिडि॰] कम्मिण्सि० । तिरिक्ख-मणुसायृ॰ उक्क॰ द्विदि॰ पंचिदियतिरिक्खश्रपज्जत्तभंगो ।

३७. पंचिदिय-तस० तेसि चेव पज्जत्ता० मूलोघं । पंचिदिय-तसत्रप्रज्ञ० मणुस-अपज्जत्तभंगो । पंचकायाणं एइंदियभंगो । एविर तिरिक्ख-मणुसायुगस्स उक्क० हिदि० पुव्वकोडी । सत्त वस्समहस्साणि सादिरेगाणि वे वस्ससहस्साणि सादिरे० [तिरिण वस्ससहस्साणि सादिरेगिण आवा०] तेउ०-वाउ० तिरिक्खायु० उक्क० हिदि० पुव्वकोडी । एयरादिंदिया० एयं वाससहस्सं च आवाधा० । [ कम्महिदी कम्म- ] णिसेगो ।

३८. पंचमण०-पंचवचि०-कायजोगि० मूलोघं । त्रोरालियका० मणुसपज्जत्त-भंगो । त्रोरालियमिम्स० मणुसत्रपज्जत्तभंगो । एवरि देवगदि०४ तित्थयरं उक्क० द्विदि० त्रंतोकोडाकोडी । त्रंतोमु० त्रावा० । [त्रावाधू० कम्मद्वि० कम्म-] एिसे० । वेउव्वियका० देवोघं । वेउव्वियमिस्स० सव्वपगदीत्रो पंचिदियतिरिक्खत्रपज्जत्त-भंगो । एवरि विसेसो जाणिदव्वो । त्राहार०-त्राहारमिस्स० सग-सग० उक्क०

प्रमाण कर्मनिपेक है। तथा इन्होंके श्रपर्याप्तकोंके सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कमसे पश्चीस सागरका, पचास सागरका श्रीर सी सागरका पत्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग, चार वटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। तथा तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पञ्चीन्द्रय निर्यञ्च श्रपर्यापकों समान है।

३७. पञ्चेन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय पर्यात, त्रस श्रौर त्रस पर्यात जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मूलोघके समान है। पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यात श्रौर त्रस श्रपर्यात जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मनुष्य श्रपर्यातकोंके समान है। तथा पाँच स्थावरकायिक जीवोंके एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्ज श्रायु श्रौर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। तथा पृथिवीकायिक जीवोंके साधिक सात हजार वर्ष प्रमाण, जलकायिक जीवों के साधिक दो हजार वर्ष प्रमाण श्रौर वनस्पतिकायिक जीवोंके साधिक तीन हजार वर्षप्रमाण श्रावाधा है। श्रीनकायिक श्रौर वायुकायिक जीवोंके तिर्यञ्जायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है। कमसे एक दिन रात श्रौर एक हजार वर्षप्रमाण श्रावाधा है श्रौर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मानपेक है।

३८. पाँचों मनोयोगी, पाँचों वचनयोगी श्रौर काययोगी जीवोंका भङ्ग मृलोयके समान है। श्रोदारिक काययोगी जोवोंके मनुष्य पर्याप्तकोंके समान है। श्रोदारिकिमिश्रक्ष काययोगी जीवोंके मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है। श्रोदारिकिमिश्रक्ष काययोगी जीवोंके मनुष्य अपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके देवगित चनुष्क श्रोर तीर्थेकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। श्रम्तमुंहूर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। वैक्षियिककाययोगी जीवोंके सामान्य देवोंके समान है। वैक्षियिकमिश्रकाययोगी जीवोंके सव प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्थश्च श्रपर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि विशेषका कथन जानकर कहना चाहिए। श्राहारककाययोगी श्रोर श्राहारक मिश्रकाययोगी

हिदि० त्र्यंतोकोडाको०। त्र्यंतोम्रहुत्तं त्र्यावाधा । [ त्र्यावाधू० कम्महि० कम्मणि० ] णवरि देवायुगस्स तेत्तीसं सागरो०। पुव्वकोडितिभागं त्र्यावा०। [ कम्मिटदी कम्म- ] णिसे०। कम्मइयका० सगपगदीणं त्र्योरालियमिस्सकायजोगिभंगो।

३६. इत्थिवंदगे वीइंदि॰-तीइंदिः-चदुरिंदि॰-वामण०-त्रोरालि॰ त्रंगोवं०-खीलि-यसं॰-त्रसंपत्तसेवट्टसं०-सुदुम-त्रपज्जत-साधारण॰ उक्क॰ द्विदि० त्रद्वारस सागरो-वमकोडाको० । त्रद्वारस वाससदाणि त्रावा॰ । [ त्रावाधू॰ कम्मटि॰ कम्म-] णिसे० । सेसाणं मृलोघं । पुरिसवेदगेमु मृलोघं । एवुंसग॰ त्रादाव०-थावर० उक्क॰ द्विदि॰ त्रद्वारस सागरो॰ कोडाकोडी० । त्रद्वारस वाससदाणि त्रावाधा । ( त्रावाधू॰ कम्मिटि॰ ) कम्मणिसे॰ । सेसाणं मृलोघं । त्रवगदवे॰ पंचणाणा०-चदुदंसणा॰-पंचंतराइ॰ उक्क० द्विदि॰ संखेजजाणि वाससहस्साणि । त्रंतोमु० त्रावाधा० । [ त्रावाधू॰ कम्मिटि॰ कम्म-] णिसे० । सादावेद॰-जसगि०-उच्चागो॰ उक्क॰ द्विदि॰ पलिदोवमस्स त्रसंखेजजिद्यागो । त्रंतोमु० त्रावाधा० । [ त्रावाधू॰ कम्मिटि॰ क्वर द्विदि॰ संखेजजाणि वासाणि । त्रंतोमु० कम्मिटि॰ ] कम्मणिसे॰ । चदुसंज॰ उक्क० द्विदि॰ संखेजजाणि वासाणि । त्रंतोमु० त्रावाधा० । [त्रावाधु॰] कम्म॰ कम्मणिसे० । कोधादि०४ मूलोघं ।

जीवोंके त्रपनी त्रपनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध क्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। क्रन्तर्मुहूर्त प्रमाण त्राबाधा है और क्राबाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। इतनी विशेषता है कि देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तेंतीस सागर प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण क्रावाधा है और कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। कार्मणकाययोगी जीवोंके क्रानी प्रकृतियोंका भक्त श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है।

३९. स्त्रीवेदवाले जीवोंके द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, वामन संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, कीलक संस्थान, श्रसम्प्राप्तासपटिकासंहनन, सुक्म, श्रपर्याप्त श्रीर साधारण प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रठारह कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। श्रठारह सौ वर्ष प्रमाण ग्रावाधा है श्रौर आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। तथा श्रेप प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है। पुरुपवेदवाले जीवोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है। नपुंसक वेदवाले जीवोंके त्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रदारह कोड़ाकोड़ी सागर है। श्रदारह सौ वर्प प्रमाण श्रावाघा है श्रीर श्रावाधासे न्यन कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। तथा शेष सव प्रकृतियोंका भङ्ग मुलोघके समान है। श्रप-गतवेदवाले जीवोंके पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण ग्रीर पाँच श्रन्तरायोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है। श्रन्तर्मुहुर्न प्रमाण श्राबाधा है श्रीर श्राबाधासे न्युन कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। तथा सातावेदनीय, यशःकीर्ति श्रीर उच्चगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पत्यका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण है। अन्तर्मृहर्त प्रमाण आवाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। चार संज्वलनोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध संख्यात वर्ष प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्राबाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। क्रोधादि चार कपायवाले जीवोंके ग्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंका भङ्ग मुलोघके समान है।

४०. पदि - सुद् ० - विभंग ० मूलोघं । एवरि देवायु ० उक्क ० हिदि ० एक्क-त्तीसा ० । पुव्वकोडितिभा ० त्रावा ० । [त्रावाधू ० कम्मिटि ० कम्म - ] एिसे ० । त्राभि ० - सुद् ० - त्रोधि ० सव्वपगदीएां उक्क ० हिदि ० त्रांतोकोडाको ० । त्रांतासु ० त्रावा ० । [त्रावाधू ० कम्मिटि ० कम्म - ] एिसे ० । एवरि मणुसायु ० उक्क ० हिदि ० पुव्वकोडी । त्रमासं त्रावा ० । [कम्मिटिदी कम्म - ] एिसे ० । देवायु ० त्रोघं । मणप जन ० - संनद - सामाइय - त्रेदं १० - परिहार ० सगपगदीएां त्रोधिभंगो ।

४१. सुदुमसं॰ पंचणाणा०-चदुदंस०-पंचंतरा० उक्क० दिदि० सुदुत्तपुथतं । अंतोसु० आवाथा । [आवाधू० कम्मदि० कम्म-] णिसे० । सादवे०-जसिंग०-उचागो० उक्क० दिदि० मासपुथत्तं । अंतो० आवा० । [आवाधू० कम्मदि० कम्म-] णिसेगो । अथवा पंचणा०-चदुदंस०-पंचतरा० उक्क० दिदि० दिवसपुथत्तं । अंतोसु० आवा० । [आवाधू० कम्मदि० कम्म-] णिसे० । सादा०-जसिंग०-उच्चा० उक्क० दिदि० वासपुथत्तं । अंतोसु० आवा० । [आवाधू० कम्मदि० कम्म-] णिसे० । संजदा-संजदा० संजद्रभंगो । एवरि देवायु० उक्क० दिदि० वावीसं [सागरोवमाणि] । पुव्यकोडितभागं आवा० । [कम्मद्विदी कम्म-] णिसे० । असंजदा० मृतोघं । एवरि

४०. मत्यक्षानी, श्रुताज्ञानी श्रौर विभंगज्ञानी जीवोंके सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध इकतीस सागर प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण श्राबाधा है श्रौर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। श्राभिनिवोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी श्रौर श्रवधिक्षानी जीवोंके सव प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रन्तः कोड़कोड़ी सागर प्रमाण है, श्रन्तमुंहूर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रौर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यायुक्ता उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है। छह माह प्रमाण श्रावाधा है श्रौर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। तथा देवायुक्ता भङ्ग श्रोधके समान है। मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिक संयत, छेदोपस्थापनासंयत श्रौर परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंके श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंका भङ्ग श्रवधिक्षानियोंके समान है।

४१. स्हम साम्पराय संयत जीवोंके पांच झानावरण, चार दर्शनावरण श्रीर पांच अन्तरायोंका उत्छए स्थितिबन्ध मुहूर्त पृथक्तव प्रमाण है। ग्रन्तमुंहूर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपंक है। साता वेदनीय, यशःकीति श्रीर उच्च गोत्रका उत्छए स्थितिबन्ध मासपृथक्त्व प्रमाण है। ग्रन्तमुंहूर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपंक है। श्रथ्वा पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण श्रीर पांच श्रन्तरायोंका उत्छए स्थितिबन्ध दिचसपृथक्त्व प्रमाण है। श्रन्तमुंहूर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपंक है। तथा साता वेदनीय, यशःकीर्ति श्रीर उच्च गोत्रका उत्छए स्थितिबन्ध वर्षपृथक्त्व प्रमाण है। श्रन्तमुंहूर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपंक है। संयतासंयतोंके सव प्रकृतियोंका भक्न संयतोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध वाईस सागर है। पूर्वकोटिका त्रभाग प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिपंक है। व्रत्नी विशेषता है कि देवायुका

४२. चक्लुदं०-अचक्लुदं० मृलोघं । ख्रोधिदं० ख्रोधिणाणिभंगो ।

४३. लेस्साणुवादेण किएणले० देवायु० उक्क० द्विदि० सागरोवम० सादिरंग०। पुव्वकोडितिभागं आवा०। [कम्मिट्ठदी कम्म-] णिसे०। सेसं णवुंसग-भंगो। णील-काऊणं वेउव्वियद्धक-चत्तारिजादि-आदाव-थावर-सहुम-अपज्ञत्त-साधार०-तित्थकरं उक्क० द्विदि० अंतोकोडाको०। अंतोग्र० आवा०। [आवाध्० कम्मिट्ठ०] कम्मिणसे०। णिरयायु० उक्क० द्विदि० सत्तारस-सत्तसागरोव०। पुव्वकोडितिभागं आवा०। [कम्मिट्टरी] कम्मिणसे०। देवायु० उक्क० द्विदि० सागरोवम० सादि०। पुव्वकोडितिभागं आवा०। [कम्मिट्टरी कम्म-] णिसे०। सेसं आध्यमंगो। तेउए पंचिदिय-ओरालिय०अंगो०-असंपत्त०-अप्पसत्थ०-तस-दुस्सर० उक्क० द्विदि० अद्वारस साग०। अद्वारस वाससदाणि आवा०। [आवाध्० कम्मिट्टरी कम्मणिसे०। सेसं म्लोधं। णवरि तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० द्विदि० पुव्वकोडी। कम्मासं च आवा०। [कम्मिट्टरी कम्म-] णिसे०। देवायु० उक्क० द्विदि० वेसाग० सादिरे०। पुव्वकोडितिभागं आवा०। [कम्मिट्टरी कम्म-] णिसे०।

उत्कृष्ट स्थितिवन्ध इकतीस सागर है। पूर्वकोटिका त्रिमाग प्रमाण त्रावाधा है श्रीर कर्म-स्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है।

४२. चजुर्र्शनवाले श्रौर श्रचक्षुर्र्शनवाले जीवोंके सव प्रकृतियोंका भङ्ग मृलोघके समान है। श्रवधिद्र्शनवाले जीवोंके सव प्रकृतियोंका भङ्ग थवधिक्षानियोंके समान है।

४३. लेश्या मार्गणाके अनुवादसे कृष्णलेश्यावाले जीवांके देवायुका उत्कृप्ट स्थितिबन्ध साधिक एक सागर प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण त्रावाधा है त्रौर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। तथा शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध श्रादि नपंसकवेदी जीवोंके समान है। नील श्रीर कापोत लेश्यावाले जीवों के वैक्रियिक छह, चार जाति, श्रातप, स्थावर, सदम, ग्रुपर्याप्त, साधारण ग्रौर तीर्थकर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितियन्थ ग्रन्तःकोडाकोडी सागर प्रमाण है। ऋन्तर्मृहूर्त प्रमाण त्रावाधा है त्रीर त्रावाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्म-नियेक है। नरकायका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध क्रमसे सत्रह सागर श्रीर सात सागर है। पूर्व-कोटिका त्रिभाग प्रमाण त्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध साधिक एक सागर प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण त्रावाधा है श्रीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। तथा शेष प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध ग्रादि श्रोघके समान है। पीत लश्यावाले जीवोंके पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसंप्राप्तास्पपिटका संहतन. अप्रशस्त विहायोगति, त्रस और दुस्वर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध अठारह सागर प्रमाण है। श्रठारह सौ वर्ष प्रमाण श्राबाधा है श्रीर श्राबाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है। शेष प्रकृतियोंका भन्न मुलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्जाय श्रोर मनुष्यायुका उरकृष्ट स्थितिवन्ध एक पूर्वकोटिवर्प प्रमाण है। छह माह प्रमाण श्रावाधा है ब्रोर कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिषेक है। देवायुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध साधिक दो सागर प्रभाग है। पूर्वकोटिका त्रिभागप्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। देव- देवगिद-वेजिविक - आहार ० - वेजिविक ० - आहार ० अंगोर्व ० - देवगिदिपाओगा ० - तित्थयरं उक्क ० द्विदि ० अंतोकोडाकोडी । अंतोष्ठ ० आवाक । [आवाधू० कम्मिटि०] कम्मिणि । पम्माण सहस्सारभंगो । एविर देवगिदिक ४ तित्थयरं च तेजभंगो । देवा- युग० अद्वारस साग० सादिक । पुन्वकोडितिभागं च आवाक । [कम्मिटिदी कम्म- णिसेगो] । सुकलेस्साण आएदभंगो । एविर देवायुक - देवगिदिक अवहारकाय- जोगिभंगो ।

४४. भवसिद्धिया० मूलोघं । अब्भवसिद्धिया० पदिभंगो । सम्मादि०-खइ-गस०-वेदग०-उवसमसम्मा०-सम्मामि०सगपगदीत्रो ओधिभंगो । सासणे सगपग-दीओ उक्क० द्विदि० त्रंतोकोडाकोडी । अंतोमु० त्रावा० । [आवाधृ० कम्मद्वि० कम्म-] णिसे० । एवरि तिरिण आयु० मिद्यसणाणिभंगो । मिच्छादि० अन्भव-सिद्धिभंगो ।

४५. सिएए० मृलोघं । असएणीसु पंचणा०-एवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त०-सोलसक०-एवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-िएरयगदि-पंचिदि०-वेउव्विय-तेजा०-क०-वेउव्वि०अंगो०-हुंडसं०-वएए।०४-िएरयाणुपु०४-अगुरू०-अप्पसत्थवि०-तसादि०४-

गति, वैकियिक शरीर, श्राहारक शरीर, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग, देव-गति प्रायोग्यानुपूर्वी श्रीर तीर्थं कर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है, अन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है। पद्मलेश्यावाल जीवोंके श्रपनी सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रादि सहस्रार कल्पके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके देवगति चनुष्क और तीर्थं कर प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रादि पीत लेश्यावाले जीवोंके समान है। तथा देवायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध साधिक श्रठारह सागर प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्म-स्थितिप्रमाण कर्मनियेक है। शुक्ल लेश्यावाले जीवोंके सब प्रकृतियोंका उरकृष्ट स्थितिबन्ध श्रादि श्रानत कल्पके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके देवायु श्रीर देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध श्रादि श्राहारककाययोगी जीवोंके समान हैं।

४८. भव्य जीवोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध म्लोघके समान है। स्रभव्य जीवोंके मत्य-ह्वानियोंके समान है। सम्यग्दिए, जायिक सम्यग्दिए, वेदक सम्यग्दिए, उपशम सम्यग्दिए स्रोर सम्यग्मिथ्यादिए जीवोंके अपनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध स्रविध्वानियोंके समान है। सासादन सम्यग्दिएयोंके अपनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। स्रन्तर्मृहर्तप्रमाण स्रावाधा है स्रोर स्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है। इतनी विशेषता है कि तीन स्रायुक्रोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्यग्नोंके समान है। मिथ्यादिए जीवोंके स्रपनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध स्रभव्योंके समान है।

४४. संबी जीवोंके सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मृत्तोघके समान है। श्रसंक्षी जीवोंके पाँच श्वानावरण, नो दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, नरकगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, द्रुण्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी चतुष्क, अगुरुत्तु, श्रप्रशस्त विद्वायोगित, त्रसादि चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र

श्रथरादिद्धक-िएमिए-एगिचागं०-पंचंतरा० उक्क० द्विद्० सागरोवमसहस्सस्स तिषिण सत्तभागा सत्त सत्तभागा [चत्तार सत्तभागा] वे सत्तभागा । श्रंतोग्र० श्रावा० । [श्रावाधू० कम्मिट्ठ० कम्म-] एग्से० । सेसाएं सागरोवमसहस्सस्स तिष्णि सत्त-भागा वे सत्तभागा पिलदोवमस्स संखेज्जदिभागेए उत्तिगा । श्रंतोग्र० श्रावा० । [श्रावाधू० कम्मिट्ठ० कम्माए०] । एएरय-देवायुगस्स उक्क० द्विदि० पिलदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । पुन्वकोदितभागं च श्रावाधा० । [कम्मिट्टिश कम्मिएसेगो] तिरिक्स-मसुसायुगाएं उक्क० द्विदि० पुन्वकोदी । पुन्वकोदितभागं च श्रावाधा । [कम्मिट्टिश कम्मिएसेगो] । श्राहार० मृलोघं । श्रणाहार० कम्मइगभंगो । एवं उक्किस्सयं समत्तं ।

४६. नहरूषए पगदं । दुवि॰ —श्रोघे॰ श्रादे॰ । श्रोघे॰ पंचणा॰-चदुदंसणा॰-लोभसंज॰-पंचतरा॰ नहरूणश्रो हिद्विधो श्रंतोम्रहुत्तं । श्रंतोमु॰ श्रावाधा । श्रावा-धृिणया कम्महिदी कम्मिणसेगो । पंचदंसणा॰-श्रसादावे॰ नहरूणा॰ हिद्ि॰ साग-रोवमस्स तिरूण सत्तभागा पिलदोवमस्स श्रसंखेजिद्भागेण ऊणिया । श्रंतोमु॰ श्रावा॰ । श्रावाधृ॰ । सादावेद॰ नह॰ हिद्ि॰ वारस मुहुत्तं । श्रंतोमु॰ श्रावा॰ । श्रावाधृ॰ ।

श्रीर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक सागरका तीन वटे सात भाग, सात बटे सात भाग, चार बटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भाग प्रमाण हैं। श्रन्तर्मुहूर्त-प्रमाण श्रावाधा हैं और आवाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपंक है। तथा श्रेप प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध एक हजार सागरका पत्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग चार वटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भाग है। श्रन्तर्मुहूर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। नरकायु श्रीर देवायुका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध पत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग प्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण श्रावाधा है श्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। तथा तिर्वश्चायु श्रोर मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध एक पूर्वकोटिप्रमाण है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। पूर्वकोटिका त्रिभाग प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। श्राहारक जीवोंके सव प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध मुलोघके समान है। तथा श्रनाहारक जीवोंके सव प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध कार्मण्डाययोगियोंके समान है।

### इस प्रकार उत्कृष्ट ग्रद्धाच्छेद समाप्त हुआ।

४६. श्रव जघन्य स्थितिवन्ध श्रद्धाच्छेदका प्रकरण है। उसकी श्रपेत्ता निर्देश दो प्रकारका हे—श्रोघ श्रोर श्रादेश। श्रोघसे पाँच श्वानावरण, चार दर्शनावरण, लोभसंज्वलन श्रोर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध श्रन्तमुंहर्त प्रमाण है। श्रन्तमुंहर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। पाँच दर्शनावरण श्रोर श्रमाता वेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध एक सागरका प्रत्यका श्रसंख्यातवाँ भाग कम तीन वटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तमुंहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। श्रन्तमुंहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है।

४७. मिच्छतं जह॰ द्विदि० सागरोवमश्स सत्त सत्तभागा पितदोवमस्स असं-स्वेज्जिदिभागेण ऊणिया । अंतो० आवा० । आवाधू० । वारसक० जहएण० द्विदि-वं० सागरोवमस्स चत्तारि सत्तभागा पितदो० असंग्वेज्जिदिभागेण ऊणिया । अंतोमु० आवा० । आवाधू० । कोथसंज० जह० द्विदि० वे मासं । अंतोमु० आवा० । [आवाधू० कम्मद्वि० कम्मणि०] । माणसंज० जह० द्विदिवं० मासं । अंतोमु० आवा० । आवाधू० । मायासंज० जह० द्विदिवं० अद्धमासं । अंतोमु० आवा० । आवाधू० । पुरिसवे० जह० द्विदिवं० 'अद्घ वस्साणि । अंतोमु० आवा० ।

४८. णिरय-देवायुगस्स जह० द्विदिवं० दस वस्ससहस्साणि। अंतोप्रु० आवा० । [कम्मिटदी कम्मिणिसेगो] । तिरिक्ख-मणुस्सायुगम्स जह० द्विदि० खुद्धाभवग्गहणं । अंतो० आवा० । [कम्मिटदी कम्मिणिसेगो] ।

४६. वेडव्वियछकः नहः हिद्ः सागरोवमसहस्सस्स वे सत्तभागा पिलदोः संखेजदिभागेण ऊणिया । श्रंतोमुः श्रावाः । [श्रावाधूः कम्मद्दिः कम्मणिः ] । श्राहारः -श्राहारः श्रंगोः -तित्थयः नहः द्विदिवं श्रंतोकोडाकोडी । श्रंतोमुः श्रावाः । [श्रावाधुः कम्मदिः कम्मणिः ] । नसगिः -उच्चागोः नहः दिदिः

४७. मिथ्यात्वका जघन्य स्थितिवन्ध एक सागरका पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम सात वटे सात भाग प्रमाण है। अन्तर्मुहर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। यारह कपायका जघन्य स्थितिवन्ध एक सागरका पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम चार वटे सात भाग प्रमाण है। अन्तर्मुहर्तप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। क्रोध संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध दो महीना है। अन्तर्मुहर्तप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। मान संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध एक महीना है। अन्तर्मुहर्तप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। प्रयाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण अवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। पुरुप-वेदका जघन्य स्थितिबन्ध आठ वर्षप्रमाण है। अन्तर्मुहर्तप्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है।

४८. नरकायु श्रोर देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध दस हजार वर्ष है। श्रन्तर्मु हूर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। तिर्यञ्चायु श्रोर मनुष्यायुका जघन्य स्थिति-वन्ध जुज्ञकभवश्रहणप्रमाण हैं। श्रन्तर्मुहूर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रोर कर्मस्थितिप्रमाण कर्म-निपेक है।

४९. वैकियिकपट्कका जघन्य स्थितवन्ध एक हजार सागरका पत्यका सख्यातवाँ-भाग कम दो बटे सात भाग प्रमाण है। अन्तर्मुहर्तप्रमाण आवाधा है और आबाधासे न्यृन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। आहारकशरीर आहारक आङ्गोपाङ्ग और तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध अन्तः कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है। अन्तर्मु हूर्तप्रमाण आवाधा है और आबाधासे न्यृन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। यशःकीर्ति और उच्च गोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध

मूलप्रतौ दिदिबं० ग्रद्धवयं० अंतो–इति पाठः । २. मूलप्रतौ श्रावा० ग्रावाधू० वेउ-इति पाठः ।

श्रद्वमु॰ । श्रंतो॰ श्रावा॰ । [श्रावापू० कम्मद्वि० कम्मणि॰] । सेसाणं जह॰ द्विदि० सागरोवमस्स वे सत्तभागा पितदो॰ श्रसंखेज्जदिभागेण ऊणिया । श्रंतोम्रु० श्रावा० [श्रावापू० कम्मिटि० कम्म०] ।

५०. त्रादेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीसु सञ्चपगदीणं जह० हिदि० सागरोवमसहस्सम्स तिरिण सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा
पिलदोवमस्स संखेज्जदिभागेण ऊणिया । त्रांतोस्च० त्रावा० । [त्रावाधू० कम्मिहि०
कम्मिणि०] । तिरिक्ख-मणुसायुगस्स जह० हिदिवं० त्रांतो० । त्रांतोसु० त्रावा० ।
[कम्मिहिदी कम्मिणिसेगो] । तित्थय० जह० हिदि० उकस्सभंगो । एवं पढमाए ।
विदियाए याव सत्तमा त्ति सञ्चपगदीणं तित्थयरभंगो । एवरि त्रायु० णिरयभंगो ।

श्राठ मुहूर्त है। श्रन्तर्मु हूर्तप्रमाण आवाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध एक सागरका पत्यका श्रसंख्यातवाँमाग कम दो वटे सात भागप्रमाण है। श्रन्तर्मुहूर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है।

विशेषार्थ—यहाँ पर श्रन्तमें शेष पद द्वारा जिन प्रकृतियोंका संकेत किया है वे ये हैं — ह्वीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रित, श्ररित, श्रोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्च गित, मनुष्य गित, प्रकेन्द्रिय जाित, द्वीन्द्रिय जाित, त्रीन्द्रिय जाित, विन्द्रिय जाित, त्रीन्द्रिय जाित, त्रीन्द्रिय जाित, त्रीदारिक शरीर, त्रीं क्षा शरीर, कार्मण शरीर, हुह संस्थान, श्रीदारिक शरीर श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहन्त्र वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, तिर्यञ्च गित प्रायोग्यानुपूर्वी, मनुष्यगित प्रायोग्यानुपूर्वी, श्राह्मविहायोगित, श्रद्रशस्तिवहायोगित, त्रप्रस्तिवहायोगित, त्रप्रस्तिवहायोगित, त्रस्य, स्थावर, वादर, सूच्म, पर्यास, अपर्यास, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, श्रस्यर, ग्रुम, श्रश्रुम, सुभग, दुर्भग, सुस्वर, दुःस्वर, श्रादेय, श्रनादेय, श्रयशःकीित, निर्माण श्रीर नीचगोत्र। इन प्रकृतियोंका स्थितवन्ध एकेन्द्रियोंके भी होता है। इसलिए इनका जधन्य स्थितवन्ध एक सागरका पल्यका श्रसंख्यातयाँभाग कम दो बटे सात भागप्रमाण कहा है। यद्यपि इन प्रकृतियोंमें मोहनीय सम्बन्धी कुछ प्रकृतियाँ हैं पर उनका भी बन्ध इसी श्रनु पातसे होता है। इसलिए उनका यहाँ नाम निर्देश किया है। इस सब कथनका विशेष व्याख्यान जीवस्थान चुलिकामें किया है। इसलिए वहाँसे जानना चाहिए।

४०. श्रादेशसे गतिमार्गणाके श्रनुवादसे नरकगतिमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थिति-वन्ध एक हजार सागरका पल्यका संस्थातवाँभाग कम तीन वटे सात भाग, सात वटे सात, चार बटे सात भाग श्रीर दो वटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तर्मु हुर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका जघन्य स्थिति-वन्ध श्रन्तर्मु हुर्न है। श्रन्तर्मु हुर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिवन्ध उन्ह्रुएके समान है। इसी प्रकार पहिली पृथ्वीमें जानना चाहिए। दूसरीसे लेकर सातवीं पृथ्वि तक सब पृथिवीयोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध सामान्य नारिकर्योंके समान है। इतनी विशेषता है कि आयुकर्मका जघन्य स्थितवन्ध सामान्य नारिकर्योंके समान है।

विशेषार्थ —नरकमें श्रर्थात् प्रथम नरकमें श्रसंक्षी जीव मरकर उत्पन्न हो सकता है। श्रोर ऐसे जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम श्रोर द्वितीय समयमें सब प्रकृतियोंका श्रसंक्षीके योग्य

- ५१. तिरिक्खेमु चदुष्एां त्रायुगाएं वेउव्वियद्धक्कं च मूलोघं । सेसाएं सव्व-पगदीएं जह० द्विदि० सागरोवमस्स तिष्णि [सत्तभागा] सत्त सत्तभभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा पिलदोवमस्स श्रसंखेर्ज्ञादभागेण उणिया । श्रांतोमु० श्रावा० । श्रावाधू० । पंचिदियतिरिक्ख०३ सव्वपगदीएं णिरयभंगो । श्रायुगाएं मूलोघं । एवं पंचिदियतिरिक्खश्रपज्ञत्तेमु ।
- ५२. मणुस॰३ खवगपगदीणं त्रोघं। सेसाणं सव्वपगदीणं जह॰ हिदि० साग-रोवमसहस्सस्स तिण्णि सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्तभागा वे सत्तभागा पिलदोवम० संखेजिदिभागेण ऊणिया। त्रंतोमु॰ त्रावाधा। [त्रावाधृ॰ कम्मिडि॰ कम्मिणि०]। चदुग्णं त्रायुगाणं मूलोघं। वेउव्वियछकं [त्राहार०] त्राहार०श्रंगो० तित्थयरं जह० हिदि० त्रंतोकोडाकोडीत्रो। त्रंतोमु० त्रावा०। [त्रावाधृ॰ कम्मिडि॰ कम्मिणि०]। मणुसत्रप्रज्ञ० पंचिदियतिरिक्खत्रपज्जत्तभंगो।
- ५२. देवगदीए देवा-भवण् व्याणवें णिरयोपं। जोदिसि याव सब्बद्ध ति विदियपुढविभंगो । सोधम्भीसाणे त्रायु जह विदि ब्रंतो । त्रांतोष्ठ त्रावा । सिधितवन्ध होता रहता है। इसी त्राभिप्रायको ध्यानमें रखकर यहाँ नरकगतिमें श्रीर प्रथम नरकमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध कहा है। तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिवन्ध कहा है। तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिवन्ध श्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण होता है यह पहिलेही कह त्राये हैं। द्वितीयादि नरकोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितवन्ध उक्त प्रमाण ही होता है। इसिलए यहाँ सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितवन्ध तीर्थंकर प्रकृतिके समान कहा है।
- ४१. तिर्यञ्चोंमें चार त्रायु और वैक्रियिक षट्कका जघन्य स्थितियन्ध मूलोघके समान है। ग्रेप सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध एक सागरका पत्यका असंख्यातवाँ भाग कम तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग चार बटे सात भाग और दो वटे सात प्रमाण है। अन्तर्मुहर्तप्रमाण त्रावाधा है। और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। प्रञ्जेन्द्रिय तिर्यच्चिकमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध नारिकयोंके समान है। आयुओंका जघन्य स्थितिवन्ध मूलोघके समान है। इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्यानकोंके जानना चाहिए।
- ४२. मनुष्यत्रिकमें त्तपक प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध श्रोघके समान है। शेष सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध एक हजार सागरका पत्यका संख्यातवाँ भाग कम तीन बटे सात भाग, सात बटे सात भाग, चार बटे सात भाग, श्रीर दो बटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तमुंहर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर आवाधा से न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। चार श्रायुश्रोंका जघन्य स्थितिबन्ध मुलोधके समान है। वैकिथिकषट्क, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध श्रन्तःकोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण है, श्रन्तमुंहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधा न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। मनुष्य श्रपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध पञ्जेन्द्रय तिर्यञ्ज श्रपर्याप्तकोंके समान है।
- ४३. देवगतिमें सामान्य देव, भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध सामान्य नारिकयोंके समान है। तथा ज्योतिषियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध दूसरी पृथिवीके समान है। सौधर्म श्रौर ऐशान कल्पमें श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिबन्ध श्रन्तर्मुंहुर्तप्रमाण है। श्रन्तर्मुंहुर्तप्रमाण श्रावाधा हे श्रौर

[कम्मिहिदी कम्मिणिसेगो] । सणक्कुमार-माहिदे मुहुत्तपुधत्तं । वम्ह-वम्हुत्तर-लांतव-काविद्वे दिवसपुधत्तं । सुक्क-महासुक्क-सदर-सहस्सारे पक्खपुधत्तं । त्राणद-पाणद-त्रारण-त्र्रच्चद० मासपुधत्तं । उविर सव्वाणं वासपुधत्तं । सव्वत्थ त्रंतोमु० त्रावा० । [कम्मिहिदी कम्मिणिसेगो] ।

४४. एइंदिएसु सगपगदीएं तिरिक्खोघं । सब्बविगालिदिऐसु सगपगदीएं [सागरोवमपणुवीसाए] सागरोवमपण्णारसाए सागरोवमसद्स्स तिएिण सत्तभागा सत्त सत्तभागा चत्तारि सत्त भागा वे सत्तभागा पालदो० संखेजिदभागेण ऊणिया । अंतो० आवा० । [ आवा कम्मद्धि० कम्मणि० ] । आयु० ओघं । पंचिदिय०२ खवगपगदीएं मूलोघं । सेसाएं पंचिदियतिरिक्खभंगो । पंचिदिय-अपजत्त । मणुसअपजत्तभंगो ।

४४. कायाखुवादेण पंचकायाणं एइंदियभंगो । तस०२ खवगपगदीणं चदुष्णं त्रायुगाणं वेउन्वियञ्जकस्स त्राहार०-त्राहार०त्रांगो० तित्थयरं च मृलोघं । सेसं वीइंदियभंगो । तसत्रपज्जत्त० वीइंदियभंगो ।

५६. पंचमण् ०-तिरिण्वचि ० खवगपगदी्ं आयुगाणं च मूलांगं। सेसाणं कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है। सानत्कुमार और माहेन्द्र कल्पमें आयुक्रमेंका जघन्य स्थितवन्ध मुहूर्त पृथक्त्वप्रमाण है। ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लान्तव और काणिष्ठ कल्पमें दिवसपृथक्त्य प्रमाण है। श्रक्त, महाशुक्र, शतार और सहस्रार कल्पमें पच्चप्रयत्त्व प्रमाण है। श्रानत, प्राण्त, श्रारण और अच्युत कल्पमें मासपृथक्त्व प्रमाण है। इसके ऊपर सव देवेंके आयुक्रमंका जघन्य स्थितियन्ध वर्षपृथक्त्वप्रमाण् है। श्रन्तर्मुहूर्तप्रमाण् श्रावाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है।

४४. एकेन्द्रियों में श्रपनी प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध श्राद्दि सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। सब विकलेन्द्रियों में श्रपनी-श्रपनी प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध पचीस सागरका, पचार सागरका श्रोर सो सागरका पत्यका संख्यातवां भाग कम तीन वटे सात भाग, सात वटे सात भाग श्रोर दो बटे सात भाग प्रमाण है। श्रन्तमुंहर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। श्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध श्रादि श्रोधके समान है। पञ्चेन्द्रिय द्विकमें चपक प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध श्रादि मूलोघके समान है। श्रेप प्रकृतियोंका जघन्य स्थितवन्ध श्रादि पञ्चेन्द्रिय त्रपर्याक्षके समान है। एञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्तकांमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितवन्ध श्रादि मनुष्य श्रपर्याप्तकांके समान है।

४४. कायमार्गणाके श्रनुवाद्से पाँच स्थावरकायिक जीवोंके श्रपनी ख्रपनी प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध श्रादि एकेन्द्रियोंके समान है। त्रस द्विकमें लगक प्रकृतियोंका चार श्रायुत्रोंका, वैकियिकपट्क, आहारक शरीर, आहारकआक्षोपाङ्ग और तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिवन्ध श्रादि मूलोघके समान है। शेप प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध श्रादि द्वीन्द्रियोंके समान है। तथा त्रस श्रपर्याप्तकोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध श्रादि द्वीन्द्रियोंके समान है।

४६. पांचों मनोयोगी श्रोर तीन वचनयोगी जीवोंमें चपक प्रकृतियों श्रौर चार श्रायु-योंका जघन्य स्थितिबन्ध श्रादि मूलोघके समान है। शेष प्रकृतियोंका जघन्यस्थितिबन्ध जह० द्विदि० अंतोकोडाकोडी । अंतोग्र० आवाधा० । [आवाधू० कम्मिडि० कम्मिणि०] । दोषिण विच० खवगपगदीणं चदुर्गणं आयुगाणं वेउव्वियद्धकं आहार०-आहार०अंगो० तित्थयरं च मूलोघं । सेसं वीइंदियपज्जनभंगो । कायजोगि-ओरालियकायजोगि० मूलोघं । ओरालियमिस्स० देवगदीच०४ तित्थयरं च उक्कस्स-भंगो । सेसाणं तिरिक्खोघं । वेउव्विय० सोधम्मभंगो । वेउव्वियमि०-आहार०-आहारमि० उक्कस्सभंगो । देवायु० जह० द्विदि० पिलदोवमपुपत्तं । अंतो० आवा० । [कम्मिदिदी कम्मिणसंगो] । कम्मइग० सगपगदीणं तिरिक्खोघं । एविर देवगदि०४ तित्थयरं च उक्कस्सभंगो ।

५७. इत्थिवे० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० हिदि० संखेजाणि वास-सहस्साणि । श्रंतो० श्रावा० । [श्रावाथू० कम्मिहि० कम्मिणि०] सादावे०-जसिग०-उच्चागो० जह० हिदि० पितदो० श्रसंखे० । श्रंतोमु० श्रावा० । [श्रावाथू० कम्मिह० कम्मिणिसेगो] । चदुसंज०-पुरिसवे० जह० हिदि० संखेजाणि वास-सहस्साणि श्रंतोमु० श्रावा० । [श्रावाथू० कम्मिह० कम्मिणि०] । सेसाणं पेचिं-यभंगो । पुरिसवे० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० हिदि० संखेजाणि वास-

अन्तःकांड्राकोड्डा सागर प्रमाण है, अन्तर्मुहृर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधा से न्यून कर्म- स्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। दो वन्ननयोगी जीवोंमें चपक प्रकृतियों, चार श्रायु, वैकियिक- पर्क, श्राहारक प्रमान है। काययोगी श्रोर श्रीदारिकाययोगी जीवोंमें स्व प्रकृतियोंका प्रकृतियोंका प्रकृतियोंके समान है। श्रीदारिकाययोगी जोवोंमें देवगितचतुष्क श्रीर तीर्थेकर प्रकृतियोंका प्रकृतियोंके समान है। श्रीदारिकाययोगी जोवोंमें स्व प्रकृतियोंका श्रीर श्राहारकमाययोगी जीवोंमें श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंका प्रकृतियोंका से देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध एल्य पृथक्त्वप्रमाण है। श्रन्तर्मुहृत् प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। कार्मणुकाययोगी जीवोंमें श्रपनी प्रकृतियोंका प्रकृतियोंका प्रकृतियोंका प्रकृतियोंका से स्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। कार्मणुकाययोगी जीवोंमें श्रपनी प्रकृतियोंका प्रकृतियांका प्रकृतिका प्रकृतियांका है। इतनी विशेषता है कि इनमें देवगितचतुष्क श्रीर तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्ठ समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें देवगितचतुष्क श्रीर तीर्थकर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्ठ समान है।

४७. स्त्रीवेदी जीवोंमें पांच क्कानवरण, चार दर्शनावरण् श्रौर पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थितियन्थ संख्यात हजार वर्ग प्रमाण् है । श्रन्तसुंहूर्त-प्रमाण् श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण् कर्मनियेक है । साता वेदनीय, यशःकीति श्रोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितियन्ध पख्यके श्रसंख्यातये भागप्रमाण् है । श्रन्तर्मु- हुर्तप्रमाण् श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण् कर्मनियेक है । चार संज्वलन श्रोर पुरुपवेदका जघन्य स्थितियन्ध संख्यात हजार वर्षप्रमाण् है । श्रन्तर्मु हुर्तप्रमाण् श्रावाधा है और श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण् कर्म नियेक है । तथा शेष प्रकृतियोंका भक्क पञ्चे- न्द्रियोंके समान है । पुरुपवेदवाले जीवोंमें पांच श्रानावरण्, चार दर्शनावरण् श्रौर पांच

सदाणि । श्रंतोमु॰ श्रावा॰ । [श्रावाधू॰ कम्मिटि॰ कम्मिणि॰] । सादावेदणीय-जस॰-उच्चागोरं जह॰ द्विदि॰ संखेज्जाणि वाससदाणि । श्रंतोमु॰ श्रावा॰ । [श्रावाधू॰ कम्मिटि॰ कम्मिणि॰] । चुत्संज॰ जह० द्विदि॰ सोलस वस्साणि । श्रंतोमु॰ श्रावा॰ । [श्रावाधू॰ कम्मिटि॰ कम्मिणि॰] । पुरिसवेद॰ जह० द्विदि॰ श्रद्व वस्साणि । श्रंतोमु॰ श्रावा॰ । [श्रावाधू॰ कम्मिटि॰ कम्मिणि॰] । सेसाणि पंचि-दियभंगो । णवुंसगवेद॰ पंचणा॰-चदुदंसणा॰-सादावे॰-चदुसंज॰-पुरिस०-जसिग॰-उच्चागो॰-पंचंतरा॰ इत्थिवेदभंगो । सेसं मृलोधं । श्रवगदवे॰ मृलोधं ।

४८. कोधे पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० द्विदि० संखेजाणि वासाणि । अंतो० आवा० । [आवाधृ० कम्मिटि० कम्मिण्०] । सादावे०-जसिग०-उच्चागो० जह० द्विदि० संखेजाणि वासस० । अंतोष्ठ० आवा० । [आवाधृ० कम्मिटि० कम्मिण्०] चदुसंज० जह० द्विदि० वे मासं । अंतोष्ठ० आवा० । [आवाधृ० कम्मिटि० कम्मिण्०] । माणे पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० द्विदि० वास-पुधत्तं । अंतो० आवा । [आवाधृ० कम्मिटि० कम्मिण्०] । सादावे०-जसिग०-उच्चागो० जह० द्विदि० संखेजाणि वासाणि । अंतो० आवा० । [आवाधृ० कम्मिटि० कम्मिटि० कम्मिटि० कामीण । अंतो० आवा० ।

श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात सो वर्ष है। श्रन्तमुं हुर्त प्रमाण आवाधा है श्रौर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिपेक है। साता वेदनीय, यशःकीर्ति श्रौर उच्चाो त्रका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यात सो वर्ष है। श्रन्तमुं हुर्तप्रमाण श्रावाधा हे श्रौर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। चार संज्वलनोंका जघन्य स्थितिबन्ध सोलह वर्ष है। श्रन्तमुं हुर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रौर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। पुरुषवे-दका जघन्य स्थितिबन्ध स्राठ वर्ष है। श्रन्तमुं हुर्तप्रमाण श्रावाधा है, श्रौर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। तथा शेप प्रकृतियोंका मङ्ग पञ्चित्रप्रमाण कर्मनिपेक है। तथा शेप प्रकृतियोंका मङ्ग पञ्चित्रप्रमाण कर्मनिपेक है। तथा शेप प्रकृतियोंका मङ्ग पञ्चित्रप्रमाण कर्माने श्रौर पांच श्रन्तरायका मङ्ग स्थिवेदी जीवोंके समान है। तथा शेप प्रकृतियोंका भङ्ग सूलोघके समान है। तथा शेप प्रकृतियोंका भङ्ग सूलोघके समान है। स्रापातवेदी जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका मङ्ग सूलोघके समान है।

५८. कोध कपायवाले जीर्वोमें पांच झानावरण, चार दर्शनावरण श्रोर पांच श्रन्तराय-का जघन्य स्थितिवन्ध संख्यातवर्ष है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मास्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। साता वेदनीय, यशःकीर्ति श्रोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थिति-वन्ध संख्यात सो वर्ष है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर श्रावाधासे न्यून कर्मिस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। चार संज्वलनका जघन्य स्थितिवन्ध दो महीना है। श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण आवाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मिस्थितिप्रमाण कर्मिनपेक है। मान कपायवाले जीर्वोमें पांच झानावरण, चार दर्शनावरण श्रोर पांच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध चर्पपृथक्त्व-प्रमाण है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिपेक है। साता वेदनीय, यशःकीर्ति श्रोर उच्च गोत्रका जघन्य स्थितिवन्ध संख्यात सो वर्ष है। श्रन्तर्मुहर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रोर श्रावाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है। तीन श्राबाः । [ श्रावाधृः कम्महिः कम्मणिः ] मायाए पंचणाः चदुदंसणाः पंचतराः मासपुधत्तं । श्रंतोमुः श्रावाः । [श्रावाधुः कम्मिः कम्मणिः ] सादावेः जसिः उच्चागोः जहः हिदिवं वासपुधत्तं । श्रंतोमुः श्रावाः । [श्रावाधुः कम्मिः कम्मणिः ।] दो संजः जहः हिदिः पक्षां । श्रंतोः श्रावाः । [श्रावाधुः कम्मिः कम्मणिः ।] दो संजः जहः हिदिः पक्षां । श्रंताः श्रावाः । [श्रावाधुः कम्मिः कम्मणिः ] । सेसाणं सञ्चपगदीणं कोधादीणं तिणिणकसायाणं मृतोषं । लोभे सञ्चपगदीणं मृतोषं ।

५६. मदि०-सुदै० तिरिक्लोघं । विभंगे सगपगदी० विदियपुद्दविभंगो । एवरि चदुआयु० श्रोघं । वेउव्वियछकं एइंदि०-वेइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि०-श्रादाव-थावर-सुदुम अपज्ञत्त-साथारणाएं च जह० द्विदिवं० अंतोकोडाकोडी । अंतो० आवा०। [आवाधृ० कम्मदि० कम्मणि०] । आभिणि०-सुद०-श्रोधि० खवगपगदीएं मृलोघं । मणुसायु० जह० द्विदि० वासपुथत्तं । अंतो० आवा। [कम्मदि० कम्मणि०] । देवायु० जह० द्विदि० पिलदोवमं सादिरे०। अंतो० आवा०। [कम्मदिदी कम्मणि०] । सेसाएं आहारसरीरभंगो । मणपज्जव देवायु० जह० द्विदिवं० पिलदोवम्पुथत्तं । अंतो० आवा०। [कम्मदिदी कम्मणिसेगो] । सेसाएं आधिभंगो । एवं संजदा०।

संज्वलनका जघन्य स्थितियन्घ एक महीना है। अन्तर्मुहृर्तप्रमाण आवाघा हे श्रीर आवाघासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। माया कषायवाले जीवोंमें पांच क्षानावरण, चार दर्शनावरण और पांच अन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथक्त्व प्रमाण है। अन्तर्मुहृर्तप्रमाण आबाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। साता वेदनीय, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रका जघन्य स्थितियन्ध वर्षपृथक्त्व प्रमाण है। अन्तर्मुहृर्त प्रमाण आवाधा है और आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। दो संज्वलनोंका जघन्य स्थितिवन्ध एक पत्तप्रमाण है। अन्तर्मुहृर्त प्रमाण आवाधा है और आबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। तथा शेष सब प्रकृतियोंका और कोधादि तीन कपायांका भङ्ग मूलोघके समान है। छोम कपायवाले जीवोंमें अपनी सव प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है।

प्रश. मत्यक्षानो श्रोर श्रुताक्षानी जीवों में श्रपनी श्रपनी प्रकृतियों का जघन्य स्थितवन्ध श्रादि सामान्य तिर्यञ्चों के समान है। विभक्कष्कानी जीवों में श्रपनी प्रकृतियों का भक्क दूसरी पृथिविके समान है। इतनी विशेषता है कि चार श्रायुका भक्क ओघके समान है। वैकियिकपट्क, एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, श्रीन्द्रिय जाति, विशेषता है। श्रीन्द्रिय जाति, श्रातप, स्थावर, स्कृम, श्रप्यात श्रोर साधारण प्रकृतियों का जघन्य स्थितिबन्ध श्रन्तको हाको हो सागर प्रमाण है। श्रम्तमुं हर्तप्रमाण श्रावाधा है, श्रोर श्रावधिक श्रानी, श्रुतक्षानी श्रोर श्रवधिक त्रानी जीवों में चपक प्रकृतियों का भक्क मूलोघके समान है। मनुष्यायुका जघन्य स्थितबन्ध वर्षपृथक्तवप्रमाण है। श्रान्तमुं हर्तप्रमाण कर्मनिषेक है। देवायुका जघन्य स्थितबन्ध साधिक पत्य प्रमाण है। श्रन्तमुं हर्त प्रमाण श्रावधा है श्रोर कर्मस्थिति प्रमाण श्रावधा है श्रोर कर्मस्थित प्रमाण श्रावधा है श्रोर कर्मस्थित प्रमाण श्रावधा है। मनःपर्ययक्षानी जीवों में देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध पत्य प्रयुक्तवप्रमाण है। श्रन्तमुं हर्त प्रमाण श्रीविक्त समान है। सनःपर्ययक्षानी जीवों में देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध पत्य प्रयुक्तवप्रमाण है। श्रन्तमुं हर्त प्रमाण श्रावधा है श्रोर कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिपेक है। श्रेष प्रकृतियों का भक्क श्रोधके समान है। इसी प्रकार संयत जीवों के जानना चाहिए।

- ६०. सामाइ०-छेदो० पंचणा०-चदुदंसणा०-पंचंतरा० जह० हिदि० सुहुत्त-पुथत्तं दिवसपुथतं वा । श्रंतो० श्रावा० । [श्रावाधू० कम्महि० कम्मणि० ] । सादा०-जसगि०-उच्चा० जह० हिदि० मासपुथत्तं । श्रंतो० श्रावा० । [श्रावाधू० कम्महि० कम्मणि०]। सेसाणं मणपज्जवभंगो । परिहार-संजदासंजदा० श्राहारकाय-जोगिभंगो । सुहुमसं० छएणं क० श्रोघं। श्रसंजद० मदिभंगो। तित्थयर० उक्कस्सभंगो ।
- ६१. चक्खु० खवगपगदीएां चदुएएां त्रायुगाएां वेडव्वियछक्क०-त्राहार०-त्राहार०त्र्रंगो० तित्थयरं मूलोघं। सेसाएां पगदीएां चदुरिदियभंगो। त्र्रचक्खु० त्रोघभंगो। त्रोधिदं० त्रोधिएााणिभंगो।
- ६२. किएण्॰-णील॰-काड० असंजदभंगो । किएण्-णील-काऊणं िण्र-यायु० जह॰ द्विदि० सत्तारस-सत्तसागरो० सादिरे० दसवस्ससहस्सािण । अंतो० आवा०। [कम्मिट्टदी कम्मिण्यसेगो]। तेसि चेव देवायु० जह० द्विदि० दस वस्ससहस्सािण्। अंतो० आवा०। [कम्मिट्टदी कम्मिण्यसेगो]। अथवा किएण्-णील० देवायु० जह० द्विदि० पिलदो० असं०। अंतो० आवा०। [कम्मिट्टदी कम्मिण्यसेगो]। काऊणं िणरय-देवायु० जह० द्विदि० दसवस्स-
- ६०. सामायिकसंयत श्रोर छेदोपस्थापना संयत जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण श्रोर पाँच श्रन्तरायका जघन्य स्थितिबन्ध मुहूर्तपृथक्त्वप्रमाण है श्रथवा दिवसपृथक्त्वप्रमाण है। श्रन्तर्मु हुर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रोर कर्मस्थिति प्रमाण कर्म निपेक है। सातावेद्नीय, यद्दाःकीर्ति श्रोर उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध मासपृथक्त्वप्रमाण है। श्रन्तर्मु हुर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रोर कर्मीस्थितप्रमाण कर्मनिपंक है। तथा शेष प्रकृतियाँका भङ्ग मनःपर्ययक्षानियाँके समान है। परिहारविशुद्धिसंयत श्रोर संयतासंयत जीवोंका भङ्ग श्राहारककाययोगी जीवोंके समान है। सुक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें छह कर्मोंका मङ्ग श्रोघके समान है। श्रसंयत जीवोंमें श्रपनी प्रकृतियाँका भङ्ग मत्यक्षानियाँके समान है। तथा तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग उत्कृष्टके समान है।
- ६१. चचुदर्शनी जीवोंमें च्रपक प्रकृतियोंका, चार श्रायुश्रोंका श्रौर वैकियिकपट्क, श्राहा-रक शरीर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग तथा तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग मूलोघके समान है। तथा श्रेप प्रकृतियोंका भङ्ग चतुरिन्द्रिय जीवोंके समान है। श्रचक्षुदर्शनी जीवोंमें श्रपनी सव प्रकृतियोंका भङ्ग श्राघके समान है। तथा श्रवधिद्र्शनो जीवोंमें श्रपनी सव प्रकृतियोंका भङ्ग श्रवधि-क्षानियोंके समान है।
- ६२. कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें श्रपनी श्रपनी सव प्रकृतियोंका भङ्ग श्रसंयत जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि कृष्ण, नील श्रीर कापोत लेश्यामें नरकायुका जघन्य स्थितिबन्ध साधिक सन्नह सागर, साधिक सात सागर श्रीर दश हजार वर्ष प्रमाण है। श्रन्तमुं हुर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मास्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। तथा इन्हीं लेश्यावालोंके देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध दश हजार वर्ष प्रमाण है। श्रन्तमुं हुर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मास्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। श्रथवा कृष्ण श्रीर नील लेश्यावालोंके देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध पल्यके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। श्रन्तमुं हुर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिषेक है। कापोत लेश्यावाले जीवोंके नरकायु श्रीर देवायुका जघन्य

सह० | श्रंतो० श्रावा० | [कम्मिट्टदी कम्मिण्०] | तेउ० तिरिक्त्वमणुसायु० देवोघं | देवायु० जह० द्विदि० पितदो० सादि० | श्रंतो० श्रावा० | [कम्मिट्टदी कम्मिण्सेगो] | श्रथवा दसवस्ससहस्साणि | श्रंतो० श्रावा० | [श्रम्मिट्टदी कम्मिण्सेगो] | सेसाणि श्रंतोकोडाकोडि० | श्रंतो० श्रावा० | [श्रावापु० कम्मिट्ट० कम्मिण्ले] | पम्माण् तं चेव | देवायु० जह० द्विदि० वे सागरो० सादि० | श्रंतो० श्रावा० | [कम्मिट्टदी कम्मिण्सेगो] | तिरिक्ख-मणुसायु० जह० द्विदि० दिवस-पुथत्तं | श्रंतो श्रावा० | [कम्मिट्टदी कम्मिण्सेगो] | एइंदिय० श्रादाव० थावरं च णित्थ | सुक्काण् खवगपगदीणं श्रोघं | मणुसायु० जह० द्विदि० मासपुथत्तं | श्रंतो० श्रावा० | [कम्मिट्टदी कम्मिणसेगो] | देवायु० जह० द्विदि० श्रद्धारससागरो० सादिरे० | श्रंतो० श्रावा० | [कम्मिट्टदी कम्मिणसेगो] | सेसं णवगेवज्ञभंगो |

६३. भवसिद्धिया॰ मूलोघं । अन्भवसिद्धिया॰ मदिअ०भंगो । सम्मादि०-खइग॰ ओधिभंगो । वेदगे आयु० ओधिभंगो । ससं विभंगभंगो । उवसमसम्मा० पंचणा०-चदुदंसणा॰-लोभसंज॰-पंचंतरा० जह० द्विदि० अंतो॰ । अंतो० आवा० । [आवाध्॰ कम्मणि॰] । सादावे॰ जह० द्विदि० चदुवीसं मुहुत्तं । अंतो॰ आवा० ।

स्थितिवन्ध दश हजार वर्ष प्रमाण है। अन्तर्मु हूर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थिति प्रमाण कर्मनिष्क है। पीतलेश्यावाले जीवोंके तिर्यक्षायु श्रीर मनुष्यायुका भक्क सामान्य देवोंके समान है। देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध साधिक पत्य प्रमाण है। अन्तर्मु हुर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितियमाण कर्मनिष्क है। श्रेष प्रश्रुत्व है । श्रेष त्रावाधासे न्यून कर्मस्थितियमाण कर्मनिष्क है । पद्म लेश्यावाले जीवांम इसी प्रकार जानना चाहिए । किन्तु देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध साधिक दो सागर प्रमाण है । अन्तर्मु हुर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रेर कर्मस्थितियमाण कर्मनिष्क है । त्रियंश्रुयु श्रीर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध दिवसपृथक्वप्रमाण है । अन्तर्मु हुर्त प्रमाण श्रावाधा है श्रेर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिष्क है । इनके एकेन्द्रिय, त्रातप श्रीर स्थावर प्रश्रुतिका बन्ध नहीं होता । शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें चपक प्रश्रुतियोंका भक्त श्रोष्क समान है । मनुष्यायुका जघन्य स्थितिवन्ध मासपृथक्त्व प्रमाण है । श्रुन्तर्मु हुर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिष्क है । देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध साधिक श्रुटारह सागर प्रमाण है । श्रन्तर्मु हुर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिष्क है । देवायुका जघन्य स्थितिवन्ध साधिक श्रुटारह सागर प्रमाण है । श्रन्तर्मु हुर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिष्क है । तथा श्रेष प्रस्तियोंका भक्त नव श्रैवेषक समान है ।

६३. भव्य जीवों से सब प्रकृतियोंका भक्त मूलोघके समान है। अभव्य जीवों में अपनी प्रकृतियोंका भक्त मत्यक्षानियोंके समान है। सम्यग्दिए और ज्ञायिक सम्यग्दिए जीवों में अपनी प्रकृतियोंका भक्त अविधिक्षानियोंके समान है। वेदकसम्यग्दिए जीवों में आयुकर्मका भक्त अविधक्षानियोंके समान है। वेदकसम्यग्दिए जीवों में आयुकर्मका भक्त अविधक्षानियोंके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका भक्त विभक्तक्षानियोंके समान है। उपशमसम्यग्दिए जीवों में पांच क्षानावरण, जार दर्शनावरण, लोम संज्वलन श्रीर पाँच अन्तरायका जघन्य स्थितिवन्ध अन्तर्मुद्धर्त प्रमाण है। अन्तर्मुद्धर्तप्रमाण आवाधा है श्रीर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है। सातावेदनीयका जघन्य स्थितिवन्ध चौवीस सुद्धर्त है। अन्तर्मुद्धर्तप्रमाण श्रावाधा है श्रीर आवाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिषेक है।

[आवाधू० कम्मिटि० कम्मिण्०]। कोधसंज० जह० द्विदि० चत्तारि मासं। अंतो० आवा०। [आवाधू० कम्मिटि० कम्मिण्०]। माणसंजल० जह० द्विदि० वे मासं। अंतो० आवा०। [आवाधू० कम्मिटि० कम्मिण्०]। माणसंजल० जह० द्विदि० मासं०। अंतो० आवा०। [आवाधू० कम्मिटि० कम्मिण्0]। पुरिसवे० जह० द्विदि० सांलसवस्साणि। अंतो० आवा०। [आवाधू० कम्मिटि० कम्मिण्0]। जसिग०-उच्चागो० जह० द्विदि० सोलसमुहुत्तं। अंतो० आवा०। [आवाधू० कम्मिटि० कम्मिण्0]। सेसाणं आोधिभंगो। सासणे तिरिक्व-मणुसायु० णिर्यापं। देवायु० जह० द्विदि० दसवस्ससहस्साणि। अंतो० आवा०। [कम्मिटिदी कम्मिणसेगो]। सेसाणं संजदासंजदभंगो। एवं सम्मामि०। मिच्छादि० अव्भवसिद्धियभंगो। सिएण० मणुसभंगो। असिएण० तिरिक्खोपं। आहार० मूलोपं। अर्णाहार० कम्मश्गभंगो। एवं जहएणद्विदि० समत्तं। एवं अद्भव्वेदो समत्तो।

## सव्वबंध-गोसव्वबंधपरूवगा

६४. यो सो सब्ववंधो णोसब्वबंधो णाम इमो दुविधो णिद्देसो—च्योघेण श्रादेसेण य । त्र्रोघेण पंचणाणावरणीयाणं कि सब्ववंधो णोसब्ववंधो ? सब्ववंधो

क्रोध संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध चार महीना है। ग्रन्तर्मृहूर्तप्रमाण ग्राबाधा है ग्रीर त्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है। मान संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध दो महीना है। त्रन्तर्महर्त प्रमाण त्राबाधा है त्रीर त्राबाधासे न्यन कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है। माया संज्वलनका जघन्य स्थितिबन्ध एक महीना है। श्रन्तर्मुहर्तप्रमाण श्राबाधा है श्रीर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनियेक है। पुरुषवेदका जघन्य स्थितिबन्ध सोलह वर्ष है । अन्तर्म द्वर्तप्रमाण आबाधा है और अबाधासे न्यून कर्मस्थित प्रमाण कर्मनिपेक है । यशःकीति श्रीर उच्चगोत्रका जधन्य स्थितिबन्ध सोलह मुहुर्त है। श्रन्तर्मुहुर्तप्रमाण आबाधा है श्रौर श्राबाधासे न्यून कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपेक है । तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग श्रवधि-क्वानियोंके समान है। सासादनसम्यग्दिष्ट जीवोंमें तिर्यञ्चाय श्रौर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध ग्रादि सामान्य नारिकयोंके समान है। देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध दश हजार वर्षप्रमाण है। अन्तर्मृहर्त प्रमाण आबाधा है और कर्मस्थितिप्रमाण कर्मनिपंक है। तथा शेप प्रकृतियोंका मङ्ग संयतासयतके समान है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके जानना चाहिए। मिथ्यादृष्टियोंके अपनी सब प्रकृतियोंका भक्त अभव्योंके समान है। संशी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग मनुष्योंके समान है। असंबी जीवोंमें तिर्यञ्जोंके समान है। श्राहारक जीवोंमें मुलोघके समान है तथा श्रनाहारकोंमें कार्मण काययोगियोंके समान है।

> इस प्रकार जघन्य स्थितिवन्ध श्रद्धाच्छेद समाप्त हुश्रा । इस प्रकार श्रद्धाच्छेद समाप्त हुश्रा । सर्ववन्थ-नोसर्ववन्थपरूपणा

६४. जो सर्वबन्ध श्रौर नोसर्वबन्ध है उसका यह निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध श्रौर श्रादेश। श्रोधसे पाँच ज्ञानावरणका क्या सर्वबन्ध होता है या नोसर्वबन्ध होता है? सर्व- वा णोसन्ववंशो वा । सन्वात्रो हिदीत्रो वंश्रमाणस्स सन्ववंशो। तदृणं वंश्रमाणस्स णोसन्ववंशो । एवं पगदीणं याव त्रणाहास्स त्ति णेदन्वं ।

# उक्कस्सबंध-ऋगुक्कस्सबन्धपरूवगा

६५. यो सो उकस्सवंधो अणुकस्सवंधो । तत्थ इमो दृवि० णिद्दे सो—त्र्योघे० आदे० । त्रोघे० सव्वपगदीणं द्विद्वंधो कि उकस्सवंधो अणुकस्सवंधो ? उकस्सवंधो वा अणुकस्सवंधो वा । सव्वुकस्सयं द्विद्वं वंधमाणस्स उकस्सवंधो । तदृणं वंध-माणस्स अणुकस्सवंधो । एवं याव अणाद्वारग त्ति णेदव्वं ।

## जहराग्-अजहराग्वंधपरूवगा

६६. यो सो जहएएवंथो अजहएएवंथो एाम तस्स इमो दुवि० एिइ सो— अोधे० आदे० । खोधे० सन्वपगदीएां हिद्विंथो कि जहएएवंथो अजहएएवंथो ? जहएएवंथो वा अजहएएवंथो वा । सन्वजहिएएयं हिद्दिं वंथमाएस्स जहएए-वंथो । तदो उविर वंथमाएम्स अजहएएवंथो । एवं याव अएगहार्ग ति ऐ।दुव्वं ।

बन्ध होता है श्रीर नोसर्ववन्ध होता है। सब स्थितियोंका बन्ध करनेवाले जीवके सर्वबन्ध होता है श्रीर इनसे न्यून स्थितियोंका बन्ध करनेवाले जीवके नोसर्वबन्ध होता है। इसी प्रकार सब प्रकृतियोंका श्रनाहारक मार्गणा तक कथन करना चाहिए।

## उत्कृष्टवन्ध-अनुत्कृष्टवन्धप्ररूपणा

६५. जो उत्कृष्टवन्ध श्रोर श्रमुत्कृष्टवन्ध है उसका यह निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध श्रोर श्रादेश। श्रोधसे सब प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध क्या उत्कृष्टवन्ध होता है या श्रमुत्कृष्टवन्ध होता है ? उत्कृष्टवन्ध भी होता है श्रोर श्रमुत्कृष्टवन्ध भी होता है । सबसे उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके उत्कृष्टवन्ध होता है श्रोर इससे न्यून स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवके श्रमुत्कृष्टवन्ध होता है । इसी प्रकार श्रमाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए ।

िरोपार्थ—उत्कृष्टवन्धमें श्रोघ और आदेशसे सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ग्रहण किया गया है श्रीर श्रमुत्कृष्टवन्धमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धके सिवा शेष सब स्थितिबन्धोंका ग्रहण किया गया हैं। उदाहरणार्थ श्रोघसे मिथ्यात्व मोहनीयका सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थितिबन्ध होने पर वह उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहा जाता है श्रीर इससे न्यून स्थितिबन्ध होने पर वह श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहा जाता है। इसी प्रकार श्रादेशसे जिस मार्गणामें जो उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हो वह उत्कृष्ट स्थितिबन्ध है।

### जघन्यवन्ध--ग्रजघन्यवन्धप्ररूपणा

६६. जो जघन्यवन्ध श्रीर श्रजघन्यवन्ध है उसका यह निर्देश दो प्रकारका है—श्रोध श्रीर श्रादेश। ओघसे सब प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध क्या जघन्यवन्ध है था श्रजघन्यवन्ध है ? जघन्यवन्ध भी है श्रीर श्रजघन्यवन्ध भी है। सबसे जघन्य स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवके जघन्यवन्ध होता है श्रीर इससे श्रधिक स्थितिका वन्ध करनेवाले जीवके अजघन्यवन्ध होता है। इसी प्रकार श्रनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए।

विशेषार्थ--उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धके समान यहाँ श्रोघ श्रौर श्रादेशसे जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितवन्धका विचार कर लेना चाहिए। श्रोघसे सबसे जघन्य स्थिति-

# सादि-ऋणादि-धुव-ऋद्भवबंधपरूवणा

बन्ध पाँच श्नानावरणका अन्तर्मु हुर्त है श्रीर सब श्रजघन्य स्थितिबन्ध है। इसी प्रकार सर्वत्र जान लेना चाहिए।

सादि-स्रनादि-ध्रुव-स्रध्रुववन्ध्रप्ररूपणा

६७. जो सादिवन्ध, अनादिवन्ध, ध्रुववन्ध और श्रध्नवन्ध है उसका यह निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे पाँच इक्षानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रोर पाँच श्रन्तरायका उत्रुप्ट स्थितिवन्ध, श्रमुत्रुप्ट स्थितिवन्ध श्रोर जधन्य स्थितिवन्ध क्षार पाँच श्रन्तरायका उत्रुप्ट स्थितिवन्ध श्रोर जधन्य स्थितिवन्ध क्षार स्थितवन्ध क्षार स्थितवन्ध क्षार स्थितवन्ध क्षार स्थितवन्ध क्षार श्रुव है। श्रा स्वाद है, क्या श्रुव है श्रितवन्ध स्था श्रुव है श्रितवन्ध स्थातवन्ध क्षार श्रुव है। श्रेप सव प्रकृतियोंका उत्रुप्ट स्थितवन्ध, श्रमुत्रुप्ट स्थितवन्ध, जधन्य स्थितवन्ध श्रीर श्रुव है। श्रेप सव प्रकृतियोंका उत्रुप्ट स्थितवन्ध, श्रमुत्रुप्ट स्थितवन्ध, जधन्य स्थितवन्ध श्रीर श्रुव है। स्था प्रव है श्रिप्या क्षार श्रमुव है। स्था प्रकृत है। इसी प्रकार श्रोधके समान चन्नदर्शनी श्रीर भव्य जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि भव्य जीवोंके ध्रव वन्ध नहीं होता। श्रेप नरकगतिसे लेकर श्रमाहारकतक सव मार्गणाश्रोम उत्रुप्ट स्थितवन्ध, श्रमुत्रुप्ट, स्थितवन्ध जघन्यस्थितवन्ध श्रीर श्रज्जचन्य स्थितवन्ध क्या सादि है, क्या श्रमादि है, क्या भ्रव है श्रथवा क्या क्षार्व है ? सादि श्रीर श्रमुव है ।

विशंपार्थ—पाँच क्षानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रोर पाँच श्रन्तरायकी वन्धव्युच्छित्ति श्रीर जघन्य स्थितिवन्ध च्यापकथेणिमें उपलब्ध होता है। इसके पहले श्रनादिकालसे इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है। यतः इन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध
च्यापकथेणिमें श्रपने श्रपने श्रान्तम स्थितिबन्धके समय प्राप्त होता है, इसलिए इसके पहले
श्रनादिकालसे होनेवाला इनका श्रजघन्यबन्ध उहरता है। इसिल्ए तो यह श्रनादि है तथा
जो जीव उपश्रम श्रेणिपर श्रारोहण कर श्रीर सुदम साम्परायके श्रन्तमें इनकी बन्धव्युच्छित्ति
कर उपशान्तमोह हो उपशमश्रेणीसे उत्तरते हुए पुनः इनके बन्धका प्रारम्भ करता है उसके
यह श्रजघन्य स्थितिबन्ध सादि होता है। ध्रुव श्रीर श्रधु व स्पष्ट ही हैं। इस प्रकार उक्त
१८ प्रकृतियोंका श्रजघन्य स्थितिबन्ध सादि, श्रनादि, ध्रुव श्रीर श्रधु वक्ते भेदसे चार प्रकार
का होता है। इन १८ प्रकृतियोंके शेष उत्कृष्टबन्ध श्रादि तीन तथा श्रेष सब प्रकृतियोंक
उत्कृष्टबन्ध श्रादि चार सादि श्रीर श्रधु व दो ही प्रकारके हैं, क्योंकि उक्त १८ प्रकृतियोंक
उत्कृष्टबन्ध श्रादि तीन श्रीर श्रेषके उत्कृष्टबन्ध श्रादि चारों कादाचित्क होनेसे श्रनादि श्रीर

१. गो० क० णा० १५३ । पश्चसं० ।

# सामित्तपरूवणा

६८. सामित्तं दृविधं—जहएण्यं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दृवि०---श्रोघे० श्रादे० । श्रोघे० पंचणा०-ण्वदंसणा०-श्रसाद०-मिच्छत्त-सोलसकसाय-ण्वुंस०-श्रर-दिसोग-भय-दुगुं०-पंचिदियजादि-तेजा-क०-हुंडसं०-वएण्०४-श्रगुरू०४-श्रप्पसत्थवि० तस०४-श्रथिरादिछक्क-णिमिण-णीचागो०-पंचेतरा० उक्कस्सश्रो हिदिवंधो कस्स होदि ? श्रएण्दरस्स चदुगदियस्स पंचिदियस्स सिएण्स्स मिच्छादिहिस्स सव्वाहि पज्जनीहि पज्जनगद्स्स सागारजागार-मुद्रोवजोगजुत्तस्स उक्कस्सियाण् हिदीण् उक्कस्सण् हिदिसंकिलिस्से वट्टमाण्स्स श्रथवा ईसिमिज्किमपिणामस्स' । सादावे०-इत्थ०-पुरिस०-हस्स-रदि-मणुसगदि-पंचसंटा०-पंचसंघ०-मणुसाणु०-पसत्थविहाय०-थिरादिछक्क-उच्चागो० उक्क० हिदि० कस्स ? तस्सेव पंचिदियस्स सागार-जागार०

धुव नहीं हो सकते। पहले मूलप्रकृति स्थितवन्ध प्रकरणमें श्वानावरण, दर्शनावरण, वेद्-नीय, मोहनीय, नाम, गोत्र श्रीर श्रन्तराय इन सात मूल प्रकृतियों के श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धको सादि श्रादि चार प्रकार का बनलाया है श्रीर यहाँ केवल श्वानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय श्रीर श्रन्तरायके मेदों में ही यह घटिन किया गया है सो इसका कारण यह है कि श्रायुके विना शेष सात मूल प्रकृतियोंका श्रनादिसे निरन्तर बन्ध होता श्राया है पर इन सबकी उत्तर प्रकृतियोंकी यह स्थित नहीं है; इसलिए उत्तर प्रकृतियोंकी श्रपेत्वा जिन कमीं की उत्तर प्रकृतियोंकी यह व्यवस्था सम्भव हुई उनमें ही उक्त प्रकारसे निर्देश किया है।

यह त्रोघप्रस्पणा श्रचजुदर्शन श्रोर भध्य इन दो मार्गणाश्रोमें ही श्रविकल घटित होती है, क्योंकि ये मार्गणाएँ कादाचित्क नहीं हैं श्रोर क्रमसे ज्ञीणमोह व श्रयोगिकेवली गुण-स्थानतक रहती हैं। इसलिए इनमें श्रोघके समान प्रस्पणा वन जाती है। केवल भव्य-मार्गणामें भ्रव विकल्प नहीं होता। शेष कथन सुगम है।

### स्वामित्वप्ररूपणा

६८. स्वामित्व दो प्रकारका है—जघन्य श्रीर उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी श्रणेज्ञा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघसे पाँच क्षानावरण, नी दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवंद, श्ररति, श्रोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियज्ञाति, तेजसग्ररीर, कार्मणशरीर, हुग्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रप्रशस्त विहायोगिति, श्रसचतुष्क, श्रस्थिरादि छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कीन है ? जो पञ्चेन्द्रिय है, संबी है, मिथ्यादि है, सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकारज्ञागृतश्रतोपयोगसे उपगुक्त है, उत्कृष्ट स्थितवन्ध श्रीर उत्कृष्ट सक्लेशक्ष परिणाममं श्रवस्थित है श्रथवा ईपत् मध्यम परिणामवाला है पेसा चार गतिका श्रन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, स्रीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रित, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगिति, स्थिरादि छह श्रीर उद्यगोत्रके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामो कीन है ? जो पञ्चेन्द्रिय है, साकार जागृत तत्रायोग्यसंक्लेश्वपरिणामवाला है श्रीर उत्कृष्ट स्थितवन्धक साथ तत्रायोग्य संक्लेशक्ष परि

१. सेसाणं । उक्कस्ससंकिलिट्टा चदुगदिया ईसिमज्जितमया ।'--गो० क० गा० १३८ ।

तप्पात्रोग्गसंकिलिद्दस्स उक्किस्सियाए द्विदीए तप्पात्रोग्गसंकिलेसे वृहमाणस्स ।

६६. िष्णरयायु॰ उक्क० दिदिवंशो कस्स ? अष्ण्यदरस्स मणुसस्स वा तिरिक्खजोणिणीयस्स वा सिष्णि॰ मिच्छादिदिस्स सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागारजागार-मुदोवजुत्तस्स तप्पाओग्गसंकिलिद्दस्स उक्कस्सियाए आवाधाए उक्कस्सिदिदि॰
वदृमाणयस्स । तिरिक्ख-मणुसायु॰ उक्क॰ दिदि॰ कस्स॰ ? अण्ण्॰ मणुसस्स वा
पंचिदियतिरिक्खनोणिणीयस्स वा सिष्ण्॰ मिच्छादिद्विस्स सागारजागार॰ तप्पाओग्गविसुद्ध॰ उक्कस्सियाए आवाधाए उक्क॰ दिदिवं॰ वदृ० । देवायु॰ उक्क॰ दिदिवं॰ कस्स ? अप्णदरस्स पमत्तसंजदस्स सागार-जागारसुदावजोगजुत्तस्स तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक्कस्सियाए आवाधाए उक्क॰ दिदिवं॰ वटृ० ।

७०. 'णिरयग०-वेउन्वि०-वेउन्वि०श्रंगोवं०-णिरयगदिपात्रोग्गा० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण० मणुसस्स वा पंचिदियतिरिक्खस्स वा सिएण० मिच्छादिद्विस्स सागार-जागारसुदोवजोगजुत्तस्स सन्वसंकितिद्वस्स उक्क० द्विदि० वदृमाणस्स अथवा ईसिमिजिभमपरिणामस्स वा । 'तिरिक्खगदि-खोरालिय०-खोरालिय० खंगोवं०-ख्रसंपत्त-सेवदृसंघ०-तिरिक्खाणु०-उज्जोव० उक्क० द्विदि० कस्म० ? अएणदरस्स णिरयस्स

णाममें ग्रवस्थित है ऐसा पूर्वोक्त चार गतिका संबी जीव ही उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी है।

६१. नरकायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? जो संक्षी है, मिथ्यादिष्ट है, सव पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकारजागृतश्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, तत्प्रायोग्यसंक्लेश परिणामवाला है श्रीर उत्कृष्ट श्रावाधाके साथ उत्कृष्टिस्थितिवन्ध कर रहा है ऐसा श्रन्यतर मनुष्य या तिर्यञ्चयानि जीव नरकायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । तिर्यञ्चायुक्त श्रीर उत्कृष्ट आवाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिवन्धक कर रहा है ऐसा श्रन्यतर मनुष्य या तिर्यञ्चयोनि जीवितर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? जो साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है, तत्प्रायोग्यिवगुद्ध परिणामवाला है श्रीर उत्कृष्ट श्रावाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कर रहा है ऐसा श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है ।

७०. नरकगित, वैकियिकश्ररीर, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर नरकगित प्रायोग्यानुपूर्वाकं उत्छष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? जो संबो है, मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत श्रुतोप-योगसे उपयुक्त है, सबसे श्रुधिक संह्रोश परिणामवाला है, उत्छृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है श्रुथवा ईपत् मध्यम परिणामवाला है ऐसा श्रुन्यतर मनुष्य या पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च उक्त चार प्रकृतियोंके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगित, श्रीदारिकश्ररीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रुसम्प्रातास्प्रादिकासंहनन, तिर्यञ्चगित प्रायोग्यानुपूर्वी श्रीर उद्योतके उत्छृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है, उत्कृष्ट संह्रेश परिणामवाला

 <sup>&#</sup>x27;देवाउगं पमत्तो'—गो० क० गा० १३६ ।
 खरितरियाः '' वेगुव्वियङ्गकवियलसुदुम-तियं ।' —गो० क० गा० १३७ । ३. सुरणिरया श्रोराङ्यितरियदुगुज्जोवसंपत्तं ।' —गो० क० गा० १३७ ।

वा देवस्स वा मिच्छादिद्वि॰ सागार-जागार० उक्कस्ससंकिलिद्द॰ अथवा ईसिमिज्भिम्पिपामस्स । 'देवगदि-तिषिणजादि-देवाणुपु॰-सुहुम-अपज्ञत्त-साधार० उक्कि दिदि० कस्स० ? अएण० मणुसस्स वा पंचिदियतिरिक्खस्स वा सिएण० मिच्छा-दिदिस्स सागार-जागार० तप्पाओग्ग० उद्घदिद् तप्पाओग्गउक्कस्सए संकिलिद्वे वद्दमाणस्स । 'एइ'दिय-आदाव-थावर० उक्क० दिदि० कस्स० ? अएण० साधम्मी-साणंतदेवेसु मिच्छादिद्वि० सागार-जागार० उक्कस्ससंकिलिद्दम्स अथवा ईसिम्जिभ्म०। 'आहार०-आहार०अंगो० उक्क० द्विद० कस्स० ? अएणदरस्स अप्पमत्तसंजदस्स सागार-जागार० तप्पाओग्गसंकिलिद्द० पमत्ताभिमुहस्स । तित्थयरं उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएणद० मणुसस्स असंजदसम्मादिद्विस्स सागार-जागार० तप्पाओग्गस्स० मिच्छादिद्विम्हस्स ।

है अथवा अब्प मध्यम परिणामवाला है पेसा अन्यतर देव या नारकी जीव उक्त छुह प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। देवगित, तीन जाति, देवगित प्रायोग्यानुपूर्वी, स्कूम,
अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो संबी है, मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य परिणामवाला है और उत्कृष्ट स्थितिबन्धके साथ उत्कृष्ट
संक्रेशक्षण परिणाममें अवस्थित है पेसा अन्यतर मनुष्य अथवा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च जीव उक्त
आठ प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। एकेन्द्रियजाति, आतण और स्थावर प्रकृतिके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? जो मिथ्यादृष्टि है. साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्रेश
परिणामवाला है अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला है पेसा सोधम और पेशान कल्प तकके
देवोंमेंसे अन्यतर देव उक्त तीन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। आहारकश्ररीर
और आहारक श्ररीर आङ्गोणङ्गके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है। आहारकश्ररीर
और आहारक श्ररीर आङ्गोणङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तीर्थंद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट
संक्रेश परिणामवाला है और प्रमत्तसंयत गुणस्थानके अभिमुख है पेसा अन्यतर अपमत्त संयत जीव उक्त दो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तीर्थंद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट
स्थितिबन्धका स्वामी कोन है ? जो साकार जागृन है, तत्यायोग्य संक्लेश परिणामवाला है
और मिथ्यात्वके अभिमुख है पेसा अन्यतर मनुष्य असंयतसम्यग्दिष्ट जीव तीर्थंद्वर प्रकृतिके
उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेपार्थ—यहाँ १४८ उत्तर प्रकृतियों मंसे प्रत्येक प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके स्वामीका विचार किया गया है। वन्धकी अपेचा पाँच वन्धन और पाँच संघातका पाँच शरीरमें अंत- भाव हो जाता है तथा स्पर्शादिक २० के स्थानमें मूल चार लिये गये हैं तथा सम्यक् प्रकृति- मिश्यात्व और सम्यिमश्यात्व ये दो अवन्ध प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इन अहाईस प्रकृतियों के कम हो जाने पर कुल १२० प्रकृतियाँ दोप रहतो हैं। अत्यय्व यहाँ इन्हीं १२० प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितवन्धके स्वामीका विचार किया गया है। यहाँ यह वात तो स्पष्ट ही है कि देवायु, आहारकद्विक और तीर्थक्कर इन चार प्रकृतियों के सिवा दोप ११६ प्रकृतियों का उत्कृष्ट- स्थितवन्ध मिथ्यादिए जीव ही करता है, क्योंकि इनके बन्धके योग्य उत्कृष्ट या अल्प मध्यम

ग्रासिरिया ''' नेगुडिवयझुक्कवियलसुहुमितियं।' — गो० क० गा० १२७। र. देवा पुण एड्ड्डियझादावं थावरं च। गो० क० गा० १३८। ३. 'आहारयमप्पमत्तविरदो दु।' — गो० क० गा० १३६। ४. 'तिरायरं च मण्डसो ।' — गो०क० गा० १३६।

७१. त्रादेसेण ऐरइएसु पंचणा०- णवदंसणा०- त्रमादावे०-मिच्छत्त-सोल-सक०-णवुंस०-त्रप्रदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खगदि-पंचिदिय०-त्रोरालिय०-तेजा०-क०-हुडसं०-त्रोरालि०त्रंगो०-त्रसंपत्तसेव०-वएण०४-तिरिक्खाणुप०-न्त्रगुरु०४--उज्जो०-त्रप्रसत्थवि०-तस०४-त्रथिरादिञ्जक-णिमिण-णीचागो०-पंचेतरा० उक्क०

परिणाम मिथ्यादृष्टिके ही होते हैं। उसमें भी किन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन गतिका जीव है यह अलग अलग बतलाया ही है फिर भी यहाँ प्रत्येक गतिका आश्रय लेकर विचार करते हैं—

नरकगित—५ झानावरण, ९ दर्शनावरण, २ वेदनीय और २६ मोहनीयका तथा नरक-गतिद्विक, वैकियिकद्विक, देवगतिद्विक, एकेन्द्रियादि चार जाति, त्राहारकद्विक, त्रातप, स्थावर, सूच्म, त्रपर्यात, साधारण और तीर्थद्वर इन १८ प्रकृतियोंके सिवा नामकर्मकी ४९ प्रकृतियोंका तथा २ गोत्र और ४ श्रन्तरायका इस प्रकार नरकगतिमें कुल ९८ का ओघ उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है। तथा तिर्यञ्चायु मनुष्यायु और तीर्थद्वार प्रकृतिका आदेश उत्कृष्ट स्थिति-बन्ध होता है। कुल १०९ प्रकृतियोंका वन्ध होता है।

तिर्वञ्चगित—५ झानावरण, ९ दर्शनावरण, २ वेदनीय, २६ मोहनीय, देवायुके सिवा ३ श्रायुका तथा तिर्यञ्चगितिद्वक, श्रोदारिकद्विक, आहारकद्विक, एकेन्द्रिय जाति, श्रसंप्राप्ता-स्पाटिकासंहनन, श्रातप, उद्योत, स्थावर श्रोर तीर्यद्वर ६न १२ प्रकृतियोंके सिवा नाम-कर्मकी शेप ४४ प्रकृतियोंका तथा २ गोत्र श्रोर ४ श्रन्तरायका इस प्रकार तिर्यञ्चगितिमें १०० प्रकृतियोंका श्रोघ उत्कृष्ट स्थितवन्ध होता है। तथा श्रोदारिकद्विक, तिर्यञ्चगितिद्विक, श्रसंप्राप्ता-स्पाटिका संहनन, एकेन्द्रिय जाति, श्रातप, उद्योत श्रोर स्थावर इन नी प्रकृतियोंका श्रादेश उत्कृष्ट स्थितवन्ध होता है। कुल ११० प्रकृतियोंका बन्ध होता है।

मनुष्यगिति— ४ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, २ वेदनीय, २६ मोहनीय, ४ आयुका तथा तिर्यञ्चगतिद्वक, एकेन्द्रिय जाति, औदारिकद्विक, असम्प्राप्तासुपाठिका संहनन, आतप, उद्योत और स्थावर इन नौ प्रकृतियोंके सिवा नामकर्मकी ४८ प्रकृतियोंका तथा २ गोत्र और ४ अन्तरायका इस प्रकार मनुष्यगतिमें १११ प्रकृतियोंका औघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है । इतनी विशेषता है कि आहारकद्विकका प्रमत्तसंयत गुणस्थानके अभिमुख हुए संक्लेश परिणामवाले अप्रमत्तसंयतके और तीर्थकरका मिथ्यात्वके अभिमुख हुए असंयतसम्यग्दिके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है । तथा तिर्यञ्चगतिमें गिनाई गई आदश उत्कृष्ट स्थितिबन्धवाली ९ प्रकृतियोंका यहाँ भी आदश उत्कृष्ट स्थितबन्ध होता है ।

देवगित—५ ज्ञानावरण, ९ दर्शनावरण, २ वदनीय, २६ मोहनीयका तथा नरकगित-द्विक, देवगितिद्विक, द्वीन्द्रिय आदि तीन जाति, वैक्षियिकद्विक, ग्राहारकद्विक, सूक्ष्म, ग्राप्यीस, साधारण और तीर्थकर इन १५ प्रकृतियोंके सिवा नामकर्मकी ४२ प्रकृतियोंका तथा २ गोत्र और ४ अन्तरायका इस प्रकार देवगितमें कुल १०१ प्रकृतियोंका ग्रोघ उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है। तथा तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु और तीर्थकर प्रकृतिका श्रादेश उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है। कुल १०४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है।

७८ त्रादेशसे नारिकयोंमें पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, त्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नपुंसकवेद, त्रारित, शोक, भय, जुगुष्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, त्रौदारिक श्रारी, तेजस शरीर, कार्मणशरीर, हुण्ड संस्थान, त्रौदारिक त्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तासृपाटि-कासंहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, त्रगुलुकघु चतुष्क, उद्योत, श्रवशस्तविहायो- हिदि० कस्स० ? अएणद० भिच्छादिहिम्स सागार-जागार० उक्कम्ससंकिति० अथवा ईसिमिजिभ्रमपरिणामस्स । सेसाणं उक्कम्स० हिदि० तस्सेव तप्पाञ्चोग्ग-संकिति० । तिरिक्खायु० उक्क० हिदि० कस्स० ? अएणद० मिच्छादिहि० तप्पाञ्चोग्गिवमुद्धस्स उक्कस्सियाए आवा० [उक्क०] हिदि० वट्टमाणस्स । मणुसायु० उक्क० हिदि० कस्स० ? अएण० सम्मादि० मिच्छादि० तप्पाञ्चोग्गिवमुद्धस्स उक्क० आवा० उक्क० हिदि० वट्टमाण्यस्स । तित्थयर० उक्क० हिदि० कस्स० ? असंजद्सम्मादिहिस्स तप्पाञ्चोग्गसंकिति० ।

- ७२. एवं सञ्वासु पुढवीसु । एविर चउत्थीत्र्यादीसु तिन्थयरं एित्थ । सत्तमा-ए मणुसगइ-मणुसाणुः-उच्चागो० उक्क० द्विदि० कस्स० ? त्र्यएण० सम्मादिद्विस्स तप्पात्रोग्गसंकिलिद्द० भिच्छत्तामिम्रह० ।
- ७३. तिरिक्षेमु पंचणा०-णवदंसणा०-ग्रसादा०-मिच्छत्त-सोलसकसा०-णवुंस०-त्ररिद-सोग०-भय-दुगुं०-णिरयग०-पंचिदिय०--तेजा-क०--दृंडसंठा०--वेड-

गति, त्रस चतुष्क, श्रस्थिरादिक छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अथवा
श्रल्प मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर मिथ्यादिष्ट नारकी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका
स्वामी है। तथा श्रेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी तत्वायोग्य संक्लेश परिणामवाला वही जीव है। तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है? तत्वायोग्य विशुद्ध
परिणामवाला श्रीर उत्कृष्ट श्रावाधाके सात उत्कृष्ट स्थितवन्धक करनेवाला श्रन्यतर मिथ्यादिष्ट
नारकी तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी
कौन है? तत्वायोग्यविशुद्ध परिणामवाला श्रीर उत्कृष्ट श्रावाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिकवन्ध करनेवाला श्रन्यतर सम्यग्दिष्ट या मिथ्यादिष्ट नारकी मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका
स्वामी है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? तत्वायोग्यसंक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर श्रसंयत सम्यग्दिष्ट नारकी तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका
स्वामी है।

७२. इसी प्रकार सात पृथिवियों में जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि चौथीसे छेकर सब पृथिवियों में तीर्थेकर प्रकृति नहीं है । तथा सातवीं पृथिवों में मनुष्य गित, मनुष्य गित प्रायोग्यानुपूर्वी और उच्च गोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला और मिथ्यात्वके अभिमुख अन्यतर सम्यग्दृष्टि नारकी उक्क प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

निशेषार्थ—नरकगतिमें जितनी प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है उनका नाम निर्देश पहिले कर श्राये हैं। यहाँ इतनी विशेष वात जाननी चाहिए कि तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध तीसरी पृथिवी तक होता है श्रीर सातवीं पृथिवीमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उद्यगोत्रका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सम्यग्हिष्ट नारकीके होता है।

७३. तिर्यञ्चोमं पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, त्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय,नपुंसकवेद,त्ररित, शोक,भय, जुगुष्सा,नरकगति,पञ्चेन्द्रियज्ञाति,तैज्ञसशरीर,कार्मण शरीर,हुण्डसंस्थान,वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क,नरकगत्यानुपूर्वी,त्र्रगुरुलघुचतुष्क,त्रप्र- व्वियञ्चंगो ॰ -वएए ०४ -िएरयागु ॰ -- अगुरू ०४ -- अपसत्थिव ॰ -- तस०४ -- अथिरादि छक्क -- एपिएए - एपिएए - एपिएए । एपिएए । एपिएए । एपिए । ए

७४. पंचिदियतिरिक्खअपज्जते पंचणाणावरणी०-णवदंसणा०-असादावे०-भिच्छत्त-सोलसक०--णवुंस०--अरिद--सोग--भय-दुगुं०--तिरिक्खगिद---एइंदियजादि--श्रोरालि०-तेजा-क०-हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खाणुपु०--अगुरु०--उप०--थावर-सुहुम--अपज्जत्त-साधार०-अधिरादिपंच०-णिमिण-णीचागो०-पंचंतरा० उक० द्विदि० कस्स० १ अण्ण० सण्णिस्स सागार-जागार० उक० संकिलि० वदृमाणस्स । सेसाणं तस्स चेव सण्णि० तप्पाओग्गसंकिलिद्द० उक० द्विदि० वदृमाण० । दो आयु० उक० द्विदि० कस्स० १ अण्णद० सण्णिस्स वा असण्णिस्स वा तप्पाओग्ग-विसुद्धस्स ।

शस्त विद्यागेगित,त्रस चतुष्क, श्रस्थिरादिक छह, निर्माण, नीचगोत्र, श्रोर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है। पञ्चेन्द्रिय, संबी, मिथ्यादृष्टि, साकार जायृत श्रीर उत्कृष्ट संह्रेश परिणामवाला श्रथ्या श्रव्या श्रव्या श्रव्या श्रव्या श्रव्या स्वामी है। श्रेप प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रेप प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय, संबी, मिथ्यादृष्टि, साकार जायृत श्रीर तत्यायोग्य संक्लेश परिणामवाला वही जीव है। देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? तत्यायोग्य विशुद्ध परिणामवाला और उत्कृष्ट श्राबाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? तत्यायोग्य विशुद्ध देवायुके उत्कृष्ट श्राबाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करनेवाला श्रन्यतर सम्यग्दृष्टि तिर्यञ्च देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तथा श्रेप श्रायुश्चें के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च त्रिकमें श्रपनी श्रपनी प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिक वन्धका स्वामी सामान्य तिर्यञ्चें समान है।

५४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवों में पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, असाता-वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुण्डसंस्थान वर्णचतुष्क, तिर्यचगित प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सुद्भा, अपर्याप्त, साधारण, श्रस्थिरा-दिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत श्रोर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर संशी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी संशी, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला श्रोर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला वही जीव है । दो आयुश्चोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्यिवशुद्ध परिणामवाला श्रन्यतर संशी या श्रसंशी जीव दो श्रायुश्चोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है ।

विश्रंपार्थ—तिर्यञ्च सामान्यके श्राहारकद्विक श्रीर तीर्यद्वरके विना कुल बन्धयोग्य

१. मूलप्रती- तिरिक्खभंगो ३ पिंचदिय-इति पाठः ।

७५. मगुस०३ स्राहार०-स्राहार०स्रंगो०-तित्थयर०-त्रायु०चत्तारि स्रोघं। सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । मगुसत्रपज्जत्ता० तिरिक्खत्रपज्जत्तभंगो ।

७६. देवगदीए पंचणा॰-णवदंसणा०-असादा०-भिच्छत्त-सोलसक०-णबुंस०-अरदि-सोग-भय-दुर्गुं०-तिरिक्खगदि-एइंदि०-पंचिदि०-ओरालिय०-तेजा-क०-हुं इसं०-ओरालि०अंगो०-असंपत्तसेवट्टसंघ०-वएण०४-तिरिक्खाणुषु०-अगुरु०४-आदाउज्जो०-अपसत्यविद्दा०-तस-थावर--वादर-पज्जत्त-पत्तेय०--अथिराद्दिछक्-णीचागोद-पंचंतरा० उक्क०-टिदि० कस्स० १ अएएएद० भिच्छादि्द्वि० सागार-जागार० उक्कम्ससंकिलि० अथवा ईसिमज्भिमपरिणामस्स । दोत्रायु० तित्थयरं च एिरयभंगो। संसाएं तप्पाओग्ग-संकिलि० मिच्छादि्द्वि०।

प्रकृतियाँ ११० हैं। इनमेंसे इसके १०० प्रकृतियोंका त्रोघके समान उन्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है श्रीर शेप रही देवायु तिर्यंचगितिहक, प्रकेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक द्विक, श्रसंप्राप्तारुपाटिका-संहनन, श्रातप, उद्योत श्रीर साधारण इन १० प्रकृतियों का श्रादेश स्थितिबन्ध होता है। इसी प्रकार पंचेन्द्र्य तिर्यञ्च पर्धान श्रीर पञ्चेन्द्र्य तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें भी जान लेना चाहिये। पञ्चेन्द्र्य तिर्यञ्च श्रपप्तिकोंमें पृवोंक्क ११० प्रकृतियोंमेंसे देवायु, नरकायु श्रोर वैकिष्यिक छह इन ८ प्रकृतियोंके कम कर देने पर कुल बन्धको प्राप्त होनेवाली १०६ प्रकृतियाँ शेप रहती हैं। सो इसके इन स्व प्रकृतियोंका श्रादेश उन्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि इन सव मार्गणाओंमें किस श्रवस्थाके होने पर उन्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है इसका मृलमें निर्देश किया हो है। इसी प्रकार श्रन्य मार्गणाओंमें जहाँ जिस श्रवस्थामें उन्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है उसका पृथक् पृथक् निर्देश मृलमें किया है।

७४. मनुष्यत्रिकमें त्राहारकशरीर, त्राहारक त्राङ्गोपाङ्ग, तीर्थंकर प्रकृति श्रीर चार त्रायुर्ज्ञोके उत्कृष्टस्थितिवन्धका स्वाभी स्रोधके समान है। तथा शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति बन्धका स्वामी पञ्जेन्द्रिय तिर्यञ्जके समान है। मनुष्य त्रप्यक्तिकोंमें त्रपनी सब प्रकृतियोंके

उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी तिर्यञ्च अपयप्तिकोंके समान है।

विशेषार्थ—मनुष्यितकमें सव अर्थात् १२० प्रकृतियोंका वन्ध होता है। इनमेंसे १११ का ग्रोघ उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। श्रोर तिर्यञ्जगितिद्वक, एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिकद्विक, श्रसम्प्रामासृपाटिकासंहनन, श्रातप, उद्योत तथा स्थावर इन ९ प्रकृतियोंका श्रादेश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। मनुष्य अपर्याप्तकोंका विचार पञ्जेन्द्रिय तिर्यञ्ज अपर्याप्तकोंके समान है यह स्पष्ट ही है।

५६. देवगतिमें पाँच झानावरण, नो दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक श्राक्षेत्र, स्थाय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसंप्राप्तास्पाटिका संहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगिति, त्रस, स्थायर, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिरादिक छह नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्थामी कौन है ? साकार जागृत, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रथवा श्रत्य मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर मिथ्यादिष्ट देव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्थामी है । दो श्रागुश्रीर तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्थामी है । दो श्रागुश्रीर तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्थामी है । दो श्रागुश्रीर तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्थामी तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला मिथ्यादिष्ट देव है ।

७७. भवण ॰ -वाणवेंत० -जोदिसि० -सोधम्मीसा० पंचणा० -णवदंसणा० -त्रसा-दा॰ -मिच्छत्त-सोलसक० -णवुंस० -त्ररदि-सोग--भय--दुगुं० --तिरिक्खगदि--एइंदि० -- त्रोरालि० -तेजा-क० हुंडसं० -वएण०४ -तिरिक्खाणु० -त्रगुरु०४ -त्रादाउज्जो० -थावर-वादर-पज्जत-पत्तेयसरीर-थिरादिपंच-णिमिण-णीचागो० -पंचंतरा० उक० दिदिवं० कस्स० ? अएणद० मिच्छादिद्दि० सागार-जागार० उकस्ससंकिलिद्द० अथवा ईसिमिज्भिमपरि० । सेसाणं तस्सेव सागार-जागार० तप्पात्रोग्गसंकिलि० उकस्स-दिदि० वद्दमा० । दोत्रायु० सोधम्मे तित्थयरं च देवोषं । एवं सणक्कुमार याव सहस्सार त्ति विदियपुढिवभंगो ।

७८. त्रणादादि याव णवगेवज्ञा त्ति पंचणा०-णवदंसणा०-असादावे०-भिच्छत्त-सोलसक०-णवुंस०-अरदि-सोग-भय-दुगुं०-मणुसगदि-पंचिदियजादि-ओरा-लिय०-तेजा०-क०-हुंडसं०-ओरालिय०अंगो०-असंपत्तसेवट्ट०-वएण०४-मणुसाणु०--अगुरू०४-अप्पसत्थवि०-तस०४-अथिरादिङ्क-िणिमिण-णीचागो०-पंचंतरा० उक्क० दिदि० कस्स० १ अएणद० भिच्छादि० उक्क०संकिलि० । सेसाणं तस्स चेव सागार-जागार० तप्पाओग्गसंकिलि० । मणुसायु० उक्क० दिदि० कस्स० १ अएण० भिच्छा-दिद्दिस्स सम्मादिद्दिस्स वा तप्पाओग्गविसुद्धस्स ।

७७. भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी तथा सौधर्म श्रौर ऐशान कल्पके देवोंमें पाँच श्वानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवंद, श्ररित, श्रोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, पकेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तंजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएडसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगित प्रयोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रातप, उद्योत, स्थावर, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिरादिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रथवा श्रव्य मध्यम परिणामवाला, श्रन्यतर मिथ्यादिष्ठ जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी साकार जागृत, तत्य्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला श्रौर उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करनेवाला वही जीव है।तथा दो श्रायुश्रोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी सामान्य देवोंके समान है । इसी प्रकार सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तक श्रपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी दूसरी पृथिवीके समान है ।

७८. ग्रानत कल्पसे लेकर नौ ग्रेवेयक तकके देवोंमें पाँच शानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्डसंस्थान, श्रीदारिक शरीर श्राङ्गोपङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्पाटिकासंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रश्रस्त विद्दायोगित, त्रसचतुष्क, अस्थिरादिक छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तरायोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर मिथ्यादृष्ट जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी साकार जागृत श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला वही जीव है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला, श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि श्रथवा सम्यग्दिष्ट जक्त देव मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है।

- ७६. अणुदिस याव सन्वह त्ति पंचणा०-छदंसणा०-असादावं०-बारसक०पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगुंच्छ-मणुसगदि-पंचिदिय० त्रोरालिय० तेजा-क० समचदु०-त्रोरालिय० त्रंगो०-वज्जरिसभसं०--वण्ण०४-मणुसाणु०-त्रमुम०४-पसत्थवि०-तस०४-अथर-'अमुभ-सुभग-सुस्सर-आदेज्ज०-अजस०-िणिमण-तित्थयर०-उच्चागो०पंचत० उक्क० हिदि० कस्स० १ सन्वसंकिलि० । सेसाणं तस्सेव सागार-जागार०
  तप्पाओग्गसंकिलि० । आयु० उक्क० हिदि० कस्स० १ अण्ण० तप्पाओग्गविसुद्ध०
  उक्क० आवा० ।
- ८०. एइंदिएसु पंचिदियतिरिक्खत्रपज्जत्तभंगो । एवरि त्र्रयरणद्० वादरस्स पज्जत्तस्स सागार-जागार० उकस्ससंकिलि० । एवं वादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्ता० । एवरि यं उद्दिस्सदि तं गहर्णं कादव्वं । एदेश विधिशा वीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि० पंचिदियतिरिक्खत्रपज्जत्तभंगो ।
- ७९. श्रानुदिशसे लेकर सर्वार्थिसिद्धि तकके देवों में पाँच श्वानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुपवेद, श्ररित, श्रोक, भय, जुगुप्सा, मनुप्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचनुरस्नसंस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रवृपभनाराच संहनन, वर्णचनुष्क, मनुष्यगित प्रयोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचनुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चनुष्क, श्रस्थिर, श्रगुभ, सुभग, सुखर, श्राद्य, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर, उद्यगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कीन है ? सबसे संक्लेश परिणामचाला उक्त देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है । श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है । श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी साकार जागृत श्रीर तत्वायोग्य संक्लेश परिणामचाला वही जीव है । श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कीन है ? तत्वायोग्य विद्युद्ध परिणामचाला श्रोर उत्कृष्ट श्रावाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितवन्धक करनेवाला उक्त देव श्रायुकर्मके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है ।
- विशंपार्थ —देवोंमें कुल १०४ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। उसमें भी एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतिका वन्ध ऐशान कल्प तक ही होता है। भवनित्रकों में तीर्थद्वरप्रकृति का बन्ध नहीं होता। देवों में पहले जिन १०१ प्रकृतियोंका श्रोध उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कहा है वह सहस्रार कल्प तक ही होता है। श्रागे अपने अपने योग्य श्रादेश उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। तिर्यञ्चायु, तिर्यञ्चिद्विक श्रोर नीचगोत्रका बन्ध भी वारहवें कल्प तक ही होता है। श्रागे इनका बन्ध नहीं होता। इसिलए इतनी विशेषताश्रोंको ध्यानमें रखकर देवों में और उनके श्रवान्तर भेदों में सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामित्व घटित करना चाहिए। मात्र नो अनुदिश श्रोर पाँच श्रनुत्तर विमानों में सब देव सम्यग्दिए ही होते हैं, इसिलए वहाँ सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व सम्यग्दिए देवोंके ही कहना चाहिए। यहाँ किस प्रकृतिका किस श्रवस्थामें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है यह सब विशेषता मूलमें कही ही है।
- ८०. एकेन्द्रियोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान भन्न है। इतनी विशेषता है कि साकारजागृत और उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार वादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय श्रीर इनके पर्याप्त श्रीयोंके कहना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जहाँ जिसका उद्देश्य हो वहाँ उसका ग्रहण करना चाहिए। इसी विधिसे द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रीर चतुरिन्द्रिय जीवों का भन्न पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान है।

मृतप्रतौ — श्रमुभवूभगदुस्सरधादेज — इति पाठः ।

- द्रश. पंचिदिय-पंचिदियपज्जत्तेमु सव्वपगदीणं मूलोघं । णवरि पंचिदियगहणं कादव्यं । पंचिदियत्रपञ्ज० पंचिदियतिरिक्खत्रपञ्जतभंगो ।
- ८२. पुढिविका॰ णाणावरणादि अंतराइग त्ति उक्क॰ द्विदि॰ कस्स० १ अएण० वादरस्स पज्जत्तस्स सागार-जागार॰ उक्क० संकिलि॰ । सेसाणं सागार-जागार॰ तप्पाञ्चोग्ग-संकिलि० । दोत्रायु० उक्क॰ द्विदि० कस्स० १ अएणद० सागार-जागार० तप्पाञ्चोग्गविसुद्ध० । एवं पंचकायाणं एइंदियभावेण ऐदिब्वं । एवरि तेउ-वाउकायाणं मणुसायु०-मणुसग७०-मणुसाणु०-उच्चागोदं एित्थ ।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंके नरकायु, देवायु, वैक्षियिक छह, श्राहारकद्विक ग्रीर तीर्थ-द्वर इन ११ प्रकृतियोंके सिवा १०९ प्रकृतियोंका वन्ध होता है। सो एकेन्द्रियोंमें इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव होता है यह स्पष्ट ही है। यहाँ पर श्रन्य जितनी मार्गणाएँ कही हैं उनमें श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका विचार कर उनके खामित्वका कथन करना चाहिए। इन सव मार्गणाश्रोंमें उक्ष १०९ प्रकृतियोंका वन्ध होता है। मात्र पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त जीवोंमें उत्कृष्ट खामित्वका कथन करते समय जिस प्रकार झानावरणादि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी योग्यताका निर्देश किया है उसी प्रकार यहाँ भी उसका विचार कर लेना चाहिए।

८१. पञ्चेन्द्रिय श्रोर पञ्चेन्द्रिय पर्यात जीवॉमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूले।घके समान है। इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रियका ग्रहण करना चाहिए। पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्तकोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज श्रपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ—मूलोघ प्ररूपणार्मे जो उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश करते समय गतियोंकी मुख्यतासे कहा है वहाँ नरकगतिका या तिर्यञ्चगतिका जीव ऐसा न कहकर पञ्चे-न्द्रिय ऐसा सामान्य निर्देश करना चाहिए। शेष कथन सव मूलोघके समान है यह उक्क कथनका तारपर्य है।

दर. पृथिवी कायिक जीवोंमें झानावरणसे लेकर अन्तराय तक प्रष्टतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला वादरपृथिवी-कायिक पर्याप्त जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी साकार जागृत तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला उक्त जीव है । दो आयुर्ग्नोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला अन्यतर बादर पर्याप्त पृथिवीकायिक जीव उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । इसी प्रकार पाँच स्थावर कायिक जीवोंका एकेन्द्रिय जीवोंके समान कथन करना चाहिए । इतनी विशेषता है कि अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके मनुष्यायु, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उश्च गोत्रका बन्ध नहीं होता ।

विशंपार्थ — पहले एकेन्द्रियों में बन्ध योग्य १०९ प्रकृतियोंका निर्देश कर श्राये हैं। यतः पृथिवीकायिक श्रादि एकेन्द्रियों के अवान्तर भेद हैं श्रतः इनमें भी उन्हीं १०९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। मात्र श्रिक्रकायिक श्रीर वायुकायिक जीव इस नियमके श्रपवाद हैं। कारण कि उनमें मनुष्यायु, मनुष्यद्विक श्रीर उच्च गोत्रका वन्ध नहीं होता इसलिए इन दो कायिक जीवोंमें १०४ प्रकृतियोंका ही वन्ध होता है। पहले लन्ध्यपर्यातक पञ्चेन्द्रिय तिर्वञ्चोंमें इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धकी योग्यताका निर्देश कर श्राये हैं। उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। अर्थात् इनावरणुकी ४ श्रादि ६६ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध उत्कृष्ट

- ८३. तस-तसपज्जत्त० पंचिदियभंगो । तसत्रपज्जत्त० पंचिदियतिरिक्ख-त्रपज्जत्तभंगो ।
- =४. पंचमण ०-तिषिणवचि० पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोल-सक०-णवुंसग०-अरिद-सोग-भय-दुगुंच्छ-पंचिदिय०-तेजा०--कम्मइय०-हुंडसंठाण-वषण०४-अगुरु०४-अप्पत्थिव०-तस०४-अधिरादिञ्जक्र-णिमिण-णीचागो०-पंचेतरा० उक्क० द्विदि० कस्स० १ अग्रण० चदुगिद्यस्स मिच्छादिद्विस्स सागार-जागार० उक्क०संकिलि० अथवा ईसिमज्भिमपरिणामस्स । सादावे०-इत्थिवे०-पुरिस०-इस्स-रिद-मणुसगिद-पंचसंठा०--पंचसंघ०--मणुसाणु०--पसत्थिव०-धिरादिञ्जक--उच्चागो० उक्क० द्विदि० कस्स० १ अग्रणदर० चदुगिदयस्स मिच्छादिद्विस्स सागार-जागार० तप्णओग्गसंकिलि० ।

संक्षेश परिणामोंसे होता है। साता वेदनीय श्रादि ४१ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य संक्लेश परिणामोंसे होता है श्रीर मनुष्यायु व तिर्यञ्चायुका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामोंसे होता है। यह उक्न कथनका तात्पर्य है।

- दर्ध. पाँचो मनोयोगी श्रोर तीन वचन योगी जीवोंमें पाँच श्वानावरण, ने दर्शना वरण, श्रसाता वदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, श्ररति, श्रोक, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रियज्ञाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुग्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, श्रग्रशस्त विद्वायोगित, त्रस चतुष्क, श्रस्थर श्रादिक छुद्द, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तरायोंके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? साकार जागृत उत्रुष्ट संह्रेश परिणामवाला श्रथवा श्रत्य परिणामवाला चार गतिका मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रश्रतियोंके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। साता वेदनीय, स्थिवेद, पुरुषवेद, हास्य, रित, मनुष्यगित, पाँच संस्थान, पाँच संह्मन, मनुष्यानुपूर्वा, प्रशस्त विद्वायोगित, स्थिरादिक छुद्द श्रीर उच्चगोत्रकं उत्रुष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत श्रीर तत्प्रायोग्य संक्रेश परिणामवाला श्रम्यतर चार गतिका जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्रुष्ट स्थितवन्धका स्वामी है।
- म्थ. नरकगित, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग और नरकगत्यानुपूर्वीके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? साकार जागृत श्रोर उत्रुष्ट संक्रेश परिणामवाला श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रथवा मनुष्य मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । तिर्यञ्च गित, श्रोदारिकशरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तासृपाटिका संहनन, तिर्यञ्च गत्यानुपूर्वी श्रोर उद्योतके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? साकार जागृत श्रोर उत्रुष्ट

उक्क० संकि० अथवा ईसिमिन्भिमपिरिणाः । चदुग्णं आयुगाणं खोघं । एइंदिय॰आदाव-थावर० उक्क० द्विदि॰ कस्स० ? अग्णद० ईसाणंतदेव० मिच्छादिद्वि॰
सागार-जा० उक्क०संकिलि॰ अथवा ईसिमिन्भिमपिरिणाः । देवगदि-तिरिणजादिदेवाखुपु॰-सुहुम-अपज्जत्त-साधार॰ उक्क० द्विदि॰ कस्स॰ ? अग्णदर० मणुसस्स वा
तिरिक्षस्स वा मिच्छादिद्वि॰ सागार-जा॰ तप्पाओग्गसंकिलि॰ । आहार॰-आहार॰
अंगो०-तित्थयरं खोघं । विचिजो॰ असच्चमो॰ सो चेव भंगो । णवरि उक्कस्ससंकिलिद्वाणं तप्पाओग्गसंकिलिद्वाणं च अग्णद॰ सिएणस्स नि भाणिद्व्वं ।

८६. कायजोगि॰ मृलोघं। त्रोरालियका॰ मणुसपज्जत्तभंगो। एवरि मणुस्सस्स वा तिरिवलस्स वा पंचिदिय॰ सिएए० त्ति भाषिद्व्वं। त्र्रोरालियभि॰ पंचणा॰-एवदंसएग॰-सादावे०-भिच्छत्त-सोलसक॰-एवुंस॰-ग्ररदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्ख-गदि-एइंदि०-त्र्रोरालि॰-तेजा॰-क॰-हुंडसं०-वएए०४-तिरिक्खाणु॰-त्र्रगुरू०-उप०-थावर-सुहुम-त्र्रपज्जत्त-साधार॰-त्र्रथिरादिपंच०-एीचागो०-एिभिए-पंचतरा॰ उक्क॰

संह्रेश परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला अन्यतर देव और नारकी मिथ्याहृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। चार आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी श्रोधके समान है। एकेन्द्रियजाति, आतप और स्थावरके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कोन है? साकार जागृत और उत्कृष्ट संक्लश परिणामवाला अथवा अल्प मध्यम परिणामवाला अन्यतर पेशान कल्प तकका मिथ्यादृष्टि देव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। देवगति, तीन जाति, देवगत्यानुपूर्वी सृक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत और तत्यायोग्य संह्रेश परिणामवाला अन्यतर निर्यञ्च और मनुष्य जीव उक्त प्रकृतियोंके उक्तष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। तथा आहारक श्रुरीर, आहारक आह्नोपाङ्ग और तीर्थंद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी श्रोधके समान है। वचनयोगी और असत्यसृपावचनयोगी जीवोंके इसी प्रकारका भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि यहाँपर उत्कृष्ट संक्लश परिणामवाला और तत्यायोग्य संह्रेश परिणामवाला अन्यतर संज्ञी जीव ऐसा कहना चाहिए।

िशेषार्थ—पाँचों मनोयोग श्रीर सत्य,श्रसत्य,तथा उभय वचनयोग संझी पञ्चेन्द्रियके होते हैं। तथा सामान्य श्रीर श्रनुभय वचनयोग द्वीन्द्रिय जीवोंन्स लेकर होते हैं पर यहाँ उत्कृष्ट स्थितवन्धक स्वामीका विचार चल रहा है, इसलिए इन दोनों वचनयोगोंकी श्रपेचा संझी जीवके हो उत्कृष्ट स्वामित्वका कथन करना चाहिए। यहाँ सब योगोंमें वन्ध्र १२० प्रकृतियों का ही होता है। शेष विशेषता मलमें कही ही है।

द्धः काययोगी जीवोंमं स्व प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघकं समान है। श्रोदारिककाययोगी जीवोंका भङ्ग मनुष्य पर्याप्तकोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँपः पञ्चेन्द्रिय संक्षी, मनुष्य श्रोर तिर्यञ्च जीव स्वामी हैं ऐसा कहना चाहिए। श्रोदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच क्षानावरण, नो दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिश्यात्व, सोलह कथाय, नपुंसक वेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुष्सा, तिर्यञ्चगित, पकेन्द्रियजाति, श्रोदारिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुग्डसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, स्थावर, सृक्ष्म, श्रपर्यात, साधारण, श्रस्थिर श्रादिक पाँच, नीच गोत्र, निर्माण श्रोर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कोन हैं ? साकार जागृत श्रोर उत्कृष्ट संक्रेश परि-

हिदि कस्स॰ ? त्रण्णदर॰ मणुसस्स वा तिरिक्षस्स वा सागार-ना० उक्क संकित्ति । देवगदि॰ ४-तित्थयर० उक्क॰ हिदि॰ कस्स० ? त्रण्णद॰ सम्मा॰ तप्पात्र्योग्गसंकित्ति । उक्क संकित्ति वृद्ध॰ । सेसाणं उक्क० हिदि॰ कस्स० ? त्रण्ण० मणुस॰ तिरिक्षि पंचिदिय० मण्णि० सागार-ना॰ तप्पात्रोग्ग-संकित्ति । दो त्रायु० मणुसत्रपज्जनभंगो ।

८७. वेउब्बिये पंचणा० णवदंसणा० - असादा० - भिच्छत्त-सोलसक० - एावुंस० --अरदि-सोग-भय-दुगुं० - तिरिक्खग० - त्रोरालि० - तेजा-क० - हुंडसंठा० - वरण्ण०४ - तिरि-क्याणु० - अगु०४ - उज्जोव० - वादर-पज्जत्त-पत्तेयसगीर-अधिगदिपंच० - रिण्मिण - णीचा-गो० - पंचंतराइगाणं उक्क० द्विदि० कस्स० १ अरुण्द० देवस्स वा सहस्सारंतस्स ऐरइगस्स वा भिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकिलि० अथवा इसिमज्भिमपरि० ।

णामवाला श्रन्यतर मनुष्य श्रोर तिर्यञ्ज उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। देवगित चतुष्क श्रीर तीर्थद्वर प्रकृतिकं उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कीन है? तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर सम्यग्दिए श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। रोप प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कीन है? साकार जायृत श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर मनुष्य श्रीर तियञ्ज पञ्जेन्द्रिय संशी श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। तथा दो श्रायुओंका भक्त मनुष्य श्रपर्यातकों के समान है।

विशेषार्थ—काययोग चारों गितयों में संभव है, इसलिए काययोग में सव प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामित्व थ्रोधके समान वन जाता है। ग्रोदारिककाययोग तिर्यक्ष और मनुष्यों के ही होता है, इसलिए इसमें श्रोधके समान सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामित्व नहीं प्राप्त होता। श्रतः जिन प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामित्व श्रोधके मनुष्य और तिर्यक्षों के या मनुष्यों के कहा है वह तो उसी प्रकार कहना चाहिए श्रीर जिन प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामित्व चार गितके जीवों के कहा है वह देव श्रीर नारकी के न कहकर केवल मनुष्य श्रीर तिर्यक्षों के ही कहना चाहिए। तथा जिन प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामित्व चार गितके जीवों के कहा है वह देव श्रीर नारकी के न कहकर केवल मनुष्य श्रीर तिर्यक्षकों कहा चाहिए। मात्र उनका इस योगमें श्रादेश उत्कृष्ट स्थितवन्ध होता है। इसमें अक्षेत्र जानना चाहिए। श्रोदारिकमिश्रकाययोग भी मनुष्य श्रीर तिर्यक्षके ही होता है। इसमें नरकायु, देवायु, नरकिक श्रीर आहारकिकके सिवा ११४ प्रकृतियोंका वन्ध होता है। शेष विशेषता मूलमें कही ही है। यहाँ जो खास वात ध्यान देने योग्य है वह यह कि श्रीदारिक मिश्रकाययोग में देवचनुष्कका वन्ध मिथ्यात्व श्रीर सासादनगुणस्थानमें नहीं होता, इसिलए इनके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामित्व सम्बग्ह जीवके घटित करके वतलाया है।

८७. वैकियिककाययोगमें पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, ग्रसातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुष्सा, तिर्यञ्चगित, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुल्घु चतुष्क, उद्योत, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिरादिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रथवा श्रथवा श्रव्य मध्यम परिणामवाला श्रव्यत सहस्रार कल्प तकका

सादावे०-इत्थिवे०-पुरिस०-हस्स-रदि-मणुसगदि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-मणुसाणु०-पसत्थिव०-थिरादिञ्जक०-उच्चागो० उक० द्विदि० कस्स० ? त्र्रण्ण० णाणावरण-भंगो । णवरि तप्पात्रोग्गसंकिलि० ।

्रद्र. तिरिक्खायु० उक्क ट्रिटि॰ कस्स॰ १ अ्रण्ण० देवस्स वा णेरइगस्स वा मिच्छादि० तप्पाओग्गविसुद्ध० । मणुसायु० उक्क० द्विदि० कस्स॰ १ अ्रण्णद० देवस्स वा णेरइगस्स वा सम्मादिद्विस्स वा मिच्छादि० तप्पाओग्गविसुद्ध० । तित्थयर० उक्क० द्विदि० कस्स० १ अ्रण्णद० देवस्स वा णेरइगस्स वा सम्मादिद्विस्स उक्क० द्विदि० कस्स० १ अ्रण्णद० देवोघं । पंचिदिय०-ओरालिय०-अंगो०-असंपत्तसेव०-अप्सत्थवि०-तस-दुस्सर० उक्क० द्विदि० कस्स० १ अ्रण्णदर० देवस्स सण्वकुमार याव सहस्सारंतस्स णेरइयस्स वा मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकिलि० । एवं चेव वेउिवयिमस्स० । णुविर आयु० णुत्थि ।

देव अथवा नारकी मिथ्यादृष्टि वैकियिक काययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध का स्वामी है। सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रित, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विद्वायोगित, स्थिरादिक छुह और उच्च गोत्रके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकर नेवाला नारकी स्थ्रीत उच्च गोत्रके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकरनेवाला नारकी और देव जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धकर स्वामी है। इतनी विशेषता है कि तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला वैक्तियिक काययोगी जीव इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है।

प्तः तिर्यञ्ज श्रायुके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिएगामवाला श्रन्यतर देव श्रीर नारकी मिथ्यादि वैक्रियिक काययोगी जीव तिर्यञ्जायुके
उत्रुष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिएगामवाला श्रन्यतर देव श्रीर नारकी सम्यग्दि श्रथवा मिथ्यादि वैक्रियिक काययोगी जीव मनुष्यायुके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । तीर्थद्धर प्रकृतिके उत्रुष्ट
स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? उत्रुष्ट संक्लेश परिएगामवाला श्रन्यतर देव श्रीर नारकी
सम्यग्दि वैक्रियिक काययोगी जीव तीर्थद्धर प्रकृतिके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । एकेनिद्मय श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतिके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका स्वामी सामान्य देवोंके समान है ।
पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्त्रपारिका संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित,
श्रस श्रीर दुःखर प्रकृतिके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है । साकार जागृत श्रीर उत्रुष्ट
संक्लेश परिएगामवाला श्रन्यतर सानत्रुमारसे लेकर सहस्रार कल्प तकका देव श्रीर नारकी
मिथ्यादिष्ट वैक्रियिक काययोगी जीव उक्क प्रकृतियोंके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है ।
इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुकर्म
का वन्य नहीं होता ।

विशेषार्थ — वैक्रियिक काययोग देव और नारिकयों के होता है। इसमें वन्ध्योग्य प्रकृत्तियाँ १०४ हैं। इनमेंसे एकेन्द्रिय जाति, श्रातप और स्थावर इन तीन प्रकृतियों का वन्ध नरकगतिमें नहीं होता, इसिलए इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी देव ही होता है। शेष सब प्रकृतियों का वन्ध नारकी और देव दोनों के होता है। इसिलए उनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी देव और नारकी दोनों प्रकारके जीव कहे हैं। वैक्रियिक मिश्रकाययोगमें

- ८६. याहार०-याहारिम॰ पंचणा०-ऋदंसणा॰-यसादावे०-चदुसंज॰-पुरिस॰अरिद-सोग-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदिय०-वेउव्विय०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्विय-यंगो०-वर्गण०४-[देवगइपायोगगाणुपुव्व]-यगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-यथिर-यसुभ-सुभग-मुस्सर-यादे०-यजस०-णिमिण-तित्थय०-उच्चागो०-पंचंतरा० उक्क० हिदि० कस्स० १ य्रगण० सागार-जा० उक्क० संकित्ति०। सादावे०-इस्स-रिद०-थिर-सुभ-जस० उक्क० हिदि० कस्स० १ य्रगण० सागार-जागर० तप्पायोग्गसंकित्ति०। देवाउ० उक्क० हिदि० कस्स०। यग्रगण० पमत्तसंज० सागार-जा० तप्पायोग्गनिसुद्ध०।
- ६०. कम्पइग० पंचणा०-णवदंसणा०-त्रसादा०-भिच्छत्त-सोलसक०-णवुंस०-त्रप्रदि-सोग-भय-दुगुं०-तिरिक्खग०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वएण०४-तिरि--त्रायुवन्ध नही होता, इसलिए पूर्वोक्त १०४ प्रकृतियोंमेंसे तिर्यञ्चायु श्रोर मनुष्यायु इन दो त्रायुर्योको कम कर देने पर वन्ध योग्य कुल प्रकृतियाँ १०२ शेप रहती हैं। इनका वैक्रियिक

मिश्रकाययोगमें वन्ध होता है। शेप सब विशेषता मुलमें कही ही है।

द॰. ब्राहारककाययोग श्रीर ब्राहारक मिश्रकाययोगमें पाँच ब्रानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुपवेद, श्ररति, श्रोक, भय, जुगुष्सा, देवगति, पञ्चे न्द्रिय जाति, विक्षयिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वैक्षियिक श्राह्मेणाइ, वर्णचतुरक, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुरक, प्रशस्तविद्दायोगिति, त्रस चतुरक, श्रह्मियर, श्रगुभ, सुभग, सुखर, आदेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर, उद्योगित्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रवृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत श्रीर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामचाला श्रन्यतर जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । साकार्वत्वनीय, हास्य, रित, स्थिर, श्रुभ श्रीर यशःकीर्तिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामचाला जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामचाला श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है ।

ांग्रंपार्थ —प्रमत्तसंयत जीवके ६२ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। ब्राहारक काययोग क्रीर ब्राहारक मिश्रकाययोग छुठें गुणस्थानमें ही होते हैं, इसिलए इनमें भी इन्हीं ६२ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। उसमें भी इन दोनों योगोंमें किन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है यह सब विशेषता मूलमें कही ही है। ब्राहारक मिश्रकाययोगमें ब्रायुवन्ध नहीं होता यह बात गोम्मटसार कर्मकाएड गाथा १९८में कही है पर यह बात वहाँ किस आधारसे कही गई है यह स्पष्ट नहीं होता। महाबन्ध मूल ब्रन्थ है। इसमें तो सर्वत्र ब्राहारकिमिश्रकाययोगमें ब्रायुवन्धका निर्देश किया है। यही कारण है कि यहाँ भी देवायुके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामित्व दोनों योगवाले जीवोंके कहा है।

९०. कार्मणकाययोगमें पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, श्ररति,शोक, भय,जुगुष्सा, तिर्यञ्चगति,श्रोदारिकशरीर, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, हुएडसंस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात,

१, संकिलि० देवगदि० ४ उक्त० इति पाठः।

क्लाखु॰-त्रगु॰-उप०-त्र्रथिरादिपंच-िष्मिण-णीचागोद-पंचंतरा॰ उक्क० हिदि० कस्स० ? त्रएण॰ चदुगिदयस्स पंचिदियस्स सिष्णस्स मिच्छादि॰ सागार-जा॰ उक्क॰ संिकिलि॰ । सादावे॰-इत्थि०-पुरिस॰-इस्स-रिद-मणुसगिद-पंचसंटा०--पंचसंघ०--मणुसगिदिपाद्योग्ग॰-पसत्थवि॰-थिरादिल्लक-उचागो॰ उक्क० हिदि० कस्स॰ ? अण्णद॰ चदुगिदियस्स पंचिदियस्स सिष्णस्स मिच्छादि॰ सागार-जा० तप्पात्रो० संिकिलि॰ ।

६१. देवगदिचद् • उक्क • हिदि • कस्स • ? श्रुएण • दगदियस्स सम्मादिहिस्स सागार-जा॰ उक्क० संकिलि॰ । तित्थय० उक्क॰ द्विदि॰ कस्स० ? ऋएएाद० तिग-दियस्स सम्मादि॰ सागार-जा० उक्क० संकिलि॰ । एइंदिय॰-त्रादाव-थावर० उक्क० हिदि॰ कस्स॰ ? त्र्राएण० ईसाएांतदेवस्स सागार-जागार० उक्क० संकिलि०। एवरि एइंदि॰-थावर० तिगदियस्स त्ति भाणिदव्यं । वीइंदि॰-तीइंदि०-चदुरिंदि० उक्क० द्विदि॰ कस्स० ? ऋएएाद० तिरिक्खस्स वा मग्रुसस्स वा सागार-जा॰ तप्पाञ्चो॰संकिलि० । पंचिदि ॰-श्रोरालि ॰ श्रंगो ॰ -श्रसंपत्तसेव ० -श्रपसत्थ ० -तस-दुस्सर॰ उक्क॰ द्विदि॰ कस्स० ? अएए।० देवस्स वा सहस्सारगस्स ऐएउगस्स वा क्रस्थिर **श्रादिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच** श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध-का स्वामी कौन है ? साकार जागृत श्रीर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर चारगतिका पञ्चेन्द्रिय संश्री मिथ्यादृष्टि कार्मणकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, स्थिरादिक छह श्रीर उच्चगोत्रके उत्क्रप्र स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? साकार जागत श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर चार गतिका पञ्चेन्द्रिय संबी मिथ्यादृष्टि कार्मणकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्क्रप्र स्थितिबन्धका स्वामी है।

९१. देवगित चतुष्कके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकारजागृत श्रीर उत्छए संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर दो गितका सम्यग्दिए कार्मणुकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी है। तोर्थेंद्वर प्रकृतिके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकारजागृत श्रीर उत्छए संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर तीन गितका सम्यग्दिए कार्मणुकाययोगी जीव तीर्थंद्वर प्रकृतिके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी है। एकेन्द्रियजाित, श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतिके उत्छए स्थितबन्धका स्वामी कौन है? साकारजागृत श्रीर उत्छए संक्रेश परिणामावाला श्रन्यतर पेशान कल्पतकका देव उक्त प्रकृतियोंके उछ्छ स्थितिबन्धका स्वामी है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय श्रीर स्थावर प्रकृतिके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी है। इतनी विशेषता है कि एकेन्द्रिय श्रीर स्थावर प्रकृतिके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी तीन गितका जीव है यहाँ कहना चाहिए। द्वीन्द्रियजाित, श्रीन्द्रियजाित श्रीर चतुरिन्द्रिय जाितके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत श्रीर तत्व्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला अन्यतर तिर्यंश्च और मतुष्य कार्मणुकाययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी है। पञ्चिन्द्रियजाित, श्रीदािरिक श्रांगोपांग, श्रसम्प्रात्तागुपािटका संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, त्रस श्रीर दुस्वर प्रकृतिके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत श्रीर उत्छए सक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर सहस्रार कल्पका देव श्रीर नारकी मिथ्यादिए कार्मण् काययोगी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्छए स्थितबन्धका स्वामी है।

मिच्छादि॰ सागार॰-जा॰ सडकस्ससंकिलि॰ । पर॰-उस्सा॰-उज्जोव-वादर-पज्जत-पत्तेयसरी॰ उक्क॰ द्विदि॰ कस्स॰ ? श्राएणद॰ देवस्स वा एग्रेश्यस्स वा सागार-जा॰ उक्क॰ संकिलि॰ । सुदुम॰-श्रपज्ज॰-साधार॰ उक्क॰ द्विदि॰ कस्स॰ ? श्राएणद॰ मणुसम्स वा तिरिक्लस्स वा पंचिदि॰ सिएण॰ मिच्छादि॰ सागार-जा॰ उक्क॰ संकिलि॰ ।

- ६२. इत्थिवे० पंचणा०-णवदंस०-त्रसादाव०-भिच्छत्त-सोलसक०-णवुंसग०-त्रप्रदि-सोग-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वएण०४-अगुरु०४-वादर-पज्जत-पत्तेय०-त्रथरादिपंच-णिभिण-णीचागो-पंचंत० उक० द्विदि० कस्स० १ अएण० तिगदियस्स सिएणस्स भिच्छादि० सागार-जा० उक० संकिलि० अथवा ईसिमिज्भिमपिरणा-मस्स । सादावे०-इत्थि-पुरिस०-हस्स-रिद-मणुसगदि-पंचसंटा०-त्र्योरालि० ग्रंगो०-इस्संघ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-थिरादिछक-उचा० उक० द्विदि० कस्स० १ अएण० तिगदियस्स सिएणस्स सागार-जा० तप्पात्रो० उक०संकिलि०।
- ६३. णिरयायु० उक्क० द्विदि० कस्स० १ त्र्र्यण्ण० मणुसस्स वा तिरिक्ख-जोणिणियस्स वा सिएण्स्स मिच्छादि० सागार-जा० तप्पात्रोग्गसंकिलि० उक्किस्स-

परघात, उच्छ्रास, उद्योत, वादर, पर्याप्त श्रोर प्रत्येकशरीर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? साकार जागृत श्रोर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर देव श्रोर नारकी कार्मणकाययोगी जीव उक्ष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । सूक्ष्म, श्रपर्याप्त श्रोर साधारण प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कोन हे ? साकार जागृत श्रोर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर मनुष्य श्रोर तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय संक्षा श्रोर मिथ्य।दृष्टि कार्मणका-ययोगी जीव उक्ष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ।

4 विशेषार्श—कार्मणुकाययोगमें चारों श्रायु, नरकद्विक श्रोर श्राहारकद्विक इन ८ प्रकृतियोंके सिवा ११२ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। शेष विशेषता मुलमें कही ही है।

- ९.२. स्त्रांवेदमें पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसातांवदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, अरित, शोक, भय, जुगुष्सा, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, हुण्ड संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिरादिक पाँच, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका खामी कौन है? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रथवा श्रव्य मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर तीन गतिका संश्री मिथ्यादिष्ट स्त्रीवेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका खामी है। सातावेदनीय, स्त्रीवंद, पुरुपवेद, हास्य, रित, मनुष्यगित, पाँच संस्थान, औदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यगित प्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, स्थिर श्रादिक छह श्रीर उच्च गोत्रके उत्कृष्ट स्थितवन्धका खामी कौन है? साकार जागृत श्रीर तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर तीन गतिका संश्री स्त्रीवेदी जीव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है।
- ९३. नरकायुके उत्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला और उत्कृष्ट श्रावाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितियन्धमं विद्यमान श्रन्यतर मनुष्य श्रोर तिर्यञ्चयोनि संक्षी मिथ्यादिष्ट स्त्रीवेदी जीव नरकायुके उत्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी है । इसी प्रकार तिर्यञ्चायु श्रोर मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी जानना चाहिए । इतनी

याए आवाधाए उकस्सिटिदि० वट्ट० । एवं तिरिक्ख-मणुसायूणं । एवरि तप्पाओग्ग-विसुद्धस्स त्ति भाणिदव्वं । देवायुग० उक्क० टिदि० कस्स० ? अएणद० पमत्त-संजद० तप्पाओग्गविसुद्धस्स उकस्सियाए आवाधाए उक्क० टिदि० वट्ट० ।

६४. णिरयगदि-पंचिदियजादि—वेडिव्व०-वेडिव्व०श्रंगो०--णिरयाणु०-अप्पसत्यिविद्दा०-तस-दुस्सर० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएणद० मणुसस्स वा तिरिक्खस्स
वा सिण्णस्स सागार-जा० उक्क० संकित्ति० अथवा ईसिमिल्फमपरि० । तिरिक्खगदि-एइंदि०-ओरालि०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-थावर० उक्क० द्विदि० कस्स० ?
अएणदरीए सोधम्मीसाणंताए देवीए मिच्छादि० सागार-जा० उक्क० संकित्ति० अथवा
ईसिमिल्फिमपरिणा० । देवगदिदुग-तिण्णिजादि०-सुहुम-अपज्जत्त-साधारण० उक्क०
द्विदि० कस्स० ? अएणदरीए मणुसिणीए वा तिरिक्खिणीए वा सएणीए
मिच्छादि० तप्पाओग्गसंकित्ति० । आहार०-आहार०अंगो० उक्क० द्विदि० कस्स० ?
अएण० अप्पमत्तसंजदस्स सागार-जा० उक्कस्ससंकित्ति० पमत्ताभिमुहस्स । तित्थयर०
उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएणद० मणुसीए असंजदसम्मादिद्दीए सागार-जा० उक्कस्ससंकित्ति० । [ एवं चेव पुरिसवेदे । णवरि सगविसेसो जाणिय भाणिद्व्यो ।

विशेषता है कि तत्त्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला स्त्रीवेदी जीव इन दोनों श्रायुश्रोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? तत्त्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला श्रीर उत्कृष्ट श्रावाधाके साथ उत्कृष्ट स्थितिबन्धमें विद्यमान श्रन्यतर प्रमत्तसंयत स्त्रीवेदी जीव देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है।

६४. नरकगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रप्रशस्त विहायोगति, त्रस श्रीर दुखर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रथवा श्रव्य मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर मनुष्य श्रीर तिर्यक्ष संश्री स्त्रीवेदी जीव उक्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी है । तिर्यञ्जगति, एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्यात श्रोर स्थावर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी कौन है ? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परि-णामवाली श्रथवा अल्प मध्यम परिणामवाली श्रन्यतर सोधर्म श्रीर पेशान कल्पकी देवी उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी है। देवगतिहिक, तीन जाति, सक्ष्म, अवर्याप्त और साधारण प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी कौन है ? तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाली श्रन्यतर मनुष्यिनी श्रौर तिर्यञ्चिनी संबी मिथ्यादृष्टि जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्राहारक शरीर श्रीर श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कीन है? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रीर प्रमत्त संयत गुणस्थानके श्रीममुख हुश्रा श्रन्यतर श्रप्रमत्तसंयत स्रीवेदी जीव उक्त दोनों प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है तीर्थं कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी कौन हैं ? साकार जागृत श्रीर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला अन्यतर मन्पिनी असंयत सम्यग्दिए जीव तीर्थक्षर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका खामी है। इसी प्रकार पुरुषवेदमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी विशेषता जानकर कथन करना चाहिए।

विशेषार्थ-स्त्रीवेदमें श्रोघके समान १२० प्रकृतियोंका वन्ध होता है। मात्र नारिकयोंमें

६५. णबुंसगवेदे पंचणाणा०-णवदंसणा०-असादा०-मिच्छत्त-सोलसक०णबुंसगवे०-अरदि-सोग-भय-दुगुंछा-तेजा०-कम्म०-हुंड०-वण्ण०४-अगुरु०४-वादरपज्जत्त-पत्तेय०-अधिरादिपंच-िपिमिण-णीचागो०-पंचंत० उक० द्विदि० कस्स १
अरुण्ण० मणुस्सस्स वा तिरिक्खस्स वा] णेग्ड्यम्स वा पंचिदियस्स सिण्णस्स
मिच्छादि० सागार-जा० उक० । सादादीणं एवं चेव । णिर्यगदिचदुक्कस्स उक०
द्विदि० कस्स० १ अरुण्यद० मणुसस्स वा तिरिक्खस्स वा पंचिदि० सिण्णस्स
मिच्छादि० सागार-जा० सउक्कस्ससंकिलि० । तिरिक्खगदि-ओरालि०ओरालि०अंगो०-असंपत्तसेवद्द०-तिरिक्खाणु०-उज्जोव० उक० द्विदि० कस्स० १
अरुण्यद० णेर्ड्य० मिच्छादि० सागार-जा० उक्क०संकिलि० अथवा इसिमिज्भमपरिणा० । देवगदि-एइंदिय-वीइंदिय-तीइंदिय-चदुरिदिय०-देवाणुपु०-आदाव-थावरग्रह्म०-अपज्ज०-साथार० उक० द्विदि० कस्स० १ अरुण्ण० मणुस० तिरिक्ख०
पंचिदि० सिण्ण० मिच्छादि० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि०। सेसाणं पगदीणं मुलोयं।

नपु सकवेदका उदय नहीं होता इसलिए इनके सिवा शेष तीन गतिके जीव जहाँ जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है, यथायोग्य स्त्रीवेदमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी कहें गये हैं। पुरुपवेदका उदय भी नागकियोंके नहीं होतो, इसलिए इनमें भी स्त्रीवेदी जीवोंके समान शेष तीन गतिके जीव सब प्रकृतियोंके यथायोग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी हैं। अन्तर इतना है कि स्त्रीवेदके स्थानमें इनमें पुरुपवेद कहना चाहिए। तथा अन्य विशेषताएँ भी विचारकर उत्कृष्ट स्थामित्वका कथन करना चाहिए।

९५. नपुंसक वेदमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, ग्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसक वेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुन्सा, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुएड-संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येकशरीर, अस्थिर आदि पाँच, निर्माण, नीचगोत्र ग्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? कोई एक मनुष्य, तिर्यञ्ज या नारकी जो पञ्जेन्द्रिय है, संश्री है, मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है श्रीर उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध कर रहा है वह उक्क प्रकृतियोंके उत्क्रप्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। साता श्रादिका इसी प्रकार है। नरकगृति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कीन है? साकार जागृत श्रीर श्रवने योग्य उत्कृष्ट संक्लेश पिरणामवाला श्रन्यतर मनुष्य श्रीर तिर्यञ्च पञ्चेन्द्रिय संश्री मिथ्यादृष्टि नपुंसक वेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी है। तिर्यञ्जगति, श्रौदारिकशरीर, श्रौदारिकशरीर श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्रुपाटिकासंहनन, तिर्यञ्चगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, श्रीर उद्योत प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला श्रथवा श्रल्प मध्यम परिणामवाला श्रन्यतर नारकी मिथ्याद्दष्टि नपंसकवेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है। देवगति, पकेन्द्रियजाति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतरिन्द्रियजाति, देवगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, श्रातप, स्थावर, सुक्रम, श्रुपर्याप्त और साधारण प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत श्रीर तत्प्रायोग्य सक्लेश परिणामवाला श्रन्यतर मनुष्य श्रीर तिर्यक्ष पञ्चे न्द्रिय संबी मिथ्यादृष्टि नपुंसकवेदी जीव उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तथा शेष प्रकृतियोंका भक्त मुलोधके समान है।

६६. त्रवगद्वे० पंचणा०-चढुदंस०-सादावे०-चढुसंज०-जसगित्ति०-उच्चागो०-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स० १ त्र्रपण० उवसमादो परिवदमाणस्स त्र्र्राणयद्विवादर-सांपराइयस्स से काले सवेदो होहिदि त्ति णबुंसगवेदाणुवद्विस्स ।

६७. 'कोथादि४ मूलोघं । मदि-सुद० मूलोघं । स्वार देवायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएखद० मसुसम्स वा मसुसिसीए वा सागार-जा० तपाओग्गविसुद्धस्स । विभंगे मुलोघं । देवायु० मदि०भंगो ।

६ दे. श्राभि०-सुद्०-श्रोधि० पंचणा० – छदंस० – श्रसादा० – वारसक० – पुरिस० – श्ररदि-सोग-भय-दुगुं-पंचिदिय० - तेजा०-क०-समचद्द० - वण्ण०४ - श्रगुरु०४ - पसत्थिव० - तस०४ - श्रथर-श्रमुभ-सुभग--सुस्सर--श्रादे० --श्रजस० -- िण्मिण् – उच्चागो० – पंचंतरा० उक० द्विदि० कस्स० ? श्रण्णद० चदुगदियस्स श्रसंजदसम्मादिद्विस्स सागार-जा० उक०संकिलि० मिच्छनाभिम्रुहस्स चरिमे वद्दमाण्यस्स । सादावे० - हस्स-रदि-थिर-

 $q\ddot{y}$ णार्थ – नपुंसक वेद तीन गतियोंमें होता है मात्र देव नपुंसक नहीं होते । इसिलए यहाँ तीन गतियोंकी क्रपेचा नपुंसकवेदमें जहाँ जिन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध सम्भव है उसका निर्देश किया है । नपुंसकवेदमें भी १२० प्रकृतियोंका वन्ध होता है यह स्पष्ट ही है ।

९६, श्रापगतवेदमें पाँच ब्रामावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, यशःकीर्ति, उद्यगोत्र श्रीर पांच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर नपुंसक वेदसे उपशम श्रेणो पर चढ़कर गिरनेवाला श्रनिवृत्ति वादर साम्परायिक जीव जो तदनन्तर समयमें सवेदी होगा वह श्रपगत वेदी जीव उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-वन्धका स्वामी है।

विशंपार्थ — अपगतचेदमें उक्त २१ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है। फिर भी वह नपुंसकवेदसे उपशम श्रेणीपर चढ़कर गिरनेवाले श्रिनवृत्ति जीवके सवेदी होनेके पूर्व समयमें होता है, क्योंकि नपुंसकवेदका उपशम सर्वप्रथम और उदय अन्य वेदोंकी अपेत्तावाद में होता है, इसलिए इस वेदसे अवेदी हुए जीवके सवेदी होनेके एक समय पूर्व अन्य वेदोंसे अवेदी हुए जीवकी अपेत्ता सर्वोत्कृष्ट स्थितिवन्ध सम्भव है।

९७. कोधादि चार कपायवाले जीवोंमं सय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रोघके समान है। मत्यक्षानी श्रोर श्रुताक्षानी जीवोंमें श्रुपनी सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका भङ्ग मूलोघके समान है। इतनी घिशेषता है कि इनमें देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? साकार जागृत श्रौर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला श्रन्यतर मनुष्य श्रौर मनुष्यिनी, मत्यक्षानी श्रौर श्रुताक्षानो जीव देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। विभङ्गक्षानमें श्रुपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी मूलोघके समान है। देवायुका भङ्ग मत्यक्षानियोंके समान है।

९.द. श्राभिनियोधिकश्वानी, श्रुतश्वानो श्रोर श्रयधिश्वानी जीवों में पाँच श्वानावरण, ब्रह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, वारह कपाय, पुरुपवेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविहायोगित, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रश्चभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगात्र श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? साकार जागृत, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला मिथ्यात्वके श्रभिमुख श्रन्तिम समयमें विद्यमान श्रन्यरर चार

१. मूलप्रतो कोडाकोडी मूलोघं इति पाठः ।

सुभग-जसिंग । उक्क । हिदि । कस्स । १ अएणद । चदुगदियस्स असंजदसम्मादि । सागार-जागार । तप्पात्रोग्गसंकिलि । सत्थाणे वदमाणयस्स ।

६६. देवायु० ब्राहार०-ब्राहार०ब्रंगो० तित्थयरं च त्रोघं। मणुसायु० उक्क० हिदि० कस्स० ? अएण्० देवस्स वा णेरइयस्स वा त्ति भाणिदव्वं। मणुसगदि-ब्राह्मालय०-ब्रांगो०-वज्जारिस०-मणुसाणु० उक्क० हिदि० कस्स० ? अएण्दर० देवस्स वा णेरइगस्स वा सागार-जा० उक्क०संकिलि० मिच्छताभिमुहस्स चिरमे उक्कस्सए हिदि० वट्टमाण्यस्स । देवगदि०४ उक्क० हिदि० कस्स० ? अएण्० असंजदसम्मादि० तिरिक्खस्स वा मणुसस्स वा सागार-जा० उक्क०संकिलि० मिच्छत्ताभिमुहस्स ।

गतिका श्रसंयत सम्यग्दिए जीव उक्न प्रकृतियोंके उक्कए स्थितवन्धका स्वामी है। सातावेद-नीय, हास्य, रित, स्थिर, सुभग श्रीर यशःकीर्तिके उत्कृए स्थितियन्धका स्वामी कौन है? श्रन्यतर जो चार गतिका श्रसंयत सम्यग्दिए है, साकार जागृत है, तत्मायोग्य संक्लेश परि-ग्यामवाला है श्रीर स्वस्थानमें श्रवस्थित है वह उक्न प्रकृतियोंके उत्कृए स्थितियन्धका स्वामी है।

००. देवायु, श्राहारक द्वारीर, श्रहारक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर तीर्थंद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी श्रीघके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी श्रीघके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। मनुष्यगित, श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, चत्र्पभनाराचसंहनन श्रीर मनुष्यगित प्रायोग्यानुपूर्वी इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी कौन है। श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है, मिथ्यात्वके श्रमिमुख है श्रीर श्रन्तिम उत्कृष्ट स्थितिवन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी है। देवगित चनुष्कके उत्कृष्ट स्थितवन्धका खामी कौन है। श्रन्यत्य श्रस्यंत सम्यग्हिए, तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है श्रीर मिथ्यात्वके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ—तीन श्रज्ञानोंमें श्राहारकद्विक श्रीर तीर्थं इर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता। इनके सिवा ११७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है पर देवायुके सिवा इन सबका श्रोध उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिथ्यादृष्टिके ही होता है इसिलए इनमें देवायुके सिवा शेष ११६ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धक स्थान श्रोधक समान कहा है। देवायुका मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें श्रिधिक स्थितिवन्ध ३१ सागर होता है सो भी वह किसी भी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें श्रिधिक स्थितिवन्ध ३१ सागर होता है सो भी वह किसी भी मिथ्यादृष्टि नहीं होता किन्तु परम विद्युद्ध परिणामवाले द्रव्यिलङ्गी साधुके होता है, इसिलए देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धक सम्बन्धमें इतनी विशेषताज्ञाननी चाहिए। श्राभिनवोधिक क्षान श्रादि तीन सम्यन्त्रानों में श्राहारकद्विकको मिलाकर श्रविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें बन्धको प्राप्त होनेवाली ७७ प्रकृतियोंके साथ कुल ५९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। सो इनमेंसे श्राहारकद्विकके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें जानना चाहिए। मात्र श्राहारकद्विकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रविरतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानमें जानना चाहिए। मात्र श्राहारकद्विकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व प्रमादके सम्मुख हुए श्रवमक्त संयत जीवके उत्कृष्ट संक्लेश परिणामोंके होने पर होता है। शेष विशेषताका निर्देश मूलमें किया ही है।

- १००. मणपज्जवणाणीमु पंचणा०-छदंसणा०-असादा०-चदुसंज०-पुरिसवे०अरदि-सोग-भय-दुगुं ०-देवगदि-पंचिदि०-वेउिव्यय०-तेजा०-क०--समचदु०--वेउिव्व०-अंगो०-वणण०४-देवाणुपु०-अगुरू०४-पसत्थवि०-तस०४-अथिर-अमुभ-मुभग-मुस्सर—
  आदे०-अजस०-णिभिण-उच्चागो०-पंचंत० उक्क० हिदि० कस्स० १ अण्ण० पमनसंजदस्स सागार-जा० उक्क० संकित्ति० उक्कस्सए द्विद्वंघे वृद्टमाणस्स असंजमाभिमुहस्स चिरमे उक्कस्सए हिद्वं०। सादाव०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जसगित्ति०
  उक्क० हिदि० कस्स० १ अण्ण० पमत्तसंज० सत्थाणे सागार-जा० तप्पात्रोग्गसंकित्ति०।
- १०१. देवायु॰-आहार॰-आहार॰श्रंगो०-तित्थयरं उक्क॰ द्विदि० कस्स॰ १ पमत्तसंजदस्स सागार-जा॰ उक्क० संकिलि० असंजमाभिग्रुहस्स चरिमे उक्कस्सए द्विदि-वंधे वट्टमाणयस्स । एवं संजमाणुवादेण संजद॰-सामाइ०-छेदो० । एवरि पढमदंडओ मिच्छात्ताभिग्रहस्स । परिहारस्स वि तं चेव । एवरि सव्वाओ पगदीओ उक्कस्स संकिलि॰ सामाइय-छेदोव॰अभिग्रहस्स भाणिदव्वं ।
- १००. मनःपर्ययक्षानी जीवोंमें पाँच ब्रानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, श्ररित, शोक, भय, जुगुप्ता, देवगित, पञ्चिन्द्रय जाति, वैकियिक श्ररीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगित प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, श्रस्थिर, श्रग्रुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कोन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है, उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कर रहा है, श्रसंयमके श्रीमुख है श्रीर श्रन्तम उत्कृष्ट स्थितवन्धको है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। साता वेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, श्रुभ श्रीर यशःकीर्ति इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो स्वस्थानमें श्रवस्थित है, साकार जागृत है श्रौर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी कौन है ?
- १०१. देवायु, श्राहारक श्रीर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कोन है ? जो प्रमत्तसंयत जीव साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है, श्रसंयमके श्राममुख है और श्रन्तिम उत्कृष्ट स्थितिवन्धमें श्रवस्थित है वह उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । इसी प्रकार संयम मार्गणाके श्रवुवाद संयत, सामायिक संयत श्रीर छेदोपस्थापना संयत जीवोंके जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि प्रथम दण्डककी कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी यह जीव मिथ्यात्वके श्रमिमुख होने पर होता है । परिहारिवयुद्धिसंयत जीवोंके भी इसी प्रकार कहना चाहिए । इतनी विशेषता है कि जो परिहारिवयुद्धिसंयत जीव उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला हो श्रीर सामायिक छेदोपस्थापनाके श्रमिमुख हो वह सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी होता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए।

१०२. सुहुभसंपरा० पंचणा०-चदुदं०-सादावे०-जसगि०-उचागो०-पंचंतरा० उक्क० हिदि० कस्स० ? अण्ण० उवसामगस्स परिवदमाणस्स से काले अण्णियही होहिदि त्ति ।

१०३. संजदासंजद० पंचणा०-छदंसणा०-ऋसादा०-ऋहक०-पुग्सि०-ऋदि-सोग-भय-दुगुं ०-देवगदि-पंचिदिय०-वेउव्विय०-तेजा०-क०--समचदु०--वेउव्वि०श्रंगो०-वण्ण०४-देवाणु०-ऋगु०४-पसत्थवि०-तस०४--ऋथिर--ऋग्भ--मुभग--मुस्सर-ऋदे०-ऋजस०-णिगिण-उच्चागो०-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स० १ ऋण्ण० तिरिक्ख० मणुस० सागार-जा० उक्क० संकिलि० भिच्छत्ताभिमुहस्स । सादावे०-हस्स-रिद-थिर-मुभ-जसगि० उक्क० द्विदि० कस्स० १ ऋण्ण० सत्थाणे तप्पाओग्गसंकिलि०। देवायु० उक्क० द्विदि० कस्स० १ ऋण्ण० तिरिक्ख० मणुस० तप्पाओग्गविमुद्ध०। तित्थय०

विशेषार्थ— मनः पर्ययक्षानमें प्रमत्तस्यत गुण्स्थानमें वन्धको प्राप्त होनेवाली ६३ प्रकृतियाँ और श्राहारकद्विक इन ६४ प्रकृतियाँका वन्ध होता है। इन प्रकृतियाँके उन्कृष्ट स्थितिवन्धके स्वामी संबंधी विशेषताका निर्देश मूलमें किया ही है। संयत, सामायिकसंयत श्रीर हेंदोपस्थापनासंयत जीवोंके कथनमें मनः पर्ययक्षानीके कथनसे कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि ये भी छुठ गुण्स्थानसे होते हैं। मात्र मनः पर्ययक्षानमें प्रथम दग्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उन्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामीका कथन करते समय असंयमके सम्मुख होने पर ऐसा कहे और उक्क संयमोंमें मिथ्यात्वके सम्मुख होने पर ऐसा कहे। कारण स्पष्ट है। परिहारविश्चित्वसे च्युत होकर जीव सामायिक या छुदोपस्थापनाको प्राप्त होता है, इसलिए इसमें प्रथम दण्डकके स्वामीका कथन करते समय इन दोनों संयमोंके सम्मुख हुए जीवके उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिए।

१०२. स्ट्मसाम्परायसंयत जीवोंमें पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेद-नीय, यशःकीर्ति, उच्चगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर उपशामक जीव जो उपशम श्रेणिसे गिर रहा है श्रोर तदनन्तर समयमें श्रानवृत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त होगा वह उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितियन्धका स्वामी है।

१०३. संयतासंयत जीवोंमें पाँच क्षानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, आठकपाय, पुरुपवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुष्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर,
तेजस शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण चतुष्क, देवगति
प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, श्रस्थिर, श्रशुभ, सुभग,
सुस्वर, त्रादेय, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट
स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रौर मनुष्य जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट
संप्तवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, शुभ, यशःकीर्ति इन
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर संयतासंयत जोव जो स्वस्थानमें
श्रवस्थित है श्रौर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तर्यश्च श्रोर
मनुष्य जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी
है। तीर्थकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य जो साकार

उक्क ॰ द्विदि ॰ कस्स ॰ ? त्रराण ॰ मणुसस्स सागार-जा ॰ उक्क ॰ संकित्ति ॰ त्रसंजमा-भिम्रहस्स । त्रसंजद ॰ मृलोघं । एवरि देवायु ॰ मदि ० भंगो ।

१०४. चक्खु०-अचक्खु० मृलोघं । श्रोधिदं० श्रोधिणाणिभंगो ।

१०५. किएणाए एावुंसगर्भगो । एाविर देवायु० उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएए। भिच्छादि० सागर-ना० तप्पात्रोग्गविसुद्धस्स । एगिल-काऊर्ए पंचणा०- एावदंसणा०-असादा०-भिच्छत्त-सोलसक० एवं तिरिक्खगिद्संजुत्तात्रो सव्वात्रो उक्क० द्विदि० कस्स० ? अएण्० ऐरइय० भिच्छादि० सागार-ना० उक्क० द्विदि० संकिलि। सादादीएं पि तं चेव भंगो । एाविर तप्पात्रोग्गसंकिलि० । आयृण् ओर्घ । एाविर

जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है श्रोर श्रसंयमके श्रिभमुख है वह तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रसंयत जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मूलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें देवायुका भङ्ग मत्यज्ञानियोंके समान है।

विशेषार्थ —स्क्ष्म साम्परायसंयत जीवों में जो उपशम श्रेणिसे उतरकर स्क्ष्मसाम्पराय संयत होते हैं और उसमें भी जो अनन्तर समयमें अनिवृत्तिकरणको प्राप्त होते हैं उनके ही वहाँ वँधनेवाली प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सम्भव होनेसे ऐसे जीव ही उत्कृष्ट स्थितिवन्ध सम्भव होनेसे ऐसे जीव ही उत्कृष्ट स्थितिवन्ध स्वामी कहे हैं। यहाँ कुल १७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है जिनका नाम निर्देश मूलमें किया ही है। संयतासंयत मनुष्य और तिर्यंच दो गितके जीव होते हैं। यहाँ कुल ६७ प्रकृतियोंका बन्ध होता है, इसलिए इनमेंसे तीर्थंक्षर प्रकृतिको छोड़ कर ६६ प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी उक्त दोनों गितयोंका जीव कहा है। मात्र तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध तिर्यंक्ष्मातिमें नहीं होता, इसलिए उसके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी मनुष्यगितका जीव कहा है। उत्कृष्ट स्वामित्वसम्बन्धी शेष विशेषताएँ मूलमें कही ही हैं।

१०४. चक्षुदर्शनी श्रीर श्रचचुदर्शनी जीवोंमें श्राठों कमेंकि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी मूलोघके समान है । श्रवधिदर्शनी जीवोंमें श्रवधिक्षानियोंके समान भङ्ग है ।

विशेषार्थ—चक्षुदर्शन और श्रवक्षुदर्शन बारहवें गुरास्थान तक होते हें, इसलिए इनमें श्रोघके समान सब श्रर्थात् १२० प्रकृतियोंका बन्ध होता है। श्रवधिदर्शन चौथे गुणस्थानसे बारहवें गुरास्थानतक होता है इसलिए इसमें श्रसंयत सम्यग्दिएके वन्धको प्राप्त होनेवाली ७७ श्रीर श्राहारकद्विक इन ७९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। श्रेप कथन स्पष्ट ही है।

१०५. इच्लुलेश्यामें नपुंसकवेदियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि इनमें देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका खामी कौन है? अन्यतर मिथ्यादिए जो साकार जागृत है और तत्मायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका खामी है। नीललेश्या कापोत लेश्यामें पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता वेदनीय, मिथ्यात्व और सोलह कपाय तथा इसी प्रकार तिर्यञ्चगति संयुक्त सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर नारकी जो मिथ्यादिए हैं, साकार जागृत हैं, उत्कृष्ट स्थितिका वन्ध कर रहा है और संक्रुंश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। साताआदिक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। साताआदिक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। आयुक्तमंकी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। आयुक्तमंकी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। इतनी विशेषता है कि देवायुके

देवायु० उक्क हिदि० कस्स० ? अएए० मिच्छादि० सम्मादि० सागार०-जा० तप्पा-ओग्गविसुद्ध० । एिरयगदि-वेउन्विय०अंगो०-एिरयाणुपु० उक्क० हिदि० कस्स० ? अएए० तिरिक्षक मणुस० मिच्छादि० सागार-जा० उक्क०संकिलि० । देवगदि-[ एइंदि०-वीइंदि०-तेइंदि०-चदुरिंदिय ]-जादि-देवाणुपु०-आदाव-थावर-सुहुम-अपज्ज०-साधार० उक्क० हिदि० कस्स० ? अएए० तिरिक्षव० मणुस० मिच्छा-दि० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० । 'एोलाए तित्थयर० उक्क० हिदि० कस्स० ? अएए० मणुसस्स तप्पाओग्गसंकिलि० । काऊए एिरयोघं ।

१०६. तेऊए पंचणा०-णवदंसणा०-श्रसादा०-मिच्छत्त-सोलसक०-णवुंस०-श्ररिद-सोग-भय-द्गुं०-तिरिक्खगदि-एईदि० याव श्रंतराइग त्ति तिरिक्खग-

उन्ह्रण्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर मिध्यादिष्ट या सम्यग्दिष्ट जो साकार जागृत है और तत्वायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उन्ह्रण्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । नरकाति वैक्रियिक श्राङ्गोपङ्ग श्रोर नरकगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके उन्ह्रण्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रोर मनुष्य जो मिथ्यादिष्ट है साकार जागृत है श्रोर उन्ह्रण्ट संक्लेशपरिणामवाला है वह उक्ष प्रकृतियोंके उन्ह्रण्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । देवगित, पकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रियजाति, देवगत्यानुपूर्वी, श्रातप, स्थावर, स्क्षम, श्रपर्यात श्रोर साधारण प्रकृतियोंके उन्ह्रण्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रोर मनुष्य जो मिथ्यादिष्ट है, साकार जागृत है श्रीर तत्वायोग्य संक्रेश परिणामवाला है वह उक्ष प्रकृतियोंके उन्ह्रण्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । नोललेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिके उन्ह्रण्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । कापोत लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिके उन्ह्रण्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । कापोत लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिके उन्ह्रण्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । कापोत लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिके उन्ह्रण्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । कापोत लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिके उन्ह्रण्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । कापोत लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिके उन्ह्रण्ट स्थितवन्धका स्वामी है । कापोत लेश्यामें तीर्थंकर

विश्यार्थ — कृष्ण, नील श्रीर कापोत लेश्या चतुर्थ गुणस्थान तक होती हैं, इसलिए इनमें श्राहारकिक वन्ध नहीं होता। शेप ११८ प्रकृतियोंका वन्ध होता है। कृष्ण लेश्यामें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी नपुंसकवेदके समान वतलाया है सो इसका कारण यह है कि नपुंसकवेदमें भी देवगतिके सिवा तीन गतिके जीव यथायोग्य उत्कृष्ट स्थितवन्ध करते हैं श्रीर वही बात यहाँ भी है। मात्र देवायु इसका श्रपवाद है। कारण कि नपुंसकवेद नोवें गुणस्थान तक होता है, इसलिए उसमें देवायुका श्रोध उत्कृष्ट स्थितवन्ध बन जाता है पर कृष्ण लेश्यामें देवायुका श्रोध उत्कृष्ट स्थितवन्ध बन जाता है पर कृष्ण लेश्यामें देवायुका श्रोध उत्कृष्ट स्थितवन्ध का जाता है पर कृष्ण लेश्यामें देवायुका श्रोध उत्कृष्ट स्थितवन्ध सम्भव नहीं है। कारण कि यह लेश्या वौथे गुणस्थानतक होती है। उसमें भी श्रवित्य सम्यग्दिकी अपेवा द्रव्यलिङ्गी साधु मिथ्यादिष्ठ देवायुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध श्रिवेत होता है, इसलिए कृष्ण लेश्यामें विशुद्ध परिणामवाला मिथ्यादिष्ठ जीव देवायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कहा है। नील श्रीर कापोत लेश्यामें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धके स्वामीका निर्देश मूलमें किया ही है। एक वात यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य है श्रीर वह यह कि नरकगतिमें कृष्ण लेश्यामें तीर्थंकर प्रकृतिको उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी सम्यग्दिष्ट मनुष्य कहा है।

१०६. पीत लेश्यामें पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, आसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कवाय, नपु सक वेद, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति श्रौर एकेन्द्रिय जातिसे

१. मूलप्रती णीजा च तित्थ- इति पाठः ।

दिसंजुत्तात्रो उक्क० हिदि॰ कस्स० ? श्राण्ण॰ सोधम्मीसाणंतदेवस्स मिन्छादि॰ सागार-जा॰ उक्क०संकिलि॰ श्रथवा ईसिमिज्भिमपरिणा॰ । सादावे॰-इत्थि॰-पुरिस०-हस्स-रिद-मणुसगिद-पंचिदिय०-पंचसंटाण्-श्रोरालि०श्रंगो०-छस्संघड०-मणुस०-दोविहा॰ तस०-थिरादिछक दोसर-उच्चागोदा० उक्क० हिदि० कस्स० ? श्राण्ण॰ देवस्स मिन्छादिहि० तप्पात्रोग्गसंकिलि॰ । तिरिक्खायु॰ उक्क० हिदि० कस्स० ? श्राण्ण० देवस्स मिन्छादिहि० तप्पात्रोग्गविसुद्धस्स । मणुसायु॰ उक्क० हिदि० कस्स० ? श्राण्ण० देव० मिन्छादि० सम्मादिहिस्स वा तप्पात्रोग्गविसुद्ध० । देवायु॰ उक्क० हिदि० कस्स० ? श्राण्ण० पमत्तसंजदस्स तप्पात्रोग्गविसुद्ध० । देव-गदि०४ उक्क० हिदि० कस्स० ? श्राण्ण० तिरिक्ख० मणुस० मिन्छादि० सागार-जा॰ उक्क०संकिलि० । श्राहार०-श्राहार०श्रंगोवंग० श्रोघं । तित्थक० उक्क० हिदि० कस्स० ? श्रण्ण० देवस्स श्रसंज० सागार जा० उक्क०संकिलि० सात्थाणे वहमा० । पम्भाप एवं चेव । णुवरि यात्रो देवस्स तात्रो सहस्सारभंगो ।

लंकर ग्रन्तराय तक तिर्यञ्चगतिसे संयुक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर सौधर्मश्रीर पेशान कल्प तकका देव जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है अथवा अल्प मध्यम परिणामवालाहै वह उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। साता वेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुपवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, पाँच सस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, मनुष्यानपूर्वा, दो विहायोगति, त्रसकाय, स्थिर श्रादिक छह, दो स्वर श्रीर उचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैं? श्रन्यतर देव जो मिथ्याद्दष्टि है और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी है। तिर्यञ्ज श्रायके उत्हृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। मनुष्यायुक्ते उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है श्रथवा सम्यग्दिष्ट है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी है। देवायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो तत्त्रायोग्य विश्वद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी है। देव-गति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य श्रथवा तिर्यञ्ज जो मिथ्याद्दष्टि हैं. साकार जागृत है श्रीर उक्तष्ट संक्लेश परिणामवाला है वह देवगति चतप्कके उत्क्रप्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। श्राहारकशरीर श्रीर श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गके उक्रप्ट स्थिति-बन्धका स्वामी श्रोधके समान है। तीर्थद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका कौन है ? श्रन्यतर देव जो ग्रसंयत सम्यग्दिष्ट है, साकार जागृत है, उत्कृप संक्लेश परिगामवाला है ग्रीर स्वस्थान-वर्ती है वह तीर्थद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। पद्मलेश्यामें सब प्रकृतियोंके उत्क्रप्र स्थितिका स्वामी इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि जिन प्रकृतियोंके उत्क्रप्र स्थितिबन्धका स्वामी देव है उनका सहस्रार कल्पके समान भङ्ग जानना चाहिए।

विश्रंषार्थ—पीतलेश्यामें नरकायु, नरकगितद्विक, द्वीन्द्रियजाित, त्रीन्द्रियजाित, चतुरि-न्द्रियजाित, स्ट्म, ऋपर्याप्त और साधारण इन नौ प्रकृतियोंके सिवा शेष १११ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इस लेश्यामें जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी जो जीव है उसका ऋलग ऋलगिनिर्देश किया ही है। मात्र तिर्यञ्चगित संयुक्त कहकर जिन प्रकृतियोंका नामनिर्देश

१. मूजप्रती मणुस० तिरिक्स० मिण्डादि० इति पाठः।

१०७. सुकाए पंचणा॰-णुवदंसणा॰-श्रसादा॰--मिच्छत्त-सोलसक०-णुवुंस०-श्ररिद-सोग-भय-दुगुं ॰-मगुसग०-पंचिदियजादि-श्रोरालि॰-तेजा०-क०-हुं इसं॰-श्रोरालि०श्रंगो॰-असंपत्तसेबट्ट॰-वएण०४-मगुसाणु०-अगुरु०४-पसत्थिव०-तस०४--श्रथ-रादिछक-णिमिण-णीचा०-पंचंत० उक्क० हिदि० कस्स० १ श्रएण० श्राणददेवस्स
मिच्छादि० सागार-जा० तप्पा०उक्क०संकिलि० । सादावे०-इन्थि॰-पुरिस०-ह्स्सरिदं पंचसंठा०-पंचसंव०-पसत्थिव०-थिरादिछक-उचागो० उक्क० हिदि कस्स० १
श्रएण० तस्सेव श्राणददेवस्स तप्पाश्रोग्गसंकिलि० । मगुसायु० उक्क० हिदि०
कस्स० १ श्रएण० देवस्स मिच्छादि० सम्माभि० तप्पाश्रोग्गविमुद्ध० । देवायु०
श्रोपं । देवगदि०४ उक्क० हिदि० कस्स० १ श्रएण० तिरिक्ष० मणुस० मिच्छादि०
सागार-जा० उक्क० संकिलि० । श्राहार०-श्राहार०श्रंगो० श्रोपं । तित्थयरं तेउभंगो ।

नहीं किया है ते ये हैं—ितर्यञ्चगित, एकेन्द्रियजाति, श्रौदारिक शरीर, नेजस शरीर, कार्मण् शरीर, हुंडसंस्थान, छह संहनन, वर्णीद चार, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, परघात, उच्छ्नास, श्रातप, उद्योत, स्थावर, बादर, पर्यात, प्रत्येक शरीर, श्रस्थिर, श्रगुभ, दुर्भग, श्रनादेय, श्रयशःकीर्ति श्रौर नीचगोत्र । यहाँ मृलमें दोनों स्वरोंका श्रलगसे निर्देश किया है, इसलिए स्थिप श्रादि छहमें निर्माण प्रस्तिकी परिगणना कर लेनी चाहिए । तात्पर्य यह है कि पीतलेश्यामें कुल १९९ प्रस्तित्योंका बन्ध होता है, इसलिए दूसरे श्रादि दण्डकोंमें जिन प्रस्तियों का नामोल्लेख किया है उनके सिवा शेष सब प्रस्तियाँ प्रथम दण्डकमें ले लेनी चाहिए । पद्मलेश्यामें पूर्वोक्न १९९ प्रस्तियोंमें से एकेन्द्रिजाति, आतप श्रीर स्थावर इन तीन प्रस्तियोंके कम कर देने पर कुल १०८ प्रस्तियोंका बन्ध होता है । शेष विशेषता मृलमें कही ही है ।

१०७, शक्क लेखामें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रौदा-रिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, इंडसंस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्रसम्प्राप्तास्पा-टिका संहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगति, त्रस-चतुष्क, श्रस्थिरादिक छह निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी कौन है ? ग्रन्यतर ग्रानतकल्पकादेव जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है ग्रीर तत्र्वायोग्य उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है वह उक्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, प्रशस्त विहा-योगति, स्थिर श्रादिक छह श्रीर उद्यगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैं ? श्रन्यतर वही श्रानत कल्पका देव जो तत्वायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्क प्रशृतियों-के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है । मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्य-तर देव जो मिथ्यादृष्टि है या सम्यादृष्टि श्रीर तत्त्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है। देव-गतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका खामी कौन है ? ब्रन्यतर तिर्यञ्च यामनुष्यजो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है और उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है वह देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका स्वामी है। श्राहारक शरीर श्रं र श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रोघके समान है। तीर्थक्रर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी पीतलेश्याके समान है।

विशेषार्थ—शुक्क लेश्यामें नरकायु, तिर्यञ्चायु, नरकगतिद्विक, तिर्यञ्चगतिद्विक, एके

१०८. भवसिद्धिया० मृलोघं । श्रब्भवसिद्धि० मदिय०भंगो ।

१०६. सम्मादि - खइग ० त्रोधिभंगो । एवरि खइगे यात्रो भिच्छत्ताभिम्रहात्रो पगदीत्रो त्रसंज ० सत्थाणे सागार-जा ० तपात्रोग्गसंकिलि ० । एवं तप्पात्रोग्गसंकिलि ० वेदगे त्रोधिभंगो । एवं उवसम ० ।

११०. सासणे पंचणा०-णवदंसणा०-स्रसादावे०-सोलसक०-इत्थिवे०-स्ररिद्सोग-भय-दुगुं० तिरिक्खगदि-पंचिंदि०-स्रोरालिय०-तेजा०-क०-मणुसग०-स्रोरालि०-स्रांगो०-खीलियसंघ०-वण्ण०४-तिरिक्खाणु०-स्रगुरु०४-जज्जोव--स्रप्पसत्थ०--तस०४--न्द्रियज्ञाति, द्वीन्द्रियज्ञाति, त्रोन्द्रियज्ञाति, चतुरिन्द्रियज्ञाति, स्रातप, स्थावर, सूच्म, स्रपर्याप्त, साधारण श्रोर नीचगोत्र इन सोलह प्रकृतियांका बन्ध नही होता। कुल १०४ प्रकृतियांका बन्ध होता है। श्रेप विशेषता मुलमें कही ही है।

१०८. भव्य जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी मूलोघके समान है । तथा श्रभव्य जीवोंमें मत्यक्षानियोंके समान है ।

िरोपार्थ—भव्यजीवोंमें श्रोधप्ररूपणा श्रीर श्रभव्यजीवोंमें मत्यक्षानियोंकी प्ररूपणा श्रविकल घटित हो जाती है, इसलिए इन मार्गणाओंमें श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंकेउत्कृष्ट स्थिति-वन्धका स्वामो कमसे श्रोध श्रीर मत्यक्षानियोंके समान कहा है।

१०९. सम्यग्दिष्ण ग्रीर जायिक सम्यग्दिष्ण जीवोंमें सब प्रकृतियांके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी श्रविधानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि जो श्रविधानी जिन प्रकृतियोंके मिध्यात्वके श्रीमुख होनेपर उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी होता है ज्ञायिकसम्यक्त्वमें उन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी साकारजागृत श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला स्वस्थानवर्ती श्रसंयत सम्यग्दिष्ट जीव होता है। इसी प्रकार वेदकसम्यक्त्वमें श्रविधानिक्ति समान तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला जीव श्रपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थिति बन्धका स्वामी होता है। तथा इसी प्रकार उपशम सम्यक्त्वमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी जानना चाहिए।

विशेषार्थ — पहले अवधिक्षानी जीवोंके ७९ प्रकृतियोंका बन्ध होता है यह वतला आये हैं। उन्हींका बन्ध सम्यग्हिए और ज्ञायिकसम्यग्हिएके होता है। तथा और सब विशेषताएँ भी एक समान हैं, इनलिए इन दोनों मार्गणाओं में उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी अवधिक्षानी जीवोंके समान कहा है। मात्र ज्ञायिक सम्यग्हिए मिध्यात्वको प्राप्त नहीं होता, इसलिए अवधिक्षानमें जिन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व मिध्यात्वके सन्मुख हुए जीवको प्राप्त होता है उनका स्वामित्व ज्ञायिकसम्यन्दवमें स्वस्थानवर्ती जीवके कहा है। वेदकसम्यग्हिए और अवधिक्षानीके कथनमें भी कोई अन्तर नहीं है, इसलिए वेदकसम्यग्हिए जीवोंमें भी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व अवधिक्षानी जीवोंके समान कहा है। उपशम सम्यग्हिए जीवोंको और सब कथन तो इसी प्रकार है। मात्र इसके मनुष्यायु और देवायुका बन्ध नहीं होता, इसलिए इसके बन्धयोग्य प्रकृतियाँ ७९ के स्थानमें ७५ कहनी चाहिए।

११०. सासादन सम्यक्त्वमें पांच झानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, सोलह कषाय, स्त्रोवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुष्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रौदारिकशरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, मनुष्यगति, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, कीलितसंहनन, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चानुपूर्वी, श्रगुरुलषुचतुष्क, उद्योत, श्रमशस्त विहायोगति, श्रसचतुष्क, श्रस्थिर श्रादिक अथिरादिछक-िष्मिण-पीचागो०-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स० १ अएए० चदुग-दियस्स सागार-जा० उक्क० संकिलि० मिच्छत्ताभिमुहस्स । सादावे०-पुरिस०-हस्स-रिद-मणुसगदि-चदुसंदा०-चदुसंघ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-थिरादिछक-उचागो० उक्क० द्विदि० कस्स० १ अएए० चदुगदियस्स तप्पाओग्गसंकिलि० । तिरिक्ख-मणु-सायुग० उक्क० द्विदि० कस्स० १ अएए० तिरिक्ख० मणुसस्स० तप्पाओग्ग-विसुद्ध० । देवायु० उक्क० द्विदि० कस्स १ मणुसस्स तप्पाओग्गविसुद्ध० । देवगदि०४ उक्क० द्विदि० कस्स० १ अएए० मणुस० तिरिक्ख० सागार-जा० तप्पा-ओग्गसंकिलि० ।

१११. सम्मामिच्छादि० पंचणा०-छदंसणा०-ग्रसादावे०-वारसक०-पुरिस०-अरदि-सोग-भय-दुगु' ०-पंचिंदि० -तेजा०-क०-समचदु०-वए**ए**०४-अगुरु०-४-पसत्थवि०-तस॰४ त्रथर-त्रमुभ-सुभग-सुस्सर-त्रादेज्ञ०-त्रजस०-णिमि० उचा०-पंचंत० हिदि॰ कस्स॰ ? अएए। चद्गदियस्स सागार-जा॰ उकस्ससंकिलि॰ विच्छात्ताभि-म्रहस्स । सादावे०-हस्स-रदिःथिर-स्रभ-जसिंग० उक्क हिद्दि० कस्स ? ऋएण० चट्-छह, निर्माण, नीच गोत्र श्रौर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कीन है ? ग्रन्यतर चारगतिका जीव जो साकारजागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है ग्रीर मिथ्यात्वके श्रमिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, पुरुपवेद, हास्य, रति, मनुष्यगति, चार संस्थान, चार संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहा योगति, स्थिर त्रादिक छह स्त्रीर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन हैं? श्रन्यतर चार गतिका जीव जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिशामवाला है वह उक्र प्रकृतियोंके उत्क्रप्र स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्जाय श्रीर मनुष्यायुके उत्हाए स्थितिवन्धका स्वामी कीन है? श्रन्यतर तिर्यञ्च और मनुष्य जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्क दो श्रायुत्रोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके उत्कृष्टिस्थितिबन्धकास्वामी कीन है? अन्यतर मनुष्य जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह देवायुके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है। देव-गति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य श्रोर तिर्यञ्च जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थिति-षन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ — सासादनगुणस्थानमें जिन १६ प्रकृतियोंकी मिथ्यात्वमें बन्धन्युच्छित्ति होती है उनका तथा तीर्थंकर श्रौर श्राहारकद्विकका कुल १९ प्रकृतियोंका बन्ध नही होता। शेष १०१ प्रकृतियोंका बन्ध होता है। इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी सम्बन्धी विशेषता मुलमें कही ही है।

१११. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पांच झानावरण, छह दर्शनावरण, असाता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुषवेद, अरित, शोक, भय, जुगुल्सा, पंचेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुत्तपु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, प्रसचतुष्क, अहियर, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदिय, अयशःकीर्ति, निर्माण, उद्यगोत्र और पांच अन्तराय इन मकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्तेश परिणामवाला है और मिथ्यात्वके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी है। सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, शुभ और

गदिय० सत्थाणे वदृमाणयस्स सागार-जा॰ तप्पात्रोगगसंकिति॰ । देवगदि०४ उक्क० द्विदि॰ कस्स॰ ? त्रपणि॰ तिरिक्ख॰ मणुस॰ सागार-जा॰ उक्क॰ सिंकिति॰ मिच्छात्ताभि-मुह० । मणुसगदिपंच॰ उक्क॰ द्विदि॰ कस्स॰ ? त्रपणि॰ देवस्स वा णेरइगस्स वा सागार-जा॰ उक्क० संकिति॰ मिच्छत्ताभिमुह० । मिच्छादिद्वी० मदिय०भंगो । सिण्णि॰ मणुजोगिभंगो ।

११२. असएणीमु पंचणा०-णवदंसणा०-असादा०-भिच्छत्त—सोलसक०-णवुंस०-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-णिरयगिद-पंचिदि०-वेउव्विय०-तेजा०-क०-हुंड-संटा०-वेउव्विय०अंगो०-वएण०४--णिरयाणु०-अगुरू०४-पसत्थ०-तस०४-अथिरादि-छक्क-णिमि०-णीचा०-पंचंत० उक्क० द्विदि० कस्स १ अएण० पंचिदि० सागार-जा० उक्क०संकिलि० । सेसाणं तप्पाओग्गसंकिलि० । एवरि तिएिण आयु० तप्पा०

यशःकीर्ति इन प्राकृतियांके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर चार गितका जीव जो स्वस्थानमें श्रवस्थित है, साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियांके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । देवगित चतुष्कके उरकृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तिर्यच्च श्रीर मुख्य जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है श्रीर मिथ्यात्वके श्रीमुख है वह देवगित चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । मनुष्यगितपञ्चकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो साकार जागृत है, उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है श्रीर मिथ्यात्वके श्रीमुख है वह मनुष्यगित श्रादि पांचके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है । मिथ्यादि जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मत्यक्कानियोंके समान है ।

विशेषार्थ—मिथ्यात्वमं १६ श्रोर सासादनमं २५ की वन्धच्युच्छित्त होती है। ये ४१ प्रकृतियाँ होती हैं। इनमें मनुष्यायु, देवायु, श्राहारकद्विक और तीर्थंकर प्रकृतिके मिलानेपर कुल ४६ प्रकृतियां होती हैं। सम्यग्मिथ्यादि गुण्स्थानमें इनका बन्ध नहीं होता। श्रेष ४४ प्रकृतियोंका होता है। इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामित्व सम्यग्मिथ्यात्व गुण्स्थान में किस विशेषताके होनेपर होता है यह मूलमें कहा ही है। देवगित चतुष्कका बन्ध देव श्रीर नारकी नहीं करते, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी तिर्यच्च श्रीर मनुष्य कहा है। तथा मनुष्यगति पञ्चकका बन्ध मिश्रमें तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य नहीं करते, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका हो। श्रेष प्रकृतियोंका बन्ध सव गतियों में होता है, इसलिएउनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्वामी चारों गतिके जीव कहे हैं।

११२. श्रसंक्षी जीवोंमें पांच क्षानावरण, नौ दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, मिध्यात्य, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, श्ररति, श्रोक, भय, जुगुप्सा, नरकगित, पञ्चेद्रिय जाित, वैिकियिक श्रारीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, हुंड संस्थान, वैिकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, नरकगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, श्रस्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी कौन है श्रम्यातर पञ्चेन्द्रिय जीव जो साकार जागृत है श्रीर उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तथा श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी है। तथा श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला श्रसंकी जीव है। इतनी विशेषता है कि तीन श्रायुश्रोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला जीव है। श्राहारक

विसुद्धस्स । त्राहार० मूलोघं । ऋणाहार० कम्मइगभंगो । एवं उक्कस्ससामित्तं समत्तं ।

११३. जहरणण पगदं। दुवि०—श्रोघे० श्रादे०। श्रोघे० पंचणा०-चदुदंसणा०-सादावे०-जसगि०-उच्चागो०-पंचंत० जहरणाश्रो द्विदिवंधो कस्स होदि ? श्ररणादरस्स खवगस्स सुदुक्सांपराइगस्स चिरमे जहरणाए द्विदिवंधो कस्स होदि ? श्ररणादरस्स खवगस्स सुदुक्सांपराइगस्स चिरमे जहरणाए द्विदिवंधो वृद्धमाणयस्स । पंचदंसणा०-मिच्छत्त-वारसक०-हस्स-रिद-भय-दुगुं०-पंचिदि०-श्रोरालिय०-तेजा०-क०-समचदु०-श्रोरालि०श्रंगो०-वज्जरिसभ०-वर्णा०४-श्राह०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिपंच-णिमि० जह० द्विदि० कस्स० ? श्ररणा० बादरएइंदियस्स सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तगदस्स सागार-जा० सुद्रोवजोगजुत्तस्स सव्वविसुद्धस्स जहरणा०द्विदिवं० वृद्द० । श्रसादा०-इत्थिवे०-णावुंस०-श्ररदि-सोग-चदुजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-श्रादाव-श्रप्यात्थि०-थावर-सुदुम-श्रपज्जत्त-साधार०-श्रथरादिख्रक्क० जह० द्विदि० कस्स० ? श्ररणा० जीवोंमें सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका स्वामी मूलोधके समान है श्रीर श्रनाहारक जीवोंमें श्रपनो प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका स्वामी कार्मण काययोगियोंके समान है ।

विशंपार्थ — असंही जीवोंके आहारिक द्विक और तीर्थं इस्के विना ११७ प्रकृतियोंका वन्ध होता है। आहारक मार्गणामें सव अर्थान् १२० प्रकृतियोंका वन्ध होता है। शेर अनाहारक मार्गणामें कार्मणकाययोगके समान ११२ प्रकृतियोंका वन्ध होता है। शेर कथन स्पष्ट हो है। यहां असंक्षियों ने उत्कृष्ट स्थितिवन्धकी अपेता पंचेन्द्रियोंकी मुख्यता होनेसे उन्हें उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कहा है। तिर्थञ्जायु, मनुष्यायु और देवायुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध विशुद्ध परिणामोंसे होता है, इसिलए इनके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी विशुद्ध परिणामवाला जीव कहा है। यहां इतना विशेष जानना चाहिए कि तिर्यञ्जायु और मनुष्यायु का एक पूर्वकोट प्रमाण उत्कृष्ट स्थितवन्ध एकेन्द्रियादि जीवोंके भी होता है, इसिलए असं- हियोंमें इनके उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्वामी कहते समय पञ्चेन्द्रिय यह कहनेकी आवश्य-कता नहीं है।

## इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुन्ना।

११३. जघन्य स्वामित्वका प्रकरण है। उसकी श्रपेचा निर्देश दो प्रकारका है—श्रोघ श्रीर श्रादेश। श्रोघकी श्रपेचा पांच क्वानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, यशःकीर्ति, उद्यगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तरायके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है? श्रन्यतर चपक जो स्क्ष्मसाम्परायसंयत है श्रीर श्रन्तिम जघन्य स्थितवन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है। पाँच दर्शनावरण, मिध्यात्व, बारह कपाय, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रीदारिक श्राक्षेपाक्ष, वद्मपंभनाराच सहनन, वर्ण चतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि पाँच श्रीर निर्माण इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है? श्रन्यतर वादर एकेन्द्रिय जो सब पर्याप्तिगेंसे पर्याप्त है, साकार जागृत श्रुतोपयोगसे उपयुक्त है श्रीर सर्व विश्व है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है। श्रसाता वेदनीय, स्थिव, नपुंसकवेद, श्ररति, श्रोक, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रातप, श्रप्रश्न, स्थारण, श्रीर स्थार, स्थार, श्राप्त, साधारण श्रीर

वादरएइंदिय० सन्वाहि पज्जत्तीहि सागार-जा० तप्पाओग्गविसुद्ध० जह० हिदि० वहमा० । चदुसंज०-पुरिस० जह० हिदि० कस्स ? अएएए० खवगस्स अणियिह-वादरसंप० अप्पप्पणा चिरमे जह० हिदि० वह० । एरियायु० जह० हिदि० कस्स० ? अएएए० पंचिदिय० सिएए० असिएए० सागार-जा० तप्पाओग्गविसुद्ध० जहिएएयाए आवाधाए जहएए० हिदि० वहमा० । तिरिक्खायु० जह० हिदि० कस्स ? अएएए० एइंदि० वीइंदि० तीइंदि० चदुरिंदि० पंचिदि० सिएए० असिएए० वादर० सुहुम० पज्जतापज्जत० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० जह० आवाधाए जह० हिदि० वहमा० । एवं मणुसायु० । देवायु० जह० हिदि० कस्स० ? अएए० पंचिदि० सिएए० असिएए० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० जह० आवाधाए जह० हिदि० वहमा० । एवं मणुसायु० । देवायु० जह० हिदि० कस्स० ? अएए० पंचिदि० सिएए० असिएए० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० जह० आवा७ जह० हिदि० वहमा० ।

११४. णिरयग॰-णिरयाणु॰ नह० द्विदि॰ कस्स ? अर्एण्॰ असिएण्स्स सागार-जा० तथाश्रोग्गविसुद्ध० । तिरिक्खग॰-तिरिक्खाणु०-उज्जा०-णीचा० जह० द्विदि॰ कस्स॰ ? अएण्० वादर॰ तेउ० वाउ॰ पज्जत्तस्स सागार-जा॰ सन्वविसु॰ । मणुसग॰-मणुसाणु॰ जह॰ द्विदि॰ कस्स० ? अएण्० वादरपुढवि० आउ॰ वादर-

श्रस्थिर त्रादि छह प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर बादर एके-न्द्रिय जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य विद्युद्ध परिणाम-वाला है वह उक्क प्रशृतियोंके जधन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। चार संज्वलन श्रीर पुरुषवेद-के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? अन्यतर अनिवृत्ति जपक जो अपने अपने श्रन्तिम जघन्य रिथतिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य रिथतिबन्धका खामी है। नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? ग्रन्यतर पञ्चेन्द्रिय संज्ञी ग्रौर श्रसंही जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है श्रोर जघन्य श्रावाधाके साथ जघन्य स्थितिवन्ध कर रहा है वह नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्जायके ज्ञायस स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रौर पञ्चेन्द्रिय संक्षी या श्रसंक्षी, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्त या श्रपर्याप्त जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य सक्लेश परिणामवाला है श्रीर जघन्य आवाधाके साथ जघन्य स्थिति-बन्ध कर रहा है वह तिर्यञ्चायुके जधन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार उक्न जीव मनुष्यायुके ज्ञाचन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। देवायुके ज्ञाचन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? श्रन्यतर पञ्चेन्द्रिय संश्री या श्रसंश्री जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है और जघन्य श्राबाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह देवायके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी है।

११४. नरकगित स्रोर नरकगत्यानुपूर्वांके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? स्रन्यतर स्रसंक्षी जो साकार जागृत है स्रोर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है यह उक्त दो प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत स्रोर नीच गोन्न प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? स्रन्यतर बादर स्रिग्नकायिक पर्याप्त स्रोर बादर वायुकायिक पर्याप्त जो साकार जागृत है स्रोर सर्वविश्वद्ध है वह उक्त प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति स्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियों के जघन्य

वर्णाष्मदि॰ पज्जत्त॰ सागार-जा॰ सन्विवसुद्ध० जह॰ द्विदि॰ वृहमा० । देवगदि॰ ४ जह॰ द्विदि॰ कस्स॰ ? अएण॰ असिएण॰ सागार-जा॰ सन्विवसुद्ध॰ जह॰ द्विदि॰ वृहमा॰ । आहार॰-आहर०अंगो॰-तित्थय॰ जह॰ द्विदि॰ कस्स० ? अरुएणद० अपुन्वकरण्यवगस्स परभवियणामार्णं चरिमे जह॰द्विदिवंभे वृह्माण्यस्स ।

स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, वादर जलकायिक पर्याप्त श्रीर बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जो साकार जागृत है, सर्वविद्युद्ध है श्रीर जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह मनुष्यद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवगित चतृष्क के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रसंशी जो साकार जागृत है, सर्वविगुद्ध है श्रीर जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह उक्त प्रकृतियोंक जघन्य स्थितिबन्ध स्वामी है। श्राहारक श्ररीर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग श्रोर तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रपूर्वकरण ज्ञपक जो परभवसम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियोंके श्रान्तम जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेपार्थ-यहाँ श्रोघसे किन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है यह वतलाया गया है। वन्ध योग्य कल प्रकृतियां १२० हैं। उनमेंसे पांच ज्ञानावरण श्रादि १७ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनका वन्ध चपक सक्ष्मसाम्परायतक होता है इसिटिए इनके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी ग्रन्तिम स्थितियन्धमें ग्रयस्थित उक्त जीवको कहा है। चार संज्वलन श्रीर पुरुषवेदका स्थितिबन्ध चपक श्रनिवृत्तिकरणके श्रपने श्रपने विविचत भाग तक होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी उक्त जीवको कहा है। ब्राहारकद्विक ब्रौर तीर्थंकर प्रकृतिका स्थितियन्ध चपक अपूर्वकरणके ग्रमक भागतक होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी उक्क जीवको कहा है । इस प्रकार ये सब मिलाकर २४ प्रकृतियाँ हुईं। श्रब शेप रहीं चार श्रायुके बिना ९१ प्रकृतियाँ सो इनमेंसे देवगति श्रीर नरकगति सम्बन्धो जो प्रकृतियाँ हैं उनका बन्ध एकेन्द्रिय और विकल्त्रयके नहीं होता इसलिए उनके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी श्रसंशी जीवको कहा है। ऐसी प्रकृतियाँ कुल ६ हैं। वे ये हैं-नरकद्विक, देवद्विक श्रोर धैकियिकद्विक । श्रव दोप रही ६४ प्रकृतियां सो यद्यपि इनका जघन्य स्थितिबन्ध बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है पर एकेन्द्रियके श्रनेक भेद होनेसे एकेन्द्रियोंमें भी कौन सा वादर पर्याप्त जीव किन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध करता है इसका स्वतन्त्र रूपसे विचार किया है। उदाहरणार्थ-ग्राग्निकायिक ग्रौर घायुकायिक जीव मरकर नियमसे तिर्यक्ष ही होते हैं. इसिंहिए तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रीर श्रातपका जघन्य स्थितिबन्ध बादर श्रीग्नका यिक पर्याप्त श्रीर बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव ही करते हैं। तथा मनुष्यगति श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका वन्ध ऋग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंके न होनेके कारण इनका जघन्य स्थितिवन्ध बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त श्रीर बादर वन-स्पतिकायिक पर्याप्त जीव करते हैं। यही कारण है कि इन तिर्यञ्चगति श्रादि चार श्रीर मनुष्यगति श्रादि दो प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पृथक-पृथक उक्क जीवोंको कहा है। यद्यपि अग्निकायिक और वायुकायिक जीव उच्चगीत्रका भी वन्ध नहीं करते पर उद्यगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध एकेन्द्रियके न होकर चपक श्रेणिमें होता है इसलिए उसे यहाँ नहीं गिनकर जिन प्रकृतियोंका चपक सक्ष्म साम्परायमें जघन्य स्थितिबन्ध होता है ११५. श्रादेसेण ऐरइएसु पंचणा०-णवदंसणा०-सादावे०-भिच्छत्त-सोलसक०पुरिसवे०-इस्स-रिद-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिदि०-श्रोरालि०-तेजा०-क०-समचदु०श्रोरालि०श्रंगो०-वज्जिरसभ०-वएण०४-मणुसाणु०-श्रगुरु०४-पसत्य०-तस०४-थिरादिछ्क-णिभि०-णीचागो०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स ? श्रुएण० श्रसिएणपच्छागदस्स'
पदम-विदियसमये ऐरइगस्स सागार-जा० सव्वविसुद्ध० जह० द्विदि० वट०।
दोत्रायु० जह० द्विदि० कस्स० ? श्रएण० भिच्छादि० तप्पात्रोग्गसंकिलि० जह०
श्रावा० जह० द्विदि० वट०। तित्थय० जह० द्विदि० कस्स० ? श्रएण०
श्रसंजदसम्मादि० सागार-जा० सव्वविसु०। सेसाएं श्रसिएणपच्छागदस्स पदमविदियसमए ऐरइगस्स सागार-जा० तप्पाश्रोग्गविसु०। एवं पदमाए।

वहाँ गिन श्राये हैं। श्रव रही शेष ७९ प्रकृतियाँ सो इनका बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त किसी भी जीवक उनके जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होनेपर जघन्य स्थितिबन्ध हो सकता है इसिलए इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवको कहा है। चार आयुश्रोंमें मनुष्यायु श्रोर तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध सब प्रकारके तिर्यञ्च श्रोर मनुष्योंके हो सकता है। यही कारण है कि इन दो श्रायुश्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी उक्त दो गितका श्रन्यतर जीव कहा गया है। मात्र देवायु श्रोर नरकायुका जघन्य स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रियसे नीचे किसी भी जीवकं नहीं होता। इसिलए इन दो श्रायुश्रोंके जघन्य स्थितिबन्ध वन्धका स्वामी संशी या श्रसंशी श्रन्यतर जीव कहा है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि मुलमें जो योग्यताएँ कहीं हैं उनके साथ ही ये सब जीव उक्त सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामी होते हैं।

११४. श्रादेशसे नारिकयोंमें पांच क्षानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय. मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग. वज्रपंभनाराच संहनन, वर्ण चतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, श्रुगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर असकी पर्यायसे आया हुआ नारकी जो प्रथम श्रीर द्वितीय समयमें स्थित है, साकार जागृत है, सर्वविश्रद्ध है श्रीर जघन्य स्थितिका बन्ध कर रहा है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। दो श्रायश्रोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि नारकी जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परि-णामवाला है और जघन्य श्राबाधाके साथ जघन्य स्थितबन्ध कर रहा है वह दो श्रायश्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तीर्थंद्वर प्रकृतिके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी कोन है? अन्यतर श्रसंयत सम्यग्दिए नारकी जो साकार जागृत है श्रीर सबसे विशुद्ध परिणामवाला है वह तीर्थंद्वर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तथा शेप प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रसंबीचर, प्रथम श्रीर द्वितीय समयमें स्थित, साकार जागृत श्रीर तत्त्रायोग्य विशुद्ध परिणामघाला नारकी जीव है। इसी प्रकार पहली प्रधिवीमें जानना चाहिए।

विशंपार्थ-प्रथम नरकमें श्रसंकी जीव मरकर उत्पन्न होता है श्रोर इसके उत्पन्न

१. मुलप्रतौ-पञ्चागदस्स इति पाठः ।

११६. विदियाए पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-वारसक०-पुरिस०-हस्स-रदिभय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिदि०-छोरालिय०-तेजा०-क०-समचदु०-छोरालि० झंगो०वज्जरिस०-वण्ण०४-मणुसाणु०-छगुरु०४-पसत्थ०-तस०४-थिरादिछक्क०-णिमि०उचागो०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स ? अण्ण० असंजद०सम्मा० सागार-जा०
सन्वविसुद्ध० जह० द्विदि० वट०। एवं तित्थयरस्स वि । थीणगिद्धितयभिच्छत्त-अणंताणुवंधि०४ जह० द्विदि० कस्स०? अण्ण० मिच्छादि० सागार-जा०
सन्वविसु० सम्मत्ताभिमु० चरिमे जह० द्विदि० वट०। असादा०-अरदि-सोगअथर-असुभ-अजस० जह० द्विदि० कस्स०? अण्ण० असंजदसम्मादिद्वि०
सागार-जा० तप्पात्रोग्गविसु०। इत्थि०-णवुंस-तिरिक्खग०-पंचसंठा०-पंचसंघ०तिरिक्खाणु०-उज्जो०-अप्पत्थिव०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० द्विदि०
कस्स०? अण्ण० मिच्छादि० सागार-जा० तप्पात्रोग्गविसु० जह० द्विदि० वट्टमा०।
दोत्रायु० णिरयोचे। एवं छसु पुढवीसु । णवरि सत्तमाए थीणगिद्ध०३-मिच्छत्तअण्वाताणुवंधि४-तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० जह० द्विद० कस्स०?

होनेके प्रथम श्रीर द्वितीय समयमें श्रसंहीके योग्य स्थितियन्ध होता है। इसीसे यहाँ तीर्थ-ह्वर श्रीर दो श्रायुर्श्रोको छोड़कर शेप सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी परि-णामीकी श्रपनी श्रपनी विशेषताके साथ उक्त जीवको कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है।

११६. दसरी पृथिवीमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस-शरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग,वजर्पभनाराच संहनन, वर्ण-चतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर आदि छह. निर्माण, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर असंयत सम्यग्दिष्ट नारकी जो साकार जागत है श्रीर सबसे विशुद्ध है वह उक्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार तीर्थद्वर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी जानना चाहिए। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार जागृत है, सर्वे विशुद्ध है, सम्यक्त्वके ग्रभिमुख है ग्रीर ग्रन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें ग्रवस्थित है वह उक्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रसाता वेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर श्रद्भभ श्रौर श्रयशःकीर्तिप्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रसंयत-सम्यग्दिष जो साकार जागृत है श्रीर तत्त्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामो है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पाँच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चानुपूर्वी, उद्योत, ब्राप्रशस्त विद्वायोगित, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय श्रौर नीच-गोत्र प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? ब्रन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य विशुद्ध है और जधन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। दो त्रायुत्रोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी सामान्य नार-कियोंके समान है। इसी प्रकार छहां पृथिवियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि सातवीं पृथिवीमें स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, ग्रनन्तानुबन्धिचतुष्क, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चा तुपूर्वी, उद्योत श्रीर नीचगोत्रके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कौन है ! श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि श्चरुरा । भिच्छादि । सागार-जा । सन्वविसुद्ध सम्मत्ताभिसुह । चरिमे जह । हिदि । वहमा ।

११७. तिरिक्त्वेसु पंचणा०-णवरंसणा०-श्रसादावे०-मिच्छत्त-सोलसक०-पुरिस०-इस्स-रिद-भय-दुर्गुं०-पंचिदिय०-श्रोरालिय०-तेजा०-क०-समचदु०-श्रोरा-लि०श्रंगो०-वज्जरिसभ०-वण्ण०४-श्रगुरू०४-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० १ श्रग्ण० वादरण्इंदि० सागार-जा० सन्व-विसुद्धस्स जह० द्विदि० वदृमा० । सेसं मूलोषं । एवरि उच्चा० मणुसगदिभंगो ।

जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है, सम्यक्त्वके श्रिभमुख है श्रौर श्रन्तिम स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेपार्थ-दुसरी आदि पृथिवियोंमें ऋसंक्षी जीव तो मरकर उत्पन्न होता नहीं, इसलिए यहां श्रसंक्षीके योग्य स्थितिबन्ध सम्भव नहीं फिर भी मिथ्यात्वकी श्रपेत्ता सम्यक्त्वके सद्भावमें स्थितिबन्ध न्यून होता है, इसलिए यहां जिन प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टिके बन्ध होता है उनका तद्योग्य अवस्थाके होने पर जघन्य स्थितिबन्ध कहा है और जिन प्रकृतियाँ-का सम्यग्द्दष्टिके बन्ध नहीं होता उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्याद्दष्टिको कहा है। एक बात अवश्य है कि मिथ्यादृष्टि दो प्रकारके होते हैं-एक स्वस्थान स्थित और दसरे सम्यक्तवके श्रभिमुख । यहां सम्यक्तवसे तात्पर्य उपशम सम्यक्तवसे है । श्रागममें उपशम सत्यक्त्वके श्रभिमुख द्रुए जीवके ३४ बन्धापसरण बतलाये हैं। उनके देखनेसे विदित होता है कि सम्यक्त्वके अभिमुख हुए नारकीके स्त्रोवेद, नपु सकवेद, तिर्यञ्चगति, पांच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और नीचगोत्रको बन्धव्युच्छित्ति हो जाती है, इसलिए इनके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी स्व-स्थान स्थित मिथ्यादृष्टि कहा गया है श्रीर स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व व अनन्तानुबन्धी चतुष्कका बन्ध सम्यक्त्वके श्रीममुख हुए नारकीके भी होता रहता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सम्यक्त्वके ग्रिभिमुख हुग्रा नारकी जीव कहा गया है। मात्र सातवीं पृथिवीमें मिथ्यात्व गुणस्थानमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी ग्रीर नीचगोत्रका ही बन्ध होता है, इसलिए इसके सम्यक्त्वके श्रिभमुख होनेपर भी इनका वन्ध होता रहता है। यही कारण है कि सातवीं पृथिवीमें सम्यक्त्वके श्रभिमुख हुए जीवको मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चतुष्क, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर नीचगोत्र इन प्रकृतियोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

११७. तिर्यचोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, ग्रासातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रीदाग्कि शरीर, तैजसशरीर, कामंणुशरीर, समचतुरस्नसंस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ज पभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिरादि छह, निर्माण श्रीर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंके ज्ञघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर बादर एकेन्द्रिय जो साकार जागृत है, सर्वविग्रुछ है श्रीर जघन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मृलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें उच्चगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मृलुष्यगितके जघन्य स्थितिबन्धक स्वामी मृलुष्यगितके जघन्य स्थितिबन्धक स्वामी मृलुष्यगितके जघन्य स्थितिबन्धक स्वामीक समान है।

११८. पंचिदियतिरिक्ख०३ पंचणा०-णवदंसणा०-सादावे०-मिच्छत्त-सोलसक०-पुरिस०-इस्स--रिद-भय-दुगुं०-देवगिद-पंचिदि०-वेउव्वि०--तेजा०-क०समचदु०-वेउव्विप० अंगो०-वरण्ण०४-देवाणुपु०-अगुरू०४-पसत्थिवि० तस०-थिरादिछक्क-णिमिण-उचा०-पंचत० जह० द्विदि० कस्स० १ अग्रण० असिर्णण० सागार-जा०
सव्वितिशु० जह० द्विदि० वट्टमा० । णिरय-देवायु० ओघं। तिरिक्ख-मणुसायु०
जह० द्विदि० कस्स० १ अग्रण० सिर्णण० प्रक्तापज्जत्त० तप्पाओग्गसंकिलि० जह० [आवा०] । सेसाणं सो चेव सामीओ सागार-जा० तप्पाओग्गविस्ठ० जह० द्विदि० वट्ट०।

११६. पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तेसु पंचणा०-णवदंस -सादावे०-मिच्छत्त-सोल-

विशेषार्थ — पहले क्रोघसे सब प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धके स्वामीका निर्देश कर क्राये हैं। वहां जिन प्रकृतियों का क्षपक सूक्ष्मसाम्परायम, जपक क्रानिवृत्तिकरणमें क्रीर जपक क्राप्वें करणमें जघन्य स्वामित्व कहा है उनका यहां बादर एकेन्द्रियपर्याप्त जीवोंके जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए। मात्र उद्यगोत्रका बन्ध क्रान्तिकायिक क्रीर वायुकायिक जीवों के नहीं होता, इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तके न कह कर मनुष्यगातिक जघन्य स्थितिबन्धक स्वामित्वक समान इसका स्वामी वादर पृथिवीकायिक पर्याप्त, बादर जलकायिक पर्याप्त क्रीर बादर वनस्पतिकायिक पर्याप्त जीव होता है इतना विशेष कहना चाहिए। तिर्यञ्चगतिमें क्राहारकहिक क्रीर तीर्थद्वर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता यह स्पष्ट ही है।

१९८ पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रकमें पांच श्वानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिध्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्चेन्द्रियजाति, विक्रियिक शारीर, तैजसशरीर, कार्मण शरीर, समचचुरस्न संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण-चतुष्क, देवानुपूर्वी, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगित, त्रसकाय, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, उद्यगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है १ श्रन्यतर श्रसंक्षी जो साकार जागृत है, सर्वविद्युद्ध है श्रोर जघन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामो है। नरकायु श्रोर देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामो है। नरकायु श्रोर देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामो कौन है १ अन्यतर संझी या श्रसंझी पर्याप्त श्रोर श्रपर्याप्त जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है श्रोर जघन्य श्रावाधाके साथ जघन्य स्थितिबन्ध कर रहा है वह उक्त दो श्रायुश्रोके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तथा श्रेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका साकार जागृत तत्प्रायोग्य विशुद्ध श्रीर जघन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित वही जीव स्वामी है।

विशेषार्थ —यहां चार आयुत्रोंके सिवा शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व असंज्ञी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त तिर्यञ्चोंकी मुख्यतासे कहा है। कारण कि पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रक में इन्हींके सबसे जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है। किन्तु चार आयुत्रोंके जघन्य स्थितिबन्धके लिए यह नियम नहीं है। इतनी अवश्य है कि नरकायु और देवायुका बन्ध पर्याप्तके ही होता है और शेष दो आयुत्रोंका बन्ध सबके होता है।

११६. पब्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रापर्याप्तकोंमें पांच झानाघरण, नौ दर्शनावरण, साता-

सक०-पुरिस्तवे०-हस्स-रदि-भय-दुगुं ०-मण्णसगदि-पंचिदिय०-त्रोरालिय०-तेजा०-क०समचदु०-त्रोरालि० त्रंगो०-वज्जरिसभ०-वएएण०४-मणुसाणु०--त्रगुरु०४-पसत्थवि०तस०४-थिरादिछक-एिमि०-उचा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० ? त्ररुएण०
त्रसिएए० सागार-जा० सन्विवसु० जह० द्विदि० वद्द०। त्रसादा०-इत्थिवे०एषु स०-त्ररिद-सोग-तिरिक्खगदि-चदुजादि-पंचसंग०-पंचसंग०-तिरिक्खाणु०-त्रादाउज्जो०-त्रप्रस्य०-थावरादि०४-त्रथिरादिछक-एीचा० जह० द्विदि० कस्स० ?
[त्रएएए०] स्रसिएएस्स सागार-जा०तप्पात्रोग्गविसु०जह० द्विदि० वद्द०। दोत्रायु०जह०
द्विदि० कस्स ? त्रएएए० सिएए० त्रसिएए० सागार-जा० तप्पात्रोग्गसंकिलि०
जह० त्रावा० जह० द्विदि० वद्द०।

१२०. मणुसेसु खवगपगदीएां मूलोघं । पंचदंस०-भिच्छत्त-वारसक०-हस्स-रदि-भय-दुगुं ०--मणुसग०--पंचिदि०-त्र्योरालिय०-तेजा०-क०--सभचदु०-त्र्योरालि०

वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुष्सा, मनुष्याति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचनुरस्नसंस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्थमनाराचसंहनन, वर्णचनुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचनुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचनुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, उच्चातेत्र श्रीर पांच श्रन्तराय प्रकृतियों के जघन्य स्थितवन्धमं स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रसंक्षी जो साकार जागृत है, सर्वविगुद्ध है और जघन्य स्थितवन्धमं श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धमं श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है । श्रसातावेदनीय, स्थीवेद, नपुंसक वेद, श्ररित, शोक, तिर्यञ्चगति, चार जाति, पांच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, स्थावर श्रादि ४, श्रस्थर श्रादि छह श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रसंक्षी जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य विगुद्ध है श्रीर जघन्य स्थितवन्धमं श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर संक्षी या श्रसंक्षी जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य संक्तिण है और जघन्य श्रावाधाके साथ जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रान्यतर संक्षी या श्रसंक्षी जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य संक्तिण है और जघन्य श्रावाधाके साथ जघन्य स्थितवन्धक कर रहा है वह दो श्रागुर्श्रोके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है ।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्त दो प्रकारके होते हैं—संक्षी श्रोर श्रसंक्षी । संक्षियोंसे श्रसंक्षियोंके संख्यातगुणा हीन बन्ध होता है इसलिए यहां इन्हींकी मुख्यतासे यहां वैधनेवाली प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व कहा गया है। मात्र मनुष्यायु श्रोर तिर्यञ्चायुका जधन्य स्थितिबन्ध उक्त दोनोंमेंसे किसीके भी हो सकता है, इसलिए इन दोनों श्रायु श्रोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी उक्त दोनोंमेंसे कोई भी जीव कहा गया है।

१२०. मनुष्योंमें चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मूलोघके समान है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, बारह कषाय, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पश्चेन्द्रिय जाति, श्रीदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्रण, शरीर, सम्बहुस्रसंस्थान,

श्रंगो०-वज्जिरसभ०-वएण०४-मणुसाणु०-अगु६०४--पसत्थ०--तस०४-थिरादिपंच०णिमि० जह० हिदि० कस्स० १ अएण० असिएणपच्छागदस्स पढसमय-विदियसमयमणुसस्स सागार-जा० सञ्विसुद्ध० । असादा०-इत्थि०-णवुंस०-अरदि-सोगतिरिक्खगदि-चरुजादि० [पंससंटा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जोव-अप्पसत्थ०थावरादि०४-अथिरादि०६-णीचा० जह० हिदिवं० कस्स १ अएण० असिएणपच्छागदस्स पढमसमय-विदियसमयमणुसस्स सागार-जागर०] तप्पात्रोग्गविसुद्ध० ।
[णिरयाउ० जह० हिदि० कस्स १ अएणदर० तप्पात्रोग्गविसुद्धभस्स ।] तिरिक्खमणुसायु० जह० हिदि० कस्स० १ अएणद० पज्जतापज्जत्ता० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० । देवायु० जह० हिदि० कस्स० १ अएण० तप्पात्रोग्ग०संकिलि० ।
णिरयगदि-णिरयाणुपु० जह० हिदि० कस्स० १ अएण० मिच्छादि० सागार-जा०
तप्पात्रोग्गविसुद्ध०।देवगदि-वेउव्व०-आहार०-[वेउव्विय०अंगो०-आहार०]-अंगो०देवाणुपु०-तित्थयर० जह० हिदि० कस्स० १ अएण० अपुव्व० खवग० परभवियणामाणं वंधचिसमे बद्दमा० । एवं मणुसपज्जन-मणुसिणीसु । णवरि मणुसिणीसु

श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि पाँच श्रीर निर्माण इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ! जो श्रसंक्षी मरकर मनुष्यगतिमें उत्पन्न हुश्रा है ऐसा प्रथम श्रीर द्वितीय समयवर्ती मनुष्य जो साकार जागृत है श्रीर सर्व विशुद्ध है वह उक्क प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रसातावेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, श्ररित, शोक, तिर्यंभ्चगति चार जाति, पाँच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यंभ्चगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि चार, श्रस्थिर श्रादि छह और नीचगोत्र प्रकृ-तियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? जो असंबी मरकर मनुष्य हुन्ना है ऐसा प्रथम श्रीर द्वितीय समयवर्ती मनुष्य जो साकार जागृत है श्रीर तत्त्रायोग्य विशुद्ध है वह उक्र प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। नरकायुके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला मनुष्य नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर पर्याप्त और अपर्याप्त मनुष्य जो साकार जागृत है और तत्प्रायोग्य संक्लेश परिशामवाला है वह उक्त दोनों श्रायुत्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके जघन्य स्थिति-बन्धका खामी कीन हैं ? ऋन्यतर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला मनुष्य देवायुके जधन्य स्थितिबन्धका खामी है। नरकगित श्रीर नरकगत्यानपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मिथ्यादृष्टि जो साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिशाम-वाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवगति, वैकियिक शरीर, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, श्राहारक शरीर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी श्रीर तीर्थेकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? ग्रन्थतर श्रपूर्वकरण चपक जो परभव सम्बन्धी नामकर्मकी बँधनेवाली प्रकृतियोंके बन्धके श्रन्तिम समयमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त श्रीर मनुष्यनी जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोंमें तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य

१. मुख्यतौ जह• श्रप्पा॰ सेसानं इति पाठः।

तित्थयर॰ जह० द्विदि॰ कस्स० ? ऋएण्॰ ऋषुव्व० उवसम० परभवियणामार्ण वंधचरिमे वट्ट० । मणुसऋपज्जत्तगे पढमपुढविभंगो ।

१२१. देवगदीए देवेसु ि एरयोघं। एवित एइंदिय-ब्रादाव-थावर० ब्रसाद भंगो। एवं भवए०-वाएवेंत०। एवित तित्थयरं एित्थ। जोिदिसय-सोधम्भीसाए० विदियपुढविभंगो। एवित एइंदिय-ब्रादाव-थावर० इत्थिवेदभंगो। जोिदिसय० तित्थ-यरं एित्थ। सएक्कुमार याव सहस्सार ति विदियपुढविभंगो। ब्राएद० एवगेवज्जा ति तं चेव। एवित तिरिक्खायु० तिरिक्खगदितियं च एित्थ। ब्राणुदिस याव सव्वद्घा ति पंचएा०-ब्रदंसएा०-सादावे०-वारसक०-पुरिस०-हस्स-रिद-भय-दुगुं०-मणुसगदी० एवं चेव पसत्थादिए। प्राप्ताप्यावेत्रों उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० १ ब्रएए०

स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण उपशामक जो परभवसम्बन्धी नाम-कर्मकी प्रकृतियोंके बन्धके अन्तिम समयमें अवस्थित है वह स्वामी है। मनुष्य अपर्याप्तक जीवोंमें अपनी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पहिली पृथिवीके समान है।

विशेषार्थ — जिन २२ प्रकृतियोंका नौवें श्रौर दसवें गुणस्थानमें बन्ध होता है वे यहाँ चषक प्रकृतियाँ कही गई हैं। वे ये हैं — पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुपवेद, यशःकीतिं, उद्यगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय। यतः चपक श्रेणिकी प्राप्ति मुख्यगतिमें ही होती है, श्रतः मनुष्योंमें इन प्रकृतियोंके ज्ञघन्य स्थितिबन्धका स्थामित्व श्रोधके समान कहा है। शेष प्रकृतियोंके ज्ञघन्य स्थितिबन्धक स्थामी का निर्देश श्रलग श्रलग किया ही है। यहाँ मनुष्यिनियोंमें तीर्थद्वर प्रकृतिके ज्ञघन्य स्थितिबन्धका स्थामी उपशामक अपूर्वकरण जीव कहा है। इसका कारण यह है कि जो तीर्थद्वर होता है उसके जनमसे पुरुपवेदका ही उदय होता है ऐसा नियम है। श्रतप्त जो तीर्थद्वर प्रकृतिका बन्ध कर रहा है श्रौर स्थीवेदका उदय है उसका उपशम श्रेणि पर श्रारोहण करना बन जाता है श्रौर इसी श्रपेद्वासे मनुष्यिनी श्रपूर्णकरण उपशामकको तीर्थद्वर प्रकृतिके ज्ञघन्य स्थितिबन्धका स्थामी कहा है।

१२१. देवगतिमें देवों में श्रपनी प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका सामी नारिकयों के समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें एकेन्द्रिय श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतियों के जघन्य स्थिति बन्धका सामी श्रसाता प्रकृतिके बन्धके सामोके समान है। इसी प्रकार भवनवासी श्रीर व्यन्तर देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके तीर्थं इर प्रकृति नहीं है। ज्योतिषी श्रीर सीधर्म पेशान कल्पके देवों में श्रपनी सब प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका सामी दूसरी पृथिवीके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें एकेन्द्रिय, श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतियों के बन्धक सामी सीवेदके बन्धके सामीके समान है। तथा ज्योतिषोदेवों में तीर्थकर प्रकृति नहीं है। सानत्कुमार कल्पसे लेकर सहस्रार कल्प तकके देवों में अपनी सब प्रकृतियों के जघन्य स्थिति बन्धका स्वामी दूसरी पृथिवीके समान है। श्रानत कल्पसे लेकर नौ ग्रैवेयक तक वही जीव सामी है। इतनी विशेषता है कि इनके तिर्थञ्ज श्रायु श्रीर तिर्थञ्जगतित्रिकका बन्ध नहीं होता। श्रतुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देवों में पाँच झानावरण, छह दर्श-नावरण, साता वेदनीय, बारह कथाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुष्सा, मनुष्यगित श्रीर इसी प्रकार नामकर्मकी प्रशस्त श्रीद प्रकृतियाँ, उच्चगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है? अन्यतरदेव जो साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्क प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रसाता वेदनीय,

सागार-जा॰ तप्पात्रोग्गविसुद्धः । त्रसादा॰-त्ररिद-सोग-त्र्राथर-त्रसुभ-त्रजस॰ जह० हिदि॰ कस्स॰ १ त्रएण॰ सागार-जा॰ तप्पात्रोग्गविसु॰ । मणुसायु॰ जह॰ हिदि॰ कस्स॰ १ त्रएण॰ सागार-जा॰ तप्पात्रोग्गर्सकिलि॰ ।

१२२. एइंदिएसु पंचणा०-णवदंसणा०-सादावे०-भिच्छत्त-सोलसक०-पुरिसवे०-इस्स-रदि-भय-दुगुं०-पंचिदि०-स्रोरालि०--तेजा०--क०--समचदु०--स्रोरालि०स्रंगो०--वज्जरिसभ०-वग्ण०४-स्रगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिरादिछ०-णिभिण-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० १ स्राग्ण० बादर० सव्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदस्स सागार-

श्ररति, शोक, श्रह्भियर, श्रश्चभ और श्रयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर देव जो साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है । मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर देव जो साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह मनु

ष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ-देवोंमें श्रसंझी जीव मरकर उत्पन्न होता है श्रीर इसके प्रथम व द्वितीय समयमें श्रसंशीके योग्य जघन्य स्थितिवन्ध होता है। यही विशेषता नरकमें भी होती है. इसलिए देवोंमें श्रपनी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी नारिकयोंके समान कहा है। मात्र तीर्थं कर श्रीर दो श्रायश्रोंका जघन्य स्थितिबन्ध पर्याप्त श्रवस्थामें जिस प्रकार नार-कियोंके कहा है उसी प्रकार यहां कहना चाहिए। किन्तु नरकमें एकेन्द्रिय, श्रातप और स्था-बर इन तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता श्रीर देवोंके होता है, इसलिए इनके जग्रन्य स्थित-बन्धका स्वामी जिस प्रकार श्रसाताप्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहा है उसी प्रकार यहां कहना चाहिए। श्रसंक्षी जीव मरकर देवोंमें उत्पन्न होता हुश्रा भवनवासी श्रीर ब्यन्तर देवोंमें ही मरकर उत्पन्न होता है, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सामान्य देवोंके समान कहा है। मात्र इनके तीर्थक्कर प्रकृतिका वन्ध नहीं होता। श्रागे सहस्रार कल्पतक दूसरी पृथिवोसे जघन्य स्वामित्वमें कोई विशेषता नहीं है. इसलिए यहां सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी दसरी प्रथिवीके समान कहा है। विशे-षता इतनी है कि ज्योतियो देवोंके तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध नहीं होता और ऐशान कल्पतक पकेन्द्रिय जाति, स्नातप और स्थावर प्रकृतिका बन्ध होता है। सो इन तीन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी जिस प्रकार दूसरी पृथिवीमें स्त्रीवेदके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी घटित करके बतलाया है उसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। ग्रानतादिकमें तिर्यञ्चाय, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुवर्धी ग्रीर नीच-गोत्रका बन्ध नहीं होता। शेष पूर्वीक्र प्रकृतियोंका होता है। सो इनमें भी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व दूसरी पृथिवीके समान घटित हो जाता है अतः यहां भी जघन्य स्वामी दूसरी पृथिवीके समान कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१२२. पर्केन्द्रियोमें पांच झानावरण, नौ दर्शनावरण, सातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह-कघाय, पुरुपवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियज्ञाति, श्रौदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक श्राङ्गोणङ्ग, वज्रवर्षभनाराचसहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविद्दायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर त्रादि छह, निर्माण श्रौर पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामो कौन है । अन्यतर वादर एकेन्द्रिय जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है श्रौर जघन्य स्थितबन्धमें श्रव-

जा॰ सन्वविसु० जह॰ द्विदि० वट० । असादा०-इत्थि०-पुरिस०-णुवुंस०-अरदि-सोग-चदुनादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-आदाव-अप्पसत्यिवि०-थावरादि०४-अथिरादिछ० जह० द्विदि० कस्स० ? अएए० वादर० सन्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तादस्स सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० । दोआयु० जह० द्विदि० कस्स० ? अएए० वादर० सुहुम० पज्जतापज्ज० सागार-जा० तप्पाओग्गसंकिलि० । तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०- जज्जो०-एीचा० जह० द्विदि० कस्स० ? अएए० वादरतेउ०-वाउ०जीवस्स सन्वाहिर पज्जतीहि पज्जत्त० सागार-जा० सन्वविसु० । मणुसगदि-मणुसाणु०-उचा० जह० द्विदि० कस्स० ? अएए० वादरपुठ० वादरआउ० वादरवएष्पदि० सन्वाहि पज्जत्तिहि पज्जत्त० सागार-जा० सन्वविसु० । सन्वविगिलिदय-पज्जतापज्जत्त० पंचिदिय-तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । पंचिदि०२ खवगपगदीएां ओघं। सेसाएं पंचिदिय-तिरिक्खभंगो । अपज्जत्ते तिरिक्खअपज्जत्तभंगो ।

क्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रसातावेदनीय, स्त्रीवेद, परुषवेद, नपु सकवेद, ऋरति, शोक, चार जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, आतप, अप्र-शस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि चार श्रीर श्रस्थिर श्रादि छह प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर वादर एकेन्द्रिय जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है. साकार-जागत है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। दो श्रायुश्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर बादर एकेन्द्रिय श्रीर सदम एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रीर श्रपर्याप्त जो साकारजागृत है और तत्प्रायोग्य संक्लेश-परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगति, तिर्य-इचगत्यात्रपूर्वी, उद्योत श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? श्चन्यतर वादर अग्निकायिक श्रीर वादर वायुकायिक जीव जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है. साकारजागृत है श्रीर सर्व विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उद्यगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कीन है ? श्चन्यतर बादर पृथिचीकायिक, बादरजलकायिक श्रीर बादर बनस्पतिकायिक जीव जो सब वर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है और सर्व विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य निधतिबन्धका स्वामी है। सब विकलत्रय श्रीर उनके पर्याप्त श्रीर अपर्याप्त जीवोंमें श्रणनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान हैं। पञ्चेन्द्रिय श्रीर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान है। इनके अपर्याप्तकोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितबन्धका स्थामी तिर्यंडच अपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध बादर पर्याप्त एकेन्द्रियोंके होता है। मात्र तिर्थञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका जघन्य स्थितिबन्ध सब एकेन्द्रियोंके सम्भव है। विशेषता इतनी है कि तिर्थञ्चगित श्रादि चार प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध श्राग्निका यिक श्रीर वायुकायिक बादर पर्याप्त जीवोंके होता है, क्योंकि ये दोनों कायवाले जीव तिर्थञ्चगित सम्बन्धी प्रकृतियोंका ही सतत बन्ध करते हैं, इसिलए इनमें स्वभावतः जघन्य

१२३. पुढवि०-त्र्ञाड०-वर्णप्पदिपत्तेय०-वर्णप्पदिका०-िणयोदेसु पंचणा०-णवदंस०-सादावे०-मिच्छत्त-सोलसक०-पुरिस०-हस्स-रिद-भय-दुगुं०-मणुसगदि एवं धुवणामाए याव उच्चागो०-पंचंतरा० जह० द्विदि० कस्स० १ श्रगण्ण० बादर० सच्चाहि पज्जत्तीहि पज्जत्त० सागार-जा० सच्चित्तिष्ठ । सेसाणं वि एसेव । णविर तप्पात्रोग्गविसुद्ध० । दोत्रायु० श्रोषं । बादरादीणं एइंदिय०-त्र्रादावेण ऐदच्चं । एवं चेव तेष-वाषका० । णविर तिरिक्खगदि० धुवं कादच्वं ।

१२४. तस-तसपज्जत्तेमु खबगपगदीणं श्रोघं। िणरय० देवायु० वेउव्वियछकं च स्रोघं। दोश्रायु० जह० द्विदि० कस्स० १ श्रपण० बेइंदि तीइंदि० चदुरिंदि० पंचिदि० सिपण० श्रसिपण० पज्जत्तापज्जत्त० तप्पाश्रोग्गसंकिति०। सेसाश्रो पगदीश्रो मणुसगदिसंजुत्ताश्रो वीइंदियो करेदि सागार-जा० सव्विवमुद्धो। श्रसा-

स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होते रहते हैं श्रोर मनुष्यगित श्रादि तीन प्रहातियोंका जघन्य स्थितियन्ध पृथिवीकायिक, जलकायिक श्रोर वनस्पतिकायिक वादर पर्याप्त जीव करते हैं, क्योंकि इनका बन्ध श्रिप्रकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोंके नहीं होता। शेष कथन स्पष्ट ही हैं।

१२३. पृथिवीकायिक, जलकायिक, वनस्पितकायिक, प्रत्येक वनस्पितकायिक श्रोर निगोद जीवोंमें पांच झानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व सोलह कषाय, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुन्सा श्रोर मनुष्यगतिसे लेकर जितनी नामकर्मकी ध्रुव प्रकृतियाँ हैं वे सव तथा उच्चगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर वादर जो सब पर्याप्तियोंसे पर्याप्त है, साकार जागृत है श्रोर सर्व विशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके भी जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके भी जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी वही जीव है। इतनी विशेषता है कि तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला जीव शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। दो श्रायुश्रोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी श्रोष क्र समान है। इनके बादरादिकमें एकेन्द्रिय जाति श्रोर श्रातप प्रकृतियोंके साथ कथन करना चाहिए। इसी प्रकार श्रीनकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोंके कथन करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके तिर्यञ्चगति चतुष्कको ध्रव कहना चाहिए।

विशेषार्थ—एकेन्द्रियोंमें जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वका खुलासा कर त्राये हैं। इसे ध्यानमें रखकर यहां जघन्य स्वामित्व जान लेना चाहिए।

१२४. त्रस त्रौर त्रस पर्याप्त जीवों में त्रपक प्रकृतियों के जघन्य स्थितवन्धका स्वामी त्रोघके समान है। नरकायु, देवायु त्रौर वैकियिक छह इन प्रकृतियों के जघन्य स्थितवन्धका स्वामी क्रोघके समान है। दो त्रायुर्जों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पञ्चेन्द्रिय संझी और पञ्चेन्द्रिय श्रसंझी तथा इन सबका पर्याप्त तथा अपर्याप्त जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त दोनों आयुर्जों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। शेष मनुष्यगित सहित प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी साकार जागृत और सर्वविद्युद्ध द्वीन्द्रिय जीव है। तथा असातादिक प्रकृतियों के भी जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला वही द्वीन्द्रिय जीव है, तथा

मुलप्रतौ सम्बाहि अप्रज्जत्तीहि इति पाठः । २. मूलप्रतौ—गदि० दुवं काद्व्वं इति पाठः ।

दादीएां पि सो चेव वीइंदि॰ तप्पास्त्रोग्गविसुद्धः । श्रपज्जत्तरः पंचिदियतिरिक्ख-भ्रपज्जत्तभंगो । एवरि बेइंदियो त्ति भाणिदव्वं ।

१२५. पंचमण०-तिरिणविच० खवगपगदीणं मूलोघं । सिद्दा-पचला० जह० द्विदि० कस्स० ? अरुण० अपुञ्वकरणखवग० सिद्दापचलाणं बंधचरिमे बद्दमाणस्स । बीणिगिद्धितिय-मिच्छत्त-अर्णताणुवंधि०४ जह० द्विदि० कस्स० ? अरुण० मणुस० मिच्छा० सागार-जा० सव्विवसुद्ध० संजमाभिमुहस्स जह०द्विदिवं० । असादा०-अरिद०-[सोग]-अथिर-असुभ-अजस० जह० द्विदि० कस्स० ? अरुण० पमत्तसंजदस्स सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० जह० द्विदि० वट्ट० । अपचक्खाणा०४ जह० द्विदि० कस्स० ? अरुण० पमत्तसंजदस्स सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० जह० द्विद० वट्ट० । अपचक्खाणा०४ जह० द्विदि० कस्स० ? अरुण० मणुस० असंजदसम्मादिष्टि० सागार-जा० सव्विवसुद्ध० संजमाभिमुहस्स जह०द्विद० वट्ट० । पचक्खाणा०४ जह० द्विदि० कस्स० ? अरुण० मणुसस्स संजदासंजद० सागार-जा० तप्पाओग्गसव्विवसु० संजमाभिमुह० जह० क्रिक्स संजदासंजद० सागार-जा० तप्पाओग्गसव्विवसु० संजमाभिमुह० जह० क्रिक्स अरुर्णप्तकों अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्चिन्द्रिय विरोध अरुर्णप्तकोंके समान है । इत्तनी विशेषता है कि यहांपर भी द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकों जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कहना चाहिए।

विशेषार्थ-- त्रस और त्रसपर्याप्त जीवों में पांच झानावरण श्रादि २४ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध एश्चे निद्रय स्थितिबन्ध एश्चे निद्रय स्थितिबन्ध एश्चे निद्रय स्थितिबन्ध एश्चे निद्रय स्थितिबन्ध संक्षी या असंझी पञ्चेन्द्रियके होता है। नरकायु और देवायुका जघन्य स्थितिबन्ध संक्षी या असंझी पञ्चेन्द्रियके होता है। इनके सिवा शेष प्रकृतियांका जघन्य स्थितिबन्ध द्वीन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। त्रस अपर्याप्तकों में द्वीन्द्रिय अपर्याप्तकों से सब जघन्य स्थितिबन्ध होता है, इसिलए त्रस अपर्याप्तकों में सव प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी द्वोन्द्रिय अपर्याप्तक जीव कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१२% पांचों मनोयोगी श्रीर तीन वचनयोगी जीवोंमें चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मुलोधके समान है। निद्धा श्रीर प्रचला प्रकृतिके जधन्य स्थितिबन्ध का स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रपूर्वकरण चपक जो निद्रा श्रीर प्रचलाके बन्धके श्रन्तिम समयमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धि-त्रिक, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य मिथ्यादृष्टि जो साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है, संयमके श्रभिमुख है श्रीर जघन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । ऋसाता वेदनीय, ऋग्ति, शोक, ऋस्थिर, ऋशभ और अयशःकोर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थि-तिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है, तत्प्रायोग्य विराह परिणामवाला है और जघन्य स्थितिबन्धमें अवस्थित है वह उक्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रव्रत्याख्यानावरण चतुष्कके ज्ञचन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर जो असयत सम्यग्दिए है, साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है, संयमके अभिमुख है श्रौर जघन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्क चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? अन्यतर मनुष्य जो सर्यतासयत है, साकारजागृत है, तत्वायोग्य सर्व विशुद्ध है, संयमके श्रमिमुख है श्रीर जधन्य स्थितिवन्धमें श्रवस्थित है वह उक्र चार प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिवन्धका हिदि॰ वह॰ । इत्थि॰-णवुंस॰-पंचसंठा॰-पंचसंघ०-अप्यसत्यिथ-दूभग-दुक्सर-अपादे॰ जह० हिदि॰ कस्स ? अएए० चदुगिद्यस्स मिच्छादि॰ सागार-जा॰ तप्पाओग्गविसुद्ध॰ । हस्स-रिद-भय-दुगुं॰ जह० हिदि॰ कस्स॰ ? अएए७ अपुल्वकरएएखवग० चिरमे जह॰ हिदि॰ वह॰ । एएरयायु॰ जह॰ हिदि कस्स॰ ? अएएए० दुगिद्य॰ सागार-जा॰ तप्पाओग्गविसु॰ । तिरिक्ख-मणुसायु॰ जह० हिदि॰ कस्स॰ ? अएएए० तिरिक्ख॰ मणुस॰ तप्पाओग्ग-संकिति॰ । देवायु॰ तं चेव । एएरयगिद-तिएएणजािद-एएरयाणुपु०-सुहुम॰-अपज्ज०-साधार॰ जह॰ हिदि॰ कस्स॰ ? अएएए० तिरिक्ख॰ मणुस० मिच्छादि॰ तप्पाओग्गविसु॰ । तिरिक्खगिद-तिरिक्खाणुपु०-उज्जो॰-एपीचागो० जह० हिदि॰ कस्स॰ ? अएए। सत्तमाए पुढवि॰ ऐएरइ॰ मिच्छादि॰ सागार-जा॰ सन्वविसु॰ सम्मत्ताभिसुह॰ जह० हिदि॰ वह॰ । मणुसग०-ओरालि॰-ओरालि॰-ओरालि॰ सम्मादि॰ सागार-जा० सन्वविसु॰ पुनि॰ जह० हिदि॰ वह॰ । देवादि-पंचिदि॰- अएए।० देव॰ ऐएरइयस्स सम्मादि॰ सागार-जा० सन्वविसुद्ध॰ । देवगदि-पंचिदि॰- वेउन्वि॰-आहार॰-तेजा॰-क॰-समचदु०-दोञ्जंगो०-वएए।०४-देवाणु॰-अगु०४-पस- त्थवि॰-तस॰४-थिरादिपंच-एएभि०-तित्थय॰ जह० हिदि॰ कस्स॰ ? अएए।०

स्वामी है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर श्रौर श्रनादेयके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यंतर चार गतिका मिथ्या-डिप्ट जीव जो साकारजागृत है श्रौर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। हास्य, रित, भय श्रीर जुगुप्साके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रपूर्वकरण ज्ञपक जो श्रन्तिम जघन्य स्थितिबन्धमें श्रवस्थित है वह उक्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर दो गतिका जीव जो साकार जागृत है श्रीर तत्त्रायोग्य विशुद्ध परिणाम-वाला है वह नरकायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? ग्रन्यतर तिर्यञ्च ग्रीर मनुष्य जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणाम-वाला है वह उक्त दोनों श्रायुत्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी वही है। नरकगित, तीन जाति, नरक गत्यानुपूर्वी, सुर्म, अपर्याप्त श्रीर साधारण इनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यंतर तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य जी मिथ्यादृष्टि है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियों के जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामो है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोके जंघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकारजागृत है, सर्वविशुद्ध है, सम्यक्त्वके श्रमिमुख है श्रीर जघन्य स्थितिबन्धमें श्रव-स्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रवृषभनाराचसंहतन श्रीर मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्थामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी जो सम्यग्दृष्टि है, साकार-जागृत है श्रीर सर्विधशुद्ध है यह उक्त प्रकृतियोंके जधन्य स्थितवन्धका स्वामी है। देक्नाति, पञ्चेन्द्रियजाति, वैक्रियिकशरीर, श्राहारकशरीर, तैजसदारीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्र संस्थाम, वैक्रिथिक और त्राहारक दो आक्रोपाक, वर्णचतुरक, देवगति प्रायोग्यानुपूर्वी, अगुरु-लघु चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, असचतुष्क, स्थिर क्रादि पाँच, निर्माण श्रीर तीर्थक्कर क्रकः अपुज्वकरणखवग० परिभवियणामाणं बंधचरिमे जह० द्विदि० वट्ट०। एइंदि०-आदाव-थावर० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण० तिगदियस्स भिच्छादि० सागार-जा० तप्पात्रोग्गविसुद्ध्य० । वचिजोगी० असच्चमोस० तसपज्जत्तभंगो ।

१२६. कायजोगि-त्र्योरालियकायजोगि० मूलोघं । त्र्रोरालियमि० देवगदि०४-तित्थय० जइ० द्विदि० कस्स० १ त्र्राराण्य त्रसंज० सागार-जा० सव्वविस्त० । सेसात्र्यो जात्र्यो त्रत्थि तात्र्यो तिरिक्खोघं ।

तियों के जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? क्रन्यतर क्रपूर्वकरण त्रपक जो परभव सम्बन्धी नामकर्मकी प्रकृतियों के बन्धके क्रन्तमें जघन्य स्थितवन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियों के जघन्य स्थितवन्धमें अवस्थित है वह उक्त प्रकृतियों के जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है । पकेन्द्रिय, आतप और स्थावर प्रकृतियों के जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? क्रन्यतर तीन गतिका मिथ्यादृष्टि जीव जो साकार-जागृत है और तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियों के जघन्य स्थितवन्धक। स्वामी है । वचनयोगी और असत्यमृषावचनयोगी जीवों में अपनी सब प्रकृतियों के जघन्य स्थितवन्धक। स्वामी त्रसपर्याक्षके समान है ।

विशेषार्थ-यहाँ पाँच मनोयोग श्रीर पाँच वचनयोगमें कौन जीव किन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है इसका विचार किया गया है। उसमें भी वचनयोग श्रीर श्रसत्यमुषावचनयोग द्वीन्द्रियोंसे लेकर होता है इसलिए इनमें त्रसपर्याप्तकोंके समान सव प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामित्व घटित हो जाता है. इसलिए उनका कथन त्रस-पर्याप्तकोंके समान कहा है तथा शेषका स्वतन्त्र कथन किया है। यह तो स्पष्ट बात है कि पाँच मनोयोग और सत्य, असत्य श्रौर उभय वचनयोग एकेन्द्रियसे लेकर श्रसंक्षी पञ्चेन्द्रिय तक नहीं होते। केवल संबी पञ्चेन्द्रिय जीवोंके होते हैं, इसलिए इनमें एकेन्द्रियोंसे लेकर असंबी पञ्चेन्द्रिय तकके जीवोंके होनेवाला स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है। श्रतः संबी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें कहाँ किन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव है इस दृष्टिसे इनमें सब प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वका विचार किया गया है। यहाँ साधारणतः पहले श्रीर दसरे गुणस्थानमें जिन प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति होती है उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रिधिकारी भेदसे मिथ्यात्व गुणस्थानमें उपलब्ध होता है। इसी प्रकार श्रागे गुणस्थानोंमें जहाँ जिन प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति कही है उस गुणस्थानमें उन प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामित्व उपलब्ध होता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। मात्र चार श्रायुकर्म इसके श्रपवाद हैं। चारों श्रायुश्रोंका जघन्य स्थितिबन्ध श्रपने श्रपने जघन्य स्थितिबन्धके योग्य सामग्रीके मिलने पर मिथ्यात्व गुणस्थानमें मनुष्य और तिर्यञ्जोंके होता है, इसलिए इनके ज्ञघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मिथ्यादृष्टि मनुष्य श्रीर तिर्यञ्च कहा गया है। सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धकी योग्यताका निर्देश मूलमें किया ही है।

१२६. काययोगी श्रीर श्रीदारिक काययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी मूलोघके समान है। श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें देवगतिचतुष्क श्रीर तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? श्रन्यतर श्रसंयतसम्यग्दिष्ट जो साकार जागृत है श्रीर सर्विषगुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। शेष जितनी प्रकृतियाँ हैं उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सामान्य तिर्यञ्चके समान है। १२७. वेउव्वियका० पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-वारसक०-पुरिस०-हस्सरिद-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिदि०-तििएणसरीर०-समचदु०-श्रोरालि०श्रंगो०-वज्जरिसभ०-वएण०४-मणुसाणु०-श्रगुरु०-पसत्यवि०-तस०४-थिरादिछ०-णिमि०-तित्थकर—
उचा०-पंचंत० जह० द्विद० कस्स० १ श्रएण० देव० थेरइय० सम्मादि० सागारजा० सव्वविसुद्वप० । थीणगिद्धि३-मिच्छ०-त्रणंताणुवंधि०४ जह० द्विद०
कस्स० १ श्रएणद० देव० थेरइ० मिच्छादि० सागार-जा० सम्मत्ताभिग्रुह० ।
श्रसादा०-श्ररदि-सोग-श्रथिर-श्रमुभ-श्रजस० जह० द्विद० कस्स १ श्रएण० देव०
थेरइय० सम्मादि० सागार-जा० तप्पाश्रोग्गविसु० । इत्थि०-णुवंस०-पंचसंग०पंचसंघ०-श्रप्यत्थ०-दूभग-दुस्सर-श्रणादे०-णीचा० जह० द्विद० कस्स० १ श्रएण०
देव० थेरइय० मिच्छादि० सागार-जा० तप्पाश्रोग्गविसु० । दोश्रायु० जह० द्विद०
कस्स० १ श्रएणद० देव० थेरइय० मिच्छादि० तप्पाश्रोग्गसंकिलि० । तिरिक्खग०तिरिक्खाणु०-उज्जो०-णीचा० जह० द्विद० कस्स १ श्रएणद० सत्त्वाप् पृढवीए
मिच्छादि० सागार-जा० सव्वविसु० सम्मत्ताभिग्रुह० । एइंदि०-श्रादाव-थावर०

१२७. वैक्रियिक काययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुण्सा, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक-तैजस कार्मण तीन शरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वजर्षभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यगति प्रायोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, तीर्थंकर, उद्योत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव श्रीर नारकी जो सम्यग्दिए है, साकार जागृत है श्रीर सर्वविश्रद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चतुष्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है श्रीर सम्यक्त्वके श्रीममुख है वह उक्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रशभ श्रीर श्रयशक्षीर्तिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो सम्यग्दृष्टि है, साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध है श्रीर वह उक्त प्रहु-तियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन. श्रप्रशस्त विद्वायोगति, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय श्रीर नीचगोत्र इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर देव और नारकी जो मिध्यादृष्टि है, साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य विश्रद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। दो श्रायुश्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो मिथ्यादृष्टि है श्रीर तत्प्रायोग्य संक्षिप्ट है वह उक्त दो श्रायु प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चानुपूर्वी, उद्योत श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर सातवीं पृथिवीका नारकी जो मिथ्यादृष्टि है. साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है श्रीर सम्यक्तवके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थित-बन्धका स्वामी है। एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका

<sup>1.</sup> मूखप्रती देवगदि जेरह्य० इति पाठः । २. मूखप्रती देवगदि जेरह्य० इति पाठः ।

जह० द्विदि० कस्स० ? श्रयण् । ईसार्णतदेवस्स मिच्छादि० तप्पात्रोग्गविसु० । एवं चेव वेवन्वियमि० । एवरि श्रायु० एत्यि ।

स्वामी कौन है ? श्रन्यतर पेशान कल्प तकका देव जो मिथ्यादृष्टि है श्रीर तत्यायोग्य विश्वद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है। इसी प्रकार वैक्रियिकमिश्र-काययोगवाले जीवोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुकर्मकी दो प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता।

विशेषार्थ-काययोग श्रीर श्रीदारिककाययोग एकेन्द्रियसे हेकर सयोगकेवली गुलस्थान तक होते हैं, इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व मुलोघके समान बन जाता है। श्रीदारिकमिश्रकाययोगके मिध्यादृष्टि, सासादनसम्यग्दृष्टि, श्रविरतसम्यग्दप्रि श्रीर सयोगकेवली ये चार गुणस्थान हैं। यहाँ सयोगकेवली गुणस्थानसे तो प्रयोजन ही नहीं । शेष तीन गुणुस्थान तिर्यञ्च और मनुष्य दोनोंकी अपर्याप्त अवस्थामें होते हैं पर मनच्य अपर्याप्तकांकी अपेचा तिर्यक्ष अपर्याप्तकांके सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध संख्यातगुणा द्वीन सम्भव है, क्योंकि तिर्यञ्जोंमें एकेन्द्रियोंकी भी परिगणना होती है, इसलिए यहाँ श्रीदारिकमिश्रकाययोगमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्ध-का स्वामी सामान्य तिर्यञ्जोंके समान कहा है। मात्र एकेन्द्रियोंके देवगति चतुष्क श्रीर तीर्थकर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता । तथा श्रीदारिकमिश्रकाययोगमें इनका बन्ध श्रविस्त सम्यग्दिएके ही होता है इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व स्नातासे कहा है। श्रौदारिकमिश्रकाययोगमें नरकायु, देवायु, नरकगति, नरकगतिप्रायोग्यानपूर्वी. श्राहारक शरीर श्रीर श्राहारक श्राङ्गोपाङ्गका बन्ध नहीं होता. इस लिए इनके स्वामित्वका यहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। वैकियिक काययोग देव श्रीर नार्कियोंके होता है. इसलिए इस बातको ध्यानमें रखकर इस योगमें बँधनेवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व यथायोग्य जान लेना चाहिए। समभनेकी बात इतनी है कि जिन प्रकृतियोंकी मिथ्यादृष्टि श्रीर सासदनसम्यग्दष्टि गुणस्थानमें बन्धन्युच्छित्ति होती है उनके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व मिथ्यादृष्टि वैक्रियिककाययोगी देव श्रीर नारकी को मूलमें कहा गई विशेषताको ध्यान रखकर देना चाहिए और जिन प्रकृतियोंका आगे भी बन्ध होता है उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रविरतसम्यग्दछि वैक्रियिककाययोगी देव श्रीर नारकीको देना चाहिए। मात्र तिर्यञ्चगति द्विक, उद्योत श्रीर नीचगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सातवीं पृथिवीके सम्यक्त्वके सम्मुख हुए सर्वविश्रद्ध नारकीको ही कहना चाहिए. क्योंकि सातवीं प्रिथिवीमें मिथ्यादिष्ट नारकीके मनुष्यगति द्विक श्रीर उद्यगीत्रका बन्ध नहीं होता. इसलिए उसके सम्यक्त्वके श्रिभमुख होनेपर भी उक्त चार प्रकृतियोंका बन्ध होता रहता है। श्रतएव सातवीं प्रथिवीमें ही इनका जघन्य स्थितिबन्ध उपलब्ध होता है। इसी तरह वैिकयिक काययोगमें तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका उसके योग्य जघन्य स्थितिबन्ध मिथ्यात्वमें ही उपलब्ध होता है, क्योंकि इन प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणाम मिध्या-दृष्टिके ही होते हैं। यही कारण है कि यहाँ वैकियिक काययोगमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व उक्क प्रकारसे कहा है। वैक्रियिकमिश्रकाययोगर्मे अपनी सब ब्रकृतियोंके जघन्य स्थितिषन्धके स्वामित्वके प्रति वैक्रियिककाययोगसे श्रन्य कोई विशेषता नहीं है। मात्र वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें सम्यक्त्वकी उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए जिन प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिवरधका स्वामित्व वैक्रिथिककाययोगमें सम्बक्त्वके श्रीभमुख हुए १२८. श्राहार ॰ न्याहारमि॰ पंचणा॰ न्छदंसणा॰ न्यादावे॰ न्यदुसंज० -पुरिस ०- हस्स-रिद-भय-दुग्रं ॰ -देवगिद० -पंचिदि॰ -तििएणसरीर० -समचदु० - बेडिवि॰ श्रंगो॰ -वण्ण ॰ ४ -देवाणु ५० -त्याहि॰ ४ -प्यादि० -तिएणसरीर० -तिएणसरीदछ० -िणिमि॰ -तित्थय ० - ऊचागो॰ -पंचंतरा॰ जह॰ द्विदि० कस्स॰ १ अण्ण० पमत्तसंजद० सागार-जा० सव्विद्यु॰ । असादा० -अरिद-सोग -अथिर असुभ -अजस० जह॰ द्विदि० कस्स॰ १ अण्ण० पमत्त० सागार-जा० तप्पाओग्गविसु० । देवायु० जह० द्विदि० कस्स० १ अण्ण० सागार जा० तप्पाओग्गसिकिलि॰ ।कम्मइग० ओरालियमिस्सभंगो । एवरि आयु० एत्थि। तित्थय॰ दुगदियस्स'।

जीवके कहा है यहाँ उनके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामित्व जो पर्याप्त होने पर सम्यक्त्वको प्राप्त होगा ऐसे जीवके जघन्य स्वामित्व कहना चाहिए। वैक्रियिकमिश्रकाययोगमें श्रायुका बन्ध नहीं होता यह स्पष्ट हो है।

१२८ श्राहारककाययोगी श्रीर श्राहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच झानावरण, ख्रह दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्चिन्द्रयज्ञाति, वेकियिक तेजस कार्मण तीन शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वेकियिक श्राक्षोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगितप्रयोग्यानुपूर्वी, श्रगुरुक्षुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसच्चतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है श्रीर सर्वविष्ठुद्ध है वह उक्च प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। श्रसाता वेदनीय, अरित, श्रोक, श्रिस्थर, श्रगुश श्रीर अयदाःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य विश्रुद्ध परिणामवाला है वह उक्च प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य संक्रिष्ट है वह देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। कार्मणकाययोगी जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी श्रीदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनके श्रायुका वन्ध नहीं होता। तथा इनके तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी दे। गितका जीव है।

विशेषार्थ— ब्राहारक काययोग श्रीर श्राहारकमिश्रकाययोग प्रमत्तसंयत जीवके होता है, इसलिए प्रमत्तसंयत जीवके बंधनेवाली प्रकृतियोंकी श्रपेत्ता यहाँ जघन्य स्वामित्व कहा है। विशेषता मूलमें कही हो है। श्रीदारिकमिश्रकाययोग श्रीर कार्मणुकाययोगके गुणुस्थान एक समान ही हैं तथा औदारिकमिश्रकाययोगके समान यह योग भी एकेन्द्रियोंके होता है इसलिए इसमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व श्रीदारिकमिश्रकाययोगके समान कहा है। मात्र यहाँ इतनी विशेषता है कि एक तो कार्मण काययोगमें श्रायुकर्मका बन्ध नहीं होता श्रीर दूसरे यद्यपि कार्मणुकाययोगमें नरकगित, मनुष्यगित श्रीर वेचगितके जीवके तीर्थं इर प्रकृतिका बन्ध होता है पर इसके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी देवगित श्रीर मनुष्यगतिका जीव ही है, क्योंकि इसके योग्य सर्वविशुद्ध परिणाम इन दो गितके कार्मणुकाययोगी जीवके ही हो सकते हैं।

१. मुलप्रती दुगवियस्त तित्थवः इत्थिः इति पाठः ।

१२६. इत्थि॰-पुरिस॰ प'चणा॰-चदुदंसणा॰-सादावे॰-चदुसंज॰-पुरिस॰जसिग॰-उचा॰-पंचंत॰ जह॰ द्विदि॰ कस्स॰ श्रणण॰ श्रणिपद्दि॰ खवग॰
जह० द्विदि॰ वट्ट॰ । श्राहार०-श्राहार०श्रंगो॰-तित्थय॰ मूलोघं । एवरि इत्थिवेद॰
कित्थय॰ श्रपुल्वकरणउवसामयस्स । सेसाणं पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवुंस॰
खवगपगदीणं इत्थिभंगो । सेसं मूलोघं । श्रवगदवेदे श्रोघं ।

१३०. कोष०-माण०-माया० एावुंसगभंगो । एवरि तित्थयरं श्रोघं । लोभे मृतोघं ।

१२९. स्त्रीवेदी श्रौर पुरुषवेदी जीवोंमें पाँच झानावरण, चार दर्शनावरण, साता-वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, यशःकीर्ति, उद्यगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके ज्ञचन्य स्थितिवन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर श्रनिवृत्तिक्तपक जो ज्ञघन्य स्थितिवन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके ज्ञघन्य स्थितिवन्धका खामी है। श्राहारक श्रारेर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग श्रौर तीर्थंकर प्रकृतिके ज्ञघन्य स्थितिवन्धका स्वामी मूलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि स्रोवेदमें तीर्थंङ्कर प्रकृतिके ज्ञघन्य स्थितिवन्धका स्वामी प्रश्लेविद्यय उपशामक जीव है। इनके सिवा शेष सव प्रकृतियोंके ज्ञघन्य स्थितिवन्धका खामी पश्लोच्द्रय तिर्यञ्चके समान है। नपुंसकवेदी जीवोंमें चापक प्रकृतियोंके ज्ञघन्य स्थितिवन्धका खामी मूलोघके समान हो। श्रपत्रतवेदमें श्रपनी सव प्रकृतियोंके ज्ञघन्य स्थितिवन्धका खामी श्रोघके समान है।

विशेपार्थ —स्त्रीवेद, पुरुषवेद अपने अपने सवेद भागतक होते हैं इसलिए इनमें वसर्वे गणस्थान और नौवें गुणस्थानमें बँधनेवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी क्षपक ग्रुबिवृत्तिकरण जीवको कहा है, तथा इन दोनों वेदोंका उदय ग्रसंक्षी पञ्जेन्द्रिय तिर्यञ्जके भी होता है. इसलिए शेष प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी पञ्जेन्द्रिय तिर्यञ्जके समान कहा है। मात्र त्राहारकद्विक श्रीर तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितियन्ध अपूर्वकरण चपकके होता है इसीलिए इन तीनों प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्चर्युर्वकरण त्रपक जीवको कहा है। यहाँ यह बात सबसे श्रधिक ध्यान देने योग्य है कि जिसके तीर्थंकर प्रकृतिकी सत्ता होती है वह पुरुषवेदके साथ ही चपक श्रेणीपर श्रारोहण करता है, क्योंकि जो जीव तीर्थंकर होता है उसके जन्मसे एकमात्र पुरुषवेदका उदय होता इसलिए स्त्रीवेदमें तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी उपशामक श्रपूर्वकरण है। जीवको कहा है। नपुंसकवेदमें चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी स्त्रीवेदके समान है यह तो स्पष्ट ही है। मात्र नपुंसक वेदका उदय एकेन्द्रिय जीवोंसे लेकर होता है इसिलए इसमें शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्रोधके समान कहा है। श्रवगतवेदमें नीवें श्रीर दशवें गुणस्थानमें बँधनेवाली प्रकृतियोंका ही बन्ध होता है. क्योंकि यह संक्षा नौवें गुणस्थानके अवेदभागसे प्रारम्भ होती है, इसलिए इसमें उक्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खाभी श्रोधके समान कहा है।

१३०. कोध कपायवाले, मान कपायवाले और माया कपायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी नपुंसकवेदी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका खामी श्रोधके समान है। तथा लोभ कपायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी मूलोधके समान है।

१३१. मदि०-सुद० तिरिक्खोयं । विभंगे पंचणा०-णवदंसणा० सादा०भिच्छ०-सोलसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०—तेजा०-क०-समचदु०-वेउविवृ०श्रंगो०-वएण०४-देवाणु०-अगुरू०४-पसत्यवि०-तस०४-थिरा-दिछ०-णिभि०-उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० मणुस० सागारजा० सव्विवसु० संजमाभिसुह०। असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह०
द्विदि० कस्स० ? अएण० चदुगदि० सत्थाणे सागार-जा०। इत्थि०-णवुंस०-पंचसंग्रा०-पंचसंघ०-अण्यसत्थवि०-दूभग-दुस्सर-अणादे० जह० द्विदि० कस्स० ?
अएण० चदुगदि० तप्पाओग्गविसुद्४०। आयुगाणं मणुजोगिभंगो। तिरिक्खग०
तिरिक्खाणु०-उज्जोव०-णीचा० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० सत्तमाए पुढवीए
भिच्छादि० सागार-जा० सव्विवसु० सम्भन्ताभिसुह०। णिर्यगदि-तिएणजादि-णिरयाणु०-सुहुम-अपज्ञ०-साथार० जह० द्विदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख० मणुस०
तप्पाओग्गविसु०। मणुसग०-अगरालि०-अगरालि०अगो०-वज्जरिस०-मणुसाणु०

िरिरोपार्थ—िकसी भी कपायके उदयसे जीव चपक श्रेणीपर आरोहण करता है और उसके तीर्थंकर प्रकृतिका बन्ध होनेमें कोई बाधा नहीं आती, इसलिए चारों कपायोंमें तीर्थं-कर प्रकृतिके जञ्चन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रोधके समान कहा है। शेप कथन सुगम है।

१३१. मत्यक्कानी श्रीर श्रुताक्कानी जोवोंमें श्रुपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। विभक्षक्षानमें पाँच क्षानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, पुरुषवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रादि छह. निर्माण-उद्यगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य जो साकार जागृत है. सर्वविग्रद्ध है श्रीर संयमके श्रिभमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। असाता वेदनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अग्रम, श्रयशःकीर्ति इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर चार गतिका जीव जो स्वस्थानमें श्रवस्थित है श्रीर साकार जागत है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका खामी है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःखर श्रीर श्रनादेय इन प्रकृतियांके जघन्य स्थितिवन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर चार गतिका जीव जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। त्रायुकर्मकी चार प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका खामी मनोयोगी जीवोंके समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानपूर्वी, उद्योत श्रौर नीचगोत्र इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर सातर्वी पृथिवीका नारकी जो मिथ्यादृष्टि है, साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है श्रीर सम्यक्तवके श्रिभमुख है वह उक्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। नरकगति, तीन जाति, नरकगत्यानुपूर्वी, सूदम, अपर्याप्त और साधारण इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कीन है ? ऋन्यतर तिर्यञ्च श्रीर मनस्य जो तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, श्रौदारिक शरीर, श्रौदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराच संहनन श्रौर मनुष्यगत्या- जह॰ द्विदि॰ कस्स॰ ? श्रगणः॰ देव॰ ऐरइयस्स सागार-जा॰ सञ्विवसुद्ध॰ सम्मनाभिमुह॰ । एइंदि०-श्रादाव-थावर० मणजोगिर्भगो ।

१३२. स्राभि०-सुद् ०-स्रोधि० खनगपगदीएां मूलोघं । श्रिहा-पचलाएां जहक हिदि० कस्स० ? स्रएण० स्रपुव्वकरएाखनग० चिरमें जहक हिदि० वहमा० । स्रसादा०-स्ररदि-सोग-स्रिथर-स्रसुभ-स्रजस० जहक हिदि० कस्स० ? स्रएएण पमत्तसंजक सागार-जा० तप्पास्रोग्गविसु० । हस्स-रदि-भय-दुगुं० जहक हिदि० कस्स० ? स्रएए० स्रपुव्वक्षवग० चिरमें जह० हिदि० वह० । मणुसायु० जह० हिदि० कस्स० ? स्रएए० देव० ऐरइ० सागार-जा० तप्पास्रोग्गसंकिलि० । देवायु०

नुपूर्वी ६न प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है ? श्रन्यतर देव श्रौर नारकी जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है श्रौर सम्यक्तवके श्रीभमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्ध स्थातियन्धका खामी है। एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रौर स्थावर प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्ध का स्वामी मनोयोगो जीवौंके समान है।

विशेषार्थ—मत्यक्षान और श्रुताक्षान तिर्यञ्जीके भी होता है और इन दोनों मार्गणाओं में जघन्य स्थितिवन्ध तिर्यञ्जीकी अपेता ही सम्भव है, इसलिए इनमें सब परुतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी तिर्यञ्जीके समान कहा है। विभक्ष क्षान चारों गितयोंमें सम्भव है पर इसके रहते हुए संयमके अभिमुख परिणाम मनुष्यगतिमें ही हो सकते हैं और ऐसे जीवके ही जघन्य स्थितिवन्ध होगा, इसलिए प्रथम दण्डकमें कही हुई प्ररुतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी संयमके अभिमुख विभक्षकानी मनुष्य कहा है। दूसरे और तीसरे दण्डकमें जो प्ररुत्तियाँ गिनाई हैं उनका जघन्य स्थितिवन्ध स्वस्थानमें ही सम्भव है, इसलिए उनके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी चारों गितयांका विभक्षकानी जीवकहा है। सातवं नरकमें मिथ्यादिष्ठके तिर्यञ्जगति आदिका ही वन्ध होता है, इसलिए सम्यक्त्वके अभिमुख होने पर भी इसके इन प्ररुत्तियोंका वन्ध होता रहता है। जब कि अन्यत्र ऐसी अवस्थाके प्राप्त होने पर भी इसके इन प्ररुत्तियोंका वन्ध होता रहता है। जब कि अन्यत्र ऐसी अवस्थाके प्राप्त होने पर इन प्ररुत्तियोंका वन्ध नहीं हो सकता है। यदि विचार कर देखा जाय तो विभक्षक्षानमें ऐसे जीवके हो उक्त प्ररुत्तियोंका जघन्य स्थितिवन्ध सम्भव है। यही कारण है कि तिर्यञ्जगित आदि चार प्ररुत्तियोंके जघन्य स्थितवन्ध सम्भव है। यही कारण है कि तिर्यञ्जगित आदि चार प्ररुत्तियोंके जघन्य स्थितवन्ध सामाव है। यही कारण है कि तिर्यञ्जगित अवि चार प्ररुत्तियोंके जघन्य स्थितवन्ध सामाव है। यही कारण है कि तिर्यञ्जगित आदि चार प्ररुत्तियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्थामी सातवीं पृथिवीका विभक्षकानी जीव कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१३२. श्राभिनिवोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी श्रीर श्रवधिक्षानी जीवोंमें चषक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी मूलोघके समान है। निद्रा श्रीर प्रवला प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी मूलोघके समान है। निद्रा श्रीर प्रवला प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त दोनों प्रकृतियोंके अघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। श्रसाता वेदनीय, श्रारित, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रीर श्रयशःकीर्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कीन है? श्रन्थतर प्रमत्तसंयत जो साकार जागृन है श्रीर तत्थायोग्य विश्रुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। हास्य, रित, भय श्रीर जुगुप्सा प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कीन है? श्रन्थतर श्रपृर्वकरण चपक जो श्रन्तिम जघन्य स्थितिवन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। मनुष्यायुके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है। सनुष्यायुके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है। सनुष्यायुके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कीन है? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो साकार जागृत है श्रीर तत्थायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह मनुष्यायुके जघन्य

जह० दिदि० कस्स० ? अएए० तिरिक्ख० मणुस० तप्पाओग्गसंकिलि० । मणुसग०ओरालि०-ओरालि० अंगो०-वज्जिरसभ०-मणुसाणु० जह० दिदि० कस्स० ?
अएए० देव० ऐए इ० सागार-जा० सन्वित्सुद्ध० । देवगदि एवं पसत्थत्तीसं जह०
दिदि० कस्स० ? अएए० अपुन्व०खवग० परभवि० वंधचिरमे वट्ट० । अप्पखक्खा०४ जह० दिदि० कस्स० ? अएए० मणुस० असंज० सागार-जा० सन्वविसु० संजमाभिमुह० । पन्चक्खाणा०४ जह० दिदि० कस्स० ? अएएद० मणुस०
संजदासंजद० सागार-जा० सन्वित्सु० संजमाभिमुह० । मएपज्जव० ओधिभंगो ।
एविर देवायु० जह० दिदि० कस्स० ? अएएए० पमत्तसंज० तप्पाओ०मंकिलि० ।
१३३. संजदा० मणुपज्जवभंगो । सामाइ०-बेदो० पंचणा०-चद्दंस०-सादा०-

स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका है ? श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह देवायके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। मनुष्यगति, श्रीदारिक शरोर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्षभ-नाराचसंहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो साकार जागृत है श्रीर सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवगतिसे लेकर प्रशस्त तीस प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी कौन है ? अन्यतर अपूर्वकरण चपक जो परभव सम्बन्धी प्रकृतियोंके श्रवस्थित है वह उक्र प्रकृतियोंके जघन्य स्वामी है। अप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य स्थितियन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य श्रसंयत सम्यग्दष्टि जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है श्रीर संयमके श्रभिमुख है वह उक्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। प्रत्याख्यानावरण चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? ग्रन्यतर मनुष्य संयतासंयत जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है श्रीर संयमके श्रभिमुख है वह उक्क चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका स्वामी है। मनःपर्ययक्षानमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रवधिशानीके समान है। इतनो विशेषता है कि देवायके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? ग्रन्यतर प्रमत्तसंयत जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह देवायुके जघन्य स्थिति बन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ — आभिनिबोधिक आदि तीन ज्ञान चौथेसे लेकर बारहवं गुण्स्थानतक होते हैं। इनमें चुण्कश्रेणिकी प्राप्ति भी सम्भव है, इसिलए २६ प्रकृतियोंका चुण्कश्रेणिके आठवें गुण्स्थानमें, ४ का नौवें में और १० का दसवें में ज्ञान्य स्वामित्व कहा है। शेष प्रकृतियों के विषयमें जहां जिनकी बन्धव्युव्छित्त होती है और जिनके उनका बन्ध होता है इन दो बातोंको ध्यानमें रखकर उनके जघन्य स्वामित्वका विचार किया है। शेष विशेषताएँ मूलमें कही ही हैं। मनःपर्यथञ्चान ६ छुठवें गुण्स्थानसे होता है। श्रतः जितनी प्रकृतियों का बन्ध इसके होता है उनके जघन्य स्थितवन्धका स्वामित्व श्रवधिक्वानी जीवके भी छठवें आदि गुण्स्थानों में ही प्राप्त होता है, इसिलए मनःपर्यथक्वानमें श्रपनी सब प्रकृतियों के जघन्य स्थितवन्धका स्वामी श्रवधिक्वानी जीवके समान कहा है। मात्र देवायु इसका श्रपवाद है। कारण कि देवायु का जघन्य स्थितवन्ध श्रवधिक्वानों चेता है और मनःपर्यथक्वानमें प्रमत्तसंयतके होता है, इसिलए इतमी विशेषता श्रवणसे कही है।

१३३. संयत जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी मनःपर्यय-

लोभसंज - जस - उच्चा - पंचंत > जह > द्विदि > कस्स > ? अएण > अणियिदिख -वगस्स चिरमे दिदि > वह > । सेसं संजदभंगो । पिरहार > आहारकायजोगिभंगो । णविर सामिनदो सहाणेसु याओ सन्वविसुद्धाओ ताओ दंसणमोहणीयखवगस्स से काले कदकरिण जो होहिदि नि अथवा सत्थाणे अप्पमत्तसन्वसुद्ध > । सेसाणं आहारकायजोगिभंगो । सुदुमसंपरा > ओघं ।

१३४. संजदासंजदा॰ पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-स्रद्वकसा०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं ०-देवगदि-पसत्थद्वावीस-तित्थयर-उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि०

ह्वानी जीवोंके समान है। सामायिक संयत श्रीर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें पाँच ह्वाना-वरण, चार दर्शनावरण, सातावेदनीय, लोभ संज्वलन, यशःकीर्ति, उद्यगोत्र श्रीर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्रनिवृत्तिन्नपक जो श्रन्तम स्थितिवन्धमें श्रवस्थित है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी संयत जीवोंके समान है। परिहारिवशुद्धिसंयत जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी श्राहारककाययोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेपता है कि स्वस्थानमें जो सर्वविशुद्ध परिणामोंसे वँधनेवाली प्रकृतियाँ हैं उनको जो तदनन्तर समयमें कृतकृत्य वेदक सम्यग्हिए होगा ऐसा दर्शनमोहनीयका चपक जीव जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है, श्रथवा स्थानमें जो अग्रमतसंयत है, सर्व विशुद्ध परिणामवाला है वह उन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी है। तथा शेष प्रकृतियोंक जघन्य स्थितवन्धका स्वामी श्राहारककाययोगी जीवोंके समान है। स्दमसाम्परायसंयत जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी श्रोधके समान है।

विशेपार्थ—बन्धकी श्रपेत्वा मनःपर्ययद्वानी श्रीर संयत जीवोंकी स्थिति एक समान है, इसिलए संयतोंमें श्रपनी सब प्रहातियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मनःपर्ययक्वानके समान कहा है। सामायिक संयत और छेदोपस्थापनासंयत मात्र नीवें गुणस्थानतक होते हैं इसिलए इनमें दसवें गुणस्थानमें बन्धव्युच्छिन्न होनेवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व क्षपक श्रानवृत्तिकरणको दिया है। शेष स्थिति संयत जीवोंके समान है, इसिलए इन दोनों संयतोंके शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी संयत जीवोंके समान कहा है। परिहारिबग्रिद्ध संयत जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके स्वामित्वको दो मार्गोमें विभन्न कर दिया है—जो वहां सर्वविग्रद्ध परिणामोंसे प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रलासे कहा है श्रीर शेष श्रसाता श्रादि प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व श्राहारककायजोगी जीवोंके समान कहा है। श्रावाय यह है कि पाँच ब्रानावरण श्रादि जिन प्रकृतियोंका सातवें गुणस्थानमें बन्ध होता है उनके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी या तो जो श्रनन्तर समयमें ज्ञायिकसम्यग्दिहोगाऐसा कृतकृत्य वेदक सम्यग्दिष्ट जीव कहना चाहिए या सस्थानमें ही सर्वविग्रद्ध परिणामवाला श्रप्रमत्तसंयत जीव कहना चाहिए या सस्थानमें इंस सर्वविग्रद्ध परिणामवाला श्रप्रमत्तसंयत जीव कहना चाहिए या सर्वावणि ज्ञावन्य स्थितबन्धका स्थामी श्राहारककाययोगी जीवोंके समान तत्रायोग्यविग्रद्ध परिणामवाला ग्रमत्तसंयत जीव कहना चाहिए।

१३४. संयतासंयत जीवोंमें पांच श्वानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्राठ कवाय, पुरुपवेद, हास्य, रित, भय, जुगुष्सा, देवगित श्रादि प्रशस्त श्रट्ठाईस प्रकृतियाँ, तीर्थंक्कर, उच्चगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन कस्स॰ ? अएए० मणुस॰ सागार-जा० सन्वविसुद्ध० संजभाभिष्ठह॰ । असादा॰अरिद-सोग-अधिर-असुभ-अजस॰ जह॰ द्विदि॰ कस्स० ? अएए० सत्थाएँ तप्पाओग्गविसुद्ध० । देवायु० जह० द्विदि० कस्स० ? अएए० तिरिक्ख० मणुस०
तप्पाओग्गसंकिलि० । असंजदा० मदि०भंगो । एवरि तित्थयरं जह० द्विदि०
कस्स० ? अएए० सम्मादि० मणुस० सागार-जा० सन्वविसु० संजमाभिष्ठह० ।

१३५. चक्खुदं० खवगपगदीत्रो वेउव्वियञ्जकं मूलोघं । सेसाएं चदुरिंदिय-पज्जचभंगो । त्रचक्खु० मूलोघं । त्रोधिदं० त्रोधिणाणिभंगो ।

है। श्रन्यतर मनुष्य जो साकार जागृत है, सर्व विशुद्ध है श्रोर संयमके श्रिममुख है वह उक्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रश्य, श्रश्य, श्रयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है? श्रन्यतर खस्थानवर्ती तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। देवायु के जघन्य स्थितिबन्धका खामी कौन है? श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रोर मनुष्य जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। श्रसंयत जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी मत्यक्षानियोंके समान है। इतनी विशेष्ता है के तीर्थं कर प्रकृतिके जघन्य स्थितबन्धका खामी कौन है? श्रन्यतर सम्यग्दिष्ट मनुष्य जो साकारजागृत है, सर्व विशुद्ध है श्रीर संयमके श्रिममुख है वह तीर्थं इर प्रकृतिके जघन्य स्थितबन्धका खामी है।

विशेषार्थ —संयतासंयतोंका एक ही गुणस्थान है। यहां संयमके सन्मुख हुए जीवके पाँच क्षानावरणादिका सबसे जघन्य स्थितिबन्ध होता है इसिलए इनके जघन्य स्थितिबन्ध का सामी ऐसा मनुष्य कहा है और शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध स्वस्थानमें ही होता है अतः उनके जघन्य स्थितिबन्धका सामी स्वस्थानवर्ती तिर्यञ्च और मनुष्य कहा है। असं-यतोंमें जघन्य स्थितिबन्धकी अपेचा एकेन्द्रिय तिर्यञ्चोंकी मुख्यता है। मत्यक्षानियोंमें भी जघन्य स्थितिबन्धकी स्थाना विचार एकेन्द्रियोंकी अपेचा किया है, इसिलए असंयतोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मत्यक्षानियोंके समान कहा है। मात्र जिन प्रकृतियोंका एकेन्द्रियोंके बचन्य नहीं होता उन प्रकृतियोंका विचार जिस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके विचारके समय कर आये हैं उस प्रकारसे करना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चोंके या मत्यक्षानियोंके तीर्थक्षर प्रकृतिका बन्ध नहीं होता इसिलए यहाँ इसके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अलगसे कहा है।

१३४. चन्नुदर्शनवाले जीवों में चपक प्रकृतियाँ श्रीर वैक्रियिक छहके जघन्य स्थिति-बन्धका खामी मूलोघके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी चतु-रिन्द्रिय पर्यात जीयोंके समान है। श्रवश्चदर्शनवाले जीवों में सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका खामी मूलोघके समान है। श्रविधदर्शनवाले जीवों श्रेपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी अवधिक्षानियोंके समान है।

विशेषार्थ — चलुदर्शन चतुरिन्द्रिय जीवोंसे लेकर चीएकषाय गुएस्थान तक होता है और अचलुदर्शन एकेन्द्रिय जीवोंसे लेकर चीएकषाय गुएस्थान तक होता है। इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके अधन्य स्थितिबन्धका स्वामित्व मूलमें कही गई विधिके अनुसार बन जाता है। अवधिदर्शनीमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी अवधिक्वानियों के समान है यह स्पष्ट ही है।

१३६. [किएण०-णील०-काउ० अप्पप्पणो पगदीणं असंजदभंगो । णवरि] किएण०-णील० तित्थय० जह० द्विदि० कस्स० १ अएण० मणुस० असंजदस० सब्वविस् । काउ० णेरइ० सब्वविस० ।

१३७. तेऊए पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-चदुसंज०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-देवगदि-पसत्थएकत्तीस-उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० कस्स० १ अग्रण्ण० अप्पमत्तसंज० सन्विवसु० । थीणगिद्धि०३-भिच्छत्त-अ्रणंताणुवंधि०४ जह० द्विदि० कस्स० १ अग्रण्ण० मणुस० सन्विवसु० संजमाभिग्रह० । असादा०-अरदि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० द्विदि० कस्स० १ अग्रण्ण० पमत्तसंज० तप्पात्रोग्ग-विसुद्ध० । अपच्चक्खाणा०४ जह० द्विदि० कस्स० १ अग्रण्ण० मणुस० असंजद० सागार-जा० सन्वविसु० संजमाभिग्रह० । पच्चवखाणा०४ जह० द्विदि० कस्स० १ अग्रण्ण० मणुस० संजदासंजद० सागारजा० सन्वविसु० संजमाभिग्रह० । इत्थि०-

१३६. रुष्ण, नील श्रीर कापोत लेखामें अपनी श्रपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग श्रसंयतों के समान है। इतनी विशेषता है कि रुष्ण लेखा श्रीर नील लेखावाले जीवोंमें तीर्थं कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य जो श्रसंयत सम्यग्दिए है श्रीर सर्वविशुद्ध है वह तीर्थं कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। कापोत लेक्यामें जो नारकी सर्वविशुद्ध है वह तीर्थं कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

विशेषार्थ — कृष्ण, नील श्रोर कापोत लेक्या श्रसंयतों के होती है श्रोर श्रसंयतों में जघन्य स्थितिवन्धकी श्रपेचा पक्षेन्द्रियोंकी नरकाष्ठ्र व देवायुकी श्रपेचा पञ्चेन्द्रियोंकी श्रोर नरकाति छहकी श्रपेचा श्रसंक्षियोंकी मुख्यता है, इसिलए इन छेक्याश्रों में सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी श्रसंयतों के समान कहा है। मात्र तोर्थ कर प्रकृतिका बन्ध इन जीवोंके नहीं होता, इसिलए इसके जघन्य स्थितिवन्धके स्वामीका कथन श्रलगसे किया है। इतना श्रवश्य है कि नरकगितमें तीर्थ कर प्रकृतिका बन्ध करनेवाले जीवके कृष्ण श्रीर नील लेक्या नहीं होती, इसिलए इन लेक्याश्रों में तीर्थ कर प्रकृतिक जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी असंयत सम्यग्रहिष्ट मनुष्य कहा है श्रीर कापोत छेक्यामें नारकी जीव कहा है।

१३७. पीतलेश्यामें पांच बानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुववेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, देवगित श्रादि प्रशस्त इकतीस प्रकृतियाँ, उच्च गोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर श्राप्रमत्त संयत जीव जो सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रानन्तानुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रानन्तानुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य जो सर्वविशुद्ध है श्रोर संयमके श्रीमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रप्रत्याचेयाविशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर प्रमत्तसंयत जीव जो तत्प्रायोग्याविशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है । श्रप्रत्याख्यानावरण चारके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य जो श्रसंयत सम्यग्दिष्ट है स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य जो संयत्वासंयत है , साकार जागृत है , सर्वविशुद्ध है श्रीर संयमके श्रीममुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर मनुष्य जो संयत्वासंयत है , साकार जागृत है , सर्वविशुद्ध है श्रीर संयमके श्रीममुख है वह उक्त प्रकृतियोंक श्रीममुख

णबुंस०-एइंदियजादि-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-आदाउज्जो०-अप्पसत्थवि०-थावर-दूभग-दुस्सर-ऋणादे०-णीचा० जह० हिदि० कस्स० ? अएण० देवस्स भिच्छा० तपात्रोग्गविसुद्ध० । दोश्रायु० जह० हिदि० कस्स० ? अएण० देवस्स तपात्रोग्गसंकिलि० । देवायु० जह० हिदि० कस्स० ? अएण० तिरिक्ख० मणुस० भिच्छादि० तपात्रोग्गसंकिलि० । मणुसग०-ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु० जह० हिदि० कस्स० ? अएण० देवस्स सम्मादि० सव्व-विसु० । एवं पम्माए । णवरि एइंदिय-आदाव-थावरं ग्रात्थ ।

१३८. सुकाए मणजोगिभंगो । एवरि इत्थि०-एावुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-श्रप्पसत्थ०-दृभग-दुस्सर-श्रणादे०-णीचागो० जह० द्विदि० कस्स०? श्रपण० देवस्स मिच्छादि० तप्पात्रोग्गविसुद्ध० ।

१३६. भवसिद्धिः स्रोधं । ऋग्भवसिद्धिः मदियः भंगो।

१४०. सम्मादि - खइग० स्रोधि भंगो । वेदगे पंचणा० - ऋदंसणा० - सादावे ० -

है वह उक्त प्रश्नितयों के जघन्य स्थितियन्धका खामी है। स्रीवेद, नपुंसकवेद, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित स्थावर, दुर्भग, दुःस्वर, श्रमादेय श्रीर नीचगोत्र प्रश्नतियों के जघन्य स्थितियन्धका खामी कीन है? श्रन्यतर देव जो मिथ्यादिष्ट है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रश्नतियों के जघन्य स्थितियन्धका खामी है। दो श्रायुश्रों के जघन्य स्थितियन्धका खामी कीन है? श्रन्यतर देव जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह दो श्रायुश्रों के जघन्य स्थितियन्धका खामी है। देवायुके जघन्य स्थितियन्धका खामी है। देवायुके जघन्य स्थितियन्धका खामी है। देवायुके जघन्य स्थितियन्धका खामी है। मनुष्यगति, श्रीदारिक श्ररीर, श्रीदारिक श्राहेपाइ, वर्ज्यभनाराच संहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितियन्धका खामी है। मनुष्यगति, श्रीदारिक श्ररीर, श्रीदारिक श्राहेपाइ, वर्ज्यभनाराच संहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितियन्धका खामी है। श्रन्यतर देव जो सम्यग्दिष्ट है श्रीर सर्वविश्रद्ध है वह उक्त प्रस्तियोंके जघन्य स्थितियन्धका खामी है। इसी प्रकार पद्म लेश्यामें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इस लेश्याबाले जीवोंके एकेन्द्रिय, श्रातप श्रीर स्थावर प्रस्तियोंका वन्ध नहीं होता।

१३८. शुक्रलेश्यामें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी मनोयोगी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इसमें स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग,दुःखर, श्रनादेय श्रीर नीचगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव जो मिथ्यादृष्टि है श्रीर तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिमाण्वाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामो है।

१३६. भन्य जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी श्रोघके समान है। श्रभव्य जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी मत्यक्षानियोंके समान है।

१४०. सम्यग्दष्टि श्रौर श्वायिक सम्यग्दिए जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका सामी श्रविधानियोंके समान है। वेदकसम्यग्दिएयोंमें पाँच श्वानावरण, छह चदुसंज०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दुगुं०-देवगदि-पसत्थएकत्तीस-उच्चागो०-पंचंत० जह० हिदि० कस्स० ? ऋषण् ऋष्पमत्तसंजद० सव्विवसु० ऋथवा दंसणामोह- खवगस्स कदकरिणज्ञो होहिदि ति । सेसं ऋोधिभंगो । उवसम० ऋोधिभंगो । एवरि खवगपगदीणं उवसमगे कादव्वं ।

१४१. सासणे पंचणा - णवदंसणा ० - सादावे - ० सोलसक ० पुरिस ० - हस्स-रिटभय० - दुगुं ० - पंचिदिय० - तेजा ० - क० - समचदु० - वएण ० ४ - अगुरु० ४ - पसत्थिव० - तस० ४ थिरादि छक्क - णिमिण - उच्चागो ० - पंचंत ० जह० दिदि ० कस्स ० १ अएण ० च दुगिदि ०
सागार - जा० सच्चि सु० । असादा० - इत्थि० - अरदि - सोग - च दुर्मेदा० - च

दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रित, भय, जुगुप्सा, देवगित श्रादि इकतीस प्रकृतियाँ, उद्यगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियाँके जघन्य स्थितिबन्धका स्थामी कौन है ? श्रन्यतर श्रप्रमत्तसंयत जीव जो सर्वविशुद्ध है वह श्रथवा जो श्रनन्तर समयमं कृतकृत्य वेदक सम्यग्दिष्ट होगा ऐसा दर्शनमोहनीयका चपक जीव उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्थामी श्रवधिक्षानियोंके समान है। उपश्मसम्यग्दिष्ट जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्थामी श्रवधिक्षानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्थामी श्रवधिक्षानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्थामी उपशामकको कहना चाहिए।

१४१. सासादनमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, सोलह कपाय, पुरुपचेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचत-रस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तविद्वायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर श्रादि छह, निर्माण, उद्यगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागृत है श्रीर सर्वविशुद्ध है वह उक्त प्रशृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। श्रसाता वेदनीय, स्त्रीवेद, श्ररति, शोक, चार संस्थान, चार संहनन, ग्रप्रशस्त विहायोगति और ग्रस्थिर ग्रादि छह प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कीन है ? श्रन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागृत है श्रीर तत्प्रायोग्य विश्रद्ध परिणामवाला है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्चाय श्रीर मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो तत्प्रायोग्य संक्लेश परिणामवाला है वह श्रथवा चार गतिका जीव जो तत्प्रा-योग्य संक्लेश परिणामवाला है वह उक्त दोनों श्रायुश्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तिर्यञ्ज श्रीर मनुष्य जो तत्प्रायोग्य संक्रेश परिणामवाला है वह देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है। तिर्यञ्च गति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी सत्तमाए पुढवीए ऐरइ० सर्व्वातमुक । मणुसगठ-त्र्योरालि०-त्र्योरालि०त्र्र्यंगो०-वज्ज-रिसभ०-मणुसाणु० जह० द्विदि० कस्स० ? त्र्र्यएण० देव० ऐरइय० सन्वित्तिमु०। देवगदि०४ जह० द्विदि० कस्स० ? त्र्र्याण्य तिरिक्ख० मणुस० सन्वित्तिमु०।

१४२. सम्मामिच्छा० पंचणा०-छदंसणा०-सादावे०-वारसक०-पुरिस०-हस्स-रदि-भय-दं गुं ७-पंचिदि ०-तेजा ०-क ०-समचद् ०-वगण ०४-ऋगुरु ०४-पसत्य ०-तस ०४-थिरादिछक-णिमिण-उचा०-पंचंत० जह० दिदि० कस्स० ? अएण० चदगदियस्स सागार-जा० सन्विवस् अम्मनाभिम्रहरू । असादावे०-अरदि-सोग-अधिर-असुभ-अजस० जह० हिदि॰ कस्स॰ ? अएण॰ चदगदियस्स सत्थाणे तप्पात्रोग्गविम**०** । मणुसग०-त्रोरालि॰-त्रोरालि॰त्रंगो॰-वर्जारसभ०-मणुसाणु॰ जह० द्विदि० कस्स ? अएए।० देव० एोरइ० सव्वविसु० सम्मत्ताभिमुह०। देवगदि०४ जह० हिद्रि० कस्स० ? त्र्याण् ० तिरिक्ख ० मणुस० सागार-जा० सव्वविषु० सम्मत्ताभिग्रह० । मिच्छादिद्वी० मदिय०भंगो । सिएए० मसुसभंगो । ग्रसिएए० तिरिक्खोघं । त्राहार० मुलोघं । ऋणाहारः कम्भइगभंगो । एवं जहएएगो समत्तो । एवं सामित्तं समत्तं । कौन है ? अन्यतर सातनी प्रथिवीका नारकी जो सर्वविद्युद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका खामी है। मनुष्यगति, श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पमनाराच संहत्तन श्रीर मनुष्य गत्यानुपूर्वा प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है ? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो सर्वविशद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्यका स्वामी है देवगति चतुष्कके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी कौन हैं ? ब्रन्तर तिर्यञ्च ब्रौर मतुष्य जो सर्व-विशद्ध है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी है।

१४२. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, बारह कषाय, पुरुपवेद, हास्य, रति, भय, जुगुल्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचत्रें संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर ग्रादि छह, निर्माण, उच्चगोत्र ग्रौर पांच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन हैं ? अन्यतर चार गतिका जीव जो साकार जागृत है, सर्वविशुद्ध है और सम्यक्त्वके श्रमिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है। श्रसाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अग्रभ और अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कान है ? ऋन्यतर चार गतिका जीव जो स्वस्थानस्थित तत्प्रायोग्य विशुद्ध परिणाम-वाला है वह उक्त ।प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्वामी है । मनुष्य गति, श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्पभनाराच संहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियांके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर देव श्रीर नारकी जो सर्वविशुद्ध है श्रीर सम्यक्त्वके श्रभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका स्थामी है। देवगति चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका स्वामी कौन है ? श्रन्यतर तिर्यञ्च श्रीर मनुष्य जो साकार जागृत है, सर्वविश्रद है और सम्यक्त्वके अभिमुख है वह उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका खामी है। मिथ्या-दृष्टि जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका स्थामी मत्यन्नानियोंके समान है। संक्षी जीवोंमें त्रपनी सब प्रकृतियोंके जवन्य स्थितिबन्धका स्वामी मनुष्योंके समान है। ग्रसंक्षी जीवोंमें तिर्यञ्जॉके समान है। ग्राहारक जीवोंमें मूलोघके समान है ग्रीर ग्रनाहारक जीवोंमें कार्मण काययोगी जीवोंके समान है। इस प्रकार जघन्य स्वामित्व समाप्त हुन्ना। इस प्रकार स्वामित्व समाप्त हुन्ना।

## बंधकालपरूवगा

१४२. कालं दुवियं — जहएण्यं उक्कस्सयं च । उक्कस्सए पगदं । दुवि० — त्रोघे० आदं । त्रोघे पंचणा०-णवदंस०-भिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं ०-त्रोरालिय०-तेजा०-क०-वएण०४-अगु०-उव०-िएभि०-पंचंतराइगाणं उक्कस्सओ दिदिवंधो केवचिरं कालादो होदि ? जहएणेण एगसभयं, उक्कस्सेण अंतोम्रहुत्तं । अणुक्कस्सिद्धिवं० केवचिरं ? जह० अंतो०, उक्क० अर्णतकालं असंखेज्जपोग्गलपिरयटं । एविर ओरालि० जह० एगस०। सादासादा०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रिद-अरिद-सोग-एएयगिद-एइंदि०-वीइंदि०-तीइंदि०-चदुरिंदि०-आहारदुग-पंचसंग्राण्य-याणु०-आदाउज्जो०--अप्पत्थवि०--थावरादि०४-धिराथिर--मुभाग्नभ-दुभग--दुम्सर--अर्णादे०-जस०-अजस० उक्क० आणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०।पुरिस० उक्क० द्विदि० जह० एग०, उक्क० वे छाविद० सादि०। चदुएणं आयु० उक्क० द्विदि० जहण्यक० एगस०। अणुक्क० द्विदि० जह० उक्क० अंतो०। एवं याव अण्याहारग ति सिरसो कालो। एविर जोग कसा-एसु अणुक्क० द्विदि० जह० एग०। तिरिक्क्वणदि-तिरिक्क्वाणु०-णीचा० उक्क०

## वंधकाल प्ररूपणा

१४३. काल दो प्रकारका है—जघन्य श्रीर उत्कृष्ट। उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी श्रपंत्ता निर्देश दो प्रकार हैं—श्रोघ श्रीर श्रादेश । श्रोघकी श्रपंत्ता पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, श्रोदारिक शरीर, तंजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पांच अन्तराय प्रकृतियांक उत्कृष्ट स्थितिबन्धका कितना काल है। जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल अन्त-र्मुहुर्त है। अनुकृष्ट स्थितिबन्धका कितना काल है? जघन्यकाल अन्तर्मुहुर्त है श्रीर उत्कृष्ट अनन्तकाल है जो असंख्यात पुदगल परिवर्तन प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि अोदारिक शरीरके श्रमत्क्रप्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है। सातावेदनीय, श्रसाता वेद-नीय, स्त्रीचंद, नपुंसक चंद, हास्य, रात, श्ररति, शोक, नरकगति, एकेन्द्रिय जाति, हीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, त्राहारक द्विक, पांच संस्थान, पांच संहनन, नरकगत्यानुपर्वी, त्रातप, उद्योत, अप्रशस्त विष्ठायोगति, स्थावर त्रादि चार, स्थिर, ऋस्थिर, शुभ, त्रशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, त्रानादेय, यशःकीर्ति त्रीर अयशःकीर्ति प्रकृतियोकं उत्कृष्ट ग्रीर ग्रनुकुए स्थितिवन्धका जधन्यकाल एक समय है ग्रीर उत्कृए काल ग्रन्तर्मुहर्न है। पुरुप वदके उत्कृप्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृप्ट काल अन्तर्महर्त है। श्रनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल साधिक दो छयासठ सागर प्रमाण है । चार त्रायुत्रोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। इस प्रकार ग्रनाहारक मार्गणातक चार ग्रायुग्रोंका समानकाल है। इतनी विशेषता है कि योगोंमं श्रीर कपायोंमें उनके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्यकाल एक समय है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा त्रौर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्यकाल एक समय है त्रौर हिदि॰ जह॰ एग॰, उक्क० श्रंतो॰ । श्रणुक्क॰ जह॰ एग॰, उक्क० श्रांगंजा लोगा । मणुसग॰-वज्जिरसभ०-मणुसाणु उक्क० द्विदि॰ जह॰ एग॰, उक्क० श्रंतो॰ । श्रणुक्क॰ जह॰ एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० । देवगदि०४ उक्क० हिदि॰ जह॰ एगस॰, उक्क० श्रंतोग्छ । श्रणुक्क० हिदि॰ जह॰ एगस॰, उक्क० तिएण पिलदो॰ सादि॰ । पंचिदि०-पर०-उम्सास-तस-वादर पज्जत-पत्तेय० उक्क० हिदि॰ जह॰ एग०, उक्क० श्रंतो॰ । श्रणुक्क॰ हिदि॰ जह॰ एग०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं । समचदृ॰-पसत्थिवि॰-सुभग-सुस्सर-श्रादे॰-उचा॰ उक्क॰ हिदि॰ जह॰ एग०, उक्क॰ श्रंतो॰ । श्रणुक्क॰ हिदि॰ जह॰ एग०, उक्क० वेन्नाविहसाग॰ सादि० तिएण पिलदो० देस्॰ । श्रोत्तालि॰ श्रंगो॰ उक्क॰ हिदि॰ जह॰ एग०, उक्क॰ श्रंतो॰ । श्रणुक्क॰ हिदि॰ जह० एग०, उक्क॰ तेत्तीसं साग० सादि॰ । सत्तमादो िएग्गमंतस्स सादिरेयं । तित्थयरं उक्क॰ हिदि॰ जह॰ श्रंतो०, उक्क० श्रंतो॰ । श्रणुक्क॰ हिदि॰ जह० श्रंतो, उक्क॰ तेत्तीसं सादि॰ ।

उत्कृष्ट काल अन्तर्म हर्न है। अनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जधन्यकाल एक समय है और उत्रुष्ट काल ग्रमंख्यात लोकप्रमाण है। मनुष्यगति, वजर्षभनाराच संहनन ग्रौर मनुष्य-गत्यानपूर्वाके उत्क्रप्र स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्क्रप्रकाल अन्तर्महर्त है। ग्रानुन्कुष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय श्रौर उत्कृष्टकाल तैतीस सागर्है। देवगति चतुष्कके उत्क्रप्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रौर उत्क्रप्टकाल श्रन्तर्महर्त है। श्रनुक्रप्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्क्रप्टकाल साधिक तीन पल्य है। पञ्चेन्द्रिय जाति, पर्यात, उच्छास, त्रसकाय, वादर, पर्याप्त और प्रत्येकके उत्कृष्ट स्थितियन्थका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल श्रन्तमु हुर्त है। श्रनुत्कृष्ट स्थिति-वन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल एकसौ पचासी सागर है। समचत्रस्य संस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुखर, श्रादेय श्रीर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्टकाल अन्तर्महर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक दो छयासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है। ग्रीदारिक शरीर त्राङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है ग्रीर उत्कृष्टकाल अन्तर्म् हर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक नैतीस सागर है जो सातवी पृथ्वीसे निकलनेवाले जीवके साधिक होता है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्यकाल अन्तर्महर्त है श्रीर उत्कृष्टकाल अन्तर्मु हुर्न है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल अन्तर्मु हुर्न है और उत्कृष्टकाल साधिक तीन सागर है।

निशेपार्थ— यहां एक जीवकी अपेता कालका विचार किया जा रहा है। साधारणतः सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके योग्य परिणाम कमसे कम एक समय तक और अधिक से अधिक अन्तर्मुहर्त कालतक होते हैं, इसिलए सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त कहा है। मात्र तीर्थ कर प्रकृति इस नियमका अपवाद है, क्यों कि उसकी कोई प्रतिपत्त प्रकृति न होनेसे उसके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल भी अन्तर्मुहर्त है। यहां पर मुख्यक्रपसे विचार अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धके कालके सम्यन्थमें करना है। यह हम पहले ही बतला आये हैं कि कुल वन्धयोग्य १२० प्रकृतियाँ

१४४. त्रादेसेण ऐरइएमु पंचणा०-एवदंसणा०-भिच्छत्त-सोलसक०-भय-द'गु॰-तिरिक्ष्वगदि-पंचिदि०-स्रोरालिय०-तेजा०-क०-स्रोरालि॰ स्रंगो॰-वण्ण०४-हैं श्रीर उनमें शानावरण पाँच श्रादि सैतालीस ध्रवबन्धनी प्रकृतियां हैं। इनमें श्रीदारिक शरीरके मिलाने पर कुल ४८ प्रकृतियां होती हैं। इनके श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल अन्तर्मद्दर्त और उत्कृष्ट काल अनन्तकाल वतलाया है। सो इसका कारण यह है कि उत्कृष्ट स्थितवन्धके बाद इनका कमसे कम अनुत्कृष्ट स्थितवन्ध अन्तर्महर्त कालुतक नियमसे होता है तभी पुनः उत्कृष्ट स्थितिवन्धके योग्य परिणाम होते हैं। पर यदि कोई जीव त्रस पर्यायके विनानिरन्तर एकेन्टिय पर्यायमें परिश्रमण करता रहे तो उसे उत्क्रप्ट रूपसे अनन्तकाल लगता है। तब जाकर वह त्रस होता है श्रीर त्रस होनेपर भी संशीपश्चेन्द्रिय पर्याप्त होनेपर ही इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। यही कारण है कि इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्महर्त और उत्कृष्ट अनन्तकाल कहा है। ओदारिकशरीर धवबन्धिनी प्रकृति नहीं है, इसलिए इसके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय भी बन जाता है। पर एकेन्ट्रिय पर्यायमें वैकियिक शरीरके वन्धकी योग्यता न होनेसे निर-न्तर श्रीदारिकशरीरका ही बन्ध होता रहता है, इसिछिए ध्रुवबन्धिनी प्रकृतियोंके समान इसका भी उत्क्रप्रकाल अनन्तकाल कहा है। इसके वाद साता आदि ४९ प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जो जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्टकाल अन्तर्मुहर्त कहा है। सो इसका कारण यह है कि ब्राहारकद्विकके विना ये सब प्रतिपत्त प्रकृतियां हैं, इसलिए इनके **अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय** और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त वन जाता है। तथा गुणस्थानोंके परिवर्तनके निमित्तसे ब्राहारकद्विकका भी जघन्य काल एक समय बन जाता है। उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त स्पष्ट हो है। कोई जीव बीचमें सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त होकर साधिक दो छ्यासठ ग्रर्थात् १३२ सागरतक सम्यक्त्वके साथ रह सकता है । इसीसे यहां पुरुषवेदके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक दो छ्यासठ सागर कहा है, क्योंकि इस जीवके न तो पुरुष वेदका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है श्रीर न स्त्री वेद तथा नपुंसक वेदका ही बन्ध होता है। श्रायश्रोंका उत्कृष्ट त्रिभागके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है, वाकी श्रवत्कृष्ट स्थितिबन्ध ही होता है। इसीसे चारों श्रायुत्रोंके श्रवत्कृष्ट स्थित-बन्धका जघन्य और उत्क्रप्रकाल अन्तर्महर्त कहा है। मात्र योग और कपायक परिवर्तनके कारण इन मार्गणात्रोंमें इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्यकाल एक समय भी बन जाता है। अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है। इनके इतने कालतक तिर्यञ्चिद्धिक ग्रोर नीचगोत्रका ही बन्ध होता है। इसी से इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। देवसम्यग्दष्टिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसके इतने कालतक मनुष्यद्विक श्रीर वज्रपंभनाराच संहननका नियमसे बन्ध होता है। इसीसे इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थिति वन्धका उत्क्रप्टकाल तेतीस सागर कहा है। जो मनुष्य सम्यग्दप्ट जीव भोगभूमिमें जन्म लेता है उसका दोनों पर्यायोंका काल साधिक तीन पत्य होता है। इसके देवगति चतुष्कका नियमसे वन्ध होता है। इसीसे इनके अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्टकालसाधिक तीन पत्य कहा है। इसी प्रकार शेष रही प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमत्कृष्ट स्थितिबन्धके कालका विचार कर लेना चाहिए।

१४४. श्रादेशसे नारिकयोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण तिरिक्खाणु॰-अगुरु॰४ तस०४-िणमि॰-णीचा॰-पंचंत० उक्क॰ दिद् ० जह० एग॰, उक्क॰ अंतो॰ । अणुक्क॰ दिदि॰ जह० एग॰, उक्क॰ तेत्तीसं० । पुरिस॰-मणुसग॰-समचदु०-वज्ञिरसभ०-मणुसाणु॰-पसन्थवि०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा॰ उक्क॰ दिदि॰ जह० एग॰, उक्क० अंतो० । अणुक्क० दिदि॰ जह० एग॰, उक्क० तेत्तीसं साग॰ देस्० । तित्थयर॰ उक्क० दिदि॰ जह० एग॰, उक्क० अंतो० । अणुक्क॰ दिदि॰ जह० एग॰, उक्क० अंतो० । अणुक्क॰ दिदि॰ जह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं सत्तमाण पुढवीए । एवरि मणुसगदि-मणुसाणु॰-उच्चा॰ उक्क० दिदि॰ जह०एणुक० अंतो॰ । अणु॰ दिदि॰ जह० अंतो॰, उक्क॰ तेत्तीसं साग० देस्० । तित्थयरं च वज्ज० । पदमादि अदि ति तिरिक्खग०-तिरिक्खाणुःणीचा० सादभंगो । ससं णिरयोघं । एवरि अपण्पणो दिदि काद्वः । तिन्थयर॰ उक्क॰ दिदि॰ णिरयोघं । अणु दिदि॰ जह० एग॰, उक्क० सागरो० देस्० तिणिण साग० देस्० तिणिण साग॰ सादि॰ ।

शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण्चतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल श्रन्तर्मुहर्त है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्हरकाल तेतीस सागर है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, बज्जर्षभ-नाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वा, प्रशस्तविहायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहर्त है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्त-र्महर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है । दोप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रनत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्क्रप्ट काल अन्तर्महर्त है। इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँपर मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्क्रप्टकाल अन्तर्महर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल अन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृप्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। परन्तु यहाँपर तीर्थंकर प्रकृतिका वन्ध नहीं होता । पहिली पृथिवीमे लेकर छठवी पृथिवीतक तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी ग्रीर नीच गोत्रके उत्क्रप्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल साता प्रकृतिके कालके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका उक्त काल सामान्य नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि ऋषनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल सामान्य नार्कियोंके समान है। अनुत्कृष्ट म्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्क्रप्ट काल प्रथमादि तीन पृथिवियोंमें क्रमसे कुछ कम एक सागर, कुछ कम तीन सागर श्रीर साधिक तीन सागर प्रमाण है।

विशेषार्थ —सातवें नरकमें पाँच ज्ञानावरण त्रादि प्रथम दण्डकमें कहीं गई ५९ प्रक्त-तिर्योका मिथ्यादिष्ट नारकीके निरन्तर वन्ध होता रहता है, इसलिए इनके श्रनुत्रुष्ट स्थिति-वन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है । दूसरे दण्डकमें कही गई पुरुपवेद श्रादि १० १४५. तिरिक्खगदीए तिरिक्खंगु पंचणा०-णवदंसणा०-मिन्छत्त-सोलसक०भय-दुगुं०-श्रोरालि०-तेना०-क०-वर्मण०४-श्रगुरू०४-उप०-णिमि०-पंचंत० उक्क०
द्विदि० श्रोवं । श्रणु० द्विदि० नह० एग०, उक्क० श्रणंतकाल० । पुरिस०-देवर्गादवेउव्विय०-समचदु०-वेउव्वि० श्रंगो०-देवर्गणु०-पसत्थवि०-सभग-सुरसर-श्रादे० उच्चा०
उक्क० द्विदि० श्रोवं । श्रणु० द्विदि० नह० एग०, उक्क० तिरिणपिलदो० । तिरिक्खग०-तिरिक्खाणुपु०-णीचा० उक्क० श्रणु० द्विदि० श्रोवं । पंचिदिय-परघादुस्सा०तस०४ उक्क० द्विदि० श्रोवं । श्रणु० द्विदि० नह० एग०, उक्क० तिरिण्ण-पिलदो०
सादिरे० । सेसाणं उक्क० श्रणु० नह० एग०, उक्क० श्रंतो० ।

प्रकृतियोंका सातर्वे नरकके सम्यग्दिए नारकीके निरन्तर वन्ध होता है, इसिलए इनके अनुत्कृए स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तीर्थंद्वर प्रकृतिका तीसरे नरक तक ही वन्ध होता है। उसमें एंसे जीवको साधिक तीन सागरसे अधिक आयु नहीं प्राप्त होती, इसिलए इसके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा है। नरकमें वँधनेवाली शेष सब प्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं, इसिलए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृत कहा है। मात्र इनमें उद्योत प्रकृति प्रतिपत्त नहीं हैं। तथापि इसका निरन्तर वन्धका जधन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृत होनेसे इसके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका भी उक्त काल कहा है। यह काल सातर्वा पृथिवीकी मुख्यतासे कहा गया है इसिलए सातर्वा पृथिवीमें यह काल इसी प्रकार घटिन होता है। मात्र सातर्वा पृथिवीमें मिश्र और अविरत सम्यन्दिए नारकीके केवल मनुष्यद्विक और उचगोत्रका वन्ध होनेके कारण इनके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल अन्तर्मुहृत्त ही उपलन्ध होता है। शेष कथन सुगम है। इतनी विशेषता है कि तीर्थंद्वर प्रकृतिका वन्ध तीसरे नरकतक ही होता है।

१४४. तिर्यञ्चगितमें तिर्यञ्चोंमें पाँच शानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुष्सा, श्रोदारिक श्रिर, तैजस श्रीर, कार्मण श्रीर, वर्ण चतुष्क, अगुरुलघु-चतुष्क, उपघात, निर्माण श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रष्टतियांके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान है। श्रुनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रीर उत्रुष्ट काल श्रमन्त काल है। पुरुषवेद, देवगित, विक्रियिक श्रीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक श्रीर श्राङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर उच्चगोत्र प्रश्चतियांके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान है। श्रुनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्रुष्ट काल तीन पत्थ है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर नीचगोत्र प्रश्चतियांके उत्रुष्ट श्रीर श्रमुत्रुष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान है। पञ्चित्र्व्यज्ञाति, परघात, उच्छ्रास श्रीर त्रसचतुष्क प्रश्चतियांके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्रुष्ट काल साधिक तीन पत्य है। श्रेष प्रकृतियांके उत्रुष्ट श्रीर श्रमुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्रुष्ट काल समय है श्रीर उत्रुष्ट काल समय है श्रीर उत्रुष्ट काल श्रम्य हुर्त है।

विशेषार्थ—पाँच ज्ञानावरण स्रादि प्रकृतियोंके स्रमुक्तृष्ट स्थितिवन्धका जो उत्कृष्ट काल स्रानन्तकाल कहा है सो इसका स्पष्टीकरण जिस प्रकार स्रोध प्ररूपणाके समय कर स्राये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए। जो वद्ध तिर्यञ्चायु कृतकृत्य वेदकसम्यग्दष्टि या ज्ञायिक सम्यग्दष्टि ममुख्य तीन पल्यकी स्रायुवाले तिर्यञ्चोंमें उत्पन्न होता है उसके तिर्यञ्च १४६. पंचिदियतिरिक्स ०३ युविगाणं उक्क ० द्विदि० आयं ! आणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तिएिणपिलदो० पुठ्वकोडिपुधत्तेण ब्यादियाणि । पुरिस०-देवगिद्द०-वेउव्वि०-समचद्द०-वेऽव्वि० आयं । युणु० जह० एग०, उक्क० तिरिणपिलदो० । जोणिणीमु देमूणं । [ पंचिदिय-]पर०-उस्सा०-तस०४ तिरिक्खोगं । सेसाणं उक्क० आणु० जह० एग०, उक्क० यंतो० । पंचिदियतिरिक्स अपु० जह० एग०, उक्क० यंतो० । पंचिदियतिरिक्स अपु० जह० एग०, उक्क० यंतो० ।

१४७. मणुस०३ पंचिद्यितिरक्खभंगो । एवरि पुरिस०-देवगदि०४-पंचिद्यि०-

पर्यायमें तीन पत्य कालतक निरन्तर पुरुषवेद ग्रादि ग्यारह प्रकृतियोंका अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध नियमने होता रहता है। इसीसे यहाँ इन प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल तीन पत्य कहा है। तिर्यञ्चगतित्रिकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ग्रोध प्रस्पामी जिस प्रकार घटित करके बतला ग्राय हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए। उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिए यहाँ उन प्रकृतियोंक उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ग्राधके समान कहा है। पञ्चेन्द्रियज्ञाति ग्रादि सात प्रकृतियोंका उत्तम भोगभूमिमें उत्पन्न होनेवाला तिर्यञ्च साधिक तीन पत्यतक निरन्तर वन्ध करता है, इसलिए इनके श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य कहा है। श्रेष कथन स्पष्ट ही है।

१४६. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जिकमं ध्रुवन्ध प्रहातियोंक उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोघकं समान है। श्रुवन्छ स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व श्रधिक तीन पत्य है। पुरुपवेद, देवगति, वैक्रियिकशरीर, समचतुरस्र-संस्थान, वैक्रियिक श्राङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वा, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रीर उद्योगित प्रहातियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्राघके समान है। श्रुवन्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तीन पत्य है। किन्तु योनिनी तिर्यञ्जोमं इन प्रकृतियोंके श्रुवन्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल तीन पत्य है। पञ्चेन्द्रिय ज्ञाति, परद्यात, उच्छुास श्रोर असचतुष्कके उत्कृष्ट श्रीर श्रुवन्त्य स्थितिवन्धका काल सामान्य तिर्यञ्जोकं समान है। तथा श्रेप प्रकृतियोंक उत्कृष्ट श्रीर श्रुवन्त्य हिर्म स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्भुंहर्त है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्ज श्रपयात्तकोंमें सव प्रकृतियोंक उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्भुंहर्त है।

विश्वार्थ — पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चित्रककी उत्छए कायस्थित पूर्वकोटि पृथक्तव श्रिषक तीन पत्य है। इनके इतने कालतक भ्रुववन्धिनी मकृतियोंका अनुत्कृए स्थितिवन्ध हो सकता है। इसीस यहां इन प्रकृतियोंके अनुत्कृए स्थितिवन्धका उत्कृए काल उक्त प्रमाण कहा है। पुरुपवेद आदि प्रकृतियोंके अनुत्कृए स्थितिवन्धके उत्कृए कालका स्पर्धाकरण जिस प्रकार सामान्य तिर्यञ्चोंके कर श्राये हैं उसी प्रकार यहां जानना चाहिए। मात्र सम्यग्द्दिए मनुष्य मर कर योनिनी तिर्यञ्चोंमें नहीं उत्पन्न होता, इसलिए इनमें इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है। शेष कथन सुगम है।

१४७. मनुष्यत्रिकमं पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंके समान भक्न है। इतनी विशेषता है कि इनमें

समचदु॰-परघादुस्सा०-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-त्रादे०-उच्चा० उक्क० त्रोघं । त्राणु० जह० एग०, उक्क० तिरिणपिलदो० सादि० । एवरि मणुसिणीसु पुरिसवेद० देवगदि०४-समचदु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-त्रादे०-उच्चा० उक्क० त्रोघं । त्राणु० जह० एग०, उक्क० तिरिणपिलदो० देसू० । तित्थय० उक्क० त्रोघं । त्राणु० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देसू०। त्राहार०-त्राहार० त्रंगो० त्रोघं । मणुसत्रपज्ज० पंचिदियतिरिक्सत्रप्रजन्तर्भगो ।

१४८. देवगदीए देवेमु पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं० मणुसग०-पंचिद्दि०-छोरालि०-तेजा०-क०--समचद्द०--छोरालि०झंगो०--वज्जरिसभ०-वण्ण०४-मणुसाणु०-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-आदे०-णिमिण्-ति-त्थय०-उच्चा०-पंचेत० उक्क० छोयं । अणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० । थीणगिद्धि०२-मिच्छत्त-अणंताणुवंधि०४ उक्क० द्विदि० खोयं । अणु० जह० एग०,

पुरुपवेद, देवगित चतुष्क, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचतुरस्रसंस्थान, परघात, उच्छुास, प्रशस्त विद्यायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, त्रादेय श्रीर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्रुप्ट स्थितिवन्धका काल श्रोघक समान है। श्रवुत्रुप्ट स्थितिवन्धका ज्ञान्यकाल एक समय है श्रीर उत्रुप्ट काल साधिक तीन पत्य है। इतनी विद्यापता है कि मनुष्यनियों में पुरुपवेद, देवगित चतुष्क, समचतुरस्र संस्थान, प्रशस्त विद्यायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रोर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्रुप्ट स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान है। श्रवुत्रुप्ट स्थितिवन्धका ज्ञान्यकाल एक समय है श्रीर उत्रुप्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। तीर्थ कर प्रकृतिके उत्रुप्ट स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान है। तथा श्रवुत्रुप्ट स्थितिवन्धका ज्ञान्य काल एक समय है और उत्रुप्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण है। तथा श्राहारक श्रारि श्रीर श्राहारक श्राङ्गोपाङ्कके उत्रुप्ट श्रीर अनुत्रुप्ट स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान है। मनुष्य श्रपर्यातकों श्रमान है। स्थितिवन्धका काल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्यातकों के समान है।

विशेपार्थ — मनुष्यों में जो सम्यग्हिए मनुष्य होते हैं वे मरकर तीन पल्यकी श्राशुवाले मनुष्यों में भी उत्पन्न होते हैं। इससे इनमें पुरुषवेद श्रादि ११ प्रकृतियों के श्रनुत्कृष्ट स्थिति वन्धका उत्कृष्ट काल निर्यञ्जों समान तीन पल्य न कहकर साधिक तीन पेल्य कहा है। पर ऐसा जीव मरकर मनुष्यनियों में नहीं उत्पन्न होता, इसलिए इनमें इन पुरुषवेद श्रादि ११ प्रकृतियों के श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कहा है। यद्यपि श्रोधसे तीर्थ कर प्रकृतिके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्यकाल श्रन्तर्मुहर्न कहा है पर नरकगितमें श्रोर यहां यह काल एक समय कहनेका कारण श्रन्य है। श्रेप कथन सुगम है।

१४८. देवगितमें देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्ता, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचनुरस्नसंस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्जर्षमनाराचसंहनन, वर्णचनुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, अगुरुरुष्ठचनुष्क, प्रशस्तविहायोगिति, त्रसचनुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, तीर्थं कर, उद्यगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जावन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर अनन्तानुबन्धी चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिन

उक्त॰ एकत्तीसं । सेसार्ण उक्त॰ द्विदि० त्राणु॰ द्विदि॰ जह॰ एग०, उक्का० त्रांतो०। एवं सन्वदेवार्ण त्रप्पपणो द्विदी णादन्वा।

१४६. इंदियाणुवादेण एइंदिएमु धुविगाणं उक्क श्रोघं। श्रणु० जह० श्रंतो०, उक्क श्रसंखेजा लोगा। तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०-णीचा० उक्क० श्रणु० श्रोघं। सेसाणं उक्क० श्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। वादरे भृविगाणं उक्क० श्रोघं। श्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंगुलस्स श्रसंखे०। वादर्पज्ञत्ते संखेज्जाणि वस्ससह-स्साणि। तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणु०णीचा० उक्क० श्रोघं। श्रणु० जह० एग० उक्क० कम्मिटिदी। वादर्पज्जत्ते संखेजाणि वस्ससहस्साणि। संसाणं एइंदियोघं।

बन्धका काल श्रोधके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्रुष्ट काल इकतीस सागर है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्रुष्ट स्थितिवन्ध और अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्रुष्ट काल अन्तर्मुहर्ग है। इसी प्रकार सय देवोंके अपनी अपनी स्थितिको ध्यानमें रखकर काल जानना चाहिए।

विशेषार्थ—प्रथम दगडकमें कही गई पाँच क्षानावरण श्रादि ४९ प्रकृतियोंका देवोंके मिथ्यान्य श्रीर सम्यक्त्य दोनों श्रवस्थाश्रोंमें सतत वन्ध होता है इसलिए इनके श्रवुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्टकाल सामान्य देवोंकी श्रवेत्ता तेतीस सागर कहा है। तथा दूसरे दण्डकमें कही गई स्त्यानगृद्धि आदि = प्रकृतियोंका सम्यग्दिष्टके वन्ध नहीं होता श्रीर देवोंके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल इकतीस सागर कहा है। नौ श्रवुदिश श्रीर पाँच श्रवुत्तराय सिदेवोंके दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका वन्ध हो नहीं होता। हो, प्रथम दगडकमें कही गई प्रकृतियोंका वन्ध हो नहीं होता। हो, प्रथम दगडकमें कही गई प्रकृतियोंका वन्ध श्रवत्वा उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल जिसकी जितनी स्थिति है उतना जानना चाहिए। पर भवनवासी देवोंसे लेकर नौ श्रवेयक तकके शेप देवोंके प्रथम श्रीर द्वितीय दण्डकमें कही गई सब प्रकृतियोंका वन्ध होता है इसलिए इन सब प्रकृतियोंके श्रवत्वच्छि स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल जहाँ जो उत्कृष्ट स्थिति हो उतना जानना चाहिए। श्रव रह गया तीसरा दण्डक सो इसमें कही गई प्रकृतियोंमें जहाँ जितनी प्रकृतियोंका वन्ध होता है उनके उत्कृष्ट श्रीर श्रवुत्कृष्ट स्थितवन्धका सर्वत्र जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रव्तमेंहर्त ही है, क्योंकि ये सब प्रवित्वच्छका सर्वत्र जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रव्तमेंहर्त ही है, क्योंकि ये सब प्रवित्वच्छका सर्वत्र जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रव्तमेंहर्त ही है, क्योंकि ये सब प्रवित्वच्छका सर्वत्र जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रव्तमेंहर्त ही है, क्योंकि ये सब प्रवित्वच प्रकृतियाँ हैं।

१४९. इन्द्रिय मार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियों अववन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओधके समान है। शेप सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक सयम है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहुर्त है। बादर एकेन्द्रियोंमें भ्रुवबन्ध वाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंगुलकं असंख्यातवें भाग प्रमाण है। बादर एकेन्द्रिय पर्यात जीवों में इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी और नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है। बादर एकेन्द्रिय पर्यात जीवोंमें तिर्यञ्च विक्ष प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल सामान्य एकेन्द्रियोंके समान है।

१५० वादरअपज्जत्त० तिरिक्तस्त्रप्रज्जत्तभंगो । मृहुमे ध्रुविगाणं उक्क० स्रोघं । स्रणु० जह० स्रंतो०, उक्क० स्रंगुलस्म स्रसंते० । एवं तिरिक्त्वगदितिगं । एविरि स्रणु० जह० एग० । सुहुमपज्जत्ते सन्वार्णं उक्क० स्रणु० जह० एग०, उक्क० स्रंतो० । मृहुमस्रपज्जत्तेमु ध्रुविगाणं उक्क० स्रोघं । स्रणु० जहण्णु० स्रंतो० । सेसाणं उक्क० स्रणु० जह० एग०, उक्क० स्रंतो० ।

१५१. वीइंदि॰-तीइंदि०-चदुरिंदि॰ धुविगाएं उक्क० त्रोघं।त्राणु० जह० एग०, उक्क॰ संखेजाणि वाससहस्साणि । सेसाएं उक्क॰ त्राण्० जह० एग०, उक्क॰

विश्पार्थ-यद्यपि एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति श्रमन्त काल प्रमाण है, तथापि एकेन्द्रि-योंक दो भेद हैं-वादर एकेन्द्रिय और सक्ष्म एकेन्द्रिय। इनमेंसे वादरोंमें पर्याप्त होने पर पकेन्द्रियोंके योग्य उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है, सूक्ष्म जीवोंमें नहीं । किन्तु यहाँ पकेन्द्रिय सामान्यकी अपेत्वा अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है और सुक्ष्म एकेन्द्रियोंका उत्कृष्ट काल असं-ख्यात लोकप्रमाण है इसीसे एकेन्द्रियोंमें भ्रववन्धवाली प्रकृतियोंके अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल ग्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है । तथा इनमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी ग्रीर नीचगोत्रका निरन्तर बन्ध श्राग्निकायिक श्रोर वायुकायिक जीवोंके होता है श्रोर इनकी उत्कृष्ट कायस्थिति असंख्यात लोकप्रमाण है। श्रीघर्स इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका उत्कृष्ट काल इतना ही कहा है। इसीसे यहाँ इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट काल श्रोधके समान कहा है। वादर एकेन्द्रियांकी उत्कृष्ट कायस्थिति त्रंगुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण् है इसलिए इनमें ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थिति-वन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। तथा बादर ऋग्निकायिक और बादर बायुकायिक जीघोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति कर्मस्थिति प्रमाण होनंसं वादर एकेन्द्रियोंमें निर्यञ्जगतित्रिककं श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिश्रमाण कहा है, क्योंकि इन प्रकृतियोंका इतने काल तक निरंतर वन्ध इन्हीं जीवोंके होता है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वर्ष है इसलिए इनमें ध्रवबन्धवाली श्रीर निर्यञ्जगतित्रिक के श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है।

१५०. एकेन्द्रिय वाद्र अपर्यानकोंमें तिर्यञ्ज अपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। मृत्म एकेन्द्रियोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। श्रुतुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जावन्य काल अन्तर्मुहर्त है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रङ्गुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण है। इसी प्रकार तिर्यञ्जगितिश्रकका काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके श्रुतुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है। स्थम पर्याप्त जीवोंमें सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है।सूदम श्रुपयितकोंमें ध्रुवबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोर के उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है।श्रेप श्रुतुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है।श्रेप श्रुतुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है।

१४१. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रीर चतुरिन्द्रिय जीवींमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। श्रुवुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल समय है श्रोर उत्कृष्ट काल संस्थात हजार वर्ष है। श्रेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रुवुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रंतो । एवं पज्जनमे वि । श्रपज्जना । तिरिक्त श्रपजनभंगो ।

१५२. पंचिदिय०२ पंचणा०-णवदंस०-भिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-अगुरु०-उप०-णिभि०-पंचंत० उक्क० खोघं । अणु० जह० एग०, उक्क० सागरोवमसहस्साणि पुष्वकोडिपुथ० । पज्जत्ते सागरोवमसहपुथत्तं । तिरिक्खगिट्--स्रोरालि०-स्रोरालि०स्रंगो०-तिरिक्खाणु०-णीचा० उक्क० स्रोघं । अणुक्क० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । सेसाणं मूलोघं । पंचिदियअपज्जत्ते तिरिक्ख-स्रपज्जत्तभंगो ।

१५३. कायाणुवादेख पुढवि०-स्राउ० ध्रुविगाणं उक्क० स्रोघं । स्रुक्षक० जह० एग०, उक्क० स्रसंखेजा लोगा । वादर० कम्महिदी० । वादर० पज्जत्ते संखेज्जािख वस्मसहस्साणि । सेसाणं पगदीणं उक्क० स्राणु० हिदि० जह० एग०, उक्क० स्रंतो ।

जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार इनके पर्याप्त जीवोंमें भी जानना चाहिए। इनके श्रपर्याप्त जीवोंमें श्रपनी सय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थितियन्थका काल तिर्यञ्ज श्रपर्याप्तकोंके समान है।

िरंगिर्मा—हीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय श्रीर चतुरिन्द्रिय जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति संख्यात हजार वर्षप्रमाण हे, इसीलिए इनमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्टस्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१४२. पञ्चेन्द्रिय श्रीर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें पाँच श्वानावरण, नो दर्शनावरण, मिध्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्ता, तेजस श्रीर, कार्मण श्रीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण और पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व श्रीर कार्मण कार्मण स्थापकों से सो सागर पृथक्त्व है। तिर्यञ्चगति, श्रोदारिक श्रीर, श्रोदारिक श्राहोपाङ्ग, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर नीच गोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोधके समान है। पञ्चेन्द्रिय श्रपर्याप्त जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मूलोधके समान है।

िशंपार्थ—प्रथम दराडकमें कही गई प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल पञ्चेन्द्रिय श्रौर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंकी कायस्थितिको ध्यानमें रखकर कहा है। सातवें नरकमें मिथ्यादिष्ठे तिर्यञ्चगति श्रादि पाँच प्रकृतियोंका निरन्तर वन्ध होता रहता है श्रौर वहाँसे निकलने पर संक्लेश परिणामवश श्रन्तर्मुहूर्त काल तक इनका बन्ध होना सम्भव है, इसलिए इनके अनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१४३. काय मार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक श्रीर जलकायिक जीवों में ध्रुववन्ध-वाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। इनके बादर जीवों में श्रुनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल कमिस्थितिप्रमाण है। वादर पर्यात जीवों में संख्यात हजार वर्षप्रमाण है। तथा इन सब जीवों में शेष प्रकृतियों के उत्कृष्ट श्रीर श्रुनुत्कृष्ट स्थिति- अपज्जनेसु एइंदियअपज्जनभंगो । सुहुमाएं सुहुमेइंदियभंगो । सावरि अस्तु० जह० एग०, उक्क० तिरिक्खगदितिगं सादभंगो । एवं तेष० वाष० । सावरि तिरिक्खगदितिगं धुवं कादव्वं । वसप्कितियं सादभंगो । स्वरि तिरिक्खगदितियं सादभंगो । वादरवसप्किट वादरपुढवि०भंगो ।

१५४. तस०२ पंचिदियभंगो । एावरि कायिहदी काद्वा । ऋपज्ञ ते पंचिदिय-ऋपज्जत्तभंगो ।

१५५. पंचभण०-पंचवचि० सन्वपगदीणं उक्क० त्र्रणु० जह० एग०, उक्क० त्रंतो०। १५६. कायजोगीसु पंचणा०-णवदंस०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुर्गु०-त्र्रोरा-

बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। इनके अपर्यात जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल एकेन्द्रिय अपर्यातकोंके समान है। इनके सूक्ष्म जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल स्कृष्म एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल एक समय है। तथा तिर्यञ्चगतित्रिकके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल साता प्रकृतिके समान है। इसी प्रकार अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके तिर्यञ्चगतित्रिकका ध्रुववन्ध होता है। वनस्पतिकायिक और निगोद जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल एकेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग साता प्रकृतिके समान है। वाद्र वनस्पतिकायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल वाद्र पृथिवीकायिक जीवोंके समान है।

विशेषार्थ— एकेन्द्रियोंमें सब प्रकृतियोंके श्रमुत्कृत्य स्थितवन्धके उत्कृष्ट कालका खुलासा कर श्राये हैं उसे ध्यानमें रखकर यहाँ कालका स्पृष्टीकरण कर लेना चाहिए।

१४४. त्रसकायिक त्रौर त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट क्रोर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि यहाँ इनकी कायस्थिति कहनी चाहिए। इनके अपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ —पहले पञ्चेन्द्रिय श्रौर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल कह श्राये हें उसी प्रकार यहाँ भी कहना चाहिए। मात्र यहाँ पाँच झानावरण श्रादि ४७ ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कमसे पूर्वकोटिपृथक्तव श्रधिक दो हजार सागर श्रौर दो हजार सागर प्रमाण कहना चाहिए, क्योंकि इन जीवोंकी इतनी ही कायस्थिति है।

१४४. पाँचों मनोयोगी श्रीर पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर श्रजुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्त-र्मृहर्त हैं।

विशेषार्थ—इन योगोंका जघन्य काल एक समय और इत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। इसीसे इनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

१४६. काययोगो जीवोंमें पाँच श्नानावरण, नौ दर्शन।वरण, मिथ्यात्व, सोलह कषाय,

लिय॰-तेजा॰-क॰-वएण०४-अगु॰-उप॰-णिमि॰ पंचंत० उक्क० त्रोघं। अणु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ अएंतकालं॰। तिरिक्खगिदितिगं उक्क॰ अणु॰ श्रोघं। सेसाएं मएन्जोगिभंगो। त्रोरालियका॰ धृविगाएं उक्क॰ त्रोघं। अणु॰ द्विदि० जह॰ एग॰, उक्क॰ वावीसं वस्ससहस्साणि देस्०। तिरिक्खगिदितिगं उक्क० त्रोघं। अणु॰ जह॰ एग॰, उक्क० तिएण वस्ससहस्साणि देस्०। सेसाएं कायजोगिभंगो।

१५७. त्रोरालियमि० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दृगुं०-त्रोरालि०-तेजा०-क०-वएण०४-त्रगु०-उप०-णिमि०-तित्थय०-पंचंतरा० उक्क० त्रणु०

भय, जुगुल्सा, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रनन्त काल है। तिर्धञ्चर्गातित्रक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मनोयोगो जीवोंके समान है। श्रौदारिक काययोगवाले जीवोंमें ध्रवयन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितबन्धका काल श्रोघकं समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जान्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। तिर्यञ्चर्गातित्रकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जान्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है। तथा शेष प्रकृतियांके उत्कृष्ट श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल काययोगी जीवोंके समान है।

विशेपार्थ - काययोगका उत्कृष्ट काल श्रनन्त काल है जो एकेन्द्रियोंकी मुख्यतासे उपलब्ध होता है। यही कारण है कि काययोगमें भवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल उक्क प्रमाण कहा है। श्रुग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंके निरन्तर तिर्यञ्जगति. तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी ग्रौर नीचगोत्रका नियमसे बन्ध होता है ग्रौर इनकी कायस्थिति असं-ख्यातलोक प्रमाण है। इन जीवोंके एक मात्र काययोग होता है यह तो स्पष्ट ही है और श्रोघसे इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल इसी अपेक्षासे असंख्यात लोक प्रमाण कह आये हैं। यही कारण है कि इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उक्रय काल त्रोघके समान कहा है। श्रीदारिक काययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। इसीसे इस योगवाले जीवोंके भववन्थवाली प्रकृतियोंके श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। किन्तु श्रीदारिक काययोगकायहकाल पृथिवीकायिक जीवोंके ही उपलब्ध होता है, अग्निकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंके नहीं। उसमें भी अग्निकायिक जीवकी उत्कृष्ट ग्रायु तीन दिवसमात्र है इसलिए उसकी यहाँ विवत्ता नहीं है। हाँ वायुकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट स्थिति श्रवश्य तीन हजार वर्षप्रमाण है। किन्तु इसमें श्रीदारिक काययोगका काल किञ्चित न्यून है। तिर्यञ्चित्रिकका इतने काल तक बन्ध ग्रौदारिक काययोगमें यहा पर होता है, इसीसे श्रीदारिक काययोगमं तिर्यञ्जित प्रकृतियोंके श्रमुत्कष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्षप्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

१५७. श्रौदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुष्सा, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थकर श्रौर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट जहरु एगरु, उक्कर अंतोरु । एवं देवगदिरु । अथवा से काले पज्जत्ती गाहिदि त्ति कीरदि तदो उक्कर जहरुग्युरु एगरु । अग्युरु जहरु उक्कर अंतोरु । सेसार्या परियत्तमाणियाणं उक्करु अग्युरु जहरु एगरु, उक्करु अंतोरु । अथवा उक्करु जहरुग्युरु एगरु । अग्युरु जहरु एगरु, उक्करु अंतो ।

१४८. वेडिव्वियका० मणजोगिभंगो । वेडिव्वियमिस्स० ध्रुविगाणं तित्थयरस्स च अथवा पवत्त० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । से काले सरीरपज्जत्ती जाहिदि त्ति कीरदि तदो उक्क० जह० एग०, अणु० जह० अंतो० । सेसाणं ओरा-लियमिस्सभंगो ।

स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय है ग्रोर उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुंहर्त है। इसी प्रकार देवगित चतुष्कके उत्कृष्ट ग्रीर ग्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका काल जानना चाहिए। ग्रथवा तद्वन्तर समयमें पर्याप्तिको पूर्ण करेगा ऐसे समयमें उत्कृष्ट स्थितियन्ध करता है इसिलए इनके उत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य ग्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा ग्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य ग्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है। तथा ग्रनुत्वर्थोंके उत्कृष्ट श्रीर ग्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय है ग्रीर उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुंहर्त है। ग्रथवा इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय है ग्रीर उत्कृष्ट काल एक समय है तथा ग्रानुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय है ग्रीर उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुंहर्त है।

विशेषार्थ — श्रौदारिकिमश्रकाययोगमें सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी कौन है इस प्रश्नका उत्तर दो प्रकारसे दिया गया है। मृलप्रकृति स्थितिवन्ध प्रकृषणामें स्वामित्वका विचार करते समय यह वतला श्राये हैं कि जिसके श्रगले समयमें शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी ऐसा जीव उत्कृष्ट स्थितिवन्धका स्वामी है श्रीर इस उत्तरप्रकृति स्थितिवन्ध प्रकृषणामें स्वामित्वका विचार करते समय जो कुछ वतलाया है उसका भाव यह है कि जो उत्कृष्ट संक्लेश परिणामवाला या तद्योग्य संक्लेश परिणामवाला श्रौदारिकिमश्रकाययोगी जीव है वह श्रपने अपने उत्कृष्ट स्थितिवन्धके कारण भूत परिणामोंके होनेपर उस प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्धके जालार प्रथा दण्डक श्रौर दृसरे व्यार्थेक श्रीपार प्रथम दण्डक श्रौर दृसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल केवल एक समय उपलन्ध होता है श्रौर दृसरे विचारके श्रमुसार वह कमसे कम एक समय श्रोर श्रधिक श्रन्तमूंहर्त उपलन्ध होता है। श्रेप कथन स्पप्ट ही है।

१४८. वैिक्षियककाययोगी जीवोंमें सव प्रक्तित्योंके उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्ध-का काल मनोयोगी जीवोंके समान है। वैिक्षियकमिश्रकाययोगी जीवोंमें घ्रुववन्धवाली श्रौर नीर्थद्वर प्रकृतिके श्रथवाप्रवर्तमान प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। श्रथवा तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा ऐसे समयमें उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है इसलिए उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल एक समय है श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्त है। तथा श्रेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रौदारिकमिश्रकाययोग-वाले जीवोंके समान है।

विशेषार्थ--यहां उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल दो

१५६. त्राहार० मणजोगिभंगो । त्राहारिमस्से ध्विगाणं उकस्सं त्रणुकस्सं जहरणुकस्सं० त्रंतो० । सेसाणं च उक० त्र्रणु० जह० एग०, उक० त्रंतो० । त्रथवा वेउव्वियमिस्सभंगो ।

१६०. कम्मइग० पंचणा०-एवदंसणा०-सादा०-भिच्छत्त-सोलसक०-एवुंस०-हस्स-रिद्-च्ररिद्-सोग-भय-दुगुं०ितिरक्खगिद्-एइंदि०-च्रोरालिय०-तेजा०-क०-हुंडसं०-वण्ण०४-तिरिक्खणु०-च्रगुरू०४-च्रादाउज्ञो०-थावर-वादर-सुहुम-पज्जता-पज्जत्त-पत्तेय-साधारण-थिराथिर-सुभासुभ-दूभग--दुस्सर-च्रणादे०--जस०--च्रजस०-णिमिण-णीचा०-पंचंत० उक्क० जह० एग०, उक्क० वेसम० । च्रणु० जह० एग०,

प्रकारका क्यों कहा है इसके कारणका निर्देश श्रीदारिकिमश्रकाय योगमें कालका निर्देश करते समय किया हो है उसी प्रकार यहां भी जान लेना चाहिए। श्राशय यह है कि जब यह माना जाता है कि वैकियिक मिश्रकाययोगके सद्भावमें कभी भी उत्कृष्ट स्थितिवन्धके योग्य परिणाम होनेपर उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है तब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है तव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हर्त प्राप्त होता है श्रीर जब यह माना जाता है कि शरीर पर्याप्तिके पूर्ण होनेके श्रमन्तर पूर्व समयमें ही उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है, तब इसका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त होता है। श्रेष कथन सुगम है।

१४९. ब्राहारक काययोगवाले जीवोंमें सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट ब्रीर अनुस्कृष्ट स्थिति-वन्धका काल मनोयोगी जीवोंके समान है। ब्राहारकिमश्रकाययोगमें ध्रुववन्धवाली प्रकृ-तियोंके उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। तथा श्रेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट-काल अन्तर्मु हुर्त है। अथवा यहां भी वैकियिकिमश्रकाययोगके समान भङ्ग है।

निशंपार्य — ग्राहार ककाययोगका जघन्य काल एक समय और उत्रुष्ट काल ग्रन्तमुं हुर्त होनेसे इसमें वन्धको प्राप्त होनेवाली सब प्रकृतियोंका मनोयोगियोंके समान जघन्य और उत्रुष्ट काल कमसे एक समय और ग्रन्तमुं हुर्त कहा है। ग्राहारकिमश्रकाययोगका जघन्य और उत्रुष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। इसलिए यहां ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके उत्रुष्ट श्रीर ग्रमुन्छए स्थितवन्धका जघन्य और उत्रुष्ट काल ग्रन्तमुं हुर्त ही उपलब्ध होता है। किन्तु जो ध्रुववन्धवाली प्रकृतियों नहीं हैं उनका जघन्य काल एक समय और उत्रुष्ट काल ग्रन्तमुं हुर्त वन जाता है।

१६०. कार्मणकाययोगवाले जीवोंमें पाँच झानावरण, नो दर्शनावरण, साता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुष्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, हुएड संस्थान, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, आतप, उद्योत, स्थावर, बादर, स्इम, पर्यात, अप्राप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, श्रस्थर, शुभ, अग्रुभ, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय, यशःकीतिं, अयशःकीतिं, निर्माण, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा शेष प्रकृतियोंके जसकाय,

उक्कः तिरिण समः । सेसाणं तसः ०-पज्जत्ताणं देवगदिपंचगस्स च उक्कः त्रयणुः जहः एगः , उक्कः बेसमः ।

पर्यात, तथा देवगति पञ्चकके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है।

विशेषार्थ — जो पकेन्द्रिय जीव ब्रह्मलोकके कोणसे मरकर श्रधोलोकके कोणमें विदिशामें उत्पन्न होता है उसके तीन समयवाली विष्रहगित होती है श्रोर उसके इन तीन समयों में कार्मणकाययोग होता है। ऐसा जीव पकेन्द्रिय होनेसे इसके किसो भी प्रकृतिका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध नहीं होता। इसीसे सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्ध का उत्कृष्ट काल दो समय कहा है, क्यों कि यह यथासम्भव संबी तिर्यञ्ज श्रोर मनुष्यके तथा देव श्रोर नारकी के होता है श्रोर इनके श्रधिक से श्रधिक दो मोड़ेवाली ही विष्रहगित होती है। श्रव रहा श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्ध के कालका विचार सो यहाँ मूलमें जिन प्रकृतियोंका नामोल्लेख किया है उनका वन्ध ऐसे जीवके भी होता रहता है, इसलिए इन पाँच बानावरण श्रादि प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल तीन समय कहा है। तथा श्रेप रहीं स्थित्व, पुरुपवेद श्रादि कार्मण काययोगमें वँधनेवाली ३३ प्रकृतियाँ सो इनका तीन मोड़ा लेकर उत्पन्न होनेवाले कार्मणकाययोगी जीवके बन्ध नहीं होता, श्रतएव उनके श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। यहाँ सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुकृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय स्पष्ट ही है, क्योंकि कार्मणकाययोगका ही जघन्य काल एक समय है। श्रतएव कार्मणकाययोगमें इनका जघन्य काल एक समय ही जातता है।

१६१. स्त्रीवेदवाले जीवोंमं पाँच श्वानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्ता, तेजस शरीर, कार्मणशरीर वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल सौ पल्यपृथ्यक्व है। साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रित, श्ररित, शोक, नरकगित, तिर्यञ्चगित, चार जाित, श्राहारक शरीर, पाँच संस्थान, श्राहारक श्राहोर, पाँच संस्थान, श्राहारक श्राहोर, पाँच संस्थान, श्राहारक श्राहोर, पाँच संस्थान, श्राहारक श्राहोर, पाँच संस्थान, श्राहारक श्राहोत, पाँच संस्थान, श्राहारक श्राहोत, पाँच संस्थान, श्राहारक, स्थान, स

उक्कः पणवर्णां पिलदो० देस् । देवगदि०४ उक्कः त्रोघं । त्रणु । जहः एगः, उक्कः तिष्णि पिलदो० देस् । त्रोपालियः -परः - उम्साः -वादर-पज्जत्त-पत्तेय उक्कः त्रोघं । त्रणु ० जहः एगः, उक्कः पणवर्णां पिलदो० सादिः । तित्थयः उक्कः जहरुणुक्कः श्रंतो० । त्रणु जहः एगः, उक्कः पुष्यकोडी देसः ।

१६२. पुरिसेसु मणुसग०-ओरालि०-ओरालि० अंगो०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-उक्क० ओपं। अणु० जह० एग० उक्क० तेत्तीसं सा०। सादादीएां इत्थिभंगो। धृविगाएां उक्क० ओपो। अणु० जह० एग०, उक्क० सागरोवमसदपुथतं। संसं बन्धका काल क्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य है। देवगितचितुष्क प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। औदारिक श्ररीग, पग्धात, उल्लास, बादर, पर्याप्त और प्रत्येक श्ररीर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ओधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पत्य है। तीर्थंकर प्रकृतिके उरकृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्न है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुलु कम पूर्वकाटि वर्षप्रमाण है।

विशंपार्थ स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट कायस्थित सौ पत्य पृथक्त्व प्रमास है, इसलिए प्रथम दण्डकमें कही गई पाँच ज्ञानावरण स्त्रादि छ्यालीस प्रकृतियोंक स्रवुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्रुष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है क्योंकि ये ध्रववन्धवाली प्रकृतियाँ हैं इसलिए इनका इतने काल तक बन्ध होता रहता है। दूसरे दग्डकमें कही गई साता वेदनीय श्रादि पैतालीस प्रकृतियाँ परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं। इसलिए इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रवुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय ग्रौर उत्कृष्ट काल ग्रन्तर्मृहर्त कहा है। तीसरे दण्डकमें कही गई पुरुपवेद श्रादि तेरह प्रकृतियोंका सम्यग्दृष्टिके भी वन्ध होता है श्रीर स्त्रीवेदमें सम्यक्त्वका उत्रुष्ट काल कुछ कम पचपन पत्य है इसलिए इन प्रश्तियोंके अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट काल कुछ कम पचपन पल्य कहा है। चौथे दगडकमें कही गई देवगतिचतुष्कका उत्तम भोगभूमिमं सम्यग्दिष्ट अवस्थाके रहते द्वप कुछ कम तीन पल्य तक सतत वन्ध होता रहता है, इसलिए इनके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य प्रमाण कहा है। पाँचवें दण्डकमें कही गई श्रोदारिक शरीर श्रादि छुद्द प्रकृतियोंका देवी श्रवस्थाके मिलने पर निरन्तर वन्ध होता रहता है ग्रोर देवीकी उत्कृष्ट भवस्थिति पचपन पत्य है। इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक पचपन पत्य कहा है। यहाँ साधिक कहनेका कारण यह है कि जो पूर्व पर्यायमें अन्तर्मु हूर्त काल तक इन प्रकृतियोंका बन्ध करता है श्रौर तदनन्तर पेशानकल्पमें जाकर देवी होता है उसके यह काल साधिक पचपन पत्य पाया जाता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१६२. पुरुषवेदवाले जीवोंमें मनुष्यगति, श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ज्ञपंभनाराच संहनन श्रोर ममुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोषके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। साता श्रादिक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल स्रोवेदी जीवोंके समान है। ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोषके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्यकाल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल सो सागर है। स्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल सो सागर

मृलोघं । एवरि पंचिदिव-पर०-उम्साठ-तसव्ध उक्कव त्रोघं । त्राणुव जहव एगव, उक्कव तेविहसागरीवमसदं ।

१६२. णतुंसमे धुविगाणं त्र्योगालिय० तिरिक्खगदितियं मूलोषं । सादा-दीणं इत्थिभंगो । पुरिसवेद०-मणुसभ०-समचदृ०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-सुभग०-सुस्सर-त्र्यादे० उच्चागो० उक्क० द्विदि० त्र्योषं । त्र्रणुक्षस्स०द्विदि० जदरणोणु

पृथक्तव है। तथा द्रोप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुकृष्ट स्थितवन्धका काल मूलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि पञ्चेन्द्रिय जाति, परचात, उछुास, ग्रीर त्रसचतुष्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका काल ग्रोधके समान है, श्रनुरकृष्ट स्थितवन्धका ज्ञान्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल एक सौ त्रेसठ सागर है।

विशंपार्थ—देव पर्यायमें तेतीस सागर कालतक मनुष्यगति त्रादि पाँच प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्टकाल तेतीस सागर कहा है । साता ग्रादि पैतालीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ग्रीर ग्रनुकृष्ट स्थितिबन्धके काल का स्पष्टीकरण जिस प्रकार स्त्रीवेदी जीवोंके कर ग्राये हैं उसी प्रकार यहाँ भी प्राप्त होता है. इसिलए इनका काल स्त्रीवेदी जीवोंके समान कहा है। पुरुपवेदकी उत्कृष्ट कायस्थिति सी सागर पृथक्त्व है। इतने कालतक पुरुपवेदमें भ्रुववन्धवाली प्रकृतियोंका निरन्तर वन्ध होता रहता है. इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्टकाल स्रो सागर पृथकत्व प्रमाण कहा है। यहाँ शेप प्रकृतियाँ २३ रहती है जिनके उत्कृष्ट और अनुस्कृष्ट स्थितियन्धका काल मुलोघके समान जाननेके लिए कहा है सो ब्रोघ प्ररूपणामें इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल जिस प्रकार घटित करके वतला श्राय हैं उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। पञ्चे न्द्रिय जाति श्रादि ७ प्रकृतियोके श्रमुन्कृष्ट स्थितिवन्धके उत्रुप्ट कालके कथनमें कुछ विशेषता है । श्रोघसे इन प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितियन्धका उत्क्रप्रकाल १८५ सागर वतला श्राय हैं किन्तू पुरुषवेदमें वह १६३ सागर उपलब्ध होता है । यथा—कोई एक मनुष्य द्रव्यलिङ्गी जीव ३१ सागरकी त्रायुके साथ त्रन्तिम ग्रैवेयकमें उत्पन्न हुआ है। वहाँ भवके अन्तमें उसने उपशम सम्यक्त्वके साथ वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त किया । पुनः वह वेदक सम्यक्त्वके साथ ६६ सागर कालतक रहकर सम्यग्मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ । अनन्तर पुनः बेदक सम्यग्दष्टि होकर उसके साथ ६६ सागर कालतक रहा। श्रीर श्रन्तमे मिथ्यादृष्टि हो गया। इस प्रकार इस जीवके १६३ सागर कालतक पञ्जेन्द्रिय जाति त्रादि सात प्रकृतियोंका निरन्तर त्रजुन्कृष्ट स्थितिवन्ध होता रहता है, इस-लिए इन प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्टकाल १६३ सागर कहा है । <mark>दोप कथन</mark> सुगम है।

१६३. नपुंसकवेदमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियाँ ग्रोदारिक शरीर और तिर्यञ्चगितिक प्रथित तिर्यञ्चगिति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी ग्रीर नीचगोत्र इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ग्रीर ग्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल मूलोघके समान है। साता ग्रादिक प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ग्रीर ग्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल स्थीवेदवाले जीवोंके समान है। पुरुपवेद, ममुष्यगित, समचतुरम्मस्थान, वज्रपभनाराच संहनन, ममुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुस्वर, ग्रादेय और उच्चगोत्र प्रकृत्कृष्ट स्थितवन्धका काल ग्रोघके समान है। ग्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञावके समान है। ग्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञावके समान है। ग्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञावन्यकाल एक समय है ग्रीर उत्कृष्टकाल कुळ कम तेतीस सागर

एगसमयं, उकस्सेण तेत्तीसं साग व्हेम् । देवगदि०४ उक्क व्योघं । ऋणु० जह० एग०, उक्क ० पुष्वकोडी देम् ० । पंचिदि०-त्योरालि ब्यंगो ०-पर०-- उस्सा०-तस०४ उक्क ० ख्रोघो । ऋणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग ० सादि० । तित्थय० उक्क० स्रोघं । ऋणु० जह० एग०, उक्क० तिरिण साग० सादि० ।

१६४. त्रवगवेदे० सव्वपगदीएां उक्क० त्रणु० नह**०** एग०, उक्क० त्रंतो० । १६५. कसायाणुवादेण कोषादि०४ मणजोगिभंगो ।

है। देवगति चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ग्रोघके समान है। ग्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्यकाल एक समय है ग्रीर उत्कृष्टकाल कुळु कम पूर्वकोटिवर्ष प्रमाण है। पञ्चेन्द्रिय जाति, ग्रीदारिक शरीर ग्राङ्गोपाङ्ग, परधान, उच्छुास ग्रीर त्रस चतुष्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ग्रोघके समान है। ग्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ग्रोधके समान है। ग्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल ग्रोधके समान है। ग्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय है, ग्रीर उत्कृष्टकाल साधिक तीन सागर है।

तिश्रंपार्थ---नपुंसकवंदमं सम्यक्त्वका उत्कृष्टकाल कुल कम तेतीस सागर है। इसीसे यहाँ पुरु पवंद आदि दस प्रकृतियोंक अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्टकाल कुछ कम तेतीस सागर कहा है; क्योंकि इन प्रकृतियोंका निरन्तर वन्ध इतने कालतक सम्यग्दिष्ठे ही हो सकता है। नपुंसकवंदमं सम्यक्त्वका उत्कृष्टकाल मनुष्य और तिर्यञ्चके कुछ कम पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है: इसीलिए यहाँ देवगित चतुष्कके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्टकाल उक्त प्रमाण कहा है, क्योंकि जो नपुंसकवंदी मनुष्य या तिर्यञ्च सम्यग्दिष्ट होता है उसके देवगित चतुष्ककं नियमसे वन्ध होता है। पञ्चेन्द्रिय जाति आदि आट प्रकृतियोंक अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहनेका कारण यह है कि जिसने पूर्वभवमं अन्तर्भुं हुर्न काल होप गहनेपर इन प्रकृतियोंका बन्ध प्रस्म किया है और जो मरकर तेतीस सागर आयुके साथ नरकमं उत्पन्न हुआ है उसके उक्त प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होता है। तीर्थंकर प्रकृतिक अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट कालका स्पष्टीकरण जिस प्रकार औच प्रकृपणाके समय कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ जान तेना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

१६४. श्रपमतवेदवाल जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रेनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मृहर्त है।

िरोपार्थ — अपगत वेदका जघन्य काल एक समय है, या जिस जीवने अपगतवेदमें वैधनेवाली प्रकृतियोंका एक समयतक उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध किया और दूसरे समयमें वह मरकर देव हो गया तो अपगतवेदमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध हो जाता है। इसीसे वह एक समय कहा है। उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है यह स्पष्ट हो है, क्योंकि यहाँ एक एक स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है।

१६४. कपाय मार्गणाके अनुवादसे कोधादि चार कपार्योमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल मनोयोगी जीवोंके समान है ।

विशेषार्थ—चारों कपायोंका जधन्य काल एक समय ग्रौर उत्कृष्ट काल ग्रन्तर्मुहर्न होनेसे यहाँ मनोयोगी जीवोंके समान सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ग्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय ग्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त वन जाता है। १६६. मदि०-सुद० धुविगाणं तिरिक्त्वगदितिगस्स च त्रोरालि॰ मूलोघं। सादासा०-सत्तर्णोक ॰-णिरयगदि-चदुजादि-पंचसंठा॰-छस्संघ॰--णिरयाणु०--त्रादा-- उज्जो॰-अपसत्थवि०--थावर--सुदुम--अपज्जत्त-साधार०--थिराथिर--सुभासुभा--दूमग-- दुस्सर॰-अणादे०-जस०-अजस० उक्क० अणु० जह० एग०, उक्क० अंतो०। मणु-सग०-मणुसाणु० उक्क० अोघं। अणु० जह० एग०, उक्क० एकत्तीसं सा० सादिरे०। देवगदि-वेउविवयस०-समचद्व०-वेउविवश्यंगो०-देवाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-- आदे०-उच्चा० उक्क० ओघो। अणु० जह० एग०, उक्क० तिरिण् पलि० देस्०। पंचिदि०-ओरालि० अंगो०-पर०-उस्सा०-तस०४ उक्क० ओघं। अणु० जह० एग०, उक्क० तेतीसं साग० सादि०।

१६६. मत्यक्षानी और श्रुताक्षानी जीवों में भ्रुववन्धवाली प्रकृतियाँ, तिर्यञ्चगित त्रिक श्रौर श्रौदारिक श्रीर इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रुनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल मूलोघके समान है। साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, सात नोकपाय, नरकगित, चार जाति, पाँच संस्थान, छ्रह संहनन, नरकगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगिति, स्थावर, स्क्र्म, श्रप्याप्त, साधारण, स्थिर, श्रस्थर, श्रुम, श्रग्रुभ, सुभग, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय, यशःकीर्ति श्रौर अयशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्राचके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है। देवगित, धैिकियिक श्रारीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्तिवहायोगित, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रौर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। पञ्चेन्द्रिय-जाति, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, परधात, उच्छ्रास श्रौर त्रस चतुष्क प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है। भ्रुन्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रुन्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रुन्त्व्य स्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रुन्त्व्य स्थितवन्धका ज्ञान्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

विशेषार्थ — श्रोघसे ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट काल श्रमन्त काल कह आये हैं। यह काल एकेन्द्रियांकी कायस्थितिकी मुख्यतासे कहा गया है। मत्यक्षान और श्रुताक्षानका भी यही काल है। यही कारण है कि इन दोनों श्रक्षानोंमें उक्त प्रकृतियोंके श्रनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका उक्त काल कहा है। एकेन्द्रियोंके श्रीदारिक शरीरका नियमसे बन्ध होता है, इसलिए इसके श्रनुत्रुष्ट स्थितबन्धका भी यही उत्रुष्ट काल कहा है। जिस मिथ्यादिष्ट मनुष्यने मरणके पूर्व श्रन्तमुं हुर्त काल तक मनुष्यगित श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका बन्ध किया है श्रीर मरकर जो श्रन्तिम ग्रैवेयकमें इकतीस सागरकी श्रायुवाला मिथ्यादिष्ट देव होकर इनका बन्ध करता रहता है उसके इन दोनों प्रकृतियोंके श्रनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका साधिक इकतीस सागर काल उपलब्ध होता है। इसीसे इन दोनों श्रक्षानोंमें उक्त दोनों प्रकृतियोंके श्रनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट काल साधिक इकतीस सागर कहा है। तोन पल्यको श्रायुवाले तिर्यञ्च या मनुष्यके पर्यात श्रवस्थामें देवगित श्रादि दस प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध होता रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्रुष्ट स्थितबन्धका उत्रुष्ट काल कुछ कम तीन पल्य कहा है। जो मिथ्यादिष्ट मनुष्य या तिर्यञ्च मरणके पूर्व

१. मूलप्रती-सुमासुभसुभगकूभग- इति पाठः ।

१६७. विभंगे व पंचणा व्यवस्ताणा व निच्छत्त-सोलसक व निय-दुर्ग व निरिच्छत्त-पंचिदिव - त्रोरालि व निर्मेश व न

१६८. ग्राभि०-सुद्०-ग्रोधि० पंचणा०-छदंसणा०-चद्संज०-पुरिस०-भय-दृगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचद्०-वएण०४--त्रगुरू०४-पसत्थवि०--तस०४-सुभग--सुस्सर-ग्रादे०-िण्मिण-उचा०-पंचेत० उक्क० जहएणु० ग्रंगो०। त्रणु० जह० ग्रंगो०, उक्क० छाविद्वसागरो० सादि०। पचक्काणा०४ उक्क० जह० उक्क० ग्रंगो०। त्रणु० जह० ग्रंगो०, उक्क० वादालसागरो० सादि०। सादावे०-हस्स-रदि-ग्राहार०-

श्रन्तर्मुहर्त काल तक पञ्चेन्द्रिय जाति श्रादि श्राठ प्रकृतियोंका बन्ध कर रहा है श्रीर मरकर तेतीस सागरकी श्रायुके साथ नरकमें उत्पन्न होनेपर वहाँ भी श्रायुके श्रन्तिम समय तक इनका निरन्तर बन्ध करता रहता है उसकी श्रपेता उक्त दोनों श्रक्षानोंमें इन प्रकृतियोंके श्रनत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। श्रेष कथन सुगम है।

१६७. विभङ्गक्षानमं पाँच क्षानावरण, नी दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुन्सा, तियञ्चगित, पञ्चेन्द्रियजाति, श्रीदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मणशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रागुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्थका काल श्रोधके समान है। श्रमुल्कृष्ट स्थितवन्थका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। मनुष्यगति श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितवन्थका काल श्रोधके समान है। श्रमुल्कृष्ट स्थितवन्थका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम इकतीस सागर है। तथा श्रेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुलकृष्ट स्थितवन्थका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रम्वर्मु हुर्न है।

निशंषार्थ—विभन्नन्नानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। इतने काल तक इस झानमें पाँच झानावरण ग्रादि ५९ प्रकृतियोंका निरन्तर वन्ध होता रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके ग्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। किन्तु मनुष्यगति ग्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीका सातवं नरकमें मिथ्यादृष्टिके वन्ध नहीं होता, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल नीवें ग्रैवेयकमें विभन्नश्नानके उत्कृष्ट कालकी

श्रोपत्ता कुछ कम इकतीस सागर कहा है। शेष कथन सुगम है।

१६८. श्राभियोधिकक्षानी, श्रुतक्षानी श्रोर श्रवधिक्षानी जीवोंमें पाँच क्षानावरण, छ्र दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवंद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रियजाति, तेजसशरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, उच्चगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँहर्त है । श्रुतुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य काल श्रन्तमुँहर्त है श्रोर उत्कृष्ट काल साधिक अध्यासठ सागर है । प्रत्याख्यानावरण चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँहर्त है श्रानुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस

त्राहारत्रंगो०-थिर-सुभ-जस॰ उक्क० त्रयणु० जहएणु० त्रोघो । त्रसादा०-त्ररिद् सोग-त्र्रथिर-त्रमुभ-त्रजस० उक्क० जह० उक्क० त्रंतो० । त्रयणु० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । मणुस०-त्र्रोरालि०-त्रोरालि०त्रंगो०-वर्ज्जारसभ०-मणुसाणु० उक्क० त्रसाद-भंगो । त्रयणु० जह० उक्क० त्रंतो० तेतीसं सा० । देवगदि०४ उक्क० त्रसादभंगो । त्रयणु० जह० एग०, उक्क० तिरिण्ण पिलदो० सादि० । त्रपच्चक्खाणा०-४तित्थय० उक्क० त्रंतो०, त्रयणु० जह० त्रंतो० । उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० ।

सागर है। साता वेदनीय, हास्य, रित, आहारक शरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग, स्थिर, शुभ श्रीर यशःकीर्ति प्रकृतियों के उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रोघके समान है। श्रसातावेदनीय, श्ररित, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रीर श्रयशःकीर्ति प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल श्रक्तियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रस्ताता प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रस्ताता प्रकृतियों के समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल श्रन्तमुं हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल श्रस्ताता प्रकृतिके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल श्रस्ताता प्रकृतिके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य है श्रीर उत्कृष्ट काल साथिक तीन पत्य है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल साथिक तीन पत्य है। श्रमुत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल साथिक तीन सागर है।

विशेपार्थ—श्राभिनिवोधिकज्ञान श्रादि तीन ज्ञानोंका उत्कृष्ट काल चार पूर्वकोटि श्रधिक छवासठ सागर होनेसे इन तीन झानोंमें पाँच झानावरण ग्रादि पैतालीस प्रकृतियोंके ग्रन-त्क्रष्ट स्थितिवन्धका उत्क्रप्ट काल साधिक छथासठ सागर कहा है। सम्यग्दिए जीव संयमके विना असंयम और संयमासंयमके साथ साधिक ज्यालीस सागर तक रहता है और इस कालमें इसके प्रत्याख्यानावरण चारका निरन्तर बन्ध होता रहता है। इसीसे यहां प्रत्या-ख्यानावरण चारके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक व्यालीस कहा है। यह काल साधिक दो पूर्वकोटि अधिक व्यालीस सागर होता है। इसके बाद यह जीव नियमने संयम को प्राप्त करता है। देवोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर है और इस कालके भीतर मनुष्यगति श्रादि पाँच प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके श्रनत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। जो सम्यग्दृष्टि मनुष्य मर कर तीन पत्य की श्रायवाले मन्ष्योंमें उत्पन्न होता है उसके अन्तर्महर्त न्यन पूर्वकोटिका त्रिभाग श्रधिक तीन पल्य काल तक देवचतुष्कका निरन्तर वन्ध होता रहता है। इसीसे यहां इन प्रकृतियां-के श्रमत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य कहा है। जो सम्यग्द्रष्टि जीव संयमके साथ मर कर तेतीस सागरकी श्रायवाले देवोंमें उत्पन्न होता है और वहांसे श्राकर मनुष्य होता है उसके कुछ कम दो पूर्वकोटि काल श्रधिक तेतीस सागर काल तक तीर्थकर प्रकृतिका निरन्तर बन्ध होता रहता है। तथा इसी जीवके देव पर्यायमें ग्रौर वहांसे च्यत होनेके बाद संयमको प्राप्त होनेके पूर्व समय तक अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका निरन्तर बन्ध होता रहता है। यतः ये दोनों काल साधिक तेतीस सागर होते हैं, इसीसे यहां ग्रप्न-त्याख्यानावरण चार श्रीर तीर्थद्वर प्रकृतिके श्रनुत्कृष्ट स्थित बन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। यहां शेप कथनका विचार कर काल जान लेना चाहिए। सगम होनेसे उसका हमने निर्देश नहीं किया।

१६६. मणपज्जव० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिदिय०-वेडिव्य०-तेजा०-क०-समचदु०-[ वेडिव्य० ] स्रंगो०-वरण्०४-देवाणु०-अगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-मुस्सर-स्रादं०-िण्मि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचेत० उक्क० जह० उक्क० स्रंतो०। स्रणु० जह० एग०, उक्क० पुत्रकोडी देमु०। सादावे०-हस्स-रिद-स्राहार०-स्राहार०स्रंगो०-थिर-सुभ-जस० उक्क० स्रणु० स्रोघं। स्रसादा०-स्ररिद-सोग-स्रथिर-स्रमुभ-स्रजस० उक्क० जह० स्रंतो०। स्रणु० जह० एग०, उक्क० स्रंतो०। एवं संजद०-सामाइ०-स्रेदा०-पिरहार०। एवरि परिहारे स्रणु० जह० स्रंतो०। मुहुमसंपरा० स्रवगदवेदभंगो।

१६९. मनःपर्ययक्षानमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेत्द्रय जाति, वैकियिकशरीर, तेजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक शरीर आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वा, अगुरुलचु चतुष्क, प्रशस्तविद्दायोगिति, त्रसचतुष्क, सुभग, सुम्बर, आदेय, निर्माण, नीर्थद्वर, उद्यगोत्र और पाँच अन्तराय प्रवृतियांके उत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञान्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञान्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि है। सातावेदनीय, हास्य, रित, आहारकशरीर, आहारक आङ्गोपाङ्ग, स्थिर, शुभ और यशक्षीर्तिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। असाता वेदनीय, अरति, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयशक्षीर्ति प्रकृतियांके उत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञान्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार संयत, सामायिक संयत, छुद्दोपस्थापनासंयत और परिहारविशुद्धिसंयत जीवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि परिहारविशुद्धिसंयतमें अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञान्य काल अन्तर्मुहर्त है। स्थातवन्धका ज्ञान्य काल अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञान्य काल अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञान्य काल अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञान्य काल अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञान्य काल अनुतकृष्ट स्थितवन्धका ज्ञान्य हो।

निश्ंपार्थ—जो मनःपर्ययक्षानी प्रमत्तसंयत जीव उत्कृष्ट संक्लेश पिरणामवाला है, य्रसंयमके श्रमिमुख है, उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कर रहा है श्रीर श्रन्तिम उत्कृष्ट स्थितिवन्धमं श्रवस्थित है उसके पाँच ज्ञानावरण आदि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है। यतः उत्कृष्ट स्थितिवन्धका यह काल श्रन्तमुँ हुर्त है. अतः इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्त कहा है। जो मनःपर्ययक्षानी जीव उपशमश्रेणिसे उत्तरते समय अपने अपने स्थानमें एक समय तक पाँच ज्ञानावरण श्रादि प्रकृतियोंका वन्ध करता है श्रीर दूसरे समयमें मर कर देव हो जाता है उस मनःपर्ययक्षानी जीवके उक्त प्रकृतियोंके स्थितिवन्धका एक समय काल प्राप्त होता है। इसलिए इनके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा मनःपर्ययक्षानका उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि होनेके कारण इसमें उक्त प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटिश्रमाण कहा है। श्रसाता वेदनीय श्रादि तीसरे दण्डकमें कही गई छह प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्त कहा है। तथा जिस मनःपर्ययक्षानों इनकी वन्धव्युन्कित्त कर दी श्रीर पुनः प्रमत्तसंयत होकर इनका एक समय तक बन्ध किया श्रीर दूसरे समयमें मर कर देव हो गया उसके इन प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य त्रीर सर देव हो गया उसके इन प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रीर दूसरे समयमें मर कर देव हो गया उसके इन प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रीर दूसरे समयमें मर कर देव हो गया उसके इन प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध

१७०. संजदासंजदे धुविगाणं तित्थयरस्स च उक्क० जहएणु० अंतोमु०। अणु० जह० अंतो०, उक्क० पुव्यकोडी देमु०। सादादिवारस० ओधिभंगो।

का जघन्य काल एक समय पाप्त होनेसं वह एक समय कहा है। तथा छुठे गुण्स्थानका उत्छए काल अन्तर्मु हुर्त होनेसे इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्छए काल अन्तर्मु हुर्त होनेसे इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्छए काल अन्तर्मु हुर्त कहा है। संयत, सामायिक संयत और छुदोपस्थापना संयत जीवोंमें इन सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। परिहारिबछिद्धिस्म प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयत जीवोंके ही होता है और इसका जघन्य काल अन्तर्मु हुर्त है, इसिलए इसमें और सब काल तो पूर्वोक्त प्रकार बन जाता है। मात्र जिन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है वह नहीं यनता, अतः वह अन्तर्मु हुर्त कहना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

१७०. संयतासंयत जीवोंमें भ्रुववन्धवाली ग्रोर तीर्थ कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का जघन्य ग्रोर उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्त है। ग्रानुन्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल ग्रन्त-मुँ हूर्त हैं ग्रोर उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण है। साता त्रादि बारह प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ग्रीर ग्रानुन्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ग्रावधिक्वानी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ —संयतासंयत गुणस्थानमें ४ झानावरण, ६ दर्शनावरण, ८ कपाय, पुरुषवंद, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक श्ररीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, सम-चतुरस्रसंस्थान, वैकियिक श्राङ्गोज्ञ, वर्णचतुष्क, देवगित प्रयोग्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगित, त्रस चतुष्क, सुभग, सुखर, श्रादेय, निर्माण, उचगोत्र श्रीर ४ अन्तराय ये ४३ ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियां है । श्रीर जिसके नीर्थकर प्रकृतिका वन्ध होता है उसके साथ इन ४४ प्रकृतियोंका सतत वन्ध होता है । इन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख हुए जीवके उत्कृष्ट संस्केश्रस्य परिणामोंके होने पर श्रीन्तम उत्कृष्ट स्थितवन्धमें श्रवस्थित होने पर होता है और यह अन्तर्मु हुर्न काल तक होता रहता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्न कहा है । तथा संयमासंयमका जघन्य काल अन्तर्मु हुर्न श्रीर उत्कृष्ट काल देशोन पूर्वकोटि कहा है । साता श्रादि श्रेप १२ प्रकृतियां ये हैं—साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रित, श्राक्त, स्थर, श्रस्थर, श्रुभ, श्रुश्रभ, यशःकीित श्रीर श्रयशःकीर्ति, सो श्रवधिक्रानी जीवेंके इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रवुत्कृष्ट स्थितवन्धका जिस प्रकारसे काल घटित करके बतला आये हैं उसी प्रकारसे यहां पर भी घटित कर लेना चाहिए।

१७१. श्रसंयत जीवोंमें घ्रुववन्धवाली प्रकृतियाँ तथा तिर्यञ्चगित, मनुष्यगित, देच-गित, श्रौदारिकदारीर, वैकियिकशरीर, दो श्राक्कोपाङ्ग, तीन श्रानुपूर्वा, तीर्थङ्कर, नीचगोत्र श्रौर साता श्रादि परावर्तमान प्रकृतियाँ इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका कारू मूलोपके समान है। तथा पुरुषवेद, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचनुरस्नसंस्थान, परघात, उच्छ्वास, त्रादे॰-उचा० उक्क० हिदि० श्रोघं। श्रणु॰ जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०।

१७२. चक्खुदं तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं मूलोवं । श्रोधिदं श्रोधि-रणाणिभंगो ।

१७३. किएणाए धुविगाएं उक्क० हिद्दि० खोषं । अणु॰ नह० अंतो॰, उक्क० तेत्तीसं सा॰ सादि॰ । सादासादा०-इत्थि०-णुवुंस०-हस्स-रिद-अर्राद-सोग-णिरय-गिद्-[देवगिद]-चदुनादि-वेउन्व०-पंचसंठा०-वेउन्व० अंगो०-पंचसंघ०-णिरयगिदि देवाणुपु॰-आदाउज्ञो॰-अप्पसत्थ०-थावरादि०४-थिराथिर-मुभामुभ-द्भग-दुस्सर-अणादे॰-नस॰-अजस० उक्क० अणु० नह० एग०, उक्क० अंतो० । पुरिस०-मणु-सग०-सभवदु०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-मुभग-मुस्सर-आदे०-उचा० उक्क० खोषं । अणु० नह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस्० । तिरिक्खग०-पंचिदि०-अोरालि०-ओरालि०अंगो०-तिरिक्खाणु०-पर०-उस्सा०-तस०४-[णीचा०] उक्क० खोषं । अणु० नह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । तित्थय० उक्क० अणु० नहएणु० अंतो० । एवं णील-काऊणं । णवरि तिरिक्खगदितिगं सादभंगे ।

प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुखर, श्रादेय और उचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके फ्रमान है। श्रुतुन्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है।

१७२. चक्षुदर्शनवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल त्रसपर्यात जीवोंके समान है। श्रचक्षुदर्शनवाले जीवोंमें मृलोधके समान है श्रोर श्रवधिदर्शनवाले जीवोंमें श्रविधक्षानियोंके समान है।

१७३. कृष्णुलेश्यामें भ्रावबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य काल अन्तर्म हुर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रित, श्ररित, शोक, नरकगति, देवगति, चार जाति, वैक्रियिक शरीर, पाँच संस्थान, वैक्रियिक आङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, नरकगित प्रायोग्यानुपूर्वां, देवगित प्रायोग्यानुपूर्वां, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर त्रादि चार, स्थिर, ग्रस्थिर, ग्रुभ, त्रुगुभ, दुर्भग, दुःस्वर, ग्रनादेय, यशः कीर्ति और श्रयशःकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्भु हुर्त है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचनुरस्रसंस्थान, वजूर्यभनाराचसंहनन, मनुष्यगतिप्रायोग्यानुपूर्वी, प्रशस्तविहायोगति, सुभग, सुखर, ग्रादेय, श्रीर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध का जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। तिर्यञ्चगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, तिर्यञ्चगति प्रायोग्यानुपूर्वी, परघात, उच्छास, त्रसचतुष्क ग्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल ग्रोघके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल ग्रन्तर्मुहूर्त है। इसी प्रकार नील लेश्यावाले ग्रीर कापोत लेश्यावाले जीवोंके जानना तित्थय॰ उक्क॰ जह**॰** एग॰, उक्क॰ श्रंतो॰ । श्रग्णु॰ जह॰ उक्क॰ श्रंतो॰ । एावरि काऊए श्रग्णु**॰** जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ तिरि**ण** सा० सादि॰ ।

१७४. तेऊए धुविगाणं पुरिस०-मणुस०-समचदु०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-पसत्थवि०-सुभग-सुस्सर-ब्रादे०-उच्चा० उक्क० ब्रोघं। ब्राणु० जह० एग०, उक्क०

चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चगतित्रिकके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल साता प्रकृतिके समान है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। इतनी विशेषता है कि काषोत लेश्यामें श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मु हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर है।

विशेषार्थ-कृष्णलश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर होनेसे इसमें भ्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल सागर कहा है। सातावेदनीय त्रादि ४४ प्रकृतियाँ सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ द्वोनेसे इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त कहा है। पुरुषवेद आदि १० प्रकृतियोंका सातवें नरकमें सम्यग्दिएके नियमसे बन्ध होता है श्रीर वहाँ सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए इन प्रकृतियोंके ग्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तिर्यञ्चगति श्रादि १२ प्रकृतियोंका सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टि नारकीके नियमसं बन्ध होता है श्रोर यहाँ मिथ्यात्वका उत्कृष्टकाल तेतीस सागर है। तथा जो जीव सातवें नरकमें जानेके सम्मुख होता है उस जीवके नरकमें जानेके पूर्व व निकलनेके पश्चात् एक एक अन्तर्म हर्त कालतक कृष्ण लेश्या ही होती है। इसलिए उक्त प्रकृतियोंका इस कालमें भी बन्ध होता रहता है। यही कारण है कि इन प्रकृतियोंके अनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृपकाल साधिक तेतीस सागर कहा है। कृष्ण लेश्यामें तीर्थद्वर प्रकृतिका वन्ध मनुष्यके ही सम्भव है स्रोर मनुष्यके इसका काल अन्तर्मुहर्त है। इसीसे इस प्रकृतिके उत्कृष्ट स्रोर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धको जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्न कहा है। नील लेश्या और कापोत लेश्यामें इसी प्रकार जानना चाहिए। इस कथनका यह श्राशय है कि नील लेश्या श्रीर कापोत लेश्यामें सब प्रकृतियोंका काल श्रपने श्रपने कालको ध्यानमें रखकर इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र इन लेश्य।वाले नरकोंमें मिथ्यादिएके मनुष्यगति. मनुष्यगत्यानुपूर्वी स्रीर उच्चगोत्रका भी वन्ध होता है, इसलिए इन लेश्यास्रीमें तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा श्रौर नीचगोत्र इन तोन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रुनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल जिस प्रकार साता प्रकृतिका कहा है उसी प्रकार जानना चाहिए, क्योंकि इन लेश्या वाले नरकोंमें इनकी प्रतिपत्तभूत मनुष्यगतित्रिकका भी मिथ्यादृष्टिके बन्ध होता है, इसलिए इनका साता प्रकृतिके समान ही काल उपलब्ध होता है। नील लेश्यामें भी तीर्थं कर प्रकतिका बन्ध मनुष्यगितमें ही सम्भव है इसलिए नील लेश्यामें तीर्थं कर प्रकृतिके अनुस्कृष्ट स्थितियन्थका उत्कृष्टकाल अन्तर्म् हर्त कहा है । किन्तु कापीत लेश्यामें तीर्थद्वर प्रकृतिका बन्ध नरकगितमें भी होता है, इसलिए इस लेश्यामें इसके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन सागर कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१७४. पीत लेश्यामें भ्रववन्धवाली प्रकृतियाँ, पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्र-संस्थान, वज्रर्पभनाराच संहनन, मनुष्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, ऋदिय वेसाग० सादि० | तित्थय० उक्क० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० | त्रणु० जह० एग०, उक्क० वेसाग० सादि० | सादादिळ०-तिरिक्खगदि-देवगदि-एइंदि०-वेउच्चि०— त्राहार०-पंचसंठा०-दोत्रंगो०-पंचसंघ० दोत्राणु०-त्रादाउज्जो०-त्रप्पसत्थ०-थावर-थिराथिर-सुभासुभ-दृभग-दुस्सर-त्र्रणादे०-स्रजस०-णीचा० उक्क० त्रणु० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० | एवं पम्माए वि | एवर्गित त्रद्वारस सागरोवमाणि सादि० | एइंदि० त्रादाव थावरं वज्ज० |

१७५. सुक्ताए पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिद्द०-तिष्णिसरीर-समचदु०-त्रारालि०त्रंगो०-वज्जिरसभ-[वएण]४--मणुसाणु०-त्रगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-मुभग-सुस्सर-त्रादे०--िणिम०--तित्थय०--ज्जा०--पंचत० उक्क० त्रोघं । त्रणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि० । णविर मणुसगदिपंचगस्स त्रणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० । थीणगिद्धितियं मिच्छत्तं त्रणंताणुवंधि०४ उक्क० स्रोघं । स्रणु० जह० एग०, उक्क० एककतीसं

श्रीर उच्चगोत्र प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितियन्धका काल् श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थिति यन्धका ज्ञयन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट्काल साधिक दो सागर है। तीर्थंद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितियन्धका ज्ञयन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक दो सागर है। श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका ज्ञयन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक दो सागर है। साता श्रादि छह, तिर्यं क्चगति, देवगति, एकेन्द्रिय ज्ञाति, वैकियिक शरीर, श्राहारक शरीर, पाँच संस्थान, दो श्राङ्गोपाङ्ग, पाँच संहनन, दो आनुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, स्थावर, स्थिर, श्रस्थर, श्रुम, श्रग्रुम, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय, श्रयशःकीर्ति श्रीर जिचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रात्कृष्ट स्थितियन्धका ज्ञयन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल श्रन्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार पद्मलेश्यामें भी जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पद्मलेश्यामें प्रथम दराइकमें कही गई प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका उत्कृष्टकाल साधिक श्रियामें प्रथम दराइकमें कही गई प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका उत्कृष्टकाल साधिक श्रियाद सागर है। तथा इस लेश्यावाले जीवोंके एकेन्द्रिय ज्ञाति, श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतिका वन्ध्य नहीं होता।

निरोपार्थ — पीत और पद्मलेश्यामें अपने अपने कालको ध्यानमें रस्कर प्रथम दरहक में कही गई प्रकृतियोंके व तीर्थङ्कर प्रकृतिके अनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कहा है। मात्र यह काल सम्यग्दिए जीवके ही प्राप्त होगा। क्योंकि सम्यग्दिएके ही इन प्रकृतियोंका इतने कालतक निरन्तर बन्ध सम्भव है। शेप कथन स्पष्ट ही है।

१७४. शुक्क लेश्यामें पांच झानावरण, छ्रह दर्शनावरण, वारह कपाय, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रियजाति, तीनशरीर, समचनुरस्रसंस्थान, श्रौदारिक, श्राङ्गोपाङ्ग, वन्नपंभनाराचसंहनन, वर्णचनुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचनुष्क, प्रशस्तविहायोगित, श्रस्तचनुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, तीर्थकर, उद्यापेत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृति-योंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति पञ्चकके श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रनत्तानुबन्धी चनुष्कके उत्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जाल

साग० सादि० । सेसाएं उक्क० ऋणु० सादभंगो ।

१७६. भवसिद्धि त्र त्रोषं । अब्भवसिद्धि विद्यागो । सम्मादिद्दी त्र त्रोधि-भंगो । खड्गसम्मादि । ध्रुविगाणं उक्क जह एग एग उनक त्र त्रोतो । अणु जह व्र स्रंतो , उक्क तेत्तीसं सा सादिरे । मणुसगदिपंचगस्स उक्क स्रोपं । अणु जह एग र, उक्क तेत्तीसं सा । देवगदिचदुएणं सेसाणं च स्रोपं ।

साधिक इकतीस सागर है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल साता प्रकृतिके समान है।

विशेषार्थ — शुक्रलेश्याका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। इतने काल तक इस लेश्यामें पाँच झानावरण श्रादि उनसठ प्रकृतियोंका स्थितवन्ध होता रहता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। किंतु मनुष्यगतिपञ्चक श्रर्थात् मनुष्यगति, श्रोदारिकश्ररीर, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वजुर्षभनाराच संहनन श्रोर मनुष्यगत्यानुपूर्वी इन पाँच प्रकृतियोंका वन्ध संयत मनुष्यके नहीं होता, इसलिए उक्त कालमें से संयत सम्बन्धी शुक्क लेश्याके श्रन्तमुंहूर्त काल कम कर देनेपर देवगित सम्बन्धी शुक्क लेश्याका तेतीस सागर कालशेप रहता है। यही कारण है कि इन पाँच प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट काल केवल तेतीस सागर कहा है। मिथ्यादिष्ट शुक्क लेश्यावाले जीवका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर होनेसे स्त्यानगृद्धि श्रादि श्राठ प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर कहा है। श्रेष कथन सुगम है।

१.५६. भव्य जीवोंमें सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रभव्य जीवोंमें मत्यक्षानी जीवोंके समान है। सम्यग्हिष्योंमें श्रविधिक्षानी जीवोंके समान है। चायिक सम्यग्हिष्ट जीवोंमें भ्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहूर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल श्रन्तमुंहूर्त श्रोर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगितपञ्चकके उत्कृष्ट स्थितबन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगितचनुष्क श्रोर श्रेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितबन्धका काल श्रोधके समान है।

विशेषार्थ—देवायुका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी वातको ध्यानमें रखकर यहाँ ज्ञायिक सम्यक्त्वमें मनुष्यगतिपञ्चकके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। शेप कथन सुगम है।

१७७. वेदक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें पाँच श्वानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलधुचतुष्क, प्रशस्तविद्दायोगित, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्रर, आदेय, निर्माण, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका ज्ञघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका ज्ञघन्य काल अन्तर्मु हुर्त है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका ज्ञघन्य काल अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्ट काल

ह्याविद्यागि । सेसं त्रोधिभंगो । एवरि देवगदिचदुक्कं उक्क॰ जह॰ उक्क॰ त्रांतो । [त्र्राणुक्क॰ जह॰ त्रांतो, उक्क॰] तिरिएए पलिदो ॰ देमु ॰ ।

१७८. उवसमस० स्रोधिभंगो । एविरि तित्थय० उक्क० नह० एग०, उक्क० स्रोतो० । स्राणु० नह० उक्क० श्रांतो० । सेसं धुविगाएां उक्क० स्राणु० नह० [उक्क०] स्रांतो० ।

१७६. सासणे पंचणा०-णवदंस०-सोलसक०-भय-दुगुं०-तिरिष्णगदि-पंचि-दिय०-चदुसरीर-समचद्द०-दोश्रंगो०-वएण०४-तिरिण्याणुपु०-त्रागुरू०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-त्रादे०-णिमि०-णीचुचागो०-पंचंत० उक्क० श्रोथिभंगो। त्राणु० जह० एग०, उक्क० द्वाविषात्रो। तिरिक्लगदितियं सत्तमाए उक्क० उक्कसं कालं होहिदि ति। मणुसग०-श्रोरालि०-त्रोरालि०श्रंगो-मणुसाणु०-त्राणदे० देवस्स उक्कस्सभंगं भवदि। देवगदि-वेउव्व०-समचद्द०-वेउव्वि०श्रंगो०-देवाणु०-

छथासठ सागर है। शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल श्रवधिज्ञानी जीवोंके समान है। इतनी विशेषता है कि देवगिवचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्टकाल श्रन्तर्मु हूर्त है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मु हूर्त है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तोन पत्य है।

िरंगार्थ—उत्तम भोगभूमिमें वेदक सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। इसी वातको ध्यानमें रखकर यहाँ देवगति चतुष्कके श्रतुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य कहा है। शेष कथन सुगम है।

१७८. उपशम सम्यग्दिए जीवोंमें श्रविधित्तानी जीवोंके समान मङ्ग है। इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रवुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रेष प्रकृतियोंके तथा ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रवुन्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है।

विशेषार्थ — उपश्रम सम्यग्दिष्योंमें श्रविधिहानी जीवोंके समान भक्क है इस कथनका यह श्रिभित्राय है कि श्रविधिहानमें परावर्तमान प्रकृतियोंका काल जिस प्रकार कहा है उस प्रकार उनका काल यहाँ भी कहना चाहिए। शेष यहाँ भ्रववन्धवाली प्रकृतियों श्रीर तीर्थ-क्कर प्रकृतिके विषयमें जो विशेषता है वह यहाँ श्रालगसे कही ही है।

१५९. सासादनमें पाँच क्षानावरण्, नौ दर्शनावरण्, सोलह कषाय, भय, जुगुण्सा, तीन गित, पञ्चिन्द्रय जाति, चार शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, दो श्राङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, तीन श्रातु पूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रस चतुष्क, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, नीचगोत्र, उचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रवधिक्षानी जीवोंके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह श्राविल प्रमाण् है। तिर्यञ्चगित त्रिकके उत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट काल सातवीं प्रथिवीमें होगा ऐसा यहाँ समभना चाहिए। मनुष्यगित, श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राह्मोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी स्रोर श्रनादेय प्रकृतियोंका उत्कृष्ट भंग देवके होता है। देव-गित, वैक्षियिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्षियिक श्राङ्गोपाङ्ग, देवगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त

पसन्थवि॰-मुभग-मुस्सर-त्रादे०-उचा॰ उक्क० त्रसंखेज्जवस्सायुगाएां तिरिक्ख-मणुसाणुगाएां उक्कस्सभंगं भवदि । सादासादा॰-इत्थि॰-पुरिस॰-हस्स-रिद-त्र्रादि-सोग-चदुसंटा॰-पंचसंघ०-उज्जो०-त्र्राप्यत्थ०-थिराथिर-मुभामुभ-दूभग-दुस्सर-त्र्राणादे०-जस०-त्र्रजस० उक्क० त्रर्णु॰ जह० एग०, उक्क० त्रंतो०।

१८०. सम्मामि० पंचणा०-छदंस०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुगुं०-दोगदि-पंचिदि०-चदुसरीर-समचदु०-दोग्रंगो०-वज्जरिसभ०-वण्ण०४-दोत्राणु०-त्रगुरु०४-पसत्यवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-त्रादे०-उद्यागो०-णिमि०-पंचेत० उक्क० त्राणु० जहण्णु० त्रंतो०। सादा०-हस्स-रदि-थिर-सुभ-जस० उक्क० त्राणु० त्रोघं। त्रसादा०-त्ररदि-सोग-त्रथिर-त्रापुभ-त्रजस०उक्क० जहण्णु० त्रंतो०। त्राणु० त्रोघं।मिच्छादि० मदिभंगो।

विहायोगित, सुभग, सुस्वर, आदेय और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट भक्ष असंख्यातवर्षकी आयुवाले तिर्यञ्च और मनुष्योंके होता है। साता वेदनीय, असाता वेदनीय, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, चार संस्थान, पाँच संहनन, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, यशकीर्ति और अयशकीर्ति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्न है।

निशेपार्थ — अविश्वहानी जीवोंके पाँच झानावरण आदि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्ध का जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्तप्रमाण घटित करके वतला आये है उसी प्रकार यहाँ भी उन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका काल जानना चाहिए । यहाँ एक आविलसे ऊपर कालकी अन्तर्मु हूर्त संझा है । तथा इन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आविल है । सो इसका कारण यह है कि सासादन गुणस्थानका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल छह आविल है । यद्यपि इन प्रकृतियोंमें कुछ परावर्तमान प्रकृतियाँ भी हैं पर उनकी उत्कृष्ट स्थितिक वन्धक अलग अलग गतिके जीच होनेसे यहाँ उनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त बन जाता है । इनके सिवा शेष सब परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं इसलिए उनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त कहा है ।

१८१. सिएए॰ पैचिदियपज्जनभंगो । असिएए० ध्रुविगाएं अोरालि॰ तिरि-क्लगदितिगं च चत्तारि आयु० ओघो । सेसाएं उक्क० आएु० जह० एग०, उक्क० अंतो० ।

१८२. त्राहार० धुविगाणं तिरिक्खगिद-त्रोरालि॰-तिरिक्खाणु०-णीचा॰ उक्क० त्रोपं। त्रणु॰ जह० एग॰, उक्क॰ द्रांगुलस्स त्रसं॰। सेसाणं पगदीणं मुलोपं। त्रणाहार० कम्मइगभंगो। एवं उक्कस्सकालं समत्तं।

विशेषार्थ—सम्यिमध्यादिष्ट गुण्स्थानका जघन्य श्रीर उत्रुप्ट काल अन्तर्मुहर्त है, इसलिए इसमें पाँच श्वानावरण श्रादि प्रकृतियोंके उत्रुप्ट श्रीर श्रनुत्रुप्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्रुप्ट काल श्रन्तर्मुहर्त ही होता है। कारण कि जो मिध्यात्वके श्रीममुल उत्रुप्ट संक्लेश परिणामवाला जीव होता है उसके उत्रुप्ट स्थितिवन्ध होता है श्रीर श्रन्यके श्रनुत्रुप्ट, इसलिए ये दोनों श्रन्तर्मुहर्त से न्यून नहीं होते। यद्यि इन प्रकृतियोंमें कुछ परा-वर्तमान प्रकृतियों है पर उनकी उत्रुप्ट स्थितिक वन्धक श्रलग श्रलग गतिके जीव होने से उनका भी वहीं काल बन जाता है। साता वेदनीय श्रादि छह प्रकृतियोंका उत्रुप्ट स्थितिवन्ध स्वस्थानमें होता है, इसलिए इनके उत्रुप्ट श्रीर श्रनुत्रुप्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्रुप्ट काल श्रन्तर्मुहर्त कहा है, क्योंकि एक तो इनका स्वस्थानमें वन्ध होता है श्रीर दृसरे ये परावर्तमान प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इस कालके प्राप्त होनेमें कोई वाधा नहीं आते। शेष श्रमता वेदनीय श्रादि छह प्रकृतियोंका उत्रुप्ट स्थितिवन्ध मिध्यात्वके श्रीमुख हुए उत्रुप्ट संक्लेशवाले जीवके होता है। यतः यह वन्ध श्रन्तर्मुहर्त काल तक होता है इसलिए इन प्रकृतियों भी परावर्तमान हैं, इसलिए इनके श्रमुत्रुप्ट स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्रुप्ट श्रन्तर्मुहर्त कहा है। एर ये प्रकृतियाँ भी परावर्तमान हैं, इसलिए इनके श्रमुत्रुप्ट स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्रुप्ट श्रन्तर्मुहर्त कहा है।

१८१. संबी जीवोंमें अपनी सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका काल पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान है। असंबी जीवोंमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियां श्रोदारिक शरीर, तिर्यञ्चगित त्रिक श्रोर चार आयुके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। तथा शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुते है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थिति-वन्धका जो काल घटित करके वतला श्राय हैं उससे संबी जीवोंके कालमें कोई विशेषता नहीं है, इसलिए संबी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रोर श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका काल पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंके समान कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१८२. ब्राहारक जीवोंमें घ्रववन्धवाली प्रकृतियां तिर्यञ्चगति, श्रोदारिक शरीर, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रोर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका काक श्राधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रंगुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। तथा शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रोर अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका काल मृलोधके समान है श्रमाहारक जीवोंमें श्रपनी सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रोर श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका काल कार्मण काययोगी जीवोंके समान है।

विशेपार्थ-आहारकोंकी उत्कृष्ट कायस्थित श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। इसी

१८३. जहरणण पगदं। दुवि॰—श्रोघे० श्रादे०। श्रोघे०—पंचणा०-चदुदंस०पंचंत० जह० हिदिवंभो केवचिरं कालादो होदि? जहरणणु० श्रंतो०, अजह० चदुसंज०हिदि० केवचिरं०? तिभंग०। सादि० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रद्धपोग्गलपरियटं। पंचदंस०-वारसक०-भय-दुगुं० तेजा०-क० वर्गण०४-श्रगु०-उप०-िणिम० जह० हिदि०
केवचिरं०? जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रज्ञ० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रसंखेजा
लोगा। सादा०-[श्राहारसरीर]-श्राहार०श्रंगो०-जस० जह० हिदि० जहएणु०
श्रंतो० श्रज्ञ० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रसादा०-इत्थि०-णुदंस०-हस्स-रदिश्ररदि-सोग-िण्रयग०-चदुजादि-पंचसंटा०-पंचसंघ०-िण्रयाणु०-श्रादाउज्ञो०-श्रप्यसत्थवि०-थावरादि०४-थिराथिर-सुभासुभ-द्भग-दुस्सर-श्रणादे०-श्रजस० जह०
'श्रजह० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। पुरिस० जह० जहरण्णु० श्रंतो०। श्रज० हिदि० जह० एग०, उक्क० वेद्याविद्यसाग० सादि०।

वातको ध्यानमें रखकर यहां प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रङ्कुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

## इस प्रकार उत्कृष्ट काल समाप्त हुग्रा।

## जघन्य वन्धकाल

१८३. जघन्य कालका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है- ग्रोघ श्रीर ग्रादेश। ओघकी ऋषेत्वा पांच श्वानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन ऋौर पांच ऋन्तराय प्रक्र-तियोंके जघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है। जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है ? श्रजघन्य स्थितिबन्धके तीन भङ्ग हैं—श्रनादि ग्रनन्त. ग्रनादि सान्त ग्रौर सादि सान्त । उनमेंसे सादि सान्त ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अर्द्धपुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। पाँच दर्शनावरण, वारह कषाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, ऋगुरु-लुघ, उपघात और निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका कितना काल है? जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल ग्रन्तर्महर्त है ग्रीर उत्कृष्ट काल ग्रसंख्यात लोकप्रमाण है। साता वेदनीय. ब्राहारक शरीर, ब्राहारक आङ्गोपाङ्ग ब्रोर यशःकीर्ति प्रकृतियोंक जघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्म हुते है। असाता चंदनीय, स्त्रं।चंद, नपुंसकवंद, हास्य, रित, श्ररित, शोक, नरकगित, चार जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, नरकगित्यानु-पूर्वी. श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि चार, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुम, श्रम्भ, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय श्रीर श्रयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थिति बन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त है। पुरुषचेदके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्क्रष्ट काल साधिक वो खयासठ सागर है।

१. मूलप्रतौ श्रज्जह० इति पाठः।

१८४. चदुग्णं त्रायुगाणं जह हिदि विह्मण्ड एग । त्रज विह्मण्ड त्रायु विद्या विद

१८४. श्रायुकर्मकी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उन्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हर्न है। योग श्रीर कपाय मार्गणात्रोंको छोड़कर त्रायुकर्मके विषयमें इसी प्रकार सर्वत्र जानना चाहिए। तिर्यञ्जगति, श्रौदारिक शरीर, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी श्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-वन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्ध-का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्रसंख्यात लोक प्रमाण है। मनुष्यगति, वज्रर्यभनाराच संहतन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्म हुते है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। देवगति चतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्क्रप्ट काल अन्तर्म हुत है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। पञ्चेन्द्रिय जाति, परघात, उछास और त्रस चतुष्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्रुष्ट काल स्नन्तर्मुहुर्त है। स्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है स्रोर उत्रुष्ट काळ एकसौ पचासी सागर है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सभग, सस्यर श्रीर श्रादेय प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्भं हर्त है। श्रज्ञधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक दो छयासठ सागर श्रीर कुछ कम तीन पल्योपम है। श्रीदारिक शरीर श्राङ्गोपाङ्ग प्रकृतिके जघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल ग्रन्तर्महर्त है। ग्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय है ग्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर है। तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल ऋन्तर्म इर्त है। ऋजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृप काल साधिक तीन सागर है। उद्यगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहर्त है।

१. मूलपती श्रंतो० श्राज्ञ जह० एग० उक्क अंतो० श्राज्ञ इति पाटः । २. मूलप्रती उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० इति पाटः ।

हिदि॰ जह॰ एग॰, उक्क० बेछाबिहसा॰ सादि० तिरिए पलिदो० देस्०।

श्रज्ञधन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल साधिक दो छ्यासठ सागर श्रौर कुछ कम तीन पत्य है।

विशंपार्थ-पाँच ज्ञान।वरण त्रादि १८ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितवन्ध चपक श्रेणिमें श्रन्तिम स्थितिवन्धके समय होता है, इसलिए उनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त कहा है। इन प्रकृतियोंका अजधन्य स्थितिबन्ध अनादि-अनन्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त तीन प्रकारका होता है। जो अन्य ध्ववनधवाली प्रकृतियाँ हैं उनका भी इसी प्रकारसे तीन प्रकारका बन्ध होता है। उनमेंसे यहाँ सादि-सान्त ग्रजधन्य स्थित-बन्धका जघन्य श्रीर उत्क्रप्रकाल कहा गया है। जब यह श्रजघन्य स्थितवन्ध श्रन्तर्मृहर्तकाल रहकर पुनः श्रेणि पर श्रारोहण करनेसे छट जाता है तब इनके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहर्त उपलब्ध होता है और यदि कुछ कम अर्धपुद्रल काल तक यह जीव श्रेणि पर नहीं चढ़ता है तो इनके श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका उक्र प्रमाण उत्ह्रप्ट काल प्राप्त होता है। इसीसे इन प्रकृतियोंके अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल अन्तर्महर्न और उत्क्रप्ट काल कुछ कम अर्घपद्रल परिवर्तनप्रमाण कहा है। पाँच दर्शनावरण आदि २८ प्रकृ तियोंका जघन्य स्थितिबन्ध बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है। यहाँ जघन्य स्थितिबन्ध का जघन्य काल एक समय श्रीर उन्हापू काल श्रन्तम् हर्त है, इसलिए इन प्रकृतियांक जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्ह्रप्ट काल श्रन्तर्मुहर्त कहा है। इन प्रकृतियांके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तम् हुर्न है, क्योंकि एक वार जघन्य स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होनेके बाद वे पूनः कमसे कम अन्तर्मुहर्त वाद होते हैं और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रभाग है. क्योंकि बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीवका उत्कृष्ट अन्तरकाल असं-ख्यात लोकप्रमाण है। यही कारण है कि इन प्रकृतियोंके ग्रजघन्य स्थितिवनधका जघन्य काल अन्तर्मुहर्न श्रौर उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है। सातावेदनीय श्रादि चार प्रकृतियोंका जघन्य स्थितियन्ध ज्ञपकश्रेणिमें अपने अपने अन्तिम स्थितियन्धकं अन्तर्म् हर्त काल तक होता रहता है. इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्भ हर्त कहा है। जो जीव उपशमश्रेणिसे उतरते समय श्राहारकद्विकका एक समयके लिए वन्ध करता है और दसरे समयमें मरकर वह देव हो जाता है उसके ब्राहारकद्विक के श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय उपलब्ध होता है। तथा इनके श्रजघन्य स्थिति वन्धका उत्कृष्ट बन्धकाल अन्तर्म हुर्त ही है, क्योंकि एक तो ये सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं श्रीर दसरे सातवें ग्रीर ग्राठवें गुणस्थानका उत्कृष्ट काल ही ग्रन्तम् इर्त है, इसलिए तो इन दोनों प्रकृतियोंके ग्रजधन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय ग्रीर उत्कृष्ट काल ग्रन्तर्मुहर्त कहा है श्रीर साता व यशःकीर्ति ये सव्यतिपन्न प्रकृतियाँ होनेसे इनके अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय और उत्क्रप्ट काल अन्तर्म हर्त कहा है, क्योंकि साता वेदनीय और यशकीर्तिका एक समयके लिए अजघन्य स्थितिबन्ध हुआ श्रीर दूसरे समयमें इनके स्थानमें श्रासाताचेदनीय व श्रयशःकीतिका स्थितिबन्ध होने लगा तो इनके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है और यदि इनका निरन्तर स्थितिवन्ध होता रहा तो वह अन्तर्म हुर्त काल तक ही होगा। इसके वाद इनके स्थितिवन्धका काल समाप्त हो जानेके कारण नियमसे इनका स्थान इनकी प्रतिपच्चभूत प्रकृतियाँ ले लेंगी। इसलिए साता-वेदनीय ग्रीर यशःकीर्तिके ग्रजधन्य स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय ग्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्म हर्न कहा है। असाताचेदनीय आदि ३८ प्रशृतियोंके जघन्य और अजघन्य

१८४. ब्रादेसंस सेरइगा० धृविगासं जह० द्विद् जह० एग०, उक्क० वेसम०। त्राजह० द्विदि॰ जह० दसवस्ससहस्साणि विसमयूणाणि, उक्क० द्विदि॰ तेत्तीसं स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त इसलिए कहा है, क्योंकि सामान्यतः इनके बन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहूर्त है। पुरुपवेद चपक प्रकृति है और चपक श्रेशिमें एक एक स्थितवन्ध अन्तर्म हुर्त काल तक होता रहता है, इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहर्त कहा है। इसके अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय इसके प्रतिपत्त प्रकृति होनेसे है और नपुंसकवेद व स्त्रीवेदकी प्रथम व द्वितीय गुणस्थानमें बन्ध व्युच्छित्ति हो जानेके बाद जीव साधिक दो छथासठ सागर काल तक श्रागेके गुणस्थानोंमें बना रहनेसे इतने काल तक सतत इसका नियमसे वन्ध करता रहता है, इसलिए इसके अजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रौर उत्कृष्ट काल साधिक दो छुखासठ सागर कहा है। त्रायुकर्मका जघन्य स्थितिवन्ध एक समय तक ग्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्ध ग्रन्तर्म'हर्त तक होता है ऐसा नियम है इसलिए चारी श्रायश्चीके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल पक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त कहा है किन्तु योग और कपाय मार्गणामें इनके जयन्य स्थितिबन्धकी तरह अजधन्य स्थितिबन्धका भी जघन्य काल एक समय वन जाता है, क्योंकि किसी भी जीवके किसी एक कपाय और योगमें एक समय तक ऋयुका श्रजघन्य स्थितिबन्ध होकर दूसरे समयमें उसके उस योग श्रीर कषायका बदल जाना सम्भव है। अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंकी उत्क्रप्ट कायस्थित असंख्यात लोक-प्रमाण है, इसलिए निर्यञ्जगति ग्रादि चार प्रकृतियोंके ग्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है । इनके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय ग्रीर जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल ग्रन्तर्मु हुर्त होनेका कारण इन प्रकृतियोंका सप्रतिपत्त होना है। त्रांग भी यथासम्भव यह काल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। सर्वार्थसिद्धिके देव अपनी आयुके प्रथम समयसे लेकर अन्त तक मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका नियमसे बन्ध करते रहते हैं. इसलिए इनके श्रज्जधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। जो मनुष्य सम्यग्दष्टि देवगतिचतुष्कका नियमसे वन्ध कर रहा है उसके तीन पल्यकी आयुवाले जीवोंमें उत्पन्न होने पर भी उनका बन्ध होता रहता है, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य कहा है। पञ्चे-न्द्रिय जाति ग्रादि सात प्रकृतियोंके स्थितिवन्धका स्वभावसे जघन्य काल एक समय ग्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमु हुर्त व श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय कहा है। देवगति श्रीर नरकगतिमें इनका नियमसे वन्ध होता है तिर्यञ्जगतिमें दसरे गुणस्थानसे लेकर पाँचवें गुणस्थान तक नियमसे वन्ध होता है श्रीर मनुष्यगतिमें दूसरे गुणस्थानसे लेकर श्रपनी श्रपनी बन्ध व्युच्छित्ति होने तक इनका नियमसे बन्ध होता है। श्रव यदि इन गतियों और इन प्रकृतियोंके बन्धके योग्य ग्रवस्थाका विचार कर इनके बन्धके उत्कृष्ट कालका योग किया जाय तो वह एक सौ पचासी सागरसे अधिक नहीं होता, इसीसे यहाँ इनके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्क्रप्ट काल एक सौ पचासी सागर कहा है।

१८५. श्रादेशसे नारिकयोमें धुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्टकाल दो समय है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्यकाल दो सा॰ । थीणगिद्धितिय-भिच्छत्त-अर्णाताणुवंधि४-तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-णीचा० जह० [जह०] एग०, उक्क० वे सम० । अज० हिदि० जह० एग०, भिच्छत्तं अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० । पुरिस०-मणुसग०-समचदु०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-पसत्थिव०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा० जह० हिदि० जह० एग०, उक्क० वे सम० । अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । तित्थय० जह० हिदि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । तित्थय० जह० हिदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । अज० हिदि० जह० एग०, उक्क० तिरिण् साग० सादि० । सेसाणं जह० हिदि० जह० एग०, उक्क० वे समयं । अज० हिदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । एवं पटमाए । एविरि तिरिक्खगिदितिगं सादभंगो । पुरिस०-पिणुसग० समचद्०-वज्जरिसभ०-मणुसाणु०-पसत्थिव०-सुभग-सुस्सर-आदे०-उच्चा०]-तित्थय० सागरोवमं देसूणं । धुविगाणं सागरोवम० ।

समय कम दस हजार वर्ष है श्रीर उत्क्रप्रकाल तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चतुष्क, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजधन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है किन्तु मिथ्यात्वका अन्तर्मु हर्त है और उत्कृष्टकाल सबका तेतीस सागर है। पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्र संस्थान, वजर्षभनाराच संहतन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्त विहायोगित, सुभग, सुखर, श्रादेय श्रीर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थंड्रर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्म हुर्त है। अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्कृष्टकाल साधिक तीन सागर है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्टकाल दो समय है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय है और उत्क्रप्र काल ग्रन्तम् हर्त है । इसी प्रकार पहिली प्रथिवीमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगति त्रिकके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल साता प्रकृतिके समान है । पुरुषवेद, मनुष्यगति, समचतुरस्रसंस्थान, वजर्पभनाराच संहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, उच्चगोत्र श्रीर तीर्थंकर प्रकृतियोंके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर है तथा ध्रववन्धवाली प्रकृतियोंके श्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल एक सागर है ।

विशेषार्थ — असंबी जीव मरकर नरकमें उत्पन्न होता है और ऐसे जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें या प्रथम व द्वितीय समयमें जघन्य स्थिति हो सकता है। इसोसे यहाँ सामान्यकी अपेसा व प्रथम नरकमें तीर्थक्कर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल दो समय कहा है। तथा इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्टकाल अपनी-अपनी बन्धकी योग्यतानुसार अलग-अलग है यथा— भुववन्धवाली प्रकृतियोंका सतत बन्ध होता रहता है और नरककी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष व उत्कृष्ट, स्थिति तेतीस सागर है। इसोसे इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्यकाल दो समय कम दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। यहां इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका उत्कृष्ट काल दो समय

१८६. विदियादि याव छिं ति थीणगिद्धि०२-मिन्छ०-अर्णताणुवंधि०४ जह॰ द्विदि॰ जहरणु० अंतो०। अज० जह॰ एग॰, मिन्छ० अंतो०, उक्क० अप्पपणो द्विदी०। सेसाएं जह० अज० उक्क०भंगो। सत्तमाए थीणगिद्धि०२ मिन्छ०-अर्णताणुवंधि०४-तिरिक्खगदितिगं जह० द्विदि० जह० उक्क० अंतो०।

कम करके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्यकाल कहा गया है। जो स्त्यानगृद्धि तीन, श्रनन्ता-नुबन्धी चतुष्क, तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपर्वी प्रकृतियोंका एक समयतक बन्ध करता है श्रीर दूसरे समयमें मरकर श्रन्यगतिमें चला जाता है उसके इन प्रकृतियों के श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है। नरकमें मिथ्यात्व गणस्थानका जघन्यकाल श्रन्तर्मु हर्त है, इसलिए मिथ्यात्व प्रकृतिके अजघन्य स्थितियनधका जघन्य काल अन्तर्म हर्त उपलब्ध होता है। इन प्रकृतियोंके अजधन्य स्थितिबन्धका उन्कृष्ट काल तेतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। इसीसे इन प्रकृतियोंके श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्रुष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। पुरुपचेद श्रादि १० प्रकृतियाँ सप्रतिपत्त हैं श्रीर इनका कमसे कम एक समयतक वन्ध होता है ऐसा नियम है इसलिए इनके अजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय कहा है। तथा सम्यग्दिए नारकी इनका नियमसे बन्ध करता है श्रोर नरकमें सम्यक्त्वका काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए इनके श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए इनके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्क्रप्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। जिस नारकीने तीर्थंद्वर प्रकृतिका एक समयतक जघन्य स्थितिबन्ध किया श्रीर दूसरे समयमें वह जघन्य स्थितियन्ध करने लगा उसके इसके श्रजधन्य स्थितियन्धका जधन्य काल एक समय उप-लब्ध होता है और नरकमें तीर्थद्वर प्रकृतिका निरन्तर बन्धकाल साधिक तीन सागर है यह स्पष्ट ही है। इसीसे यहां इस प्रकृतिके अजधन्य स्थितियन्धका जधन्य काल एक समय और उत्क्रप्ट काल साधिक तीन सागर कहा है। अब रही शेष प्रकृतियां सो उनके निरन्तर वन्धका यहाँ जघन्य काल एक समय और उक्तरप्र काल अन्तर्भाहर्त होनेसे यह काल उक्र प्रमाण कहा है। प्रथम नरकमें सब काल इसी प्रकार बन जाता है। किन्त कल विशेषता है। यथा—प्रथम नरकमें तिर्यञ्चगति त्रिकके बन्धके समय इनकी प्रतिपत्त प्रक्र-तियोंका भी बन्ध सम्भव है, इसलिए साता प्रकृतिके समान इनके अजधन्य स्थितिबन्ध का जघन्यकाल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्म हुर्त उपलब्ध होनेसे यह काल साता प्रकृतिके समान कहा है। प्रथम नरककी उत्कप्र स्थित एक सागर है किन्तु यहां वेदक सम्यकत्वका काल कुछ कम एक सागर है, इसलिए यहां पुरुषवेद आदि १० और तीर्थंडर प्रकृतिके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक सागर कहा है। किन्तु ध्रव-बन्धवाली प्रकृतियोंका मिथ्यात्व गुणुस्थानमें निरन्तर बन्ध होता है इस लिए इनके श्रज्ञधन्य स्थितियन्धका उत्कृष्ट काल एक सागर कहा है।

१८६. दूसरी पृथिवीसे लेकर छुठवी पृथिवी तकके नारिकयों में सत्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हूर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है किन्तु मिथ्यात्वका श्रन्तर्मुहूर्त है और सबका उत्कृष्ट काल श्रपनी श्रपनी स्थिति प्रमाण है। तथा शेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्टके समान है। सातवीं पृथिवीमें स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार और तिर्यञ्चगित त्रिकके जघन्य स्थितिबन्धका

अज॰ द्विदि० नह० श्रंतो॰, उक्क॰ तेत्तीसं सा॰ । मणुसग०-मणुसाणु०-उचा० नह० द्विदि० नह॰ एग०, उक्क॰ श्रंतो० । अज० नह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ तेत्तीसं सा० देस्॰ । सेसं उक्क०भंगो । एवरि धुविगाएं अज० नह॰ श्रंतो० ।

१८७. तिरिक्त्वेसु पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भय-दुगुं०-तिरिक्ष्यण०-ओरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-तिरिक्ष्याणु०-अगुरु०-उप०-णिमि०-णीचा०-पंचंत० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० जह० एग०, उक्क० असंत्रेजा लोगा । सेसाणं जह० अज० द्विदि० उक्कस्सभंगो । पंचिदियतिरिक्ष्य०३ सन्वपगदीणं जह० अज० उक्कस्सभंगो । पंचिदियतिरिक्ष्वअपज्ञत्ता० सन्वपगदीणं जह० अज० उक्कस्सभंगो ।

जघन्य श्रीर उत्छए काल श्रन्तर्मु हुर्न है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मुहर्न है श्रीर उत्छए काल तेतीस सागर है। मनुष्यगित मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्छए काल श्रन्तर्मुहर्न है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल अन्तर्मुहर्न है और उत्छए काल कुछ कम नेतीस सागर है। तथा श्रेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेष्ता है कि ध्रवबन्धवाली प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मुहर्न है।

विशेपार्थ—सम्यक्त्वके श्रीममुख हुए द्वितीयादि पृथिवीके नारकीके श्रान्तिम स्थितिवन्धमें श्रवस्थित होने पर स्त्यानगृद्धि श्रादि श्राट प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध होता है। इसका काल श्रन्तमुंहर्न है, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृप काल श्रन्तमुंहर्न कहा है। सातवीं पृथिवीमें इन प्रकृतियोंके व तिर्यञ्चगित त्रिकके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृप काल श्रन्तमुंहर्न इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। सातवीं पृथिवीमें जो श्रसंयत सम्यग्दिए स्वस्थानमें मनुष्यगित श्रादि तीनका कमसे कम एक समयतक और श्रिधिक श्रीधिक श्रन्तमुंहर्न काल तक जघन्य स्थितिवन्ध करता है उसके इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृप्ट काल श्रन्तमुंहर्त उपलब्ध होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंक। यह काल उक्त प्रमाण कहा है। तथा इन प्रकृतियोंका अजघन्य स्थितिवन्ध कमसे कम श्रन्तमुंहर्त काल तक श्रीर श्रिधिक श्रिधिक यहां तीसरे व चौथे गुणस्थानका काल मिलाकर श्रिधिकसे श्रिधिक जितना होता है उतने काल तक होता है, इसलिए श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल श्रन्तमुंहर्न श्रीर उत्कृप्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। श्रेप कथन सुगम है।

१८७. तिर्यञ्चोंमें पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित श्रौदारिक शरीर, तैजसशरीर, कामें गुशरीर, वर्णचतुष्क, तिर्यञ्चगत्या-नुपूर्वी, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, नीचगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्टकाल श्रसंख्यात लोक प्रमाग है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रज्जघन्य स्थितिवन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। एञ्चेन्द्रिय तिर्यचिकमें सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रज्जघन्य स्थितिवन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। तथा पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिवन्धका काल उत्कृष्टके समान है।

१८८. मणुस०३ खवगपगदीणं ध्रुविगाणं जह० हिदि० श्रोघं । श्रज० हिदि० जह० एग०, उक्क० तिरिण पिल० पुन्वकोडिपुधत्तं । पंचदंस०-वारसक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वण्ण०४-श्रगुरु०-उप०-िणिमि० जह० हिदि० जह० एग०, उक्क० वेसम० । श्रज० हिदि० जह० एग०, उक्क० उक्कस्सभंगो । सादावे०-श्राहार०श्रंगो०-जस० जह० श्रज० श्रोघं । श्रसादा०-इत्थि०-णवुंस०-हस्स-रिद-श्ररिद-सोग-तिरिक्खग०-मणुसग०-चदुजादि-श्रोरालि०श्रंगो०-ञ्रससंघ०-दोश्राणु०-श्रादाउज्जो०-श्रप्पत्थवि०-थावरादि०४-थिराथिर-मुभामुभ-दूभग--दुस्सर-श्रणादे०-श्रजस०-णीचागो० जह० हिदि० जह० एग०, उक्क० वेसमयं । श्रज० हिदि० जक्कस्सभंगो । समचदु०-पत्थि० अक्त० विसमयूणं श्रंता०, उक्क० उक्कस्सभंगो । समचदु०-पत्थ०-सुभग०-सुस्सर-श्रादे० जह० हिदि० जह० एग०, उक्क० वे समयं । श्रज० विद्याप०-सुस्सर-श्रादे० जह० हिदि० जह० एग०, उक्क० वे समयं ।

ियंगार्थ—यह हम श्रनेक वार बतला श्राय हैं कि तिर्यञ्चोंमें स्दम जीवोंकी उत्रुप्ट कायस्थित श्रसंख्यात लोक प्रमाण है। इसके बाद जीव नियमसे बादर श्रीर पर्याप्त होकर जघन्य स्थितवन्ध करता है। इसीसे यहां पाँच झानावरण श्रादिकी श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्रुप्ट काल श्रसंख्यात लोक प्रमाण कहा है। श्रेप कथन सुगम है।

१८८. मनुष्यत्रिकमें चपक ध्रुव प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका काल श्रीधके समान है। ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्त्व श्रधिक तीन पत्य है। पाँच दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजसशरीर, कार्मण-शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुल्घु, उपघात श्रीर निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघ-न्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट कालका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। सातावेदनीय, ब्राहारकशरीर, ग्राहारक श्राङ्गोपाङ ग्रौर यशःकीर्ति प्रकृतियाँके जघन्य ग्रौर ग्रजघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोघके समान है। श्रसाताबंदनीय, स्त्रीबंद, नव् सकवेद, हास्य, रति, श्ररति, श्रोक, तिर्यञ्च-गति, मनुष्यगति, चार जाति, श्रीद।रिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो श्रानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, ग्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर ग्रादि चार, स्थिर, ग्रस्थिर, शुभ, ग्रशुभ, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय, श्रयशःकोर्ति श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा अजधन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मिथ्यात्वके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल सामान्य मनुष्योंमें दो समय कम अल्लक भवग्रहण प्रमाण और रोप दो में अन्तर्महर्त है। तथा उत्रुप्ट कालका भङ्ग उत्क्रप्टके समान है। समचतुरस्रसंस्थान, प्रशस्त विहायोगति, सुभग, सुस्वर श्रीर श्रादेय प्रकृतियौं-के जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अज-घन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। पर मनुष्यिनियोंमें उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। पुरुषचेद, देवगति चतुष्क श्रीर उश्च-

१. मूलप्रतौ जह० एग० खुद्धाभ० इति पाठः।

पुरिस०-देवगदि४-उचा० जह॰ द्विदि० जह॰ उक्क० श्रंता०। श्रज० जह॰ एग॰, उक्क० तिएएए पित्रदो॰ सादि॰। मणुसिरणीसु देसू॰। एिरयगदि-िएरयाणुपु॰ जह॰ श्रज॰ उक्कस्सभंगो। पंचिदि॰-पर॰-उस्सा०-तस०४ जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० वेसम०। श्रज० जह० एग०, उक्क० तिएएए पित्रदो० सादि०। तित्थय० जह० द्विदि० श्रोघं। मणुसिरणीसु तित्थय० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। श्रज० द्विदि० जह० एग०,

१८६. मणुसत्रपञ्च० धुविगाणं जहरु द्विदि० जहरु एग०, उक्कि० वे सम०। अज० जहरु खुद्धाभव० विसमयूणं, उक्क० अंतो०। सेसाणं जहरु एग०, उक्क० वे समयं। अज० जहरु एग, उक्क० अंतो०।

गोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है पर मनुष्यिनयोंमें कुछ कम तीन पत्य है। नरकगित श्रीर नरकगत्यानुपूर्वीके जघन्य श्रीर श्रज्जघन्य स्थितिवन्धका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। पञ्जेन्द्रिय जाति, परघात, उच्छ्कास श्रीर श्रस चनुष्क प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रज्जघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिवन्धका काल श्रो के समान है। पर मनुष्यिनयोंमें तीर्थ- इर प्रकृतिके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हर्त है। श्रज्जघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि वर्ष प्रमाग है।

१८६. मनुष्य श्रपर्यातकों में घ्रुवयन्धवाली प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम श्रुल्लकभव श्रहण्यमाण है श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्न है। श्रेष प्रकृतियों के जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्न है।

विशेषार्थ—यहां त्रापक प्रकृतियोंसे पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, श्रीर पाँच अन्तराय इन १८ प्रकृतियोंका प्रहण किया है। मनुष्यितक जे उनकी उत्कृष्ट काय-स्थिति प्रमाण काल तक इनका निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसिलए इनके अज्ञधन्य स्थिति बन्धका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि पृथक्तव अधिक तोन पल्य कहा है। समचतुरक्रसंस्थान आदि पाँच और पुरुपवेद आदि छह प्रकृतियोंका सम्यग्दिष्ट मनुष्यके निरन्तर बन्ध होता रहता है। इसिसे यहां मनुष्यसामान्य और पर्याप्त मनुष्यके इन प्रकृतियोंके अज्ञधन्य स्थिति-बन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य और मनुष्यनीके कुछ कम तीन पल्य कहा है। पञ्चेन्द्रिय ज्ञाति आदि सात प्रकृतियोंका सम्यग्दिष्ट मनुष्यके तो निरन्तर बन्ध होता ही है पर जो मनुष्य भोगभूमिमें उत्पन्न होते हैं उनके अन्तर्मु हुर्त काल पूर्वसे भी इनका बन्ध होनेमें कोई बाधा नहीं आती। इसीसे इन प्रकृतियोंके अज्ञधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कहा है। यह काल सामान्य मनुष्य और पर्याप्त मनुष्योंमें कुछ कमएक पूर्वकोटिका विभाग अधिक तीन पल्य प्रमाण जानना चाहिए और मनुष्यिनियोंमें अन्तर्मु हुर्त अधिक तीन पल्य जानना चाहिए। तीर्थद्वर प्रकृतिका वन्ध करनेवाला मनुष्य मर कर मनुष्योंमें

१६०. देवेमु पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-भय-दुगुं०-छोरालि०-तेजा०-क०-वण्ण०४-छगुरू०४-वादर-पज्जत्त-पत्ते०-िणिमि०-पंचंत० नह० जह० एग०, उक्क० वे सम०। अज० द्विदि० नह० दस वस्ससहस्साणि विसमयूणाणि, उक्क० तेत्तीसं सा०। थीणगिद्धि०३-िमन्छ०-अर्णताणुवंधि०४ नह० द्विद० नह० एग०, उक्क० वे सम०, अज० नह० एग०, मिन्छ० छंतो०, उक्क० एककत्तीसं सा०। पुरिस०-मणुसग०-पंचिदि०-समचद्०-छोरालि०छंगो०--वर्जारसभ०-मणुसाणु०-पस्थिव०-तस-सुभग-सुस्सर-आद०-उचा० नह० जह० एग०, उक्क० वेसम०। अज० नह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा०। तित्थय० नह० छाज० द्विद० उक्कस्स-भंगो। सेसाएं नह० द्विद० नह० एग०, उक्क० वेसम०।

१६१. एवं भवण०-वाणवें०। एवरि सगिद्धदी भाणिद्व्या। जोदिसि याव णवगेवज्ञा त्ति जह० अज० द्विदि० उक्कस्सभंगो। एवरि थीणागिद्धि०३-मिच्छ०-अर्णताणुवंधि०४ जह० जह० उक्क० अंतो०। अज० जह० एग०, मिच्छ० अंतो०, उक्क० अप्पपणो द्विदि त्ति। एवं ऐदिव्वं सव्वद्व त्ति।

नहीं उत्पन्न होता। इसीसे यहां तीर्थद्वर प्रकृतिके ग्रेजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि वर्ष प्रमाण कहा है। शेष काल विचार कर जान लेना चाहिए।

१९०. देवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, वारह कपाय, भय, जुगुन्सा, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्यात, प्रत्येक, निर्माण श्रीर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व और अनन्तानुवन्धी चारक जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है ,मिथ्यात्वका अन्तर्मृहर्त हे और उत्कृष्ट काल सवका इक्तीस सागर है। पुरुपवंद, मनुष्यगित, पञ्जेन्द्रिय ज्ञाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ज वभनाराच संहनन, मनुष्यगित, पञ्जेन्द्रिय ज्ञाति, समचतुरस्रसंस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्ज वभनाराच संहनन, मनुष्यगत्ति, पञ्चित्वन्धका जघन्य काल एक समय हे और उत्कृष्ट काल दो समय है। श्रेज प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य श्रोर अजघन्य स्थितिबन्धका अघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। रोप प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा अजघन्य स्थितिबन्धका अघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा अजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा अजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा अजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा अजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्ट काल दो समय है। तथा अजघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्कृष्ट समान है।

१९१. इसी प्रकार भवनवासी और व्यन्तर देवोंके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रपनी स्थित कहनी चाहिए। ज्योतिषियोंसे लेकर नौ प्रैवेयक तकके देवोंमें जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका भङ्ग उत्ह्रपृके समान है। इतनी विशेषता है कि स्त्यान-गृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रन्ननतानुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्ह्रपृ काल श्रन्तमुँ हुर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है, मिथ्यात्वका श्रन्तमुँ हुर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है, मिथ्यात्वका श्रन्तमुँ हुर्त है श्रीर उत्ह्रपृ काल श्रपनी श्रपनी स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार सर्वार्थीसिद्ध तक जानना चाहिए।

१६२. एइंदिएसु धुविगाणं तिरिक्खगदितिगं च तिरिक्खोयं । सेसाणं तिरिक्खत्रपज्जनभंगो । वादरे धुविगाणं श्रंगुलस्स श्रसंखे० । तिरिक्खगदितिगं जह'० श्रोपं । श्रज० जह० एग०, उक्क० कम्मिडिदी० । वादरपज्ज० श्रज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० संखेजाणि वस्ससहस्साणि । एवं तिरिक्खगदितिगं पि । सेसाणं जह० श्रज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । वादरश्रपज्ज० तिरिक्ख-श्रपज्जनभंगो । सुहुमे धुविगाणं जह० द्विदि० तिरिक्खोयं । श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतुलस्स श्रसंखे० । एवं तिरिक्खगदितिगं । सेसाणं जह० श्रज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतुलस्स श्रसंखे० । एवं तिरिक्खगदितिगं । सेसाणं जह० श्रज० द्विद० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । पज्जनापज्जनेसु सव्वपगदीणं तिरिक्खश्रपज्जनभंगो ।

विशेषार्थ— पाँच ज्ञानावरण त्रादि ४५ प्रकृतियोंका देवोंके निरन्तर बन्ध होता रहता है, इसलिए यहाँ इनके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल दो समय कम दस हजार वर्ष और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। मिध्यात्वकं साथ देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति इकतीस सागर है। इसीसे यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन ग्रादि आठ प्रकृतियोंके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल इकतीस सागर कहा है। देव सम्यग्दिष्टके पुरुषवेद आदि तरह प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है। इसीसे यहाँ इनके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। असंबी जीव भवनवासी और व्यन्तर देवोंमें ही मरकर उत्पन्न होता है, इसलिए देव सामान्यकी अपेचा यहाँ जो काल कहा है वह उनमें भी घटित हो जाता है। मात्र अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कहते समय वह उनकी भवस्थिति प्रमाण हो कहना चाहिए, क्योंकि देव सामान्यमें यह काल देवोंकी उत्कृष्ट स्थितिको ध्यानमें रखकर कहा है। ग्रेप कालका स्पष्टीकरण जिस प्रकार उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कालकं कथनक समय किया है उसी प्रकार यहाँ पर भी कर लेना चाहिए।

१९२. एकेन्द्रियोंमें भ्रुववन्धवाली प्रकृतियां श्रीर तिर्यञ्चगित त्रिकका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है। वादर एकेन्द्रियोंमें भ्र ववन्धवाली प्रकृतियोंके श्रज्ञच्य स्थितवन्धका उत्कृष्ट काल श्रङ्गलके श्रसंख्यात्व मागप्रमाण है। तिर्यञ्चगित त्रिकके जघन्य स्थितवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रज्ञच्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल कर्मस्थिति प्रमाण है। बादर पर्याप्तकोंमें श्रज्ञघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ग है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगितित्रकका काल भी जानना चाहिए। श्रेप प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। बादर श्रपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान जानना चाहिए। स्कृत प्रकृतियों भ्रज्ञवन्य स्थितवन्धका जघन्य स्थितवन्धका काल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। श्रज्ञघन्य स्थितवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल अंगुलके श्रसंख्यातचें भाग प्रमाण है। इसी प्रकार तिर्यञ्चगितित्रकका काल जानना चाहिए। श्रेप प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितवन्धका जघन्यकाल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। सूद्म एकेन्द्रिय पर्याप्त श्रीर श्रपर्यात्र जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है।

१. मुलप्रती जह० जह० स्रोघं इति पाठः ।

१६३. वेइं०-तेइं०-चदुरिं० तस्मेव पज्जत्तापज्ज० उक्कस्सभंगो । पंचिदिय०२ खबगपगदीर्ण त्रोघं । सेसार्ण उक्कस्सभंगो । एवरि धुविगार्ण त्रज० जह० त्रंतो०, उक्क० कायद्विदी० । पंचिदियत्रप्रजत्ता उक्कस्सभंगो ।

१६५. तस०२ खवगपगदीएां जह० त्रोघं । त्रज० त्राणु भंगो । एवरि जह० त्रांतो० । सेसाएां धृविगाएां जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० त्रांतो० । त्रज०

विशेषार्थ—तिर्यञ्च सामान्यके घ्रुववन्धवाली प्रकृतियों और तिर्यञ्चगतित्रिकके जघन्य स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्न तथा अजघन्य स्थितियन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण बतला आये हें। यह काल यहाँ एकेन्द्रियोंमें इसी प्रकार उपलब्ध होना है इसलिए यह कथन सामान्य निर्यञ्चोंके समान कहा है। बादर एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति अङ्गुलके असंख्यातये भागप्रमाण है। इसलिए इनमें घुववन्धवाली प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितियन्धका उत्कृष्ट काल उक्त प्रमाण कहा है। यह तो स्पष्ट ही है पर इनमें तिर्यञ्चगतित्रिकके अजघन्य स्थितियन्धका उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण कहनेका कारण यह है कि इन तीन प्रकृतियोंका निरन्तर वन्ध अभिनकायिक और वायुकायिक जीवोंके होता है और बादर अभिनकायिक व बादर वायुकायिक जीवोंके उत्कृष्ट कायस्थिति कर्मस्थितिप्रमाण है। इससे यहां यह काल इतना ही उपलब्ध होना है। इसी प्रकार शेप कालका भी विचार कर उसका कथन कर लेना चाहिए।

१९३. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रोर उनके पर्याप्त श्रपर्यात जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। पञ्जेन्द्रिय श्रोर पञ्जेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंमें त्रपक प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोयके समान है। इतनी विशेषता है कि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अज्ञधन्य स्थितवन्धका जधन्य काल श्रन्तमुहर्त है श्रोर उत्कृष्ट काल कायस्थिति प्रमाण है। पञ्जेन्द्रिय श्रपर्यापकोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ—विदात्रय और उनके पर्याप्त अपर्याप्त जीवोंमें अपनी अपनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जो काल कहा है वही यहां जघन्य और अजघन्य स्थितियन्धका काल जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१९४. पाँच स्थावर कायिक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि जहाँपर जघन्य काल अन्तर्मु हुर्त कहा है वहाँपर जघन्य काल एक समय कहना चाहिए ।

ियरोपार्थ—पाँच स्थावरकायिक जीवोंमं श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनु-त्कृष्ट स्थितिबन्धका जो काल कहा है उसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिए। मात्र जघन्य काल श्रन्तर्मु हुर्नके स्थानमें एक समय कहना चाहिए यह उक्क कथनका नान्पर्य है।

१६४. त्रस त्रौर त्रस पर्यात जीवोंमें त्रपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका काल त्रोघके समान है। त्रजघन्य स्थितिवन्धका काल त्रजुत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि जघन्य काल त्रम्तर्मु हूर्त है। शेष धुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है त्रौर उन्कृष्ट काल त्रम्तर्मु हुर्त है। त्रजघन्य स्थितिवन्धका काल ज्ञाना- णाणावरणभंगो । सेसाएं उक्कस्सभंगो । तसत्रपञ्ज० उक्कस्सभंगो ।

१६६. पंचमण्-पंचवचि सन्वपगदीणं जह अज जह एग०, उक्क० स्रंतो । चदुश्रायु जह हिदि जहएणु एग०। स्रज जह एग०, उक्क० स्रंतो ।

१६७. कायजोगि० खवगपगदीणं जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अर्णातकालमसंखे० । एवरि सादा०-पुरिस०-जस०-उचा० अंतो० । सेसाणं धुविगाणं तिरिक्खगदितिगस्स य जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० असंखेजा लोगा । सेसाणं मण्जोगिभंगो ।

वरणुके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उन्कृष्टके समान है। त्रस श्रपर्यातकोंमें श्रपनी सव प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है।

१९६. पाँचों मनोयोगी और पाँचों वचनयोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्न है। चार आयुर्ओके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य कोर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है।

विशेषार्थ-पाँचों मनोयोग श्रीर पाँचों वचनयोगका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हर्त होनेसे यहां सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हर्त कहा है। चारों श्रायुश्रोंके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका साधारणतः जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल यद्यपि श्रन्तमुं हर्त है पर उक्र योगोंका जघन्य काल एक समय होनेसे यहां श्रायुश्रोंके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय बन जाता है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१९७. काययोगी जीवोंमें चुपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृतं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात पुरूलपरिवर्तन प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सातावेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति और उच्चगोत्रके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृतं है। शेष भ्रववन्धवाली प्रकृतियों और तिर्यञ्चगति त्रिकके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहृतं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है। शेष प्रकृतियोंका भक्न मनोयोगी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ — एक तो चपक प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध चपक श्रेशिमें होता है और दूसरे काययोगका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट कायस्थिति श्रनन्त काल है। इसी बातको ध्यानमें रखकर यहाँ चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त और श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त और श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल श्रनन्त काल कहा है। मात्र साता वेदनीय श्रादि चार चपक प्रकृतियोंका काययोगमें निरन्तर यन्ध श्रन्तमुं हुर्त काल तक ही होता है, क्योंकि जिन गुणस्थानोंमें इनका निरन्तर बन्ध होता है उनमें काययोगका उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त कहा है। यहाँ लिए इन चार प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हुर्त कहा है। यहाँ

१६८. ग्रोरालिए धुविगाएं जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० ग्रंतो०। त्रज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० वावीसं वस्ससहस्साणि देसू०। तिरिक्खगिदि-तिरिक्खाणु०-णोचागो० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० ग्रंतो०। त्रज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तिएिण वाससहस्साणि देसू०। संसाणं कायजोगिभंगो।

शेष भ्रुववन्धवाली प्रष्टतियोंके श्रज्ञघन्य स्थितवन्धका उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण् कहनेका कारण् यह है कि इनका काययोगकी श्रपेचा निरन्तर श्रज्ञघन्य स्थितियन्ध सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें होता रहता है श्रीर उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रमाण् है। इसके बाद ये बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त होकर इनका जघन्य स्थितिवन्ध करते हैं। यही कारण् है कि यहाँ शेष भ्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण् कहा है। तथा तिर्यञ्चगतित्रिकका निरन्तर बन्ध श्रप्तिकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंके होता है श्रीर उनकी उत्कृष्ट कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रमाण् है, इसलिए इन तीन प्रकृतियोंके भी श्रज्ञघन्य स्थितवन्धका उत्कृष्ट काल श्रसंख्यात लोकप्रमाण् कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

१६८. श्रोदारिक काययोगी जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगन्यानुपूर्वी श्रोर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहर्त है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है तथा श्रेष प्रकृतियोंका मङ्ग काययोगी जीवोंके समान है।

विशेपार्थ — बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवोंकी उत्छए स्थिति बाईस हजार वर्ष है। इसके अन्तर्मुहर्त कम बाईस हजार वर्ष तक श्रौदारिक काययोग होता है। इसीसे श्रौदारिक काययोगमें भ्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है, तथा बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति तीन हजार वर्ष है। इसके अन्तर्मु हर्त कम तीन हजार वर्षतक श्रौदारिक काययोग होता है। इसीसे श्रोदारिक काययोगमें तिर्यञ्चर्यात त्रिकके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष कहा है, क्योंकि इन तीन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध श्रौदारिक काययोगके रहते हुप यहां पर सम्भव है। श्रेप कथन स्पष्ट ही है।

१९९. श्रौदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच झानावरण, नी दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुष्सा, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, पाँच अन्तराय, देवगतिचतुष्क श्रौर तीर्थंकर प्रकृतिके जघन्य श्रौर श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रौर उत्कृष्ट काल अन्तर्मुं हुर्त है। तद्नन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको पूर्ण करेगा, इसलिए यदि श्रधःप्रवृत्तका यह काल लेते हैं तो जघन्य श्रौर अजघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्न है। तथा

वत्तस्स जह० त्रजह० जह० एय०, उक्क० श्रंतो० । सेसाएं जह० श्रज० हिद्० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० ।

२००. वेजिव्यका०-वेजिव्यिम०-आहार०-आहारिम० जक्कस्सभंगो । कम्मइगका० पंचणा०-णवदंसणा०-सादासादा०-मिच्छ०-सोलसक०-णवुंस०-हस्स-रदिऋरदि-सोग-भय०-दुगुंच्छ-तिरिक्ष०-एइंदिय०-तेजा०-कम्म०-हुंडसं०-वएण०४तिरिक्खाणु०-अगु०४-आदाजजो०-थावर-वादर-सुहुम०-पज्जनापज्ज०-पनेग-साथारण०-थिराथिर-सुभासुभ-दृभग-अणादे०-जस०-अजस०-णिमिण-णीचा०-पंचंत०
जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० वे सम० । [ अज० जह० एग०, उक्क० तिरिण्
सम० । सेसार्ण जह० अजह० जह० एग०, उक्क० तिरिण् सम० । ]

२०१. इत्थि० खवगपगदीएां जह० जहएएपु० श्रंतो० । श्रज० जह० एग०, उक्क० पित्तदोवमसदपुधत्तं । पंचदंसएपा०-मिन्छत्त-वारसक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वएए०४-श्रगु०-उप०-िएमि० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रज० जह० एग०, उक्क० पित्तदोवमसदपुधत्तं । सादा०-श्राहार०-श्राहार०श्रंगो०-जस० जह० श्रावे । श्रसादा०-इत्थि०-एावुंस०-हस्स-रिद्-श्ररदि-सोग-दोगदि-चद्

दोष प्रकृतियोंके जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मृहर्त है।

२००. वैक्रियिक काययोगी, वैक्रियिकमिश्रकाययोगी, श्राहारककाययोगी श्रौर श्राहारकिमिश्रकाययोगी जीवोंमें श्रप्नी श्रपनी प्रगृतियोंके जघन्य श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्ध-का काल उत्कृष्टके समान है। कार्मणकाययोगी जीवोंमें पाँच श्वानावरण, नी दर्शनावरण, साता वेदनीय, प्रसाता वेदनीय, मिश्यात्व, सोलह कपाय, नपुंसकवेद, हास्य, रित, श्ररित, श्रोक, भय, जुगुप्सा, तिर्यञ्चगित, एकेन्द्रिय जाित, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, हुएड-संस्थान, वर्णचतुरक, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, श्रातप, उद्योत, स्थावर, वादर, स्ट्म, पर्यात, श्रप्यांत, प्रत्येक शरीर, साधारण शरीर, स्थिर, श्रस्थर, ग्रुभ, श्रगुभ, दुर्भग, श्रनादेय, यशःकीतिं, श्रयशःकीतिं, निर्माण, नीचगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल दो समय है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तोन समय है। श्रेप प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रज्ञचन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल तोन समय है। स्थित समय है।

२०१. स्त्रीवेदमें च्यक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुं हूर्त है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल सौ पत्य पृथक्त्व है। पाँच दर्शनावरण, मिथ्यात्व, वारह कपाय, भय, जुगुष्सा, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपधात श्रीर निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हूर्त है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल सौ पत्य पृथक्त्व है। साता वेदनीय, श्राहारक शरीर, श्राहारक श्राहोपक श्रीर यशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका काल श्रोधके समान है। श्रसाता वेदनीय, स्थावेद, नपुंसकचेद, हास्य, रित, श्ररति, श्रोक, दो गित, चार जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित,

जादि-पंचसंठाण-पंचसंघडण-दोत्राणुपुन्वि-त्रादाउज्जो०-त्रप्यसत्थ०-थावर०४-थिरा-थिर-सभामुभ-[दूभग-दुस्सर-त्रणादेय]-त्रज्ञ०-णीचागो० जह० त्रज्ञ० जह० एग०, उक्क० त्रंतो । पुरिस०-उचागो० त्रोपं । एवरि त्रज्ञ० त्रणुक्कस्सभंगो । त्रायु० त्रोपं । मणुमग०-पंचिदि० समचद०-त्रोरालि०त्रंगो०-त्रज्ञ०-मणुसाणु०-पसत्थिव०-तस-सुभग-सुस्सर-त्रादे'० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । त्रज्ञ० जह० एग०, उक्क० पणवएणं पलिदो देसू० । देवगदि०४ उक्कस्सभंगो । त्रोरालि०-पर०-उस्सा०-वादर-पज्जत्त-पत्ते० जह० द्विदि० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । त्रज्ञ० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । त्रज्ञ० पण०, उक्क० पणवएणं पलि० सादि० । तित्थयरं जह० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । त्रज्ञ० त्रज्ञ० त्रणुक्कस्सभंगो ।

स्थावर चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रभ, श्रगुभ, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय, श्रयशःकीर्ति श्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहर्त है। पुरुपंवद श्रौर उद्यगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल श्रीप्रके समान है। इतनी विशेषता है कि इन प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल श्रीप्रके समान है। श्रायुक्षमंकी चारों प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल श्रोधके समान है। मनुष्यगित, पञ्चिन्द्रिय जाति, समचतुरससंस्थान, श्रीदारिक श्रीर श्राङ्गापङ्ग, वर्ज्ञपंभनाराचसंहनन, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, प्रशस्तिवहायोगित, त्रस, सुभग, सुस्वर श्रोर आदंय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्न है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौदारिक श्रीर, परघात, उल्लास, वादर, पर्यात श्रीर प्रत्येक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्न है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्न है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल स्थित पचपन पत्य है। तीर्थकर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्न है। श्रजघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्न है। श्रजघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्न है। श्रजघन्य स्थितबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रौर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुँ हुर्न है। श्रजघन्य स्थितबन्धका काल श्रनुत्कृष्ठ समान है।

निरंगिपार्थ — स्त्रीवेदकी उन्छए कायस्थिति सौ पल्य पृथक्तव प्रमाए है, इसलिए इसमें १८ चएक प्रकृतियों और पाँच दर्शनावरण ग्रादि २९ प्रकृतियों के ग्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका उन्छए काल सौ एल्यपृथक्तव प्रमाए कहा है। स्रोवेदमें पुरुषवेद ग्रीर उच्चगोत्रके ग्रजुन्छए स्थितिवन्धका उन्छए काल हुछ कम पचपन पल्य कह ग्राये हैं। वही ग्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका उन्छए काल है, इसलिए यहां यह काल ग्रजुन्छ्छ समान कहा है। स्रीवेदमें सम्यक्तवका उन्छए काल कुछ कम पचपन पल्य है, इसलिए यहां मजुल्यगति ग्रादि १९ प्रकृतियोंके ग्रज्जघन्य स्थितिवन्धका उन्छए काल कुछ कम पचपन पल्य कहा है, क्योंकि देवी सम्यग्दिष्टके इन प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है। स्रीवेदी देवीके ग्रीदारिकश्ररीर ग्रादि छह प्रकृतियोंका निरन्तर बन्ध होता रहता है। तथा देवी पर्याय छूटनेके बाद भी श्रन्तमुंहूर्त काल तक इनका बन्ध होता है, इसलिए इन प्रकृतियोंके ग्रज्जघन्य स्थितिबन्धका उन्छए काल साधिक प्रचपन पल्य कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है।

१. मूलप्रती भ्रादे० जस० जह० इति पाठः।

२०२. पुरिसेसु खवगपगदीएां जह० द्विदि० जह० उक्क० अंतो०। अज० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं । पुणो धुविगाएां जह० जह० एग०, उक्क० अंतो०। अज० जह० अंतो०, उक्क० कायद्विदि० । सेसाएां उकस्सभंगो ।

२०३. णवुंसमे खवगपगदीणं जह० द्विदि० जहरणुक्कस्सेण अंतो०। अज० द्विदि० जह० एग०, उक्क० अर्णतकालमसंखे०। पुणो धुविगाणं तिरिक्खगदि-तिगस्स ओरालि० तिरिक्खोषं । सेसाणं उक्कस्सभंगो । एवरि तित्थकरं इत्थिवेदभंगो ।

२०४. त्रवगद्वे० सगपगदीएां जह० त्रोघं। त्रज० जह० एग०, उक्क० त्रांतो० | कोधादि०४ उक्कस्सभंगो | एवरि खवगपगदीएां जह० त्रोघो |

२०५. मदि०-सुद० धुविगाणं तिरिक्खोघं । एवरि त्रज्ञ जह० त्रंतो० । सेसाणं उकस्सभंगो । विभंगे उकस्सभंगो । एवरि पंचणाणादि सम्मत्ता० संजमामि-

२०२. पुरुषवेद्वालं जीवोंमं जपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहृते हे । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मुहृते हे श्रीर उत्कृष्ट काल सौ सागर पृथक्तव है । पुनः धुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहृते हैं । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तर्मुहृते है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रप्तर्मुहृते है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रपनी कायस्थिति प्रमाण है । तथा श्रेप प्रकृतियोंक जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका काल उत्कृष्ट्के समान है ।

२०३. नपुंसकवेदवाले जीवोंमें चपक प्रकृतियोंके ज्ञधन्य स्थितिवन्धका जधन्य श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्तमुंहर्त है। श्रजधन्य स्थितिवन्धका जधन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल श्रन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। पुनः धुववन्धवाली प्रकृतियाँ तिर्यञ्चगतित्रिक श्रोर श्रोदारिक शरीर प्रकृतियाँके जधन्य श्रोर श्रजधन्य स्थितिवन्धका काल सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग स्थितिवन्धका काल

२०४. श्रवगतवेदवाले जीवोंमें श्रपनी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मुहूर्न है। क्रोधादिक चार कपायवाले जीवोंमें श्रपनी सव प्रकृतियोंका भक्न उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान है।

विशेषार्थ — अपगतवेदमें बन्धको प्राप्त होनेवाली प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध त्तपक अंशीमें अन्तर्मृहर्त काल तक उपलब्ध होता है। श्रोघसे भी यह काल इसी प्रकार प्राप्त होता है। इसीसे यहाँ सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका काल श्रोघके समान कहा है। अप गतवेदमें उपशामकका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहर्त है। इसीसे यहां अपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मृहर्त है। चार कपायोंमें त्तपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके कालका स्पष्टी करण अपगतवेदके समान ही है। शेष कथन सुगम है।

२०४. मत्यक्षानी श्रीर श्रुताक्षानी जीवोंमें ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंका भक्न सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। इतनी विशेषता है कि इनमें श्रज्जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल श्रन्तर्मुद्धर्त है तथा शेष प्रकृतियोंका भक्न उत्कृष्टके समान है। विभक्नक्षानी जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भक्न उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि पाँच क्षानावरणादि प्रकृतियोंमें से सम्यक्त्वके श्रिभमुख हुए जीवके श्रीर संयमके श्रभमुख हुए जीवके उद्योतके

मुहस्स यात्रो पगदीत्रो उज्जोववज्जात्रो तात्रो पग० जहरु द्विद् उक्क० स्रंतो० । २०६. स्राभि०-सुद् -स्राधि० सादादित्र एएं स्रोधसादभंगो । स्रसादादित्र कं स्रोधं । मणुसग०-स्रोत्तालि०-स्रोगालि० स्राधि० न्यात्र स्राधि० न्यात्र स्राधि । उक्कर स्राधे । प्राधि । स्राधि । प्राधि । स्राधि । प्राधि । प्राधि । प्राधि । प्राधि । स्राधि । स

२०७. परिहार० धुविगाएं अधापवत्त० जह० हिद्दि० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अज० हिद्दि० जह० एग०, उक्क० प्रविकाशि देसू० | सेसाएं जह० अज० हिद्दि० जह० एग०, उक्क० अंतो० | अथवा दंसएमोहक्सवगम्स कदकर्णिजस्स दिज्जदि तदो जह० हिद्दि० जह० उक्क० अंतो० | अज० हिद्दि० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकाडी देसूणं | सादा०-हस्स-र्दि-आहारदुग-थिर-सुभ-जस० जह० जिह०] उक्क० अंतो० | असादा०-अर्दि-सोग-अथिर-असुभ-अजस० जह० अज० हिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० | सुहुमसं० सव्वपगर्दाणं जह० हिद्दि० ओयं | अज० हिदि० जह० एग०, उक्क० अंतो० |

सिवा जिन प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। २०६. ग्राभिनिवोधिक क्षानी, श्रुतक्षानी श्रीर श्रवधिक्षानी जीवोंमें साता ग्रादिक छह प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघमें कहे गये साताप्रकृतिके समान हैं। श्रसाता श्रादि छह प्रकृतियोंका भङ्ग श्रोघके समान हैं। मनुष्यगति, श्रोदारिक श्रगेर, श्रोदारिक श्राङ्गेराङ्ग, वज्रपंभनाराच संहनन श्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वा प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। द्रोप प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मनःपर्ययक्षानी, संयत, सामायिक संयत श्रोर छेदोपस्थापनासंयत जीवोंमें श्रपनी प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि साता श्रादि श्रोर श्रसाता श्रादि प्रकृतियोंका भङ्ग श्राभिनिवोधिक क्षानी जीवोंके समान है।

२०% परिहारिवर्गुद्धि संयत जीवों में धुववन्धवाली प्रकृतियों के जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। ग्रथवा मोहनीयकी चपणा करनेवाले कृतकृत्य चेदक सम्यग्दिए जीवके इन प्रकृतियों के जघन्य स्थितिवन्धका स्वामित्व प्राप्त होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। ग्रजघन्य स्थितिवन्धका स्वामित्व प्राप्त होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। साता चेदनीय, हास्य, रित, ग्राहारकिहक, स्थिर, ग्रुभ और यशःकीर्ति प्रकृतियों जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रीर उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। स्थानान्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। स्थान्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। स्थान्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। स्थान्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है। स्थान्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल ग्रन्तमुँ हुर्न है।

- २०८. संजदासंजदे उक्कस्सभंगो । एवरि सादादि-श्रसादादि० श्राभिणि ०-भंगो । श्रसंजदे धुविगाएं तिक्खिगदितिगं च मदिभंगो । सेसं उक्कस्सभंगो ।
- २०६. चक्खुदंसणी० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खुदं० ओघं । ओधिदं० ओधि-णाणिभंगो ।
  - २१०. किएए०-एील०-काउ० उक्कस्सभंगो ।। एवरि तित्थयरं एीलभंगो ।
- २११. तेउले० परिहारभंगो । एवरि ऋष्पष्पणो पगदीस्रो जाणिदव्वा । धुवि-वंधियाएां ऋज० उक्क० सोधम्मभंगो । एवं पम्माए । एवरि सगदिदी ।
- २१२. सुकाए खवगपगदीएां जह० जह० उक्क० श्रंतो० । श्रज० हिदि० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे० । थीएगिद्धि०३-मिच्छ०-श्रएांताणु-वंधि०४ जह० हिदि० जह० उक्क० श्रंतो० । श्रज० जह० एग०, मिक्छत्तं श्रंतो०, उक्क० एकत्तीसं साग० सादिरे० । पुरिस० जह० हिदि० श्रोपं । श्रज० हिदि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । एवं श्रहकसायाणं परियत्तमाणियाणं । मणुसग०-श्रोरालि०-श्रोरालि० श्रंगो०-वज्जिसभ०-मणुसाणु० श्रोधिभंगो । सादा०-
- २०८. संयतासंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग उन्कृष्टके समान है। इतनी विशेषता है कि साता श्रादि और श्रसाता श्रादिकका भङ्ग श्रामिनियोधिकशानके समान है। श्रसंयत जीवोंमें ध्रुष प्रकृतियाँ और तिर्यञ्चगतित्रिकका भङ्ग मन्यशानियोंके समान है। शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उन्कृष्टके समान है।
- २०९. चचुदर्शनी जीवोंमें सव प्रकृतियोंका भङ्ग त्रस पर्यातकोंके समान है, श्रचचुदर्शनी जीवोंमें श्रोघके समान है। श्रवधिदर्शनी जीवोंमें श्रवधिक्वानियोंके समान है।
- २१०. कृष्ण, नील श्रीर कापीत लेक्यावाले जीवोमें उत्कृष्टके समान है। इतनी विशे पता है कि तीर्थंकर प्रकृतिका भङ्ग नील लेक्याके समान है।
- २११. पीत लेश्यामें परिहारिवशुद्धिसंयतके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि श्रपनी श्रपनी प्रकृतियाँ जाननी चाहिए। तथा ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके श्रज्जघन्य स्थिति-बन्धका उन्कृप्र काल सौधर्मकल्पके समान है। इसी प्रकार पद्म लेश्यामें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि श्रपनी स्थिति कहनी चाहिए।
- २१२. श्रुक्ठलेश्यामें चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृप्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तमुं हुर्त है श्रीर उत्कृप्ट काल श्रन्तमुं हुर्त है। श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल श्रन्तमुं हुर्त है श्रीर उत्कृप्ट काल साधिक तेतीस सागर है। स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व श्रीर श्रन्तमन्य स्थितिबन्धका जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है, मिथ्यात्वका श्रन्तमुं हुर्त है श्रीर उत्कृप्ट काल साधिक इकतीस सागर है। पुरुषवेदके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृप्ट काल श्रोघके समान है। श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृप्ट काल साधिक तेतीस सागर है। इसी प्रकार परिवर्तमान श्राट कपयोंका काल जानना चाहिए। मनुष्यगति, श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राक्षोपाङ्ग, वर्ज्जपभनाराच संहनन श्रीर मनुष्य गत्यानुपूर्वीका भक्क श्रवधिक्कानियोंके

मूलप्रती द्विदि० जह० श्रोघं इति पाठः ।

हस्स-रिद-स्राहार०-त्र्राहार०त्र्रंगो०-थिर-सुभ-जस० स्रोधिभंगो । तप्पडिवक्खार्ण इत्थिवेदादि य परियत्तमाणियाणि स्रोघं ।

२१३. भवसिद्धिया० मुलोगं । ऋग्भवसिद्धिया० मदिभंगो ।

२१४. सम्मादिद्वि० त्राभिणिभंगो । खड्गसम्मादिद्वी० त्रोधिभंगो । णवरि सगदिदिं कादव्वं । एवं वेदगे० । उवसम० पंचणा०-छदंसणा०-वारसक०-पुरिस०-भय-दुर्गुः -देवगदि-पंचिदि०-वेउव्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउव्वि०त्रंगो०-वण्ण०४-

समान है। साता वेदनीय, हास्या रित, ब्राहारक श्ररीर ब्राहारक ब्राङ्गोपाङ्ग, स्थिर, शुभ श्रीर यशःकीर्तिका भङ्ग श्रवधिक्षानियोंके समान है। तथा इनके प्रतिपच्चमून स्त्रीवेद आदि परि-वर्गमान प्रकृतियोंका भङ्ग श्रीघके समान है।

विशेषार्थ— त्तपकश्रेरिणमें पक स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृप्ट काल श्रन्तर्मु हुर्न होता है, इसलिए शक्कुछेश्यामें चपक प्रवृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्मु हुर्त कहा है। तथा शुक्क लेश्यामें इनका कमसे कम अन्तर्मु हुर्न काल तक और श्रधिकमें अधिक साधिक तेनीस सागर काल तक निरन्तर बन्ध होतो रहता है. इसलिए इनके श्रजघन्य स्थितियन्धका जघन्य काल श्रन्तम् हर्न श्रौर उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। जो मिथ्यादृष्टि जीव उपशमसम्यक्त्वको प्राप्त होता है उसके स्त्यानगृद्धि तीन आदि आठ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध होता है और वहाँ एक स्थितिबन्धका काल ग्रन्तर्महर्त है, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल अन्तर्म हर्त कहा है। इन प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक इकतीस सागर है यह स्पष्ट ही है। मात्र मिथ्यात्व सप्रतिपत्त प्रकृति न होनेसे उसके अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल अन्तर्माहर्त है। पुरुपवेद भी चपक प्रकृति है. इसलिए उसके जघन्य स्थितिबन्धका काल ग्रोधके समान कहा है। तथा एक तो यह सप्रतिपत्त प्रकृति है श्रौर दुसरे सम्यग्दिएके एक मात्र तीन वेदोंमेंसे इसीका बन्ध होता है. इसलिए इसके अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहा है। तथा इसी प्रकार ब्राठ कपायोंके जघन्य ब्रौर ब्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट काल घटित कर लेना चाहिए । मात्र एक तो श्रप्रत्याख्याना-वरण चारका अविरतसम्यग्द्दष्टिके और प्रत्याख्यानावरण चारका संयतासंयतके जघन्य स्थितिवन्ध कहना चाहिए श्रीर दसरे श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल साधिक तेतीस सागर कहते समय उसे देवोंकी तेतीस सागर श्रायुक्ते प्रथम समयसे प्रारम्भ कर साधिक तेतीस सागर घटित कर लेना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२१३. भन्यजीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोघके समान है। श्रभन्य जीवोंमें श्रपनी प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यक्षानियोंके समान है।

२९४. सम्यग्दिष्ट जीवोंमें श्राभिनियोधिक झानियोंके समान है। ज्ञायिक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें श्रविधक्षानियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रपनी स्थिति कहनी चाहिए। इसी प्रकार वेदक सम्यग्दिष्ट जीवोंमें जानना चाहिए। उपशम सम्यग्दिष्ट जीवोंमें पांच क्षानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कषाय, पुरुपवेद, मय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैकियिक शरीर, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण-

देवाणु = - त्राप् ० ८ - सुभग-सुस्सर-आदे - िष्णि पिए - तित्थय = - प्यां - प्यंतरा = जह ० दिदि ० जह ० एग, उक्क व्यंतो ० । स्रज ० द्विदि = जह ए एग् ० स्वां वे वे विद्या विष्ठ श्रेतो ० । एवरि देवगदि = ४ अज ० दिदि = जह ० एग ० । सेसाएं जह ० अज ० जह ० एग ०, उक्क ० अंतो ० । एवरि अद्वक्तसा ० - मणुसगदिपं चगस्स जह ० अज ० जह ए एु ० अंतो ० । एवरि मणुसगदिपं चगस्स जह ० साद भंगो ।

२१५. सासणे सम्मामिच्छे उक्कस्सभंगो । मिच्छादिद्वी० मदिभंगो । सएणी-म्रु सव्वपगदीणं जद्द० मणुसोघं । अज० अणुक्क०भंगो । एवरि केसि वज्ज० स्रंतो० । असएणीमु उक्कस्सभंगो । एवरि धृविगाणं असंखेजा लोगा ।

चतुष्क, देखगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, सुभग, सुखर, आदेय, निर्माण, तीर्थद्वर, उच्चाे भीर पाँच अन्तराय प्रकृतियांके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है। शेष प्रकृतियांके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। इतनी विशेषता है कि आठ कपायोंके और मनुष्य गतिपञ्चकके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तर्मुहर्त है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति पञ्चकके जघन्य स्थितिबन्धका काल साताके समान है।

विशेषार्थ—सम्यग्दिष्ट्योंकी उत्कृष्ट कायस्थित चार पूर्वकोटि श्रधिक छयासठ सागर, चायिक सम्यग्दिष्ट्योंकी उत्कृष्ट कायस्थिति कुछ कम दो पूर्वकोटि श्रधिक तेतीस सागर श्रीर वेदकसम्यग्दिष्ट्योंकी उत्कृष्ट कायस्थिति छयासठ सागर है। इसे ध्यानमें रखकर इन सम्यक्त्वोंमें श्रपनी श्रपनी प्रकृतियोंके श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जहां जो सम्भव हो काल कहना चाहिए। शेप विशेषताका निर्देश मूलमें किया हो है। यहां उपशम सम्यग्दिष्ट जीवोंमें पाँच झानावरण श्रादिके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय कहा है सो इसका कारण यह है कि जो उपशम सम्यग्दिष्ट उपशम श्रेणिमें इनका एक समय तक जधन्य स्थितिबन्ध करता है श्रीर दूसरे समयमें मर कर वह देव होकर श्रज्जघन्य स्थितिबन्ध करने छगता है । इसीसे वह एक समय कहा है। इसी प्रकार देवगति चतुक्क श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल एक समय उपलब्ध होता है। इसीसे वह एक समय घटित कर लेना चाहिए। कारण कि उपशम श्रेणिसे उतरते समय जो एक समयके लिए देवगितचतुक्कका श्रज्जघन्य स्थितिबन्ध करता है श्रीर दूसरे समयमें मर कर उसके देव हो जाने पर यह इन प्रकृतियोंका श्रवन्धक हो जाता है, इसिलए यह काल भी एक समय उपलब्ध होता है। श्रेप कथन सुगम हो है।

२१४. सासादन सम्यग्हिए श्रीर सम्यग्मिथ्याहिए जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृएके समान है। मिथ्याहिए जीवोंमें मत्यक्षानियोंके समान है। संक्षी जीवोंमें सब प्रकृतियोंको ज्ञान्य स्थितिवन्धका काल सामान्य मनुष्योंके समान है। श्रज्ञधन्य स्थितिवन्धका काल अनुत्कृएके समान है। इतनी विशेषता है कि किन्हीं प्रकृतियोंका श्रन्तर्मु हुन काल नहीं है। श्रसंक्षी जीवोंमें उत्कृएके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके अज्ञधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोक प्रमाण है।

२१६. ब्राहारे धुविगाणं थीणिगिद्धितियाणं च जह० हिदि० जह० एग०, उक्त० श्रंगो । अज० हिदि० जह० एग०, उक्त० श्रंगुलस्स असंखे० । एविर खवग-पगदीणं जह० हिदि० श्रोघं । सेसाणं पगदीणं श्रोघं । श्रणाहार० कम्मइगभंगो । एवं कालं समत्तं ।

## **ऋंतरकालपरूव**णा

२१७. य्रंतरं द्वियं--जहरण्णं उकस्सयं च। उकस्सए पगदं। द्वि०--य्रोघे० य्रादे० । य्रोघे० पंचणा०--छदंसणा०-सादासा०--चदुमंज०-पुरिस०-हस्स-रिद-य्रादि-सोग-भय-दुंगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वरण्०४-य्रगु०४-पसत्थिव०-तम०४-थिराथिर-सुभामुभ-सुभग-सुस्सर-त्रादे०-जस०-य्रजस०-णिमि०-पंचेत० उकस्सिहिद्वेथंतरं केवचिरं कालादो होति ? जह० य्रंतो०, उक्क० य्रणंतकालमसंस्रे०। य्रणु० जह० एग०, उक्क० य्रंतो०। थीण्गिद्धि०३-मिन्द्र०-य्रणंताणुवंथि०४-इत्थिवे० उक्क०हिद्दि० केवचिरं० ? जह० य्रंतो०, उक्क० य्रणंतकालमसं०। य्रणु० जह० एग०, उक्क० वेद्राविद्सा० देसू। इत्थिवे० सादि०। य्रष्टक० उक्क० हिद्रि०

२१६. ब्राहारक जीवों में धुववन्ध्रवाली श्रीर स्त्यानगृद्धित्रिक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्ध्रका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्त है। श्रजघन्य स्थितिवन्ध्रका जघन्य काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट काल श्रंगुलके श्रसंख्यातवें भाग प्रमाण है। इतनी विशेषता है कि चपक प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्ध्रका काल श्रोधके समान है। श्रेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्ध्रका काल श्रोधके समान है। श्रनाहारक जीवोंमें श्रपनी सव प्रकृतियोंका भङ्ग कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है।

इस प्रकार जघन्य काल समाप्त हुआ। इस प्रकार काल प्ररूपणा समाप्त हुई।

## अन्तर काल प्ररूपणा

२१७. अन्तर दो प्रकारका है—जघन्य और उत्हृए। उत्हृण्का प्रकरण है, निर्देश दो प्रकारका है—जोघ और आदेश। ओघसे पांच झानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, असातावेदनीय, नार संज्वलन, पुरुषवेद, हास्य, रित, अरित, शोक, भय, जुगुल्सा, पञ्चेन्द्रिय जाित, तेजसशरीर, कामणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुखर, आदेय, यशः कोितं, अयशःकोितं, निर्माण और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्हृण् स्थितिवन्धका अन्तर काल कितना है ? जघन्य अन्तर अन्तर्सुहुर्त हे और उत्हृण् अंतर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्हृण स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्हृण् अन्तर अनन्तानुवन्धी चार और खी-वेदके उत्हृण् स्थितिवन्धका अन्तर काल कितना है ? जघन्य अन्तर अनन्तानुवन्धी चार और खी-वेदके उत्हृण् स्थितवन्धका अन्तर काल कितना है ? जघन्य अन्तर अनन्तानुवन्धी स्थितवन्धका अपन्तर अनन्त अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है। अनुत्हृण् स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्हृण् अन्तर स्थान समय है और उत्हृण् अन्तर प्रमन्तकाल है जो असंख्यात पुद्रलपरिवर्तन प्रमाण है। अनुत्हृण् स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्हृण् अन्तर कुछ कम दो छत्यासठ सागर है। उसमें भी स्थीवेदके अनुत्हृण् स्थितवन्धका उत्हृण् अन्तर काल साथिक दो छत्यासठ सागर है। अठ कपायके उत्हृण्

जहरु त्रंतो०, उक्कः त्र्रणंतकालमसंखेः । त्र्रणु हिदि० जहरु एगरु, उक्कः पुञ्चकोडि देसू० । एवं स०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-ऋषसत्थ०-द्भग-दुस्सर-ऋणादे०-एविचा० उक्क० हिदि० जहरु ऋंतो, उक्क० ऋणंतकालं० । ऋणु० जहरु एगरु, उक्क० बेद्यावद्विसागर सादि० तिएए पलिदो० देसूगा० ।

२१८. णिरयायु० उक्क० द्विदि० जह० पुज्यकोडि-दसवस्ससहस्साणि समयूणाणि, उक्क० अर्णातकालं०। अर्णु० जह० अंतो०, उक्क० अर्णातकालं०।
तिरिक्खायु० उक्क० जह० पुज्यकोडी समयूर्णं, उक्क० अर्णातकालं०। अर्णु०
जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुधत्तं। मणुसायु० उक्क० द्विदि० जह० पुज्यकोडि समयू०, उक्क० अर्णातकालं०। अर्णु० जह० अंतो०, उक्क० अर्णातकालं०। देवायु० उक्क० जह० पुज्यकोडि-दसवस्ससहस्सं समयूर्णं, उक्क० अद्धपोग्गलं०। अर्णु० जह० अंतो०, उक्क० अर्णातकालं०।

२१६. वेउवियख्कं उक्कः जहः ग्रंतोः, उक्कः ग्रंपांतकालः । त्राणु जहः प्राणं, उक्कः ग्रंपांतकालः । तिरिक्यादि-तिरिक्याणुं ०-[ उज्जोवः ] उक्कः जहः प्राणं, उक्कः ग्रंपांतकालः । तिरिक्यादि-तिरिक्याणुं ०-[ उज्जोवः ] उक्कः जहः स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर प्रकल्य समय है जो ग्रंपांत पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । ग्रंपांत हिं तिवन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय है ग्रोर उत्कृष्ट ग्रन्तर कुत्र कम पूर्वकोटि प्रमाण है । नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, ग्रंपांत्र हिं तो ग्रंपांति, दुर्भगं, दुस्थर, ग्रंपादेय ग्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तर ग्रन्तर ग्रन्तर ग्रंपांत पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है । ग्रंपांति हर्भेगं, दुस्थर, ग्रंपांति ग्रंपांति ग्रंपांति विवर्णांति प्रमाण है । ग्रंपांति प्रमाण ग्रंपांति प्रमाण है । ग्रंपांति प्रमाण ग्रंपांति प्रमाण है । ग्रंपांति प्रमाण ग्रंपांति प्रमाण ग्रंपांति प्रमाण है । ग्रंपांति प्रमाण ग्रंपांति प्रमाण है । ग्रंपांति प्रमाण ग्रंपांति प्रमाण ग्रंपांति प्रमाण है । 
२१८. नरकायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक पूर्वकोटि और एक समय कम दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अनन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। तिर्थञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम पूर्वकोटि है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर कृत्व हैं और उत्कृष्ट अन्तर सो सागर पृथक्तव है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम पूर्वकोटि है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। विवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम एक पूर्वकोटि और दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अर्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर प्रक समय कम एक पूर्वकोटि और दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अर्थ पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर कुत्त है जीर उत्कृष्ट अन्तर अनन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है।

२१९. वैकियिक छहके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थिति बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्तकाल है जो श्रसंख्यात पुद्गल

मूलप्रती कोडि देसू० समयू० इति पाठः। २. मूलप्रती तिरिक्खाणु० उच्चा० उक्क० इति पाठः।

त्रंतो०, उक्क० त्रयांतकालं । त्रयु० जह० एग०, उक्क० तेविद्वसागरोवमसदं । मसुसगिद-मसुसासु०-उचा० उक्क० जह० ग्रंतो०, उक्क० त्रयांतकालं । त्रयु० जह० एग०, उक्क० त्रसंखेजलोग० । एइं०-वेइं०-वेइं०-चिद्वि०-त्रादाव-थावर०४ उक्क० जह० ग्रंतो०, उक्क० त्रयांतकालं । त्रयु० जह० एग०, उक्क० पंचासीदि-सागरोवमसदं । त्राहार०-त्र्याहार०त्र्याो० उक्क० त्रयु० जह० ग्रंतो०, उक्क० त्रद्विपास्ति । त्र्यासिति । त्रयासिति 
परिवर्तन प्रमाण है। तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा स्रोर उद्योतकं उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उन्छए अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परि-वर्तन प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर एकसौ त्रेसठ सागर है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उन्क्रष्ट्र स्थिति-बन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पूहल परिवर्तन प्रमाण है। श्रमुतकुष्ट्र स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्क्रप्ट श्रन्तर ग्रसंख्यात लोक प्रमाण है। एकेन्द्रिय जाति, द्वोन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रिय जाति, त्रातप श्रीर स्थावर चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्महर्त है श्रीर उत्कृष्टश्रन्तर श्रनन्त काल है जो श्रसंख्यातपुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उन्कृष्ट अन्तर एक सी पचासी सागर है। आहारक शरीर श्रीर ग्राहारक ग्राङ्गोपाङ्गके उन्छए श्रीर ग्रानुन्छए स्थितियन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अर्धपद्वल परिवर्तन प्रमाण है। श्रीदारिकशरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर वजुर्षभनाराच संहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्मृहुर्त है ग्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। श्रवुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय है ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर साधिक तीन पत्य है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका ग्रन्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त है।

पिश्रंपार्थ — एक वार उत्हाए स्थितिबन्धके योग्य परिणाम होनेके बाद पुनः वे कमसे कम अन्तर्मुहर्त कालके बाद ही होते हैं। यही कारण है कि यहाँ चार आयु और तीर्थंकर प्रकृतिके सिवा शेष सव प्रकृतियोंके उत्हाए स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर काल अन्तर्मुहर्त कहा है। तीर्थंकर प्रकृतिका ओध उत्हाए स्थितिबन्धका नरकगतिके अभिमुख हुए संहेश परिणामवाले मनुष्यके होता है। यतः यह अवस्था दो बार नही उपलब्ध होती, अतः तीर्थंकर प्रकृतिके उत्हाए स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। चार आयुर्थों के सम्बन्धमें आगे विचार करनेवाले हैं हो। तथा संबी पश्चेन्द्रिय पर्याप्त अवस्थाका उत्हाए अन्तर अनन्त काल है। इसीसे यहाँ देवायु, आहारकद्विक और तीर्थंकर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके उत्हाए स्थितिबन्धका उत्हाए अन्तर अनन्त काल कहा है, क्योंकि सब प्रकृतियोंका उत्हाए स्थितिबन्धका उत्हाए अन्तर अनन्त कहा है, अन्यके नही। देवायु और आहारकद्विकका बन्ध संयतके होता है और इसका उत्हाए अन्तर कुछ कम अर्थपुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। इसीसे इनके उत्हाए स्थितिबन्धका उत्हाए अन्तर अनन्तर काल कहकर कुछ कम

श्चर्यपुद्धल परिवर्तनप्रमाण कहा है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितियन्धका श्रन्तर काल क्यों नहीं होता यह कथन एहले कर ही आये हैं। अब रहा श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धके जधन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर कालका विचार सो सब प्रकृतियोंका श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्ध कमसे कम एक समयके श्रन्तरसं होता है, इसलिए उक्क सब प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका जधन्य श्रन्तर काल एक समय कहा है। मात्र चार श्रायु श्राहारकद्विकमें कुछ विशेषता है जिसका खुलासा श्रागे यथास्थान करेंगे ही। श्रव रहा सब प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धके उत्कृष्ट श्रन्तर कालका विचार सो वह श्रलग श्रलग कहा ही है। खुलासा इस प्रकार है—

पाँच ज्ञानावरण ऋदि जिन ४६ प्रकृतियोंका प्रथम दग्डकमें उल्लेख किया है उनमेंसे कुछ धुवबन्धवाली प्रकृतियाँ हैं श्रीर कुछ सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं। उनमें भी जो सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं उनकी वन्धव्युच्छित्ति इनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोंके पहले होती है और कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट काल अन्तर्महर्न है इसलिए इन सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्महर्न कहा है। स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि नौ प्रकृतियोंका बन्ध सम्यग्मिश्यादिष्ट श्रादि गुणस्थानोंमें नहीं होता श्रीर मिश्यात्वका उन्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम दा छ्यासठ सागर है, इसलिए इन प्रकृतियोंके अनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कुछ कम दो छुवासठ सागर कहा है। परन्तु स्त्रीवेद सप्रतिपत्त प्रकृति होनेसे उसका यह अन्तरकाल साधिक दो खुवासठ सागर उपलब्ध होता है। कारण कि जो जीव मिथ्यात्वमें श्राकर भी स्त्रीवेदका वन्ध न कर नप्सकवेद श्रीर पुरुषवेदका वन्ध करता है उसके यह अन्तरकाल उक्त प्रमाण प्राप्त होता है। संयम और . संयमासंयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि हैं, इसलिए ग्राट कपायके ग्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। कारण कि संयत जीवके प्रत्याल्यानावरण चतुष्कका और संयतासंयत जीवके अप्रत्याख्यानावरण चतुष्कका बन्ध नहीं होता। इसके वाद इस जीवके असंयमको प्राप्त होनेपर उनका नियमसे वन्ध होने लगता है। नपुंसकवेद ग्रादि सोलह प्रकृतियोंका वन्ध सासादन गुणस्थानतक होता है। यतः मिथ्यात्वका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल कुछ कम दो छ्यासठ सागर है, साथ हो ये सप्रतिपत्त प्रकृतियां हैं श्रीर इनका वन्ध भोगभिमें नहीं होता इसलिए इनके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल साधिक दो छ्यासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य कहा है। श्रायश्रोंके उत्हाए श्रीर श्रमुत्हाए स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल स्पष्टही है । एकेन्द्रियका उत्हाएकाल श्रनन्तकाल है श्रोर इनके वैकियिकपटकका बन्ध नहीं होता या पञ्चेन्द्रियोंका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रनन्तकालहं । इसोसे यहां चैकियिकपटकके श्रनत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रनन्त कालकहा है। तिर्यञ्चगति श्रादि तीन प्रकृतियोंका बन्ध सम्यग्दिष्टके नहीं होता श्रीर सहस्रार कल्पसे आगं नहीं होता। यदि निरन्तररूपसे इस कालका विचार करते हैं तो वह एक सो जेसठ सागर होता है। इसीसे यहां इन तीन प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल एक सौ त्रसठ सागर कहा है। श्रग्निकायिक श्रौर वायुकायिक जीवोंके मनुष्यगति आदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता और इनकी कायस्थित असंख्यात लोकप्रमाण है। इसीसे यहां इन तीन प्रकृतियांके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर-काल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। संयमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम अर्धपुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। इसीसे श्राहारकद्विकके श्रवत्रुष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कल कम अर्थपद्रल परिवर्तन प्रमाण कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है।

२२०. त्रादेसेण ऐरइण्यु पंचणा॰-छदंस०-सादासा०-वारसक॰-पुरिस०हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दृगुं ०-पंचिदि०-श्रोरालि०-तेजा॰-क॰-समचदृ॰-श्रोरालि॰
श्रंगो॰-वज्जिरसभ०-वएण०४-श्रगुरु०४-पसन्थवि॰-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभगसुस्सर-श्रादे॰-जस॰-श्रजस०-णिम०-पंचेत० उक्क॰ जह॰ श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं
सा॰ देस्॰ । श्रणु॰ जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-श्रणंताणुवंथि०४- इत्थि॰- णुत्रुंस०- तिग्विस्तादि-पंचसंटा०- पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०श्रप्पसत्थ०-दृभग-दृस्सर-श्रणादे०-णीनागो० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा०
देस० । श्रणु॰ जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस० । एवं सव्वणेरइयाणं श्रायु० ।
सणुसग०-मणुसाणु०-उज्ञा० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० वावीसं साग० देस० ।
श्रणु॰ जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं देस० । तिन्थय॰ उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० तिरिण साग० मादिगे० । श्रणु॰ जह० एग०, उक्क० श्रंतो० ।

२२१. एवं द्रमु पुढर्वासु । एवरि भएसग०-मएसाणु०-उचा० सादभंगो ।

२२०. ऋदिशसं नारिकयोमं पांच क्वानावरण, छह दर्शनावरण, साता वदनीय, ऋसाता वंदनीय, बारह कपाय, पुरुपवंद, हास्य, रति, ग्राग्ति, शांक, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्यभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, जस चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रभ, श्रशभ, सभग, सस्वर, श्रादेय, यशकीति, श्रयशकीति, निर्माण श्रीर पांच अन्तराय प्रकृतियांके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार. स्त्रीवंद, नपुंसकवंद, तिर्यञ्जगति, पांच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्जगत्यानपूर्वी, उद्यात, श्रप्रशस्तविहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर, श्रनादेय और नीचगात्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। ब्रानुस्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ब्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट ब्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। दो आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट म्थितियन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। इसी प्रकार सब नार्रिक्योंके श्रायकर्मके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्क्रप्र श्रन्तरकाल जानना चाहिए। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगात्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ज्ञघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम वाईस सागर है। ब्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य, ब्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट ब्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। तीर्थङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तीन सागर है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्महर्त है।

२२१. इसी प्रकार छह पृथिवियोंमें जानना चाहिये। इतनी विशेषता है कि इनमें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुष्वीं श्रीर उच्चगोत्रका भङ्ग साता प्रकृतिके समान है। सेसाणं ऋष्पष्णो हिदी देम्रणा । सत्तमाए शिरयोघं । स्वार मणुसगदि-मणु-साण्-उचा० उक्क ऋणु जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देम् ० ।

२२२. तिरिक्षेसु पंचणा०-ऋदंस०-सादासा०-ଅद्वक्तसा०-सत्तणोक०-पंचिदिय-तेजा०-क०-समचदु०-वरण्ण०४-ऋगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-ऋजस०-णिमि०-पंचेत० उक्क० ऋणु० ऋोषं । थीणगिद्धि०३-

शेष प्रकृतियोंका भङ्ग कुछ कम ग्रपनी ग्रपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है। सातवी पृथिवीमें सामान्य नारिकयोंके समान ग्रन्तरकाल है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी ग्रीर उच्चगोत्र के उत्कृष्ट श्रीर ग्रनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य ग्रन्तर श्रन्तर्महुर्त है ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है।

विशेपार्थ-जो नारकी उत्पन्न होनेके बाद पर्याप्त होनेपर प्रथम दण्डकमें कही गई पांच ज्ञान।वरण त्रादि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करता है श्रीर श्रनन्तर मरणके पूर्व उत्कृष्ट स्थितिबन्ध करता है उसके उक्त प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर उपलब्ध होता है, इसलिए यह अन्तरकाल उक्र प्रमाण कहा है। नरकमं सम्यग्द्रष्टिका उत्क्रप्ट काल कल कम तेतीस सागर कहा है और सम्यग्द्रष्टिके स्त्यानगृद्धि तीन त्रादि दुसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता। तथा मिथ्यादिए रहनेपर भी जन्मके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें पर्याप्त श्रवस्थामें यदि उक्त प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है तो इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका भी वहाँ कुछ कम ततीस सागर उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है। इससे यह भी उक्त प्रमाण कहा है। श्रीर सम्यग्दिएके इनका वन्ध नहीं होता इसलिए अनत्क्रप्र स्थितिवन्धका उत्क्रप्र अन्तरकाल भी कछ कम तेतीस सागर कहा है। नरकमें मनुष्यगति ऋदि तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिथ्यादिष्ट नारकीके छुठ नरकतक ही होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम बाईस सागर कहा है। पर सातवें नरकमें इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर वन जाता है। कारण कि सातवें नरकमें जो भवके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें सम्यग्द्दष्टि होकर इनका बन्ध करता है श्रीर मध्यमें कुछ कम नेतीस सागर कालतक मिथ्यादप्र रहकर इनका वन्ध नहीं करता उसके इनके अनुत्कृप्र स्थितिवन्धका कुछ कम तेतीस सागर उत्कृष्ट अन्तरकाल उपलब्ध होता है। इसलिए वह उक्क प्रमाण कहा है। तोर्थद्वर प्रकृतिका तीसरे नरकतक साधिक तीन सागरकी आयवाले नारकी होनेतक ही वन्ध्र होता है, इसलिए इसके उन्क्रप्ट स्थितियन्धका उत्कृप्ट अन्तरकाल तीन सागर कहा है। यह नरकमें सामान्यसे अन्तरकाल कहा है। प्रत्येक नरकमें अपनी ग्रपनी उत्कृष्ट स्थितिको जानकर ग्रन्तरकाल ले ग्राना चाहिए। मात्र छठे नरकतक मनुष्यगति ऋदि तीन प्रकृतियोंका बन्ध मिथ्यादृष्टिके भी होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितियन्धका श्रन्तरकाल साताप्रकृतिके समान कहनेकी सुचना की है। शेप कथन स्पष्ट ही है।

२२२. तिर्यञ्जोंमें पाँच क्षानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, श्राठ कपाय, सात नोकपाय, पञ्चेन्द्रियज्ञाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रभ, श्रशुभ, सुभग, सुन्वर, श्रादेय, यशःकोर्ति, श्रयशःकोर्ति, निर्माण श्रीर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोधके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन,

मिच्छत्त-अ्यांताणुवंधि०४-इत्थि० उक्क० द्विदि० श्रोघं । अणु० जह० एग०, उक्क० तिएण पित्ति देस्०। अपचक्त्वाणा०४-णवुंस०-ित्रिक्वगिद्-चरुजादि-स्रोरालि०-पंचसंटा०--त्रोरालि०श्रंगो०--छस्संघ०--तिरिक्वाणुप०--आदाउजो०--अप्पत्थिव०--थावरादि०४-द्भग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० श्रोघं । अणु० जह० एग०, उक्क० पुव्वकोडी देस्०। णिरय-मणुस-देवायु० उक्क० द्विदि० एत्थि अंतरं । अणुक्क० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडितिभागं देस्एां । तिरिक्वायु० उक्क० आंघं । अणु० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी सादिरं०। वेउिव्वयहक्क-मणुसग०-मणुसाणु०-उचा० योघं ।

२२३. पंचिदियतिग्क्यं ०३ पहमदंडगेण सह देवगदि०४-उचा० काद्वं । मिथ्यात्व, अनन्तानुवन्धी चार और स्त्रीवेदके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रीयके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्रुष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। अप्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, चार जाति, औदारिक शरीर, पांच संस्थान, औदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्धी, आतप, उद्यात, अप्रशस्तविहायोगति, स्थावर आदि चार, दुर्भग, दुःस्वर, अनादेय और नीचगोत्रके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ओघके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्रुष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। नरकायु, मनुष्यायु और देवायुके उत्रुष्ट स्थितबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर मृहर्त है और उत्रुष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटि है। नरकायु, मनुष्यायु और देवायुके उत्रुष्ट स्थितबन्धका अन्तर काल आघके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर मुहर्त है और उत्रुष्ट अन्तर काल आघके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर मुहर्त है और उत्रुष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। वैकियिक छह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगात्रके उत्रुष्ट और अनुत्रुष्ट स्थितबन्धका अन्तर काल ओघके समान है।

निशेषार्थ—तिर्यञ्जोंमें उसी पर्यायमें उत्पन्न हुए सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य हैं। इसीसे यहां स्त्यानगृद्धि तीन ग्रादि प्रकृतियोंके ग्रानुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तर काल कुछ कम तीन पल्य कहा है। यहां भवके ग्रादि ग्रीर ग्रन्तमें इन प्रकृतियोंका वन्ध कराकर यह ग्रन्तर काल ले ग्राना चाहिए। ग्राप्तव्यानावरण् चार ग्रादि प्रकृतियोंके ग्रानुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल कुछ कम पूर्वकोटि कहनेका कारण् यह है कि संयतासंयत तिर्यञ्चके ग्राप्तव्यानावरण् चारका वन्ध नहीं होता ग्रीर ग्रसंयत सम्यग्दिष्ट तिर्यञ्चके श्रेपैका वन्ध नहीं होता। इसलिए प्रारम्भमें ग्रीर ग्रन्तमें इनका वन्ध करावे ग्रीर मध्यमें कुछ कम एक पूर्वकोटि काल तक संयमासंयम ग्रीर सम्यक्त्व गुणके साथ रख कर उक्त ग्रन्तर काल ले ग्रावे। यद्यपि तिर्यञ्चकी उत्कृष्ट ग्रापु तीन पल्यकी भी होती है पर वहां संयमासंयम गुणके न प्राप्त होनेसे ग्राप्तयाख्यानावरण् चारका ग्रन्तरकाल उपलन्ध नहीं होता ग्रीर भोगभूमिमें नपुंसकवेद ग्रादिका वन्ध नहीं होता, इसलिए वहाँ तिर्यञ्जोंमें ग्रन्तरका प्रश्न हो नहीं उठता, ग्रतः इन सबके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। शेष कथन सुगम है।

२२३. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च तीनमें प्रथम द्रुडकके साथ देवगति चतुष्क और उद्यगीत्रका कथन करना चाहिए। इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्ट

१. मूलप्रतौ पंचिंदिय तिरिक्लोघो पढम-इति पाठः ।

उक्क विदि जह श्रंतो , उक्क पुन्यको डिप्रुथत्तं । अणु जह एगस , उक्क श्रंतो । संसाणं सन्वपगदीणं उक्क जह श्रंतो , उक्क पुन्यको डिप्रुप्तं । अणु विदि पगिद्धंतरं । एविर तिरिष्ण आयु विदि पित्रक्षां । तिरिक्खा यु उक्क जह पुन्यको डी समयूणं, उक्क पुन्यको डिप्रुप्तं । पंचिदियतिरिक्ख अपज्ज सन्वपगदीणं उक्क जह [उक्क ] श्रंतो । अणु जह एग , उक्क श्रंतो । एविर तिरिक्खा यु उक्क श्रंतो । एविर तिरिक्खा यु उक्क श्रंतो । एविर पिर्क्खा यु उक्क श्रंतो । एविर यु सिर्क्खा यु उक्क श्रंतो । एविर यु सिर्क्खा यु उक्क श्रंतो । एविर सिर्क्खा यु उक्क श्रंतो । एविर यु सिर्क्खा यु उक्क श्रंतो । ।

२२४. मणुसं ३ पंचिदियतिरिक्खभंगो । एवरि पचक्खाएा०४ अपचक्खा-एावरएाभंगो । मणुसायु० उक्त॰ जह॰ पुन्वकोडी समयू०, उक्त० पुन्वकोडिपुधत्तं । अर्णु॰ जह॰ अंतो॰, उक्त॰ पुन्वकोडी सादि० । आहार०२ उक्त० अर्णु० जह० अंतो॰, उक्त० पुन्वकोडिपुधत्तं । तित्थय० उक्त० एत्थि अंतरं । अर्णु॰ जहएणु॰ अंतो० । मणुसअपज्ञ० तिरिक्खअपज्ञत्तभंगो । एवरि तिरिक्खायु० उक्त० एत्थि

अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण् है। अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्रुष्ट अन्तर अन्तर्भृंहर्त है। शेप सब प्रकृतियोंके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर भूंहर्त है और उत्रुष्ट अन्तर पूर्वकोटिपृथक्त्वप्रमाण् है। अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है। इतनी विशेषता है कि तीन आयुओंका अन्तर सामान्य तिर्यक्चोंके समान है। तिर्यक्च आयुके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम एक पूर्वकोटि है और उत्रुष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण् है। पञ्चेन्द्रिय तिर्यक्च अपर्यात्कोंमें सब प्रकृतियोंके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्रुष्ट अन्तर अन्तर्भृंहर्त है। अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भृंहर्त है। इतनी विशेषतिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भृंहर्त है। इतनी विशेषता है कि तिर्यक्चायुके उत्रुष्ट श्रीर अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्रुष्ट अन्तर अन्तर्भृंहर्त है। मनुष्यायुके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य और उत्रुष्ट अन्तर अन्तर्भृंहर्त है।

विशेषार्थ —पञ्चेन्द्रिय तिर्थञ्चित्रिककी उत्हाए कायस्थित पूर्वकोटि पृथक्त्व अधिक तीन पत्य है। तथापि उत्हाए स्थितिबन्ध कर्मभूमिमें ही उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ प्रथम द्रग्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उन्हाए स्थितिबन्धका उत्हाए अन्तर काल पूर्व कोटि पृथक्त्व कहा है। यहाँ पूर्वकोटिपृथक्त्वके प्रारम्भ और अन्तमें उत्हाए स्थितिबन्ध कराकर अन्तरकाल ले आवे। चार आयुओंके सिवा शेष प्रकृतियोंके उत्हाए स्थितिबन्धका उत्हाए अन्तरकाल भो इसी प्रकार ले आवे। शेष कथन स्पए ही है।

२२४. मनुष्य चतुष्कमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्जके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि प्रत्याख्यानावरण चारका भक्त अप्रत्याख्यानावरण चारके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थिति वन्धका जधन्य अन्तर एक समय कम एक पूर्वकोटि है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिशृथक्त्व प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य अन्तर अन्तर अन्तर अन्तर मिधक एक पूर्वकोटि है। आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य अन्तर अन्तर मृह्त है और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्व प्रमाण है। तीर्थक्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अधन्य कार्यक्तर अन्तर अन्तर क्रन्त क्रिक्त वन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुह्त है। मनुष्य अपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें स्वर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें स्वर्यञ्च अपर्याप्तकोंमें स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यक्र समान अन्त है, इतनी विशेषता है कि तिर्यन्य

श्रंतरं । त्रणु॰ जह॰ उक्क॰ श्रंतो० । मणुसायु० उक्क० जह० श्रंतो॰ समयू॰, उक्क० श्रंतो॰ । त्रणु० जह॰ उक्क॰ श्रंतो० ।

२२५. देवेसु पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-वारसक०-पुरिस०-हस्स-रदिऋरदि-सोग-भय-दुगुं०-मणुसग०-पंचिदि०-ऋोरालि०-तेजा०--क०--समचदु०--झोरालि॰ झंगो०-वज्ञिरसभ०-वण्ण०४-मणुसाणु०-अगुरू०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०--णिम०--तित्थय०--उज्ञा०-पंचत०
उक्क० जह० झंतो०, उक्क० अद्वारस साग० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्क०
झंतो० । थीणिगिद्धि०३-मिन्छ०-ऋणंताणुवंधि०४-इत्थि०-णवुंस०-पंचसंठा०--पंचसंघ०-अण्यत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० जह० झंतो०, उक्क० आद्वारस साग० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्क० एक्क्तीसं साग० देसू० । दोश्रायु०
णिरयभंगो । तिरिक्खगिद-निरिक्खाणु०-उज्जो० उक्क० जह० झंतो०, उक्क० आद्वा-

श्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहर्न है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अन्तर्मुहर्न है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्न है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्न है।

ं िरंगिर्थ — मनुष्यित्रकमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर काल पञ्जेन्द्रिय तिर्थञ्जोंके समान है यह स्पष्ट ही है। मात्र प्रत्याख्यानावरण चारके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल मनुष्य त्रिकमें कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण उपलब्ध होता है श्रीर श्रप्रत्याख्यानावरण चारके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका भी इतना ही उपलब्ध होता है। इसीसे यहां प्रत्याख्यानावरण चारका भक्क श्रप्रत्याख्यानावरण चारके समान है ऐसा कहा है। श्रेष कथन स्पष्ट ही है।

२२४. देवोंमें पाँच श्वानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, वारह कपाय, पुरुपवेद, हास्य, रित, श्ररति, श्रोक, भय, जुगुप्सा, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रोदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रोदारिक शरीर श्राक्षोपाङ्ग, वज्रपंभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क, मगुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्तिवहायोगिति, जसचतुष्क, स्थिर, श्रस्यर, श्रुभ, श्रथुभ, सुभग, सुखर, श्रादेय, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थकर, उच्चगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक श्रठारह सागर है। श्रनुत्वृद्ध तीन, मिथ्यात्य, श्रनन्तानुवन्धी चार, स्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रवशस्त विद्यायोगिति, दुर्भग, दुःखर, श्रनादेय श्रौर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक श्रठारह सागर है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक श्रठारह सागर है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। दो श्रापुश्रोंका भङ्ग नारिकयोंके समान है। तिर्यञ्चगिति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर उद्योत प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक श्रठारह सागर है। स्थित श्रन्तर्म हिर्मिववन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर साधिक श्रठारह सागर है। हो त्रिष्ठ सागर है।

रस साग० सादि० । त्रणु० जह० एग०, उक्त० त्रद्वारस साग० सादि० । एईदिय-त्रदाव-थावर० उक्त० त्रणु० जह० त्रंतो० एग०, [उक्त०] वे साग० सादि० । एवं सव्वदेवाणं त्रप्रप्रणो त्रंतरं णादण णेदव्वं ।

२२६. एइंदिएस्र तिरिक्खायु॰ उक्क॰ जह॰ वावीसं॰ वस्ससहस्साणि समयू॰, उक्क॰ ऋणंतकालं॰ । ऋणुक॰ पगिंदश्चंतरं । मणुसायु॰ उक्क॰ एत्थि श्चंतरं । ऋणु॰ पगिंदश्चंतरं । मणुसग॰-मणुसाणु॰-उच्चा॰ उक्क॰ ऋणु॰ जह॰ श्चंतो॰ एग॰, उक्क॰ श्चसंखेजा लोगा । सेसाणं [उक्क॰] जह॰ श्चंतो॰, उक्क॰ श्चसंखेजा लोगा । श्वणु॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ श्चंतो॰।

श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक श्रटारह सागर है। एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रौर स्थावर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रमुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्य श्रन्तर कमसे श्रन्तर्मुहर्त श्रौर एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। इसी प्रकार सब देवोंके श्रपना श्रपना श्रन्तर जानकर कथन करना चाहिए।

विशेषार्थ—देवोंमें श्रोघ उत्कृष्ट स्थितवन्ध सहस्रार करण तक होता है श्रीर सहस्रार करणमें उत्कृष्ट श्रायु साधिक श्रठारह सागर है, इसलिए यहाँ प्रथम व द्वितीय दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल साधिक श्रठारह सागर कहा है। यहाँ भक्के प्रारम्भ व श्रन्तमें उत्कृष्ट स्थितिवन्ध करानेसे यह श्रन्तरकाल उपलब्ध होता है। प्रथादिष्ट जीव नौ श्रेवेयक तक उत्कृष्ट स्थितवन्ध करानेसे यह श्रन्तरकाल उपलब्ध होता है। प्रथादिष्ट जीव नौ श्रेवेयक तक उत्कृष्ट होता है। श्रीर श्रीत्व से श्रुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर है। इसीसे यहाँ दृक्षरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके श्रुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम इकतीस सागर तक सम्यग्र्टि एखकर इन प्रकृतियोंका वन्ध करावे श्रीर मध्यमें कुछ कम इकतीस सागर तक सम्यग्र्टि एखकर इन प्रकृतियोंका वन्ध न होनेसे श्रुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल ले श्रावे। तिर्यञ्चगति श्रादि तीन प्रकृतियोंका वन्ध सहस्रार कल्प तक होता है इसलिए इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काललाते समय मध्यमें जीवको साधिक श्रठारह सागर कालतक सम्यग्रहिष्ट रखे। एकेन्द्रिय जाति श्रादि तीन प्रकृतियोंका वन्ध ऐशान कल्पतकहोता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रीर श्रुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रीर श्रुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रीर श्रुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रीत्व सागर कहा है। श्रेष्ठ कथन सुगम है।

२२६. एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चागुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम वाईसहजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है। मनुष्यागुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर कमसे अन्तर्भृहर्त और एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म अन्तर्म हो है।

२२७. वादरे निरिक्ख-मणुसायु०-मणुसायु०-मणुसाणु०-उच्चा०वज्ञाणं उक्क० अंतो॰, उक्क० अंगुल॰ असं॰ । अणु॰ नह॰ एग०, उक्क० अंतो॰ । निरिक्खायु० उक्क० नह॰ वात्रीसं वासहस्साणि सन्यू०, उक्क० सगिहिदी॰ । अणु० पगिदिश्रंतरं । मणुसायु॰ एइंदियोपं । मणुसग०-मणुसाणुपु०-उच्चा० उक्क० नह॰ अंतो०, उक्क० अंगुल० असंखे॰ । अणु॰ नह॰ एग०, उक्क० कम्मिहिदी० ।

२२ = वादरपज्जत्तेमु सन्वाणं उक्क० [नहरु] श्रंतोरु, उक्क० संखेजाणि वास-सहस्साणि । श्रणुरु नहरु एग०, उक्क० श्रंतोरु । एवरि निरिक्षायु० उक्क० नहरु, वावीसं वाससहस्साणि सभयूरु, उक्क० सगिंद्दिशि । श्रणुरु पगिंद्श्यंतरं । मणुसायु० एइंदि्०श्रोवं । मणुसगठ-मणुसाणुपु०-उचारु उक्क० नहरु श्रंतोर् ० । श्रणुरु नहरु एग०, उक्क० दो वि संख्वजाणि वाससहस्साणि । वाद्रश्रपज्ज० निर्वक्यश्र-पज्जनभंगो ।

२२६. सुहुमेइंदिएसु तिरिक्त्वायु० उक्त० जह० अंता० समयू०, उक्त० काय-द्विदी० । ऋणु० पगदिअंतरं । मणुसायु० उक्त० एत्थि अंतरं । ऋणु० पगदिअंतरं ।

२२७. वादर एकेन्द्रियों में तिर्यञ्चायु, मनुष्यायु, मनुष्याति, मनुष्यात्यानुपूर्वा और उचगोत्रको छोड़कर रोप प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। निर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम वाईस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है। मनुष्यायुका भक्क सामान्य एकेन्द्रियों के समान है। मनुष्यात्रका मक्क सामान्य एकेन्द्रियों के समान है। मनुष्यात्रका अन्तर प्रकृतिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त है और उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कर्मस्थितप्रमाण है।

२२८. वादर एकंन्द्रिय पर्याप्तक जीवों में सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है। इतनी विशेषता है कि तिर्य-अवाय अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। इतनी विशेषता है कि तिर्य-अधुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम बाईस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य एकेन्द्रियांके समान है। मनुष्याति, मनुष्यात्यानुपूर्वी और उद्योगिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य इत्तर् है और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है तथा इन दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात हजार वर्ष है। बादरअपर्याप्तकोंका भङ्ग तिर्यञ्च अपर्याप्तकोंके समान है।

२२९. सुक्ष्म एकेन्द्रिय जीवोंमें तिर्यञ्चायुके उत्रुष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम श्रन्तर्सुहर्त है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर कायस्थिति प्रमाण है । श्रनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर प्रकृतिवन्धके श्रन्तरके समान है । मनुष्यायुके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नही है । श्रनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर प्रकृतिवन्धके श्रन्तरके समान है । मनुष्यगति,

१. मूलप्रती अंतो उक्क० ध्यणु० इति पाठः ।

मणुसग॰-मणुसाणु०-उचा॰ उक्क॰ जह॰ श्रंतो॰ । श्रणु० जह॰ एग०, दोएएां पि श्रसंखेज्जा लोगा । सेसाएां उक्क॰ जह॰ श्रंतो॰, उक्क॰ श्रंगुलम्स श्रसं॰ । श्रणु॰ जह० एग॰, उक्क० श्रंतो० । सुहुमाए पज्जनापज्जन॰ पंचिदियतिस्क्लिश्रपज्जनभंगो ।

२३०. वेई०-तेई०-चदुरि० तेसि पज्जता'० तिरिक्खायु० उक्क० जह० वारसविर्माणि एगुणवरण्रादिदियाणि छम्मासाणि समयू०, उक्क० तिएणं पि संखेजाणि वाससहस्साणि । अणु० पगिद्यंतरं । मणुसायु० उक्क० एतिथ अंतरं ।
अणु० पगिद्यंतरं । सेसाणं उक्क० जह० अंतो०, उक्क० संखेजाणि वाससह
मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त है । अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यातलोक
प्रमाण है । शेप सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त है और
उत्कृष्ट अन्तर अंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है । अनु-त्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर
एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है । स्कृम पर्याप्त और स्कृम अपर्याप्त जीवोंमें
अपनी सब प्रकृतियोंका भक्क पञ्चेन्द्रय तिर्यञ्च अपर्याप्तकांके समान है ।

विशेषार्थ- एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट श्राय वाईस हजार वर्ष प्रमाण है। इसीसे एकेन्द्रियों-में तिर्यञ्जायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम वाईस हजार वर्ष कहा है। तथा एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति जनन्त काल प्रमाण है, इसलिए इनमें तिर्यञ्जायके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। एकेन्द्रिय जीव मनुष्यायुका उत्कृष्ट स्थितवन्ध करके मरकर मनुष्योंमें उत्पन्न होता है, फिर तिर्यञ्च नहीं रहता इसलिए यहां मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धके अन्तर कालका निपेध किया है। मनुष्यायुके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एकेन्द्रियोंमें मनुष्याय प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है यह स्पष्ट हो है। जो एकेन्द्रिय श्रसंख्यात लोक प्रमाण काल तक श्राग्निकायिक श्रीर वायकायिक होकर परिभ्रमण करता रहता है, उसके इतने काल तक मनुष्यगति त्रादि तीन प्रकृतियांका बन्ध नहीं होता, इस लिए इनमें इन तीन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्क्रप्ट ग्रन्तरकाल ग्रसंख्यात लोक प्रमाण कहा है। मात्र इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्ध का उत्क्रप्ट अन्तर काल लाते समय वह प्रथिवीकायिक आदिकी कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध करा कर ले श्रावे । एकेन्द्रियों में सूदम एकेन्द्रियों की उत्क्रप्ट कायस्थिति भी असख्यात लोकप्रमाण है श्रीर इनमें एकेन्द्रियोंको दिएसे उत्क्रप्ट स्थितिबन्ध नहीं होता, इसलिए एकेन्द्रियोंमें शेप प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोक प्रमाण कहा है। इस प्रकार यह सामान्य एकेन्द्रियोंकी श्रपेत्ता श्चन्तरकालका विचार किया। इसी प्रकार वादर श्रादि एकेन्द्रियोंकी कायस्थिति श्रादि जान कर श्रन्तरकालका निर्णय करना चाहिए।

२३०. द्वोन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रौर उनके पर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चायुके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय कम बारह वर्ष, एक समय कम उनचास दिन रात श्रीर एक समय कम छह मिहना है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर तीनोंका संख्यात हजार वर्ष है। श्रुतुत्रुष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। मनुष्यायुके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रुतुत्रुष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिवन्धके श्रन्तरके समान है। श्रुवत्रुष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिवन्धके श्रन्तरके समान है। श्रेष प्रकृतिवाके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्यके श्रोर उत्रुष्ट श्रन्तर

१. मुलप्रतौ पञ्जसापञ्जत्ता तिरि—इति पाठः ।

स्साणि । अगु० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अपज्जत्त० पंचिदियतिरिक्ख-अपज्जत्तभंगो ।

२२१. पंचिदिय०२ षाषादि० त्रोषं । पहमदंडत्रो त्रोषं । एवरि उक्त० त्रहं निर्वेत । प्राप्त । प्राप्

संख्यात हजार वर्ष है। श्रमुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। इनके श्रपर्याप्तकोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च श्रपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ — झीन्द्रय, त्रीन्द्रिय श्रौर चतुरिन्द्रिय जीवोंकी भवस्थिति श्रोर कायस्थितिको ध्यानमें रखकर श्रन्तरकालका विचार कर लेना चाहिए। जो झीन्द्रिय मरकर झीन्द्रय होता है, त्रीन्द्रय मरकर त्रीन्द्रय होता है श्रीर चतुरिन्द्रिय मरकर चतुरिन्द्रय होता है उसीके तिर्यक्षायुके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका उत्रुष्ट श्रन्तर क्रमसे एक समय कम वारह वर्ष, एक समय कम उनचास दिन रात श्रीर एक समय कम छह महीना उपलब्ध होता है। इसी प्रकार श्रन्यत्र भी जहाँ एक मागणामें श्रपनी श्रायुके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका ज्ञच्य अन्तर एक समय कम श्रपनी उत्रुष्ट श्रायुप्रमाण कहा है वहाँ इसी प्रकार स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए।

२३१. पञ्चेन्द्रयद्विकमें क्षानाचरणादिकका मङ्ग श्रोघके समान हैं। प्रथम दण्डक श्रोघके समान हैं। इतनी चिशेषता हैं कि उत्छए स्थितयन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहुर्त हैं और उत्छए श्रन्तर पञ्चेन्द्रयोमें पूर्वकोटि पृथक्त्य श्रधिक एक हजार सागर हैं और पञ्चेन्द्रय पर्यातकों से सी सागर पृथक्त्य हैं। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवद्दे उत्छए स्थितवन्धका भङ्ग पाँच क्षानावरणके समान हैं। श्रनुत्छए स्थितवन्धका भङ्ग श्रोधके समान हैं। श्रनुत्छए स्थितवन्धका भङ्ग श्रोधके समान हैं। श्रनुत्छए स्थितवन्धका भङ्ग श्रोधके समान हैं। श्रनुत्छए स्थितवन्धका अङ्ग श्रोधके समान हैं। निर्वायुक्त उत्छए श्रन्तर क्षानावरणके समान हैं। श्रनुत्छए स्थितवन्धका अधन्य श्रन्तर दस हजार वर्ष और एक समय कम एक पूर्वकोटि हैं। उत्छए श्रन्तर क्षानावरणके समान है। श्रनुत्छए स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त हैं और उत्छए श्रन्तर सो सागर पृथक्त्य है। तिर्यञ्चायुके उत्छए श्रन्तर सो सागर पृथक्त्य है। श्रनुत्छए स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर क्रत्तमुंहर्त हैं और उत्छए श्रन्तर सो सागर पृथक्त्य है। स्तुत्छए स्थितवन्धका अधन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त हैं और उत्छए श्रन्तर सो सागर पृथक्त है। मनुष्यायुके उत्छए स्थितवन्धका भङ्ग तिर्यञ्चायुके समान है। श्रनुत्छए स्थितवन्धका अङ्ग तर श्रन्तमुंहर्त हैं और उत्छए श्रन्तर कायस्थितप्रमाण् है। नरकगति, एकेन्द्रियज्ञाति, द्वीन्द्रियज्ञाति, त्रीन्द्रियज्ञाति, चित्रव्यज्ञाति, चतुर्रान्व, स्थावर श्रादि चारके उत्छए स्थितवन्धका भङ्ग हानावरण्के ज्ञाति, नरकगत्यानुपूर्वी, श्रातप, स्थावर श्रादि चारके उत्छए स्थितवन्धका भङ्ग हानावरण्के

उक ० णाणावरणभंगो । अणु ० नह ० एग०, उक्क ० पंचासीदिसागरोवमसदं० । तिरिक्खगिदिनिरिक्खाणुपु ० उच्चा० उक्क० णाणावरणभंगो । अणु ओघं । मणुसग ० देवगिद् -वेउव्वि० -वेउव्वि० अंगो० -मणुस० -देवाणुपु ० णाणावरणभंगो । अणु ० जह ० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०। ओरालि० -ओरालि० अंगो० -वज्जिरसभ ० उक्क० णाणावरणभंगो । अणु० ओघं । आहार०२ उक्क० अणु० जह ० अंतो०, उक्क० कायिहिदी०। तित्थय० ओघं । अपज्जा ० तिरिक्खअपज्जाभंगो । णविर दो आयु० उक्क० जह० अंतो० समयू०, उक्क० अंतो०। अणुं० जह ० अंतो०, उक्क० अंतो०।

समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर एकसो पचासी सागर है। तिर्यञ्जगित, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी और उद्यगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका भक्त बानावरणके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका भक्त बानावरणके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका भक्त श्रोधके समान है। मनुष्यगति, देवगति, वैकियिक शाहोपाङ्ग, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वीका भक्त बानावरणके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्रुष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। औदारिक शरीर, औदारिक शाहोपाङ्ग और वज्रपंभानाराचसंहननके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका भङ्ग बानावरणके समान है। अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका भङ्ग आधके समान है। आहारक द्विकते उत्रुष्ट और अनुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुह्त है और उत्रुप्ट अपर्यातकोंमें निर्यञ्ज अपर्यातकोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि दो आयुओंके उत्रुप्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अन्तर्मुह्त है और उत्रुप्ट अन्तर अन्तर्मुह्त है। अनुत्रुप्ट स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अन्तर्मुह्त है और उत्रुप्ट अन्तर अन्तर्मुह्त है। अनुत्रुप्ट स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अन्तर्मुह्त है और उत्रुप्ट अन्तर अन्तर्मुह्त है।

विशेषार्थ—पञ्चेन्द्रियांकी उत्कृष्ट कायस्थित पूर्वकोटि पृथकत्व श्रधिक एक हजार सागर श्रौर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति सो सागर पृथक्त्व हे इसिलए इनमें झानावरणादि प्रथम दएडकमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण कहा है। यहाँ कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रोर श्रन्तमें उन्कृष्ट स्थितवन्धक करा कर यह श्रन्तरकाल ले श्रावे। नरकायु श्रोर देवायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धके जघन्य श्रन्तरका स्पष्टीकरण मूल प्रकृति स्थितिबन्धके समय जिस प्रकार किया है उसी प्रकार यहाँ कर लेना चाहिए। तथा इन दोनों श्रायुश्रोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहुर्त स्पष्ट हो है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर सो सागर पृथक्त्व कहनेका कारण यह है कि कोई भी पञ्चेन्द्रिय इतने कालके वाद नरकायु श्रोर देवायुका नियमसे वन्ध करता है। तिर्यञ्चायुके श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धके उत्कृष्ट श्रन्तरकालका स्पष्टीकरण भी इसी प्रकार करना चाहिए। मात्र मनुष्यायुके श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कायस्थित प्रमाण कहा है सो इसका श्रभिप्राय यह है कि पञ्चेन्द्रिय रहते हुए श्रधिकसे अधिक इतने कालतक मनुष्यायुका बन्ध नहीं होता है। वीचमें बन्ध हो या न हो नियम नहीं है। पञ्चेन्द्रिय श्रीर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिकसे श्रिष्ठक एक सौ पचासी सागर कालतक नरकगित श्रादि ग्यारह प्रकृतियोंका वन्ध नहीं करते, इसिलए इनमें इन प्रकृतियोंक नियम नहीं है।

२३२. पृहविका । तिरिक्यायु । उक्क । जिहा । वात्रीसं वाससहस्सा । समयू ः, उक्क । असंखेजा लोगा । अणु । पगिंद्र्यंतरं । मणुसायु । उक्क । णिंय अंतरं । अणु । पगिंद्र्यंतरं । मणुसायु । उक्क । णिंय अंतरं । अणु । पगिंद्र्यंतरं । सेसाणं उक्क । जह । अंतो । उक्क । असंखेजा लोगा । अणु । जह । एग । उक्क । अंतो । । वादरपुढिव । वादरपुढिव । तेष । एवरि उक्क । जह । अंतो । उक्क । कम्मिटिदी । वादरपुजत्ते संखेजािण वाससहस्सािण । अपजत्ते तिरिक्खअपजत्ते । प्यं आउ०-तेष । एवं आउ०-तेष । एवरि तिरिक्खायु । उक्क । टिद् । अणु । समयू । उक्क । विस्सारहस्सािण । अणु । अणु । पगिंद्र्यंति ।

त्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर एक सो पचासी सागर कहा है । इसी प्रकार शेष श्रन्तरकालका विचार कर लेना चाहिए।

२३२. पृथिचीकायिक जीर्चोमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम वाईस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृतिवन्धको अन्तरके समान है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर अन्तरके समान है। शेप प्रकृतिवांके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। वादर पृथिचीकायिक जीर्चोमें यही अन्तर काल है। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त हे और उत्कृष्ट अन्तर कर्मस्थिति प्रमाण है। वादर पर्यात्तक जीर्चोमें संख्यात हजार वर्ष प्रमाण है। अपर्यात्त जीर्चोमें तिर्यञ्च अपर्यात्तकोंके समान है। इसी प्रकार जलकायिक, अधिकायिक और वायुकायिक जीर्चोके जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम सात हजार वर्ष एक समय कम तीन दिन रात और एक समय कम तीन हजार वर्ष है तथा उत्कृष्ट अन्तर काल कायस्थितिप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर अपने अपने प्रकृतिवन्धके अन्तरके समान है।

विशेषार्थ — पृथिवीकायिककी भवस्थिति बाईस हजार वर्षप्रमाण श्रौर कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रमाण होनेसे यहाँ तिर्यञ्चायुके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय कम वाईस हजार वर्ष श्रौर उत्रुष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है। इनमें श्रेप प्रकृतियोंके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा के। इसलिए इनमें तिर्यञ्चायु श्रौर मनुष्यायुके बिना शेष प्रकृतियोंके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट श्रन्तर कर्मस्थितिप्रमाण है। इसलिए इनमें स्थितिप्रमाण कहा है। वादर पर्यातकोंकी कायस्थित संख्यात हजार वर्ष है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्रुष्ट श्रम्तर संख्यात हजार वर्ष कहा है। जलकायिक, श्रिनकायिक श्रौर वायुकायिक जीवोंके कथनसे कोई श्रन्तर नहीं है, इसलिए इनका कथन पृथिवीकायिक जीवोंके समान जाननेको कहा है। मात्र इनकी भवस्थितिमें श्रन्तर है, इसलिए इनमें तिर्यञ्चायुके उत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर कहने समय वह एक समय कम श्रपनी श्रपनी उत्रुष्ट भवस्थितिवन्धका जहा है।

२३३. वण्फिदि० एइंदियभंगो । णविर तिरिक्लायु० उक्क० द्विदि० जह० दसवस्ससहस्साणि समयू०, उक्क० अणंतकालं अंगुल् असं० संखेजाणि वस्स सहस्साणि । अणु० पगिद्वअंतरं । मणुसायु० उक्क० णित्थ अंतरं । अणुक्क० पगिद्व अंतरं । खपि मणुसगिदितिगस्स अणु० पगिद्वअंतरं । वादरवण्फिदिपत्ते० वादरपुढिवभंगो । णविर तिरिक्लायु० उक्क० द्विदि० जह० दसवस्स सहस्साणि समयू० । णिगोदे० वण्फिदिभंगो । णविर वादरिणयोदेसु सव्वेसु उक्क० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० कम्मिद्विरी० । अणु० जह० एगस०, उक्क० अंतो० । णविर तिरिक्लायु० उक्क० द्विदि० जह० अंतो० समयू०, उक्क० पिलदो० असंख०, वादरिणयोदेसु पिलदो० असंख०, वादरिणगोद्यज्ञते संखेजाणि वाससहस्साणि । सव्वसुहुमाणं सुहुमएइंदियभंगो । एविर अप्पण्णो कायिद्विदी भाणिदव्वा ।

२३३. वनस्पतिकायिक जीवोंमें एकेन्द्रियोंके समान श्रन्तर काल है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्जायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम दस हजार वर्ष है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल, श्रंगुलके श्रसंख्यातचे भाग प्रमाण तथा संख्यात हजार वर्ष है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका ग्रन्तर काल प्रकृतिबन्धके ग्रन्तर कालके समान है। मनुष्यायुके उत्क्रप्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल प्रकृतिबन्धके अन्तरकालके समान है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगतित्रिकके अनुतकृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल प्रकृतिबन्धके अन्तर कालके समान है। वादर वनस्पतिकायिक प्रत्येक शरीर जीवोंमें बादर पृथिवीकायिक जीवोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम दस हजार वर्ष है। निगोद जीवोंमें वनस्पतिकायिक जीयोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि सब बादर निगोद जीवोंमें उत्कृष्ट स्थितियनधका जघन्य अन्तर अन्तर्भहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कर्मस्थितिप्रमाण है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्न है। इतनी विशोपता है कि तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितियन्धका जधन्य ग्रन्तर एक समय कम श्चन्तर्महर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पर्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है । निगोद जीवोंमें पत्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है और बादर निगोद पर्याप्त जीवोंमें सख्यात हजार वर्ष है। सब सुदम जीवोंमें सक्ष्म एके-न्द्रियोंके समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि श्रपनी श्रपनी कायस्थिति कहनी चाहिए।

विशेषार्थ — एकेन्द्रियोंकी उत्कृष्ट भवस्थित वाईस हजार वर्ष है श्रीर वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थित दस हजार वर्ष है। तथा वनस्पतिकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट काय-स्थित अनन्तकालप्रमाण, वादर वनस्पतिकायिकोंकी श्रञ्जलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण श्रीर बादर पर्यात वनस्पतिकायिकोंकी संख्यात हजार वर्षप्रमाण है। इसीसे यहाँ इनमें तिर्यञ्चायु के उत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम दस हजार वर्ष श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वनस्पतिकायिकोंमें श्रनन्तकाल, इनके वादरोंमें श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण श्रीर इनके वादर पर्यातकोंमें संख्यात हजार वर्षप्रमाण कहा है। बादर वनस्पति प्रत्येक शरीर जीवोंकी उत्कृष्ट भवस्थिति भी दस हजार वर्ष है। इसीसे इनमें भी तिर्यञ्चायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम दस हजार वर्ष कहा है।

२३४. तस०२ पंचिदियभंगो । एवरि उक्क० हिदि० जह० स्रंतो०, उक्क० स्रप्पपणो कायहिदी० । तिरिण स्रायु० उक्क० हिदि० जह० पंचिदियभंगो । उक्क० कायहिदी० । स्रणु० जह० स्रंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुथत्तं । मणुसायु० उक्क० स्रणु० स्रोघं । एवरि कायहिदी० । स्रपज्जता० पंचिदियतिरिक्खस्रपज्जत्तभंगो ।

२३५. पंचमण०-पंचवचि० चदुत्रायु०-ब्राहार०२-तित्थय० उक्क० ब्राणु० णित्थ ब्रंतरं । सेसाणं उक्क० णित्थ ब्रंतरं । त्र्राणु० जह० एग०, उक्क० ब्रंतोग्रु० १ २३६. कायजोगीसु णिरय-देवायु०-ब्राहार०२ उक्क० ब्राणु० णित्थ ब्रंतरं । तिरिक्तायु० उक्क० द्विदि० णित्थि ब्रंतरं । ब्राणु० पगदिब्रंतरं । मणुसायु० उक्क०

२३४. त्रसकायिक ग्रौर त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंमें पञ्चेन्द्रियोंके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्मुहर्त है ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रप्तानी त्रियस्थिति प्रमाण है। तीन ग्रायुग्रोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य ग्रन्तर पञ्चेन्द्रिय जीवोंके समान है ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर कायस्थिति प्रमाण है। ग्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्मा इत्ते हैं ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण है। मनुष्यायुके उत्कृष्ट ग्रीर ग्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका ग्रन्तर ग्रीधके समान है। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तर कायस्थिति प्रमाण है। त्रस ग्रप्यांप्त जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च ग्रप्यांप्तकोंके समान भङ्ग है।

विशेषार्थ—त्रसकायिक श्रोर त्रसकायिक पर्याप्त जीवोंकी कायस्थितिका उल्लेख श्रमेक बार कर श्राये हैं । उसे ध्यानमें रखकर यहां जो अन्तर कायस्थिति प्रमाण कहा है वह जान लेना चाहिए । नरकायु, तिर्यञ्चायु श्रोर देवायुके श्रमुत्रुष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण कहा है सो इसका स्पष्टीकरण यह है कि त्रसकायिक श्रोर त्रसकायिक पर्याप्त जीव सौ सागर पृथक्त्वके बाद श्रवश्य हो नारकी, तिर्यञ्च श्रोर देव होता है । श्रेप कथन स्पष्ट ही है ।

२३४. पांचों मनोयोगी श्रौर पांचों वचनयोगी जीवोंमें चार श्रायु, श्राहारक द्विक श्रोर तोथें कर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। शेप प्रकृ-तियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तुमुद्गतें है।

विशेषार्थ — पांचों मनोयोगों और पांचों वचनयोगोंका जघन्य काल एक समय और उत्छए काल अन्तर्मुहर्त है। तथा इनमें मध्यमें उत्छए स्थितबन्ध हो सकता है। इसीसे इनमें प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंके सिवा शेष प्रकृतियोंके अनुत्कृए स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृए अन्तर अन्तर्मुहर्त कहा है। पर इस प्रकार एक योगमें दो वार उत्कृए स्थितवन्ध सम्भव नहीं है, इसलिए उसके अन्तरकालका निषेध किया है। अब रहीं प्रथम दण्डकमें कही गई चार आयु आदि सात प्रकृतियाँ सो इनके उत्कृए और अनुत्कृए स्थितवन्धका अन्तरकाल सम्भव नहीं है। कारणका विचार स्वामित्वको देखकर कर लेना चाहिए।

२३६. काययोगी जीवोंमें नरकायु, देवायु श्रीर श्राहारक द्विकके उत्कृष्ट श्रीर श्रातुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। तिर्यक्षायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रातुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। मतुष्यायुके उत्कृष्ट णित्थ त्रंतरं । त्रणु० नह० त्रंतो०, उक्क० त्रणंतकालं त्रसं० । सेसाणं उक्क० णित्थ त्रंतरं । त्रणु० हिदि० नह० एग०, उक्क० त्रंतो० । णवरि मणुसग०-मणु-साणु०-उच्चा० उक्क० हिदि० णित्थि त्रंतरं । त्रणु० नह० एग०, उक्क० त्रसंखेजा लोगा ।

२३७. स्रोरालियका० णिरय-देवायु०-स्राहार०२-तित्थय० उक्क० स्राणु० हिदि० णित्थ स्रंतरं । तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० णित्थ स्रंतरं । स्राणु० पगिदः स्रंतरं । सेसाणं मणजोगिभंगो ।

स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर् अन्तर्मुहर्त है और उत्स्रुष्ट अन्तर अन्तर्म काल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। दोप प्रकृतियोंके उत्स्रुष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्स्रुष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। इतनी विशेषता है कि मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उत्स्रुष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्रुष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्स्रुष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है।

विशेषार्थ लिक्ष्यपर्याप्तक मनुष्यके एकमात्र काययोग होता है। इसीसे काययोगमं मनुष्यायुके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपलब्ध हो जाता है। जो मनुष्यायुका अज्ञघन्य स्थितिबन्ध करके और लब्ध्यपर्याप्त मनुष्य होकर पुनः मनुष्यायुका अज्ञघन्य स्थितिबन्ध करता है उसके मनुष्यायुके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तरकाल उपलब्ध होता है और जो प्रारम्भमं मनुष्यायुका बन्ध करके अनन्तकालतक काययोगके साथ रहकर अन्तमं मनुष्यायुका वन्ध करता है उसके मनुष्यायुके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल उपलब्ध होता है। इसीसे मनुष्यायुके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जचन्य अन्तर अनन्तकाल उपलब्ध होता है। इसीसे मनुष्यायुके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जचन्य अन्तर अनन्तकाल उपलब्ध होता है।

२३७. त्रौदारिक काययोगी जीवोंमें नरकायु, देवायु, श्राह्मारकद्विक स्त्रोर तीर्थेङ्कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्त्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। तिर्यञ्चायु स्त्रीर मनु-ष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर प्रकृतिबन्धके श्रन्तरके समान है। तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समान है।

विशेषार्थ — ग्रीदारिककाययोगमें तिर्यञ्चायु ग्रीर मनुष्यायुक्ते प्रकृतिबन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्मुहुर्त ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर साधिक सात हजार वर्ष कह ग्राये हैं वही यहाँ इन दोनों ग्रायुग्रोके ग्रनुःकृष्ट स्थितियन्धका जघन्य ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२३८. श्रोदारिक मिश्रकाययोगी जीवोंमें पाँच झानावरण, नौ दर्शनावरण, मिश्यात्व, सोलह कषाय, भय,जुगुष्सा,श्रोदारिक शरीर,तेजस शरीर,कार्मण शरीर,वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, उपघात, निर्माण श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। देवगितचनुष्क श्रोर तीर्थंकर प्रकृतिका भक्क ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके समान है। शेष प्रकृत

सेसाएां उक्क० द्विदि॰ एत्थि श्रंतरं । श्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । एतं अथापवत्तस्स । श्रथवा से काले पज्जती जाहिदि त्ति सामिन्तं दिज्जदि तदो धुवि-गाएं देवगदिपंचगस्स उक्क० श्रणु० एत्थि श्रंतरं । सेसाएां परियत्तमाणियाएां उक्क० एत्थि श्रंतरं । श्रुणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । दो श्रायु० पंचिदियतिरिक्खश्रपज्जत्तभंगो ।

२३६. वेउव्विय०-त्राहार० मणजोगिभंगो । वेउव्विय-त्राहारिम० त्र्रोरालि-यमिस्सभंगो । कम्मइग० सव्वपगदीएां उक्क० त्राणु० णित्थ त्र्रंतरं ।

२४०. इत्थिवे० त्रोघं। पढमदंडय्रो सो चेव इत्थं वि। एवरि पलिदोवमसद-पुथत्तं। श्रीणगिद्धि०३-भिच्छ०--त्रापंताणुवंधि०४--इत्थि०-एवुं स०-निरिक्खगदि--एइंदि०-पंचसंठा०--पंचसंघ०--तिरिक्खाणु०--यादउज्ञो०--त्रप्पसत्थ०-थावर--दूभग--दुस्सर-य्रणादे०-णीचा० उक्क० णाणावरणभंगो। स्रणु० जह० एग०, उक्क०

तियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका ग्रन्तर काल नहीं है। ग्रानुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रन्तमुंहर्त है। इसी प्रकार ग्राधः प्रवृत्तके जानना चाहिए। ग्राध्या तदनन्तर समयमें पर्याप्तिको ग्रहण करेगा ऐसे समयमें उत्कृष्ट स्थितवन्धका स्थामित्व प्राप्त होता है इसलिए धुववन्धवाली ग्रीर देवगतिपञ्चकके उत्कृष्ट ग्रीर ग्रानुत्कृष्ट स्थितवन्धका जन्तर काल नहीं है। ग्रेप परिवर्तनग्रील प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका अन्तर काल नहीं है। ग्रानुत्कृष्ट स्थितवन्धका जम्तर काल नहीं है। ग्रानुत्कृष्ट स्थितवन्धका जमन्य ग्रन्तर एक समय है ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रन्तर्मुहर्त है। वा ग्रायुर्ग्नोका ग्रन्तरकाल पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च ग्राप्तमिकोंके समान है।

विशेषार्थ — मूलप्रकृतिस्थितिबन्ध प्रकरणमें जो तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त होगा वह सात कर्माके उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी कह आये हैं और यहाँ उत्तर प्रकृति स्थितिबन्ध प्रकरणमें तद्योग्य संक्लेश परिणामोंके होने पर अथवा उत्छए संक्लेश परिणामोंके होने पर उत्छए स्थितिबन्धका स्वामी होता है यह कहा है। इसी वातको ध्यानमें रखकर यहाँ अन्तर कालका निरूपण दो प्रकारसे किया है। फिर भी हर हालतमें किसी भी कर्मके उत्छए स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं प्राप्त होता इतना स्पष्ट है। कारण कि औदारिकमिश्रकाययोगका काल इतना अल्प होता है जिसमें दो वार उत्छए स्थितिबन्धके योग्य परिणाम नहीं प्राप्त होते।

२३९. वैकियिककाययोगी श्रौर श्राहारक काययोगी जीवोंमें मनोयोगी जीवोंके समान भङ्ग है । वैकियिकिमश्रकाययोगी श्रोर श्राहारकिमश्रकाययोगी जीवोंमें श्रोदारिमश्रकाययोगी जीवोंके समान भङ्ग है । कार्मणुकाययोगी जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रौर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है ।

२४०. स्त्रीवेदी जीवोंमें श्रोघके समान भक्त है। प्रथमदण्डक भी उसी प्रकार है। इतनी विशेषता है कि यहाँ सौ पल्य पृथक्त्व कहना चाहिए। स्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रमन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी. श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, स्थावर, दुर्भग, दुस्तर, श्रनादेय श्रौर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ज्ञानावरणके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जन्तर काल ज्ञानावरणके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रम्य स्थानिव 
पणवण्णं पित्तांव ० देस् ०। तिरिक्ख-मणुसायु ० उक ० जह ० पुञ्चकोडि समयू ०, उक ० णाणावरणीयभंगो । अणु ० जह ० ग्रंतो ०, उक ० पित्तां ० सदपुपत्तं । ि एरियायु ० उक ० णित्यं अंतरं । अणु ० द्विदि ० जह ० अंतो, उक्क ० पुञ्चकोडिति-भागं देस् ०। देवायु ० उक्क ० जह ० दसवस्ससहस्साणि पुञ्चकोडी समयू ०, उक्क ० कायिद्वि । अणु ० जह ० अंतो ०, उक्क ० अद्वावण्णं पित्तदोवमाणि पुञ्चकोडि-पुपत्तेण ० मित्रि । वेउञ्चियद्धक्क-वीई ०-तीई ०-चदुरि ०-सुहुम-अपज्ञ०-साधार ० उक्क ० दिदि ० जह ० अंतो ०, उक्क ० णाणाव ० भंगो । अणु ० दिदि ० जह ० एग ०, उक्क ० पणवण्णं पित्तदो ० सादि ० । मणुस०-आरालि०-आरालि० आंगो०-वर्जिरसभ०-मणुसाणु ० उक्क ० जह ० अंतो ०, उक्क ० णाणाव ० भंगो । अणु ० जह ० एग ०, उक्क ० तिरिण्ण पित्तदो ० देस् ० । आहार ० २ उक्क ० अणु ० जह ० अंतो ०, उक्क ० कायिद्वि । तित्थय ० उक्क ० अणु ० एत्थि अंतरं ।

पत्य है। तिर्यञ्जाय और मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम एक पूर्वकोटि है ग्रोर उत्कृष्ट ग्रन्तर झानावरणके समान है। ग्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सौ पल्य पृथवत्व प्रमाण है। नरकायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुतकृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्महुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिके त्रिभाग प्रमाण है। देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर दस हजार वर्ष और एक समय कम एक पूर्वकोटि है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। श्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि प्रथक्तव श्रधिक श्रहावन पत्य है । वैक्रियिक छह, द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चतुरिन्द्रियं जाति, सूक्ष्म, श्रपर्याप्त श्रोर साधारण प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य अन्तर ग्रन्तम् हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर क्षानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थिति-वन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक पचपन पत्य है। मनष्य-गति, ग्रोदारिक शरीर, ग्रोदारिक ग्राङ्गोपाङ्ग, वज्रर्णभनाराचसंहनन ग्रीर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मृहुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर क्षःनावरणुके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। श्राहारकद्विकके उत्क्रप्र श्रीर श्रनत्कृष्ट स्थितियन्थका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम् हर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तीर्थंकर प्रकृतिके उत्कृष्ट श्रीर श्रनत्कृष्टस्थितियन्धका श्रन्तर काल नहीं है।

विशेषार्थ — स्त्रीवेदकी उत्कृष्ट कायस्थित सौ पत्य पृथक्त्व प्रमाण् है। इसीसे यहाँ प्रथम द्राइकमें कही गई प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल सौ पत्य पृथक्त्व प्रमाण् कहा है। कायस्थितिक प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट स्थितिवन्ध कराकर यह अन्तर हे आना चाहिए। सम्यक्त्वके कालमें स्त्यानगृद्धि तीन आदि प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल कुळु कम पचवन पत्य कहा है। चारों आयुर्ओं के उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धके अन्तर कालके विषयमें पहले अनेक बार निर्देश कर आये हैं। उसे ध्यानमें रखकर यहां अन्तरकाल जान लेना चाहिए। मात्र देवायुके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर जो पूर्वकोट पृथक्त्व अधिक अद्वावन पत्य

२४१. पुरिसेसु पढमदंड्यो योघं। एवरि उक्क० हिदि॰ जह० य्रंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुपत्तं। थीएगिद्धि॰ ३-भिच्छ०-अएांताखुवंधि०४-इत्थि० उक्क० एाएाव०भंगो। याणु० जह० एग०, उक्क० योघं। एवुंस॰ पंचसंठा०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दूस्सर-अएादे॰ एाचा० उक्कस्सं एाएवर०भंगो। याणु० आघं। एएरयायु० उक्क० एात्थ यंतरं। याणु० इत्थि०भंगो। तिरिक्य-मणुसायु० इत्थि-भंगो। एवरि सगहिदी०। देवायु० उक्क० जह० दसवस्ससहस्साणि पुञ्चकोडी समयू०, उक्क० एाएगवर०भंगो। याणु० जह० यंतो०, उक्क० तेत्तीसं सागरोवमाणि सादि०। एएरयग०-वेई०-तेई०-चदुरिं०-एएग्याणु०-यादाव-थावरादि०४ उक्क० एएए। उक्क० हिद्य०भंगो। याणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तिसं साग० सादि०। उक्क० हिद्य० एएण्याव०भंगो। याणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। उक्क० हिद्य० एएण्याव०भंगो। याणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०।

कहा हैं सो उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि किसी स्त्रीवेदीने देवायुका पचवन पत्य-प्रमाण स्थितियन्ध किया पश्चात वह स्त्रीवेदके साथ पूर्वकोटि पृथक्त काल तक परिश्रमण कर तीन पत्यकी श्रायुवाला स्त्रीवेदी हुआ और वहां छह महीना रोप रहने पर उसने पुनः देवायुका वन्ध किया तो देवायुका यह श्रन्तरकाल प्राप्त हो जाता है। देवो पर्यायमें वैकि-िषक छह श्रादि वारह प्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता और वहांसे च्युत होनेके बाद भी श्रन्त-मुंहर्त काल तक इनका वन्ध न होना सम्भव है, क्योंकि ये सप्रतिपन्न प्रकृतियों हैं, इसलिए इनके श्रमुत्कुए स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल साधिक पचवन पत्य कहा है। सम्य-ग्रह्णि मनुष्यनीके सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। इसीसे स्त्रीवेदमें मनु-ष्याति श्रादि पाँच प्रकृतियोंके श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन पत्य कहा है, क्योंकि मनुष्य सम्यग्रहण्वि इनका बन्ध नहीं होता। रोष कथन स्पप्ट ही है।

२४१. पुरुषवंदी जीवोंमें प्रथम दगडक श्रोधके समान है। इतनी विशेषता है कि उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्न हैं और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्तव है। सत्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार और स्त्रीवेदके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल शानावरणके समान है। अनुन्कुए स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समयहै और उत्कृष्ट ग्रन्तर श्रोघके समान है । नपुंसकचंद, पांच संस्थान, पांच संहनन, ग्रवशस्त विहा-योगति, दर्भग, दुखर, श्रनादेय श्रीर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितवन्धका श्रन्तरकाल श्रानावरण के समान है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोधके समान है। नरकायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुन्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल स्त्रीवेदके समान है। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुका भङ्ग स्त्रीवेदके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रपनी स्थिति कहनी चाहिए। देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर दस हजार वर्ष और एक समय कम एक पूर्वकोटि है और उत्कृष्ट अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। नरक गति, द्वीन्द्रियजाति, त्रीन्द्रियजाति, चतुरिन्द्रियजाति, नरक गत्यानपूर्वी, त्रातप, स्थावर आदिचारके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर एक सौ बेसठ सागर है। देवगति चारके उत्कृष्ट स्थितबन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। मनुष्यगतिपञ्चकके मणुसगदिपंचगस्स उक्क॰ हिदि॰ णाणाव॰भंगो । ऋणु० जह० एग॰, उक्क० तिष्णि पलिदो० सादि० । ऋाहार०२ उक्क॰ ऋणु॰ जह० ऋंतो०, उक्क० सग-हिदी॰ । तित्थय० उक्क॰ णत्थि ऋंतरं । ऋण० ऋोगं ।

२४२. णवुंस० पढमदंडत्रो मूलोर्घ । थीणगिद्ध०२-मिच्छ०-त्रागंता णुवंधि०४-इत्थि०-णवुंस०-तिरिक्खग०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-ऋष्पसत्थ०-दृभग-दुस्सर-ऋणादे०-णीचागो० उक्क० हिद्दि० छोषं । ऋणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देम्र० । तिरिण् ऋायु०-वेउव्वियछकक-मणुसग०-मणु-

उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ज्ञन्तर ज्ञानावरणके समान है। ग्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट ज्ञन्तर साधिक तीन पत्य है। ग्राहारक द्विकके उत्कृष्ट ज्ञीर ज्ञानु कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर ज्ञन्तर्मुहूर्त है ज्ञीर उत्कृष्ट ज्ञन्तर ज्ञपनी स्थितिप्रमाण है। तीर्थं कर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ज्ञन्तर काल नहीं है। ज्ञानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका ज्ञन्तर काल ज्ञोधके समान है।

विशेषार्थ-पुरुषचेदकी उत्कृष्ट कायस्थित सौ सागर पृथक्तवप्रमाण है। इसीसे इसमें प्रथम दण्कमें कही गई प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल उक्न प्रमाण कहा है। पुरुषवेदमें मिथ्यात्वका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम दो छ्वासठ सागर है। श्रोघसे स्त्यान-गृद्धि तीन त्रादि नौ प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर उक्त प्रमाण ही प्राप्त होता है। इसीसे यहां इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल श्रीघके समान कहा है। मात्र स्त्रीवेद सप्रतिपत्त प्रकृति होनेसे यहां श्रोघके समान इसके श्रवुत्कष्ट स्थितियन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छ्यासठ सागर कहना चाहिए। नपुंसकवेद श्रादि सोलह प्रकृतियोंका सम्यग्दिए और सम्यग्मिथ्यादिएके तो बन्ध होता ही नहीं। साथ ही इनका अकर्मभूमिज जीवके भी बन्ध नहीं होता। इसलिए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर श्रोधसे साधिक दो छुच।सठ सागर श्रीर कुछ कम तीन पत्य कहा है। पुरुप-वेदमें यह अन्तर इसी प्रकार प्राप्त होता है, इसलिए यहां यह त्रोधके समान कहा है। जो जीव दो छत्वासठ सागर तक सम्यग्हिए और मध्यमें सम्यग्मिश्यादिए रहा श्रीर श्रन्तमें नौ श्रैवेयकमें उत्कृष्ट श्रायुके साथ उत्पन्न हुश्रा उसके एक सौ त्रेसठ सागर काल तक पुरुपवेदमें नरकगति श्रादि दस प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट स्थित-बन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तर एक सं त्रेसठ सागर काल प्रमाण कहा है। उपशम श्रेणिपर चढ़ा हुआ जो जीव उतरते समय देवगतिचतुष्कका बन्ध करनेके स्रनन्तर पूर्व समयमें मरकर तेतीस सागर की त्रायुवाला देव होता है उसके साधिक तेतीस सागर काल तक देवगति चतुष्कका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहां इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है। सम्यग्द्रष्टि मनुष्यके मनुष्यगतिपञ्चकका बन्ध नहीं होता और मनुष्यके सम्यक्तवका उत्कृष्ट काल साधिक तीन पत्य है। इसीसे यहां इनके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तर साधिक तीन पत्य कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२४२. नपुंसकवेदमें प्रथम दण्डक मूलोधके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगित, पांच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त, विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय श्रीर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितियन्धका अन्तर श्रोधके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितियन्धका अप्रतर कुछ कम तेतीस सागर है। तीन श्रायु, वैकियिक छह, मनुष्यगित,

साणु ०- उचा ०- त्राहार ०२ उक्त ० त्राणु ० त्रोघं । देवायु ० उक्त ० हिद् ० एिथ श्रंतरं । श्रणु ॰ हिद् ० पगदिश्रंतरं । एइंदि ०-वीइंदि ०-तीइंदि ०-चदुरिंदि ०-श्रादाव-थावर ०४ उक्त ० एाए। त्र ० थांचा । श्रणु ० जह ० एग ०, उद्घ ० तेत्तीसं सा ० सादि ० । तित्थय ० मणुसभंगो । श्रोरालि ० श्रोरालि ० श्रंगो ० - तज्जिरसभ ० उक्त ० एणाव ० भंगो ० । श्रणु ० जह ० एग ०, उक्त ० एव्व कोडी देसू ० । एवं श्रहकसा ० ।

२४३. त्रवगद्वेदे सन्वपगदीयां उक्क णित्य त्रं । त्राणु० जह० उक्क त्रंतो०।

मनुष्यगत्यानुपूर्वी, उच्चगोत्र और श्राहारक द्विकके उत्कृष्ट और श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है। देवायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल प्रकृतिबन्धको श्रन्तरके समान है। एकेन्द्रिय जाति, द्वीन्द्रियजाति, श्रोन्द्रियजाति चतुरिन्द्रिय जाति, श्रातप श्रौर स्थावर चतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल झानावरणके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर काल एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। तीर्थक्कर प्रकृतिका भक्क मनुष्योंके समान है। श्रीदारिक श्रीर, श्रीदारिक श्राङ्गोणङ्ग श्रीर वज्रप्यभनाराच संहननके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल झानावरणके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्व कोटि है। इसी प्रकार श्राठ कपायोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल जानना चाहिए।

निश्रंपार्थ — नरकमें मिथ्यात्वका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। इसीसे यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि श्रट्टाइस प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। नरकमें एकेन्द्रिय जाति श्रादि नौ प्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता श्रोर सप्रतिपद्म प्रकृतियों होनेसे श्रन्तर्मुहर्त कालतक श्रोर इनका बन्ध सम्भव नहीं है। इसीसे इन प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। नपुंसकवेदी सम्यग्दृष्ट मनुष्य या तिर्यञ्चके कुछ कम एक पूर्वकोटि कालतक श्रीदारिक शरीर श्रादि तीन प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसिलए इनके श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि प्रमाण कहा है। यहाँ तिर्यञ्च पर्यायकी श्रपेद्धा उत्कृष्ट श्रन्तरकाल उपलब्ध होगा। मात्र प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें इनका बन्ध कराके यह श्रन्तरकाल ले श्राना चाहिए। शेष कथन सुगम है।

२४३. अपगतवेदमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मु हुर्त है।

विशेषार्थ — नपुंसक वेदसे उपशम श्रेणिपर चढ़े हुए जीवके उतरते समय सवेदी होनेके एक समय पहिले अपनी सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। इसिलए अवगत वेदमें उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तर कालका निपेध किया है तथा उपशान्त मोहका काल अन्तर्मुहूर्त होनेसे यहां अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य ग्रीर उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त कहा है। चार सज्वलनकी बन्ध व्युच्छितिहोनेके बाद उनका पुनः बन्ध अपगत वेदमें अन्तर्मुहूर्त कालके बाद ही होता है इसिलए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य ग्रीर उत्कृष्ट अन्तर काल अन्तर्मुहूर्त कहा है।

२४४. कोधादि०४ मएजोगिभंगो ।

२४५. मदि०-सुद० पंचणा०-णवदंस०-सादासा०-मिच्छत्त-सोलसक०-ग्रहणोक०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वरण्०४-ग्रगुरू०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिरस्रुभासुभ-सुभग-सुस्सर-ग्रादे०-जस०-ग्रजस०-णिमि०-पंचंत० उक्क० द्विदि० जह०
ग्रंतो०, उक्क० त्रुणंतकालं०। त्रुणु० जह० एग०, उक्क० ग्रंतो०। एवुंस०श्रोरालि०-पंचसंटा०-ग्रोरालि०ग्रंगो०-छ्रस्संघ०-ग्रप्पत्थ०-दूभग-दुस्सर-त्रुणादे०णीचा० उक्क० द्विदि० ग्रोघं। त्रुणु० जह० एग०, उक्क० तिरिण् पिलदो० देसू०।
चरुपणंत्रायु०-वेउन्वियञ्च०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० मूलोघं। एवरि देवायु०
उक्क० द्विदि० जह० दसवस्ससहस्साणि पुन्वकोडी समयू०, उक्क० त्रुणंतकालमसंखे०। तिरिक्खगदि-तिरिक्खाणुपु०-उज्जो० उक्क० त्रोघं। त्रुणु० द्विद० जह०
एग०, उक्क० एक्क्तीसं सा० सादि०। चरुजादि-त्रादाव-यावरादि०४ उक्क० द्विदि०
ग्रोघं। त्रुणु० द्विदि० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि०।

२४४. क्रोधादि चार कषायवाले जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मनोयोगी जीवोंके समीन है।

विशेषार्थ—मनोयोगका काल ग्रोर चारों कपायोंका काल एक समान है इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल मनोयोगी जीवोंके समान कहा है।

२४४. मत्यज्ञानी, श्रौर श्रताज्ञानी जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, साता श्रौर श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, आठ नोकषाय, पञ्चे न्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, ऋगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर, ग्रस्थिर, शुभ, ग्रशुभ, सुभग, सुस्वर, ग्रादेय, यशकीर्ति, ग्रयशकीर्ति, निर्माण श्रीर पांच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितियन्थका जघत्य अन्तर श्रन्तर्मृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्चन्तर श्रनन्तकाल है जो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। नपुंसकवेद, श्रौदारिक शरीर, पांच संस्थान, ग्रौदारिक आङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्गभ, दस्वर, ग्रनादेय ग्रौर नोचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल ग्रोधके समान है। ग्रुजुत्कुष्ट स्थितियन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन पत्य है। चार श्रायु, वैकियिक छह, मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्रका अन्तर काल मलोघके समान है। इतनी विशेषता है कि देवायुके उत्कृष्ट स्थितियन्ध का जघन्य अन्तर दस हजार वर्ष और एक समय कम एक पूर्वकोटि है। तथा उत्कृष्ट अन्तर म्रानन्तकाल है जो म्रासंख्यात पुद्गल परिवर्तन प्रमाण है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर उद्योतके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है। चार जाति. त्रातप त्रौर स्थावर त्रादि चारके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका त्रान्तरकाल त्रोघके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है।

२४६. विभंगे पंचणा०-णवदंसणा०-सादासा०-सिच्छ०-सोलसक०-णवणोक०तिरिक्खगदि-पंचिदि०-स्रोरालि०-तेना०-क०-छस्संग्रण-स्रोरालि० स्रंगो०-छस्संग्र०वणण०४-तिरिक्खाणु०-स्रगुरु०४-उज्जो०-दोविहा०-तस०४-थिरादिछक्-णिम०णीचा०-पंचेत० उक्क० द्विदि० नह० स्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देम् ०। स्रणु०
नह० एग०, उक्क० स्रंतो०। णिरय-देवायु० उक्क० स्रणु० द्विदि० णित्थ
स्रंतरं। तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० द्विदि० णित्थ स्रंतरं। स्रणु० नह० स्रंतो०,
उक्क० हम्मासं देम् ०। वेउव्वियछ०-तिरिण्णादि-सुहुम-अपज्ञत्त-साधारण्
उक्क० छिदि० नह० स्रंतो०, उक्क० वावीसं सा० देम् ०। स्रणु० नह० एग०,
उक्क० द्विद० नह० स्रंतो०, उक्क० वावीसं सा० देम् ०। स्रणु० नह० एग०,
उक्क० स्रंतो०। एइंदि०-स्रादाव-थावर० उक्क० न्नः स्रंतो०, उक्क० वेसाग०
सादि०। स्रणु० नह० एग०, उक्क० स्रंतो०।

२४६. चिभङ्गक्षानमें पांच क्रानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नौ नवकपाय, तिर्यञ्चगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, छह संस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन. वर्णचतुष्क तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, अगुरुलघु चतुष्क, उद्योत, दो विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर ऋदि छह, निर्माण, नीचगोत्र और पांच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर, अन्तर्मुहर्त है। नरकायु ग्रौर देवायुके उत्कृष्ट ग्रौर ग्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल नहीं है। तिर्यञ्चाय और मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल नही है। ग्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महिना है। वैकियिक छह, तीन जाति, सुन्म, अपर्याप्त और साधारणके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। मनुष्यगित द्विक ग्रीर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितियन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्चन्तर कुछ कम बाईस सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य श्चन्तर एक समय है उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्न है। एकेन्द्रिय जाति, आतप और स्थावरके उत्कृष्ट स्थितियन्धका जघन्य शन्तर अन्तर्मृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। श्रमुत्कृष्ट स्थिति-वन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्महर्त है।

विशेषार्थ — नरकमें विभक्षक्षानका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है। इसीसे यहां पाँच क्षानावरण श्रादि = 9 प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। यहां प्रारम्भ श्रीर अन्तमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कराकर यह अन्तर काल ले त्रावे। विकिथिक छह श्रादि बारह प्रकृतियोंका बन्ध देव और नागकियों के नहीं होता। मनुष्य और तिर्यञ्चों के होता है। फिर भी इनके विभक्षक्षानके कालमें इन प्रकृतियों के दो बार उत्कृष्ट स्थितिबन्धके योग्य परिणाम नहीं होते, इसलिए यहां इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। नरकमें मनुष्यगतिद्वक श्रीर उच्च-गोत्रका विभक्षक्षानमें बन्ध छठे नरकतक ही होता है। इसीसे यहां इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस सागर कहा है। एकेन्द्रिय जाति श्रादि

२४७. त्राभि॰-सुद्०-श्रोभि॰ पंचणा॰-त्रदंसणा॰-स्रसादा॰-चदुसंज०-पुरिस०-स्रादि-सोग-भय-दुगुं ॰-पंचिदि०-तेजा॰-क०-समचदु०-वर्षण०४-स्रगुरु०४-पसत्थवि०-तस०४-स्रथिर-स्रम्भ-सुभग-सुस्सर-स्रादे०-स्रज०-िणिम०-तिन्थय॰-उचागो०-पंचेत० उक्क० द्विदि॰ एत्थि स्रंतरं । स्रणु॰ जह॰ एग॰, उक्क० स्रंतो० । सादावे॰-हस्स-रिद-धिर-सुभ-जस॰ उक्क० द्विदि० जह॰ स्रंतो०, उक्क० द्वाविद्व साग॰ सादि॰ । स्रणु० द्विदि॰ जह० एग॰, उक्क० स्रंतो० । मणुस-देवायु॰ उक्क० द्विदि॰ जह॰ प्लिदो० सादि०, उक्क० द्वाविद्व साग० सादि॰ । द्वायु० द्वाविद्याग० देसू० । स्रणु॰ जह० स्रंतो०, उक्क० द्विदि॰ एत्थि स्रंतरं । स्रणु॰ श्रोपं । मणुसगदिपंचगस्स उक्क० एत्थि स्रंतरं । स्रणु॰ जह० वासपु-धनं०, उक्क० पु०वकोडी० । देवगदि०४ उक्क० द्विदि॰ एत्थि स्रंतरं । स्रणु॰ जह० स्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । स्राहार०२ उक्क० स्रणु॰ जह० स्रंतो०, उक्क० द्वाविद्या० सादि० तेतीसं सा० सादि० । स्रथवा उक्विल्जिजिद तदो उक्क० स्रणु० बाविद्या० सादि० तेतीसं सा० सादि० । स्रथवा उक्विल्जिजिद तदो उक्क० स्रणु० बाविद्या० सादि० दोहि पुक्वकोडीहि सादिरे० ।

तीन प्रकृतियोंका बन्ध पेशान कल्पतक होता है। इसीसे यहाँ इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है। यहां भी प्रारम्भमें और अन्तमें उत्कृष्ट स्थितिबन्ध कराकर यह अन्तर काल ले आवे। शेष कथन सुगम है।

२४७. श्राभिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रवधिज्ञानी जीवोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चे-न्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचत्रस्र संस्थान, वर्णचतुरक, अगुरुलघु-चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर, त्रश्चभ, सुभग, सुस्वर, त्रादेय, त्रयशः कीर्ति, निर्माण, तीर्थंकर, उच्चगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्न है। साता वेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, ग्रुभ ग्रौर यशःकीर्तिके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितियन्ध-का ज्ञाचन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त है। मनुष्यायु और देवायुके उत्क्रष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक पत्य प्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। किन्तु देवायुका कुछ कम छ्यासठ सागर है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्मुहर्त है ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। ग्राठ कषायींके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट क्रन्तर काल क्रोघके समान है। मनुष्यगति पाँचके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका ऋन्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर वर्षपृथक्त्व है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर एक पूर्वकोटि है। देवगतिचतुष्कके उत्हाए स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्राहारकद्विकके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहुर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक छयासठ सागर श्रीर साधिक तेतीस सागर है। श्रथवा इनकी उद्वेलना करता है इसलिए उत्क्रष्ट श्रीर श्रनत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल दो पूर्वकोटि श्रधिक साधिक छ्यासठ सागर है।

१. मूलप्रती च्रणु० जह० चोघं इति पाठः।

२४८. मणपज्ज० पंचणा०-छदंसणा०-चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुं०-देवगदि-पंचिंदि०-वेउन्वि०-तेजा०-क०-समचदु०-वेउन्वि०श्रंगो०-वएण०४-देवाणु०-त्रागुरू०४-पसत्यवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर-त्रादे०--णिमि०--तित्थय०--उचा०-पंचत० उक्क० द्विदि० णित्थ त्रांतं । त्राणु० जह० उक्क० त्रांते० । सादा०-हस्स-रिद-थिर-सुभ-

विशेषार्थ- उक्त तीन झानोंमें पाँच झान।वरण त्रादि ४२ प्रकृतियोंका उत्कृप्ट स्थिति-बन्ध मिथ्यात्वके श्रिभमुख हुए जीवके होता है, इसलिए यहाँ इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका निषेध किया है। तथा जो सानवें श्रादि गुणस्थानीमें कमसे कम एक समयके लिए श्रीर श्रधिकसे श्रधिक श्रन्तर्मृहर्तके लिए इनका श्रवन्धक होकर पुनः मरणकर या उतरकर इनका वन्ध करता है उसके इनके श्रवुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्महर्त उपलब्ध होता है, इसलिए इनके श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहूर्त कहा है। सातावेदनीय श्रादि छह प्रकृ तियोंका उत्कृष्ट स्थितवन्ध यहाँ स्वस्थानवर्ती जीवके होता है और आभिनियोधिक ग्राहि तीनों बानोंका उत्कृप काल साधिक ल्यासठ सागर है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके उत्कृप स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक छ्यासठ सागर कहा है। इन तीन झानोंका उत्कृष्टकाल चार पूर्वकोटि श्रधिक छुणासठ सागर बतलाया है। उसे देखते हुए मनुष्यायुके उत्ह्रप्ट स्थितियन्धका उत्ह्रप्ट अन्तर काल साधिक छथासठ सागर बन जाता है पर देवायुके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल कुछ कम छशासठ सागर ही उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल साधिक छन्।सट सागर श्रीर देवायुके उत्हार स्थितिवन्धका उत्हार श्रन्तर काल कुछ कम छ्थासठ सागर कहा है। इनके स्राठ कषायोंका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध भी मिथ्यात्वके स्रिभमुख हुए जीवके होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके श्रन्तर कालका निपंध किया है। सम्यग्द्दप्टि देवके मनुष्यगति पञ्चकका नियमसे बन्ध होता है। यह मनुष्योंमें कमसे कम वर्षप्रथकत्वप्रमाण श्रीर श्रधिकसे श्रधिक पूर्वकोटि प्रमाण श्रायुके साथ उत्पन्न हुन्ना श्रीर मरकर पुनः देव हो गया। तो इसके मनुष्यगतिपञ्चकके अनुस्कृष्ट स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर वर्षपृथवस्व प्रमाण श्रीर उत्क्रष्ट अन्तर एक पूर्वकोटिप्रमाण उपलब्ध होता है। इसीसे यहाँ यह श्रन्तर उक्त प्रमाण कहा है। देवगतिचतुष्कका देव श्रीर नारकीके बन्ध नही होता। तथा नरकमें जानेके पहले श्रीत वहाँसे निकलने पर श्रन्तमुं हुर्न काल तक इनका श्रीर भी बन्ध सम्भव नहीं है, क्योंकि ये सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं, इसिलए इनके ग्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर कहा है। श्राहारकद्विकके उत्कृष्ट श्रीर श्र<u>तु</u>त्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर काल दो प्रकारसे बतलाया है। प्रथम अन्तर काल उद्वेलनाकी विवन्ना न करके कहा गया है श्रोर दूसरा श्रन्तर काल उद्वेलनाकी विवज्ञासे कहा गया है। शेष कथन सगम है।

२४८. मनःपयर्ययक्षानी जीवोंमें पाँच क्षानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुषवेद, भय, जुगुप्सा, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्षियिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्षियिक श्राक्षेपाक, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघु-चतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, सुमग, सुस्वर, श्रादेय, निर्माण, तीर्धकर, उद्यगोत्र और पाँच अन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर काल श्रन्तर् हो सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, श्रम

जस० उक्क॰ जह० अंतो॰, उक्क॰ पुन्वकोडी देसू॰। अणुक्क॰ ओषं। असादा॰-अरिद-सोग-अथिर-असुभ-अजस॰ उक्क॰ एिथ अंतरं। अणु॰ ओषं। देवायु॰ उक्क॰ द्विदि॰ एिथ अंतरं। अणु॰ पगिद्यंतरं। आहार०२ उक्क॰ जह॰ अंतो॰, उक्क॰ पुन्वकोडी देसू॰। अणु॰ जह॰ उक्क॰ अंतो॰। एवं संजदा॰। सामाइ॰-छेदो॰ धुविगाएां उक्क॰ आणु॰ द्विदि॰ एिथ अंतरं। सेसाएां मएपज-वभंगो। एवं परिहारे। सुहुमसंप॰ सन्वपगदीएां उक्क॰ अणु॰ एिथ अंतरं। संजदासंजद॰ परिहारेगो।

२४६. असंजदेसु पढमदंडओ ओघं । एवरि अट्टक॰ ध्रविगाएं सह भाणि-दव्वं । थीणगिद्धि३-मिच्छ०-त्र्रणंताणुवंधि०४-इत्थि०-णवुंस०--तिरिक्खगिद्--पंच--संठा ०-पंचसंघ ०-उज्जो ०-तिरिक्खाणु '०--श्रप्पसत्थ ०--द्रभग--दुस्सर--श्रणादे ०--णीचा ० उक्क हिद्दि श्रोघं । श्रणु जह एग , उक्क तेत्तीसं सा देम । श्रीर यशःकीर्तिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर ओघके समान है। असातावेद-नीय, ग्रारति, श्रोक, ग्रस्थिर, श्रग्रुभ और ग्रयशःकोर्तिके उत्कृष्ट स्थितवन्धका ग्रन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल श्रोघके समान है। देवायुके उत्कृष्ट स्थिति-बन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर प्रकृतिबन्धके अन्तरके समान है। ग्राहारकद्विकके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्महर्त है ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रन्तर्म हर्त हैं । इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए । सामायिक और छेदोपस्थापना संयत जीवोंके ध्रुवयन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रुवत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है । शेष प्रकृत तियोंका भक्त मनःपर्ययक्षानी जीवोंके समान है। इसी प्रकार परिहारविर्शाद्ध संयत जीवोंके जानना चाहिए। सुक्ष्मसाम्परायसंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थिति-बन्धका अन्तर काल नहीं हैं। संयतासंयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भद्र परिहार विग्रहि॰ संयत जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—मनःपर्ययक्षानीके प्रथम द्राडकमें कही गई प्रकृतियोंका उन्कृष्ट स्थितिबन्ध असंयमके अभिमुख होने पर होता है, इसिलए इनके उन्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तर कालका निपेध किया है। इसी दृष्टिसे असातावेदनीय आदि छह प्रकृतियोंके उन्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तर कालका निपेध किया है। यहाँ जिन प्रकृतियोंके उन्कृष्ट स्थितिबन्धका उन्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिप्रमाण कहा है उसे प्रारम्भमें और अन्तमें उन्कृष्ट स्थितिबन्ध कराकर छे आना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२४९. असंयत जीवोंमें प्रमथ दण्डक श्रोघके समान है। इतनी विशेषता है कि श्राठ कपायोंका कथन ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके साथ करना चाहिए। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रुवन्त्वां चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगित, पाँच संस्थान; पाँच संहनन, उद्योत, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुस्वर, श्रुवादेय श्रौर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर श्रोघके समान है। श्रुनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रुवत्वप्ट स्थातिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रुवत्वप्ट स्थातिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है

<sup>1.</sup> मूकप्रती -वलाणु० उजी० ग्रप्य- इति पाठः।

चदुत्रायु॰-वेउव्वियद्यक्क-मणुसगदि॰' मदि॰भंगो। चदुगदि-आदाव-थावर०४ उक्क॰ द्विदि॰ त्रोयं। त्राणु॰ णवुंसगभंगो। श्रोरालि॰-त्रोरालि॰श्रंगो॰-वज्जरिसभ॰ उक्क॰ श्रणु॰ श्रोयं। तित्थय॰ उक्क० णित्थ श्रंतरं। श्रणु॰ जह० उक्क॰ श्रंतो॰। चक्खुदंस॰ तसपज्जत्तभंगो। श्रचक्खु॰ मुलोयं। श्रोधिदं॰ श्रोधिणाणिभंगो।

२५०. किएएले० पंचणा०-छदंसणा०-ग्रसादा०-वारसक० अर्राद-सोग-भय-दुगुं०--पंचिदि०-तेजा०--क०--वएण०४--त्रगु६०४--तस०४--अथर--अभुभ--अजस०--णिमि०-पंचेत० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० तेतीसं सा० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अर्णताणुवैधि०४-णवुंस०-हुंडसं०-अप्पसत्थ०-दृभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० उक्क० णाणाव०भंगो । अणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । सादा०-पुरिस०-इस्स-र्दि-ओरालि०-समचदु०-

भङ्ग मन्यश्वानियोंके समान है। चार गति, ग्रांतप श्रौर स्थावर चारके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रम्तर आघके समान है। श्रमुन्कृष्ट स्थितिबन्धका भङ्ग नपुंसकवदी जीवोंक समान है। श्रोदारिक शरीर,श्रौदारिक श्राङ्गेत स्थान श्रीर व्यादारिक शरीर,श्रौदारिक श्राङ्गेत सामान है। तीर्थेकर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रम्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रम्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर काल श्रम्तर्मुहर्त है। चक्षुदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग त्रसपर्यानकोंके समान है। श्रमुत्कृदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग मूलोयके समान है। श्रमुत्विदर्शनवाले जीवोंका भङ्ग श्रमुलोयके समान है।

विशेषार्थ— असंयत जीवोंके आठ कवार्योका निरन्तर बन्च होता रहता है, इसिलए यहाँ इनके ध्रुवबन्धवाला प्रकृतियोंके साथ इनका निर्देश करनेकी स्वाना की है । असंयत अवस्थामें स्त्यानगृद्धि तीन आदि २८ प्रकृतियोंका कुछ कम तेतीस सागर काल तक बन्ध नहीं होता, इसिलए इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। यह अन्तर सातवें नरककी अपेद्धासे कहा गया है, क्योंकि देवोंमें जो तेतीस सागरकी आयुके साथ उत्पन्न होता है वह मनुष्य पर्यायमें आकर नियमसे संयमको प्राप्त करता है. इसिलए ऐसे जीवके इनका बन्ध ही नहीं होता, अतएव इस अपेद्धासे असंयमका काल ठेने पर इन प्रकृतियोंके बन्धका अन्तरकाल नहीं उपलब्ध होता। शेष कथन स्पष्ट ही है।

रंभें रुप्त कृष्ण लेक्ष्यावाले जीवोंमें पांच ब्रानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, बारह कपाय, श्ररति, श्रोक, भय, जुगुष्ता, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुल्ह्यचुष्ठक, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रशुभ, श्रयशःकीति, निर्माण श्रीर पांच श्रन्तरायके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है और उत्रुष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्रुष्ट श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुवन्धी चार, नपुंसक वेद, हुएडकसंस्थान, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर, श्रन्तदेय, श्रौर नीचगोत्रके उत्रुष्ट स्थितवन्धका अन्तर श्रानावरण्के समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। साता वेदनीय, पुष्प वेद, हास्य, रित, श्रौदारिक शरीर, समचतुरस्र संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्जुर्थभनाराच

१. मुखप्रती गदि॰ विभंगमदि०भंगो इति पाठः ।

त्रोतालि त्रंगो०-व जिरसभ०-पसत्थ०-थिरादिछ० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं० देस्० । श्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । इत्थिवे०-तिरिक्खगदि-चदु-संडा०-पंचसंप०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० उक्क० सोदभंगो । श्रणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस्० । णिरय-देवायु० उक्क० श्रणु० णित्थ श्रंतरं । तिरिक्ख-मणुसायु० उक्क० हिद्दि० णित्थ श्रंतरं । श्रणु० जह० श्रंतो०, उक्क० छम्मासं देस्० । णिरयगदि-देवगदि-चदुजादि-दोश्राणु०-श्रादाव-थावरादि०४ उक्क० हिद्दि० णित्थ श्रंतरं । श्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । मणुसग०-मणुसाणु०-उचा० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० वावीसं सा० देस्० । श्रणु० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं सा० देस्० । वेउव्विय०-वेउव्विय०श्रंगो० उक्क० णित्थ श्रंतरं । श्रणु० जह० एग०, उक्क० वावीसं सा० । तित्थय० उक्क० श्राण्० णित्थ श्रंतरं ।

२५१. णील-काऊ० पंचणा०-ण्वदंस०-सादासादा०-वारसक०-पुरिस०-छण्णो-क०-मणुसग०-पंचिदि०-त्रोरालि०-तेजा०-क०--समचदु०--त्रोरालि०द्यंगो० वज्जरि--सभ०-वण्ण०४--मणुसाणु०--त्रगु०४--पसत्थ०--तस०४--थिराथिर--मुभामुभ-सुभग--सुस्सर-त्रादे०-जस०-त्रजस०-णिमि०-उज्जा०-पंचेत० उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क०

संहनन, प्रशस्त विहायोगित श्रीर स्थिर श्रादिक छह प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट स्थिति बन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भ हर्त है। खोबंद, तिर्यक्षगति, चार संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा श्रीर उद्योतके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका भङ्ग साता प्रकृतिके समान है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्चका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। नरकायु श्रीर देवायुके उत्कृष्ट श्रीर अनु स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है । तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका जधन्य अन्तर अन्त-मुँहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महिना है। नरकगति, देवगति, चार जाति, दो त्रानपूर्वी, त्रातप, स्थावर त्रादि चारके त्रानुत्कृष्ट स्थितिबन्धका त्रन्तर काल नहीं है। श्चनुरुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तम् हर्त है। मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुपूर्वा श्रीर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्महर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम वाईस सागर है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। वैक्रियिक शरीर और वैकियिक त्राङ्गोपाङ्गके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका त्रान्तरकाल नहीं है। त्रानुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य ब्रन्तर एक समय है ब्रोर उत्कृष्ट अन्तर बाईस सागर है। तीर्थद्वर प्रकृतिके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है।

२४२. नील और कापोतलेश्यावाले जीवोंमें पांच क्षानावरण, नौ दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, बारह कपाय, पुरुषवेद, छह नोकषाय, मनुष्य गति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मेणशरीर, समजनुरस्य संस्थान, श्रौदारिक श्राक्षेत्रात्व, वर्णचनुष्क, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचनुष्क, प्रशस्त विद्यायोगति, जसचनुष्क, स्थिर, श्रीस्थर, श्रुभ, श्रुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीतिं,

सत्तारम-सत्तसाग॰ देसू॰ । अणु० जह॰ एग॰, उक्क० श्रंतो॰ । थीएगिद्धि॰ ३मिन्छ०-अर्णाताणुवंधि०४-इत्थि॰-णवुंस०-तिरिक्त्वग॰-पंचसंठा०-पंचसंघ०--तिरि-क्त्वाणु॰-उज्जो०-अप्पत्तथ०-दूभग-दूस्सर-अर्णादे॰-णीचा॰ उक्क॰ णाणाव०भंगो ।
अणु० हिद्दि० जह॰ एग०, उक्क० सत्तारस-सत्तसाग० देसू॰ । णिरय-देवायु०
उक्क० अणु॰ णित्थ श्रंतरं । तिरिक्त-मणुसायु० किरण्ण०भंगो । णिरयगदिदेवगदि-चदुजादि-दोआणु०-आदाव-थावरादि०४ उक्क० हिद्दि० णित्थ श्रंतरं ।
अणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । वेउन्वि॰-वेउन्वि०श्रंगो० उक्क० णित्थ
श्रंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क सत्तारस-सत्तसाग० । तित्थय० उक्क० हिद्दि०
जह० श्रंतो०, उक्क० तिरिण् साग० सादि० । अणु० जह० एग०, उक्क श्रंतो० ।
णीलाए उक्क० णित्थ श्रंतरं । अणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० ।

२५२. तेऊण् पंचणा०-छदंसणा०-सादासादा०-वारसक०-पुरिस०-छण्णोक०-मणुसग०-पंचिदि०-च्रोरालिय-तेजा०-क०--समचद्द०--च्रोरालि०व्यंगो०-वज्जरिसभ०--वएण्०४-मणुसाणु०-च्रगुरु०४-पसन्थ०--तस०४--थिराथिर-सुभामुभ-मुभग--सुस्सर--

श्रयशःकीर्ति, निर्माण, उद्यगोत्र श्रीर पाँच श्रन्तरायके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मुहर्न है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सत्रह सागर व कुछ कम सात सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, पांच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय श्रौर नीचगोत्रके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तर ज्ञानावरणके समान है। श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम सन्नह सागर व कुछ कम सात सागर है। नरकायु और देवायुके उत्कृष्ट श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तर काल कृष्ण लेश्याके समान है। नरकगति, देवगति, चार जाति, दो श्रानुपूर्वी, श्रातप श्रीरस्थावर श्रादि चारके उत्कृष्टस्थितवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रनुत्कृष्टस्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहर्त है। वैकियिक शरीर और वैकियिक श्राङ्गोपाङ्गके उत्क्रप्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नही है। श्रनुत्कृप्ट स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट ग्रन्तर सत्रह सागर व सात सागर है। तीर्थंड्रर प्रकृतिके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मु हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है। किन्तु नील लेश्यामें उत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थि-तिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है।

२४२. पीत लेश्यामें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेद-दनीय, वारह कपाय, पुरुषवेद, छह नोकपाय, मनुष्यगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, औदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचनुरस्न संस्थान, श्रोदारिक शरीर श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ज पमनाराच संहनन, वर्णचनुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचनुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चनुष्क, स्थिर, श्रस्थर, श्रम, श्रगुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, त्रादे॰-जस०-अजस०-णिमि०-तिन्थय॰-उच्चा॰-पंचंत० उक्क० जह॰ श्रंतो०, उक्क० वे साग॰ सादि॰ । अणु० जह॰ एग॰, उक्क० श्रंतो० । थीणगिद्धि॰३-मिच्छ॰-अषांताणुवंधि॰४-इत्थि०-णुवुंस॰-तिरिक्खग॰-एइंदि०-पंचसंटा०-पंचसंघ०-तिरि-क्खाणु॰-श्रादा०-उज्जो०-अप्पसत्थ॰-द्भग-दुस्सर-अणादे०-णीचा॰ उक्क० णाणा-व॰भंगो । अणु॰ जह॰ एग॰, उक्क० वे साग० सादि० । तिरिक्ख०-मणुसायु॰ उक्क० द्विदि॰ एत्थि अंतरं । अणु॰ जह० श्रंतो०, उक्क० छम्मासं देसुणं । देवायु॰-आहारस०२ उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । देवगदि॰४ उक्क० एत्थि अंतरं । अणु० जह॰ पणिदो॰ सादि॰, उक्क० वेसाग० सादि०। पम्भाए सो चेव भंगो । एवरि सगद्विदी काद्व्वा । एइंदिय०-आहाव-थावरं च वज्ज॰।

२५३. सुक्काए पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-वारसक०-सत्तणोक०-मणु--सग०--पंचिदि०--च्रोरालि०--तेजा०--क०--समचद्द०--च्रोरालि०व्यंगो०--वज्जरिसभ०--वण्ण०४-मणुसाणु०--च्रगु०४--पसत्थ०--तस०४--थिराथिर--सुभासुभ--सुभग--सुस्सर--व्यादे०-जस०-च्रजस०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० जह० द्यंतो०, उक्क० ब्यहारस साग० सादि० | च्रणु० जह० एग०, उक्क० द्यंतो०। थीणगिद्ध०३-

तीर्थंद्वर, उच्चमोत्र श्रीर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रन्तनानुवन्धी चार, स्रीवंद, नपुंसक वंद, तिर्यञ्चगित, पकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहनन, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रश्रशन्त विहायोगित, दुर्भग. दुस्वर, श्रनादेय श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका श्रन्तरकाल ज्ञानावरणके समान है। श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। तिर्यञ्चायु श्रीर ममुष्यायुके उत्कृष्ट स्थितवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर है। श्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रिते दिक्के उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका श्रम्तरकाल नहीं है। देवायु श्रीर श्राहारक श्रारेर द्विकके उत्कृष्ट श्रीर श्रमुत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रम्तर साधिक एक पत्य प्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर साधिक दे समाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर साधिक दो सागर है। पद्मलेश्याम यही भंग है। इतनी विशेषता है कि इनके श्रपनि स्थिति कहनी चाहिए। श्रीर इनके एकेन्द्रिय जाति, श्रातप श्रीर स्थावर प्रकृतिका वन्ध नहीं होता।

२४३. ग्रुक्कलेश्यामें पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, वारह कपाय, सात नोकपाय, मनुष्यगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रौदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वज्रपंभनाराचसंहनन, वर्णचतुष्क, मनुष्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्यायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, ग्रुस्थर, श्रगुभ, श्रगुभ, सुभग, सुस्थर, श्रादेय, यशःकीर्ति, त्रयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थद्वर, उच्चगोत्र श्रोर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर

मिच्छ०-अर्णाताणुर्विथि०४-इत्थि०--णवुंस०--पंचसंठा०--पंचसंघ०--श्रणसत्थ०--दूभग--दुस्सर-अर्णादे०-णीचा० उक्क० णाणाव०भंगो । अर्णु० जह० एग०, उक्क० एक्कचीसं सा० देस्० । मणुसायु० देवभंगो । देवायु० उक्क० अर्णु० एत्थि अंतरं । आहार०२ उक्क० द्विदि० एत्थि अंतरं । अर्णु० द्विदि० जह० उक्क० अंतो० । देवगदि०४ उक्क० एत्थि अंतरं । अर्णु० जह० अंतो०, उक्क० तेचीसं साग० सादि०।

२५४. भवसिद्धिया त्रोघं । त्रव्यवसिद्धियाः मिद्रभंगो । सम्मादिद्दीः त्रोधि-भंगो । खइगसम्मा० पंचणा०-त्रदंसणाः -सादासाः -चदुसंज०-सत्तणोक०- पंचिदिय-तेजाः -क०-समचदु०-वर्गणः ४-त्रगु० ४-पसत्थिवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुम्सर-त्रादे०-जस०-त्रजस०-िण्मि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचतं । उक्क० जह० त्रंतोः , उक्क० तेतीसं सा० सादि० । त्रणु० त्रोघं । त्रद्धक० उक्क० णाणाव०-भंगो । त्रणु० त्रोघं । मणुस-देवायु० उक्क० णुत्थि त्रंतरं । त्रणु० पगदित्रंतरं । मणुसगदिपंचगम्स उक्क० द्विदि० जह० त्रंतोः , उक्क० तेतीसं साग० देस्० । त्रणु० जह० एग०, उक्क० त्रंतोः । देवगदि०४ उक्क० जह० त्रंतोः । त्रणु०

उत्रुए श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रमन्तानुबन्धी चार, स्रीवेद, नपुंसकवंद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःखर, श्रनादेय श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंक उन्रुए स्थितियन्धका श्रन्तर श्वानावरण्के समान है। श्रुनुत्रुए स्थितियन्धका श्रन्तर कुळु कम इकतीस सागर है। मनुष्यायुके उत्रुए श्रीर श्रमुत्रुए स्थितियन्धका श्रन्तर देवींके समान है। देवायुके उत्रुए श्रीर श्रमुत्रुए स्थितियन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्राहारकद्विकके उत्रुए स्थितियन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रमुत्रुए श्रिर त्रमुए श्रन्तर श्रन्त श्रन्तमुहर्त है। देवगतिचनुष्कके उत्रुए स्थितियन्धका श्रम्तरकाल नहीं है। श्रमुत्रुए स्थितियन्धका ज्ञयन्य श्रीर अनुत्रुए स्थितियन्धका ज्ञयन्य श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्त है श्रीर उत्रुए श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है।

२४४. भव्य जीवोंमें सव प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका अन्तर काल ओघके समान है। अभव्य जीवोंमें मत्यक्षानियोंके समान है। सम्यग्दिष्योंमें अविधिक्षानियों के समान है। सायग्दिष्योंमें अविधिक्षानियों के समान है। सायग्दिष्योंमें अविधिक्षानियों के समान है। सायग्दिष्य जीविक सम्यग्दिष्योंमें पाँच क्षानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, असाता वेदनीय, चार संज्वलन, सात नोकपाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कामण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुल्लघुचतुष्क, प्रशस्त विद्दायोगिति, त्रसचतुष्क, स्थर, अस्थर, श्रम, अथ्रुभ, सुभग, सुस्थर, आदेय, यशःकीर्ति, अयशःकीर्ति, निर्माण, तोर्थद्वर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञय्य अन्तर अन्तर्म कुं हर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका अन्तर आधिक तेतीस सागर है। अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका अन्तर काल नहीं है। अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका अन्तर काल महीं है। अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका अन्तरकाल अक्तरकाल अन्तरकाल अन्तरकाल अन्तरकाल अन्तरकाल अन्तरकाल के समान है। मनुष्यगितिपञ्चको उत्कृष्ट स्थितवन्धका अन्तरकाल अक्तरकाल अन्तरकाल अन्तरकाल के समान है। सनुष्यगितिपञ्चको उत्कृष्ट स्थितवन्धका अन्तरकाल अन्तरकाल अन्तरकाल अन्तरकाल के समान है। अनुत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञयन्तरकाल अन्तरकाल अन्तरकाल के समान है। अप्रतुत्कृष्ट स्थितवन्धका ज्ञयन्य अन्तर अन्तरकाल समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल के स्थानिय समय है और उत्कृष्ट स्थानिय स्थानिय सम्यग्र स्थानिय समय है और उत्कृष्ट स्थानिय स्थानिय समय है और उत्कृष्ट स्थानिय समय है और उत्कृष्ट स्थानिय सम्यग्र समय है और उत्कृष्ट स्थानिय सम्यग्र स्थानिय समय है और उत्कृष्ट स्थानिय सम्यग्र समय है और उत्कृष्ट स्थानिय सम्यग्य सम्यग्र सम्यग्र समय है और उत्कृष्ट स्थानिय सम्यग्र सम्यग्र समय है स्थानिय सम्यग्र सम्यग्र स्थानिय सम्यग्र सम्

जहरु एग०, उक्क व्दो वि तेत्तीसं सागरु सादिरु । त्र्याहार०२ उक्करु ऋणुरु जहरु श्रंतो०, उक्क तेत्तीसं साग० सादिरु ।

२५५. वेदगे॰ पंचणा०-बदंसणा॰-चदुसंज॰-पुरिस॰-भय-दु० पंचिदिय-तेजा०क॰-समचदु०-वण्ण॰४-अगु०४-पसत्थवि०-तस०४-सुभग-सुस्सर--आदे०--णिमि०तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० उक्क० अणु० णित्थ अंतरं । सादावे०-हस्स-रिद-थिर-सुभजस० उक्क० जह० अंतो०, उक्क० ब्रावद्वि० देसू० । अणु० ओगं । असादा०अरिद-सोग-अथिर-असुभ-अजस० ओधिभंगो । दो आगु० उक्क० दिदि० जह०
पित्तदो० सादि०, उक्क० ब्राविद साग० देसू० । अणु० ओधिभंगो । मणुसगदिपंचगस्स ओधिभंगो । देवगदि०४ उक्क० द्विदि० णित्थ अंतरं । अणु० जह०
पित्तदो० सादि०, उक्क० तेत्तीसं साग० । आहार०२ उक्क० अणु० जह० अंतो०,
उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०।

२५६. उत्रसम० पंचणा०-ऋदंसणा०-ग्रसादा०-चदुसंज०-पुरिस०-ग्ररदि-सोग-भय-दुगुं०-िपंचिदिय०-तेजा०-क०-समचद्०-वण्ण४-त्रगुरु०४--पसत्थवि०--तस०४--

श्चन्तर्मु हुर्त है । देवगतिचतुष्कके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है श्रीर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है । तथा दोनों ही उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है । श्राहारकद्विकके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्त-र्मुहुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है ।

२४४. वेदक सम्यक्त्वमें पाँच श्वानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस द्यारीर, कार्मण् शरीर, समचतुरक्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुल्युन्तुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्वर, आदेय, निर्माण, तीर्थंद्वर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। साता वेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, गुभ, और यशःक्षीति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर अन्तर्मुहृते हैं और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है। अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर आधिक समान है। असाता वेदनीय, अरित, शोक, अस्थिर, अशुभ और अयुश्कीति प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर अवधिक्षानके समान है। दो आयुओंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका जयन्तर साधिक एक पत्यप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है। अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर अवधिक्षानके समान है। मनुष्यगित पञ्चकके उत्कृष्ट श्रीर अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर अवधिक्षानके समान है। देवगितचनुष्कके उत्कृष्ट श्रीर अनुन्कृष्ट स्थितिवन्धका जयन्तर तितीस सागर है। आहारकद्विकके उत्कृष्ट श्रीर अनुन्कृष्ट स्थितवन्धका जयन्तर केतीस सागर है। आहारकद्विकके उत्कृष्ट श्रीर अनुन्कृष्ट स्थितवन्धका जयन्तर अन्तर्मुहृत है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। अहारक्ष्य अन्तर साधिक तेतीस सागर है।

२४६. उपशम सम्यक्त्वमें पाँच श्वानावरण, छह दर्शनावरण, श्रसाता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषवेद, श्ररति, शोक, भय, जुगुष्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, त्रसचतुष्क, श्रस्थिर, श्रशुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीति, निर्माण, उद्यगोत्र श्रौर पाँच श्रन्तरायके अथिर-असुभ-सुभग-सुस्तर-आदेय--अजस०--िएमिण--उचा०--पंचेत० ] स्रोधिभंगो । सादावे०-हस्स-रिद-धिर-सुभ-जस० तित्थय० उक्क० जह० उक्क० अंतो० । अणु० आंघं । अष्टक०-देवगदि०४ उक्क० हिदि० एत्थि अंतरं । अणु० जहरूणु० अंतो० । मणुसगिदिपंचग० उक्क० अणु० एत्थि अंतरं । आहार०२ उक्क० अणु०' जह० उक्क० अंतो० ।

उत्रुष्ट श्रोर श्रमुत्रुष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर श्रविध्वानके समान है। साता वेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, श्रम, यशःकीर्ति श्रोर तीर्थद्वर प्रकृतिके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उत्रुष्ट श्रम्तर श्रम्तमुँ हुर्न है। श्रमुत्रुष्ट स्थितिवन्धका श्रम्तर श्रोघके समान है। श्राठ कपाय श्रोर देवगतिचमुष्कके उत्रुष्ट स्थितिवन्धका श्रम्तरकाल नहीं है। श्रमुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उत्रुष्ट श्रम्तर श्रम्तमुँ हुर्त है। ममुष्यगतिपञ्चकके उत्रुष्ट श्रीर श्रमुत्रुष्ट स्थितिवन्धका श्रम्तरकाल नहीं है। श्राहारकद्विकके उत्रुष्ट श्रीर श्रमुत्रुष्ट स्थितिवन्धका श्रम्तर श्रम्तमुँ हुर्त है। श्राहारकद्विकके उत्रुष्ट श्रीर श्रमुत्रुष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उत्रुष्ट श्रम्तर श्रम्तमुँ हुर्त है।

ांरें/पार्व—यहाँ प्रथम दण्डकमें कही गई श्वानायरण पाँच ऋदि प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध मिथ्यात्वके श्रभिमुख हुए जीवके होता है। तथा इनके श्रमुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्महर्त कहनेका कारण यह है कि जो जीव इनका कमसे कम एक समयके लिए ग्रीर ग्रधिकसे अधिक अन्तर्म हुर्तके लिए ग्रबन्धक होकर पूनः इनका बन्ध करता है उसके जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तम् हूर्न उपलब्ध होता है। श्रवधिक्षानमें इन प्रकृतियोंका यह श्रन्तरकाल इसी प्रकार उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ यह ब्रन्तरकाल अवधिज्ञानके समान कहा है। साता वेदनीय ब्रादि प्रकृतियोंका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध स्वस्थानमें होता है, इसलिए यहाँ इनके उन्हु ए स्थितिवन्धका जघन्य और उत्हु ए अन्तर अन्तर्म हुर्त और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका अन्तर ओघके समान कहा है। आठ कपाय श्रीर देवगतिचतुष्कका उत्कृष्ट स्थितियन्ध मिथ्यात्वके अभिमुख दुए जीवके होता है, इस-लिए इनके उत्कृष्ट स्थितियन्धका अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होनेसे वह नहीं कहा है। तथा इनके अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भृहूर्त कहनेका कारण यह है कि जिस जीवन इनकी उपशमसम्यक्त्वमें बन्धन्युच्छित्ति की वह पुनः इनका बन्ध ग्रन्त-मुहुर्न कालके बाद ही करता है। मनुष्यगतिपञ्चकका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिध्यात्वके स्रभि-मुख हुए जीवके होता है, इसलिए तो यहाँ इनके उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निर्पेध किया है श्रीर उपशमसम्यग्दिष्टि निर्यञ्च श्रीर मनुष्यके इनका बन्ध नहीं होता, इसलिए उपशामसम्यक्त्वमं इनके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। यद्यपि उपशामसम्यग्द्यपृ देव श्रीर नार्राकयोंके इनका बन्ध होता है पर वहाँ मिथ्यात्वके श्रीममुख होनेके पूर्वतक इनका अनुत्कृष्ट स्थितियन्ध ही होता रहता है, इसलिए वहाँ भी इनके अनु-त्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल सम्भव नहीं है। आहारकद्विकके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्महर्त कहनेका कारण यह है कि जो प्रमत्तसंयमके अभिमुख जीव होता है उसके इनका उत्कृष्ट स्थितिवन्ध होता है। पुनः उसके अप्रमत्त होनेपर अनुत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है। इस प्रकार इनके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तरकाल श्रन्तर्मृहर्त उपलब्ध हो जाता है।

१. मूलप्रती श्रकु० जहरु खु० जह० इति पाठः।

२५७. सासणे तिषिण त्रायु० उक्क० त्र्रणु० सिथ श्रंतरं । सेसाणं उक्क० स्थानिय त्रंतरं । त्र्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० ।

२५८. सम्माभि० सादासादा०-इस्स-रदि-ऋरदि-सोग-थिराथिर-सुभासुभ-जस० ऋजस० उवसमसम्मादिद्विभंगो । ध्रुविगार्ण उक्क० ऋणु० एत्थि ऋंतरं ।

२५६. मिच्छादिद्दी० मिद्रभंगो । सिएए। एविदियपज्जतभंगो । असएएगि० चदु-श्रायु० तिरिक्लोघं । वेउव्वियञ्चक-मणुसगिद-मणुसाणु०-उच्चा० उक्क० [ श्रणुक्क० ] श्रोघं । सेसाएां उक्क० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रणंतकालं० । श्रणु० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्राहार० मूलोघं । एविर यिन्द श्रणंतकालं तिन्द्द श्रंगुलस्स श्रसंखेज्जदि-भागो । श्रणाहार० कम्मइगर्भगो । एवं उक्कस्सयं श्रंतरं समत्तं ।

२४७. सासादनमें तीन श्रायुत्रोंके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। तथा श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। तथा श्रनुत्कृष्ट स्थितिबन्धका ज्ञान्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहुर्त है।

िरोपार्थ—सासादनका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छुह आविल है। इसमें आयुकर्मके बन्धके दो अपकर्ष काल सम्भव नहीं हैं। इसिलए तो यहाँ तियेश्चायु, मनुष्यायु और देवायु इन तोन आयुओं के अनुत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है और एक पर्यायमें आयुकर्मका दो बार उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता नहीं, इसिलए यहाँ उक्त तीनों आयुओं के उत्कृष्ट स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है।

२५८. सम्यग्निथ्यात्वमें सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, हास्य, रति, श्ररति, श्रोक, स्थिर, अस्थिर, शुभ, श्रशुभ, यशःकीर्ति श्रीर श्रयशःकीर्तिके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्ध-का श्रन्तर उपशमसम्यग्दष्टि जीर्योके समान है। तथा ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके उत्कृष्ट श्रीर

श्रमुत्कृष्ट स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है।

विशेषार्थ—प्रथम दराइकमें कही गई सातावेदनीय श्रादि सम्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं श्रोर सम्यग्मिथ्यात्वका काल उपशमसम्यक्तके समान अन्तर्मुहूर्त है, इसिलए यहाँ इन प्रकृतियों के उत्कृष्ट श्रीर श्रुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपशमसम्यक्त्वके समान घटित हो जानेके कारण वह उपयमसम्यक्त्वके समान कहा है। इनके सिवा यहाँ जितनी प्रकृतियोंका बन्ध होता है उनका सतत बन्ध होता रहता है। उसमें भी इनका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध मिथ्यात्वके श्रीभमुख हुए जीवके होता है, इसिलए इनके उत्कृष्ट श्रीर श्रुतुत्कृष्ट स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होनेसे उसका निषेध किया है।

२५९. मिथ्यादृष्टि जोवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मत्यक्षानियोंके समान है। संक्षी जीवोंमें पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तकोंके समान है। श्रसंक्षी जीवोंमें चार श्रायुश्रोंका भङ्ग सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। वैकियिक छह, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्रके उत्कृष्ट श्रीर श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका श्रन्तर श्रोचके समान है। शेष प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितिवन्धका अधन्य श्रन्तर श्रन्तमुंद्वर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है जो श्रसंस्थात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। तथा श्रनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंद्वर्त है। श्राह्यारक जीवोंमें सब प्रकृतियोंका भङ्ग मूलोधके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रोधमें जहाँ श्रनन्त काल कहा है वहाँ श्रङ्गलका श्रसंस्थातधां भाग कहना चाहिए। श्रनाहारकोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंका भङ्ग कार्मणुकाययोगी जीवोंके समान है। इस प्रकार उत्कृष्ट श्रन्तरकाल समाप्त हुआ।

२६०. जहरणण पगदं । दुविषं — त्रोघे० त्रादे० । त्रोघे० पंचणा०-चदुदंस० सादावे०-चदुसंज०-पुरिस०-जस०-तित्थय०-पंचंत० जह० द्विदि० णित्थ श्रंतरं । श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । णिद्दा-पचला-असादा०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-भय-दुगुं०--पंचिदि०--तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगुरु०४-पसत्थवि०--तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-श्रजस०-णिमि० जह० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रसंखेजा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रीणगिद्धितयं मिच्छत्तं श्रणंताणुवंधि०४-इत्थि० जह० द्विदि० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रसंखेजा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० वे बाविद्दसाग० देस्० । इत्थिवे० सादिरे० । एवं अद्वक० । णवरि अज० उक्क० पुन्वकोडी देस्० । एवं स०-पंचसंग्र०-पंचसंग्र०-श्रप्सत्थ०-दूभग-दुस्सर-श्रणादे०-णीचा० जह० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रसंखेजा लोगा । अज० जह० एग०, उक्क० वे बाविद्दसाग० सादि० तिण्णि पलिद्रो० देस्०।

२६१. णिरयायु०-देवायु० जह० द्विदि० [जह०] दसवस्ससहस्साणि सादि०, उक्क० त्र्रणंतकालं० । त्र्रज० जह० त्र्रंतो०, उक्क० त्र्रणंतकालं० । तिरिक्लायु०

२६०. अब जघन्य अन्तर कालका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ग्रोघ श्रीर त्रादेश । श्रोघसे पाँच शानावरण, चार दर्शनावरण, साता वेदनीय, चार संज्वलन, पुरुषचेद, यशःकोर्ति, तीर्थंकर और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति-बन्धका अन्तर काल नहीं है। अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हुर्त है। निद्रा, प्रचला, असाता वेदनीय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्ण-चतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुम, श्रग्रुम, सभग, सुखर, ब्रादेय, ब्रयशकाति श्रीर निर्माण प्रकृतियौके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्क्रप्ट अन्तर अन्तर्म हुर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुबन्धी चार श्रीर स्त्रीवेद प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम् इतं है श्रीर उत्क्रष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छ्यासठ सागर है। किन्तु स्त्रीवेदके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्क्रप्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागर है। इसी प्रकार आठ कषायोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल है। इतनी विशेषता है कि श्राठ कषायोंके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है । नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्राप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुस्वर, श्रनादेय श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर श्रन्तम् इर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्क्रष्ट श्रन्तर साधिक दो छथासठ सागर और कुछ कम तीन पत्य है।

२६१. नरकायु और देवायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। श्रज्ञचन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर ग्रन्तर्मुं हूर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर

जह० हिदि० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० बेसागरोवमसहस्साणि सादि०। अज० जह० अंतो०, उक्क० सागरोवमसदपुभत्तं । मणुसायु० जह० हिदि० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० अर्णतकालं०। अज० जह० अंतो०, उक्क० अर्णतकालं०। वेउिव्वयद्ध० जह० हिदि० जह० अंतो०, उक्क० अर्णतकालं०। अज० जह० एग०, उक्क० अर्णतकालं०। तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्जो० जह० हिदि० जह० अंतो०, उक्क० अर्णतकालं०। अज० जह० एग०, उक्क० तेविहसागरोवमसदं। मणुसग०-मणुसाणु॰ जह० हिदि० जह० अंतो०, अज० जह० एग०, उक्क० दो वि असंखेजा लोगा। चतुजादि-आदाव-थावरादि०४ जह० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा। अज० जह० एग०, उक्क० पंचासीदिसागरोवमसदं। ओरालि०-ओरालि॰ अंगो०-वज्जिरसभ० जह० हिदि० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा। अज० जह० एग०, उक्क० विरित् जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा। उज्ज० हिदि० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा। उज्ज० हिदि० जह० अंतो०, उक्क० अर्सखेजा लोगा। उज्ज० हिदि० जह० अंतो०, उक्क० अर्सखेजा लोगा।

एक समय कम चल्लक भवग्रहणप्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो हजार सागर है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सी सागर पृथक्तव है। मनुष्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय कम जल्लक भवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रनन्त काल है जो ग्रसंख्यात पृद्रलपरिवर्तनप्रमाण है। ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहूर्त है। वैक्रियिक छहके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो त्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। त्र्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य त्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रनन्त काल है जो ग्रसंख्यात पृहल परिवर्तनप्रमाण है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी श्रीर उद्योतके जघन्य स्थितिवनधका जघन्य श्रन्तर अन्तर्मृहर्त है और उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रनन्त काल है जो ग्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। ग्रजघन्य स्थिति-वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सौ बेसठ सागर है। मनुष्यगति और मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्न है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और दोनोंका ही उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। चार जाति, स्रातप स्रीर स्थावर स्रादि चारके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य त्रन्तर त्रन्तर्मुहर्न है और उत्कृष्ट त्रन्तर त्रसंख्यात लोकप्रमाण है। त्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर एक सी पचासी सागर है। औदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राङ्कोपाङ्क श्रीर वक्रपंभनाराच संहननके जघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्त-र्महर्त है और उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रसंख्यात लोकप्रमाण है। ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तीन पत्य है। आहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर काल नहीं है। ग्रजघन्य स्थितियन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्मृहर्त है ग्रौर उत्रुप्ट अन्तर अर्घपुद्रल परिवर्तनप्रमाण है। उच्चगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। ग्रजधन्य स्थितियन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्क्रप्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है।

विशेषार्थ-पाँच ज्ञानावरण त्रादि वाईस प्रकृतियोंका जघन्य स्थितवन्ध स्रपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तर कालका निपंध किया है। इनके अज-घन्य स्थितियन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हुर्त उपशमश्रेणिकी अपेक्षासे कहा है। तात्पर्य यह है कि जो जीव उपशमश्रेणिमें इन प्रकृतियोंका कमसे कम एक समयके लिए और अधिकसे अधिक अन्तर्महर्तके लिए अवन्धक होकर पुनः इनका बन्ध करता है उसके इन प्रकृतियोंके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृप्र श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्न उपलब्ध होता है। निदा श्रादि बत्तीस प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धक। बन्ध कमसे कम अन्तर्मुहर्त कालके बाद होता है, क्योंकि अजघन्य स्थितियन्यका जघन्य बन्धकाल अन्तर्म हुर्त है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल श्रन्तर्महर्त कहा है श्रीर बादर पर्याप्त जीवोंका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रसंख्यात लोक प्रमाण है, इसलिए इन प्रकृतियोंक श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल श्रसंख्यात लोक प्रमाण कहा है। तथा इन प्रकृतियोंके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरकाल एक समय और उत्क्रप्ट श्रन्तरकाल श्रन्तम् हर्त हे यह स्पष्ट हो है, क्योंकि इनके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्यकाल एक समय श्रीर उत्कृष्ट काल श्रन्तर्मु हुर्न है। मिथ्यात्व गुणस्थानका जघन्य ऋन्तर ऋन्तर्म् हुर्त है, इसलिए स्त्यानगृद्धि तीन ऋदि नौ प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्न कहा है और बादर पर्याप्त जीवोंकी उत्कृष्ट कायस्थिति ग्रसंख्यात लोक प्रमाण है इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्चन्तरकाल श्रसंख्यात लोक प्रमाण कहा है। इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्थितियन्थका जघन्य काल एक समय है, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय कहा है श्रौर मिथ्यात्वका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम छ्यासठ सागर है, इसलिए इनके श्रज्ञधन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम दो छयासठ सागर प्रमाण कहा है। मात्र स्त्रीवेद सप्रतिपत्त प्रकृति है, इसलिए इसका यह श्रन्तरकाल साधिक दो छ्यासठ सागर वन जानेसे वह उक्र प्रभाण कहा है। श्रप्रत्याख्यानावरण चार श्रीर प्रत्याख्यानावरण चार इन ग्राठ कषार्योका यह ग्रन्तर काल ग्रपनी विशेषताको ध्यानमें रखकर इसी प्रकार प्राप्त होता है। मात्र संयमासंयम श्रौर संयमका उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्व कोटि प्रमाण होनेसे इनके अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। नपुंसक वेद ग्रादि सोलह प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध कमसे कम ग्रन्तम् इर्त कालतक ग्रीर श्रधिकसे श्रधिक श्रसंख्यात लोकप्रमाण कालतक नहीं होता. इसलिए इनके जघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त प्रमाण श्रीर उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। इसका स्पष्टीकरण पहले किया ही है। तथा इनका अजघन्य स्थितिबन्ध कमसे कम एक समय तक नहीं होता, श्रीर श्रधिकसे श्रधिक वो छयासठ सागर श्रीर कुछ कम तीन पत्य काल तक नहीं होता, इसलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट श्रन्तर दो छ्यासठ सागर तथा कुछ कम तीन पल्य कहा है। देवायु श्रौर नरकायुका जघन्य स्थितिबन्ध पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवके होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष कहा है और पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए इनके जघन्य और अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर श्रनन्तकाल कहा है। इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुँ हर्त है यह स्पष्ट हो है। तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध श्रत्लकभवग्रहण प्रमाण है। श्रीर इसमेंसे एक समय जघन्य स्थितिबन्धमें लगता है इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर

एक समय कम चुल्लकभव ग्रहण प्रमाण कहा है। तथा त्रस पर्याप्तकी उत्कृष्ट कायस्थिति दो हजार सागर है श्रीर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंकी कायस्थित संख्यात हजार वर्ष है इतने कालके भीतर तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध नियमसे नहीं होता। यहां एक ऐसा जीव लो जिसने तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिवध किया है। इसके बाद वह क्रमसे त्रस पर्याप्त हो गया श्रौर श्रपनी कार्यास्थितिके भीतर उसने तिर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध नही किया। पुनः वह पर्याप्त एकेन्द्रियोंमें संख्यात हजार वर्षतक परिभ्रमण करता रहा। इसके बाद वह श्रपर्याप्तकों में उत्पन्न होता है श्रीर निर्यञ्चायुका जघन्य स्थितिबन्ध करता है, इसिलए यहां तिर्यञ्चायके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो हजार सागर कहा है। एक बार त्रायुबन्धके बाद पुनः दूसरी बार त्रायुबन्धमें कमसे कम त्रान्तमुहर्त काल लगता है, इसलिए तिर्यञ्चायुकं अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म् इर्त कहा है। तथा एक जीवके निरन्तर यदि तिर्यञ्चायुका बन्ध नहीं होता है तो सौ सागर पृथकत्व कालतक नहीं होता, इसके बाद वह नियमसे तिर्यञ्चायुका बन्ध करता है, इसलिए इसके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर सौ सागर पृथक्त्व प्रमाण कहा है। मनुष्यगतिका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए यहां मनुष्यायुके जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। शेप खुलासा तिर्यञ्चायके समान है। वैकियिक छहके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य काल श्रन्तमुं हुर्त है श्रीर जधन्य स्थितिबन्धका जधन्यकाल एक समय है। तथा एकेन्द्रियों श्रीर विकलत्रयमें श्रनन्त कालतक परिभ्रमण करते हुए इनका बन्ध नही होता, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्म हुर्त, त्रज्ञचन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय श्रीर दोनोंका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। तिर्यञ्जगति आदि तीनका जघन्य स्थितिबन्ध ग्रनन्त काल तक नहीं होता ग्रीर ग्रज-घन्य स्थितिबन्ध एक सौ त्रे सठ सागर कालतक नहीं होता। इसीसे इनके जघन्य स्थिति-बन्धका उत्क्रष्ट अन्तर श्रनन्त काल श्रीर श्रजधन्य स्थितबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर एक सौ त्रेसठ सागर कहा है। शेष खुलासा वैकि. यक पटकके समान है। अग्निकायिक और वायकायिक जीवोंके मनुष्यगतिद्विकका बन्ध नहीं होता श्रीर इनकी उत्कृष्ट कायस्थित श्रसंख्यात लोकप्रमाण है. इसीसे इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है। शेष स्पष्टी करण वैक्रियिकषटकके समान है। सुक्ष्म जीवोंकी कायस्थिति श्रसंख्यात लोकप्रमाण है । इनके चार जाति श्रादि नौ प्रकृतियोंका श्रोघ जघन्य स्थितिवन्ध नहीं होता और इनका श्रजघन्य स्थितिवन्ध एक सो पचासी सागर कालुतक नहीं होता। इसीसे इनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण और श्रजघन्य स्थितिबन्धका उरकृष्ट श्रन्तर एक सौ पचासी सागर कहा है। एक जीव जो छठवें नरकमें वाईस सागर प्रमाण त्रायके त्रन्तमें वेदक सम्यग्दिए हुत्रा। पुनः कुछ कम छुथासठ सागर काल तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहकर सम्यग्मिथ्यादृष्टि हो गया। पुनः कुछ कम छुवासठ सागर प्रमाण काल तक वेदक सम्यक्त्वके साथ रहकर ऋन्तमें इकतीस सागरप्रमाण आयुके साथ नो ग्रैवेयकमें उत्पन्न हुन्ना। उसके एक सो पचासी सागर काल तक चार जाति न्नादि प्रक तियोंका बन्ध नहीं होनेसे इनके श्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल उपलब्ध होता है। तथा इसमेंसे प्रारम्भके बाईस सागर कम कर देने पर तिर्यञ्चगति श्रादि तीन प्रक-तियोंके श्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल उपलब्ध होता है। शेष श्रन्तर कालका स्पष्टीकरण वैकियिकपट्कके समान हैं। सुक्ष्म एकेन्द्रियोंके श्रीदारिक शरीर श्रादि तीन प्रक्र-तियोंका श्रोघ जघन्य स्थितिबन्ध नहीं होता. इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष २६२. आदेसेण ऐरइएसु पंचणा०-खदंसणा०-वारसक०-भय-दुगुं०-पंचिदि०ओरालिय०-तेना०-क०-ओरालि० अंगो०-वणण०४-अगुरू०४-तस०४-णिमि०-पंचंत०
नह० अन० द्विदि० एिथ अंतरं । थीणिगिद्धितियं मिच्छत्तं अएंताणुवंधि०४ नह०
द्विदि० एिथ अंतरं । अन० नह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । इत्थि०एवुंस०-दोगदि-पंचसंटा०-पंचसंघ०-दोआणु०--उज्जो०-अप्पसत्थ०-दृभग-दुस्सरअणादे०-णीचुच्चा० नह० द्विदि० एिथ अंतरं । अन० नह० एग०, उक्क० तेत्तीसं
सा० देसू० । सादासा०-पुरिस०-हस्स-रदि-अरदि-सोग-समचदु०-वज्जरिस०-पसत्थ०थिराथिर-सुभागुभ-सुभग-सुस्सर-आदे० [-नस०-अनस०] नह० दिदि० एिथ अंतरं ।
अन० नह० एग०, उक्क० अंतो० । दो आयु० नह० द्विदि० एिथ अंतरं ।
अन० हिदि० नह० अंतो०, उक्क० लम्मासं देसू० । तित्थय० नह० द्विद० जह० अंतो०,
उक्क० तिएिए सागरो० सादि० । अन० नह० एग०, उक्क० अंतो० । एवं पढ-

अन्तर स्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है और मनुष्य सम्यग्दिएके इनका वन्ध नहीं होता. इस-लिए इनके अजधन्य स्थितिवन्धका उत्छए अन्तर साधिक तीन पत्य कहा है। शेष अन्तर कालका स्पिप्टीकरण वैकियिकपद्कके समान है। संयमका उत्छए अन्तर काल कुछ कम अर्ध-पुद्रल परिवर्तनप्रमाण है, इसलिए आहारकद्विकके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्छए अन्तर कुछ कम अर्धपुद्रलपरिवर्तनप्रमाण कहा है। तथा उद्यगोत्रका अग्निकायिक और वायुकायिक जीवोंके वन्धका नहीं होता, इसलिए इनके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्छए अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२६२. आदेशसे नारिकयोंमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, बारह कपाय, भय, जगप्सा. पञ्चेन्द्रिय जाति, श्रौदारिक शरीर, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, श्रौदारिक आङ्गोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, त्रसचतुष्क, निर्माण श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्ता-नुबन्धी चार प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्तहै श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। स्त्रीवेदः नपुंसकवेदः, दो गति, पाँच संस्थानः, पाँच संहननः, दो श्रानुपूर्वीः, उद्योतः, श्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुखर, श्रनादेय, नीचगोत्र श्रीर उचगोत्रके जघन्य स्थितियनधका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहुर्त है श्रौर उत्कृप्ट अन्तर कुछ कम तेनीस सागर है। सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, पुरुपवेद, हास्य, रति, श्ररति, शोक, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्पभनाराचसंहनन, प्रशस्तविहायोगीत, स्थिर, श्रस्थर, श्रभ, श्रश्भ, सभग, सस्वर श्रीर श्रादेय, यशःकीर्ति श्रीर श्रयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है। दो आयुत्रोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छह महीना है। तीर्थक्कर प्रकृतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम् हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तीन सागर है। श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्त-

१. जह० श्रज० जह० द्विषि० इति पाठः ।

माए । एवरि सगिंदिदी भाषिद्व्वा । मणुसगिंदितिगं सादभंगो । विद्यादि याव छिंदि उक्कस्सभंगो । एवरि थीएगिद्धितियं मिच्छत्तं अएंताणुवंधि०४ जह० अज०जह० अंतो०, उक्क० तिरिष्-सत्त-दस-सत्तारस-वावीसं साग० देसू० । सत्तमाए एवं चेव एाद्व्यं । एवरि तिरिक्खगिंद-तिरिक्खाणु०-उज्जो०-एीचा० जह० अज० थीएगिद्धि-तियभंगो । मणुसगिंदितिगं इत्थिभंगो ।

२६३. तिरिक्षेत् पंचणा०-छदंस०-सादासा०-अद्वक०-सत्ताणोक०-पंचिदि०मुर्हृतं है। इसी प्रकार पहली पृथिवीमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी
स्थित कहनी चाहिए। तथा मनुष्यगित त्रिकका भङ्ग साता प्रकृतिके समान कहना चाहिए।
हूसरी पृथिवीसे लेकर सातवीं पृथिवीतक उत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि
स्त्यानगृद्धित्रिक, मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी चारके जघन्य और अजघन्य स्थितवन्धका
जघन्य अन्तर अन्तर्मुहूर्न है और उत्कृष्ट अन्तर कमसे कुछ कम तीन सागर, कुछ कम सात
सागर, कुछ कम दस सागर, कुछ कम सत्रह सागर और कुछ कम वाईस सागर है।
सातवीं पृथिवीमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चगित, तिर्यञ्चा-

नुपूर्वो, उद्यांत श्रोर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य और श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर स्त्यान-ग्रद्धित्रिकके समान हैं । तथा मनुष्यगतित्रिकका भङ्ग स्त्रीवेदके समान हैं ।

विशेषार्थ —सामान्यसे नारिकयोंमें श्रसंक्षी जीव मरकर उत्पन्न होता है श्रीर ऐसे नारकी जीवके उत्पन्न होनेके प्रथम व द्वितीय समयमें जघन्य स्थितिबन्ध होता है। इसीसे यहाँ दो ऋाय और तीर्थक्कर प्रकृतिके सिवा शेष सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। इनके इसके सिवा पाँच झानावरण आदि ४८ प्रकृतियोंका निरन्तर श्रजघन्य स्थितिवन्ध होता रहता है, इसिलए यहाँ इनके श्रजघन्य स्थितिवन्धके श्रन्तर कालका भी निपंघ किया है। नरकमें सम्यक्त्वका जघन्य काल श्रन्तम् हुर्न है श्रीर उत्क्रष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है श्रीर सम्यग्दिएके स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि श्राठ प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसीसे यहाँ इन प्रकृतियोंके ग्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्म हर्त और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। इसी दृष्टिको ध्यानमें रखकर यहाँ स्त्रीचेद श्रादि बाईस प्रकृतियोंके श्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। उच्चगोत्रका सातवें नरकमें मिथ्यादृष्टिक वन्ध नहीं होता. इसिलए इस ग्रपेच।से इसके ग्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। तथा ये सब सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ हैं, इसलिए इनके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्चन्तर एक समय कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। प्रथम नरकमें यह व्यवस्था श्रविकल घटित हो जाती है, इसलिए इसमें सब प्रकृतियोंका कथन सामान्य नार्राकयोंके समान कहा है। मात्र जहाँ कुछ कम तेतीस सागर कहा है वहाँ प्रथम नरककी स्थितिको ध्यानमें रखकर अन्तर कहना चाहिए। तथा यहाँ मनुष्यगतित्रिकका बन्ध मिथ्यादिष्ट श्रीर सम्यग्-दृष्टि दोनोंके होता है, इसलिए यहाँ इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल साता प्रकृतिके समान कहा है। दसरीसे लेकर सातवीं प्रथिवीतक उत्क्रप्टके समान अन्तर-काल होनेका कारण यह है कि इन पृथिवियों में श्रसंशी जीव मरकर नहीं उत्पन्न होता। जिन प्रकृतियोंके सम्बन्धमें विशेषता है वह श्रलगसे कही ही है सो विचार कर जान लेना चाहिए।

२६३. तिर्यञ्जीमें पाँच झानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, स्राठ कपाय, सात नोकपाय, पञ्जेन्द्रिय जाति, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र- तेना०-क०-समचदु०-वएण्०४-अगु०४-पसत्थ०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभगसुस्सर-आदे०-नस०-अनस०-िणिम०-पंचंत० नह० द्विदि० नह० अंतो०, उक्क०
असंखेज्ना लोगा । अन० नह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणिगिद्धितयं मिन्छतं
अर्णताणुवंधिचदुक्कं नह० द्विदि० णाणाव०भंगो । अन० नह० एग०, उक्क०
तििएण पलिदो० देसू० । एवं इत्थिवे० । अपच्चक्खाणा०४-णवुंस-चदुनादि०ओरालि०-पंचसंटा०-ओरालि०अंगो०-ल्इम्संघ०-आदाव०-अप्पत्थ०-थावरादि०४दूभग-दुस्सर-अण्रादे० नह० द्विदि० णाण्याव०भंगो । अन० द्विदि० नह०
एग०, उक्क० पुन्वकोडी देसू० । तिरिण् आयु० नह० द्विदि० णिर्थ अंतरं । अन०
नह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडितिभागं देसू० । तिरिक्खायु० नह० द्विदि० नह०
खुद्दा० सम्यू०, उक्क० पलिदो० असं० । अन० नह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी
सादि० । वेर्जन्वियळ०-मणुसग०-मणुसाणु० ओघं । उच्चा० मणुसाणु०भंगो । तिरिक्खाण्०-एगिचागो०-उज्जो० नह० द्विदि० नह०
अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी देसू० ।

संस्थान, वर्णचतुष्क, त्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, गुम, त्रशुभ, समग, सस्वर, त्रादेय, यशकीर्ति, त्रयशकीर्ति, निर्माण श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्महर्न है श्रीर उत्क्रप्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमास है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्महर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारके जघन्य स्थितिबन्ध-का अन्तर ज्ञानाचरणके समान है। अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है ग्रौर उत्कृष्ट ग्रन्तर कुछ कम तीन पत्य है। इसी प्रकार स्त्रीवेदके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल जानना चाहिए। श्रप्रत्याख्यानावरण चार, नपुंसकवेद, चार जाति, श्रीदारिक शरीर, पाँच संस्थान, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, श्रातप, श्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर श्रादि चार, दुर्भग, दुस्वर श्रौर श्रनादेय प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति बन्धका अन्तर ज्ञानावरणके समान है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्क्रप्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। तीन श्रायश्रीके जघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल नहीं है। ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तम् हुर्न है ग्रीर उत्क्रप्ट श्रन्तर पूर्वकोटिका कुछ कम तीसरा भाग है। तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य जन्तर एक समय कम अलकभवग्रहण्यमाण है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर पत्यके श्र**सं**ख्यातवें भाग-प्रमाण है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण है। वैक्रियिक छह, मनुष्यगति श्रौर मनुष्यानुपूर्वीके जघन्य श्रौर ग्रजघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तर श्रोघके समान है। उच्चगोत्रके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थिति-बन्धका अन्तर मनुष्यानुपूर्वीके समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, नीचगोत्र ग्रीर उद्योतके जघन्य स्थितियन्थका जघन्य अन्तर अन्तर्भ हुर्त है और उत्हुप्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है।

विशेषार्थ - तिर्यक्षोंमें बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंका उत्कृष्ट अन्तर काल असंख्यात

२६४. पंचिदियतिरिक्ख०३ जह० द्विदि० उक्क०भंगो । य्रज० य्रणुक्क०भंगो । एवरि तिरिक्खायु० जह० द्विदि० जह० खुद्दाभ० समयू०, उक्क० पुव्यकोडिपुधत्तं । पज्जत्त-जोणिणीसु जह० द्विदि० जह० एिथ श्रंतरं । पंचिदियतिरिक्खयपज्ज० सन्वपगदीणं जह० य्रज० द्विदि० उक्कस्सभंगो । एवरि तिरिक्खायु० जह० द्विदि० जह० खुद्दाभ० समयू०, उक्क० श्रंतो० । य्रज० जह० उक्क० श्रंतो० । मणुसायु० जह० द्विदि० एत्थि श्रंतरं । य्रज० जह० उक्क० श्रंतो० ।

लोकप्रमाण है, इसलिए इनमें पाँच श्वानावरण श्रादि प्रकृतियांके जघन्य स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रसंख्यात लोकप्रमाण कहा है। तिर्थञ्जोंमें वेदक सम्यक्त्वका काल कुछ कम तीन पल्य है इसलिए इनमें स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि श्राठ प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थिति वन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तोन पल्य कहा है। यहाँ स्रविदकी स्थिति स्त्यानगृद्धि के समान है, इसलिए इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर स्त्यानगृद्धि तीनके समान कहा है। संयमासंयमका काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है श्रीर मनुष्योंमें वहीं उत्पन्न हुए सम्यक्त्वका काल भी इतना ही है इसलिए श्रप्रत्याख्यानावरण चार श्रादि इकतीसकं श्रजघन्य स्थितवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण कहा है। तीन श्रायुओंके जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण कहा है। तीन श्रायुओंके जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि वर्षप्रमाण कहा है। तीन श्रायुओंके जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभागप्रमाण है यह स्पष्ट ही है। तिर्यञ्जोंमें जो निरन्तर एकेन्द्रियोंमें परिभ्रमण करने रहते हैं उनमें तिर्यञ्जायुका जघन्य स्थितवन्धक कमसे कम एक समय कम श्रुक्तकभवग्रहण्यात्रमाण श्रीर श्रिकसे श्रिकक प्रस्थे श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कालके वाद नियमसे होता है, इसलिए इनमें तिर्यञ्जायुके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम सुक्रकभवग्रहण्यमाण श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कहा है। शेप कथन स्पष्ट ही है।

२६४. पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च तीनमें जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल उत्कृष्के समान है । अति अजधन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल अनुत्कृष्के समान है । इतनी विशेषता है कि तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम चुलकभवग्रहण प्रमाण है । परन्तु पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च पर्याप्त और पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च योनिनी जीवोंमें जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तरकाल नहीं है । पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्च अपर्याप्त जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल उत्कृष्टके समान है । इतनी विशेषता है कि निर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम श्रुक्तक भवग्रहण्यमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्न है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्न है । अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य स्थितिवन्धका अपन्तर्म हुर्त है ।

विशेषार्थ--पञ्चेन्द्रिय तिर्यञ्चोंको उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटिपृथक्त्व श्रधिक तीन पल्य है। परन्तु तीन पल्यको श्रापु प्राप्त होनेके बाद जीव नियमसे देव होता है। इसीसे यहाँ तिर्यञ्चायुके ज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर सामान्यसे पूर्वकोटि पृथक्त्व कहा है। इसमें पूर्वकोटि पृथक्त्व कालके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें तिर्यञ्चायुका ज्ञघन्य स्थितिबन्ध कराके यह श्रन्तर काल ले श्राना चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२६५. मणुस०३ पंचणा०-व्यदंसणा०-चयुसंज०-भय दुगुं०-तेजा०-क०-वरण्०४-अगु०-उप०-िणिम०-तित्थय०-पंचंत० जह० द्विदि० एप्थि अंतरं । अज० जह० उक्क० अंतो० । थीण्पिद्धि०३-मिन्छ०-अणंताणुवधि०४ जह० द्विदि० एप्थि अंतरं । अज० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० तिरिण् पिलदो० देस्० । एवं इत्थि० । एवरि अज० एग० । अहक० जह० एप्थि अंतरं । अज० द्विदि० जह० अंतो०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । सादासा०-पुरिस०-हस्स-रिद-अरिद-सोग-देवगदि-पंचिदि०-वेउव्व०-समचद्०-वेउव्व०अंगो०-देवाणु०-पर०-उस्सा०-पसत्थ०-तस०४-धिराधिग-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-उचा० जह० द्विद० एप्थि अंतरं । अज० तह० एग०, [उक्क०] अंतो० । एवं स०-तिरिक्य-मणुसगदि-चदुजादि-ओरा-लि०-पंचसंटा०-ओरालि०अंगो०-छस्संघ०-दोआणु०-आदाउजो०-अप्पस्थ०--थाव-रादि०४-द्भग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० द्विद० एप्थि अंतरं । अज० द्विद० एप०, उक्क० पुव्वकोडी देसू० । तिरिण्यायु० जह० द्विद० एप्थि अंतरं । अज० द्विद० परिथ अंतरं ।

२६४. मनुष्यत्रिकमें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार संज्वलन, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मण शरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थद्वर और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट्र श्रन्तर श्रन्तरर्म्हर्त है । स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रनन्तानुबन्धी चारके जघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तर काल नहीं है। ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तीन पत्य है। इसी प्रकार स्त्रीवेदके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके श्रजघन्य स्थितिवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है। आठ कपायोंके जधन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है। अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्भृद्वर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। साता चेदनीय, ग्रसाता चेदनीय, पुरुपचेद, हास्य, रति, ग्ररति, शोक, देवगति, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्रियिक शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैक्रियिक त्राङ्गोपाङ्ग, देवानु-पूर्वी, परघात, उद्घास, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, त्रस्थिर, शुभ, त्रशुभ, सुभग, सुखर, आदेय, यशःकीर्ति, ग्रयशःकीर्ति ग्रीर उद्यगोत्र प्रकृतियांके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजधन्य स्थितिवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्हर्ष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्त है। नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, मनुष्यगति, चार जाति, श्रीदारिक शरीर, पाँच संस्थान, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, छह संहनन, दो श्रानुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगित, स्थावर श्रादि चार, दुर्भग, दुःखर, श्रनादेय श्रीर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। तीन श्रायुश्रोंके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहुर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक पूर्वकोटिका कुछ कम त्रिभाग प्रमाण है। मनुष्यायके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर

१. मुलप्रतो द्विदि० जह० गास्थि इति पाठः ।

हिदि० नह० खुदाभव॰ समयू०, उक्क० पुन्वकोडिपुथत्तं । अन० नह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी सादि० । पज्जत्त-नोणिगीसु मणुसायु॰ नह० हिदि॰ गान्थि अंतरं । अन० हिदि० नह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी सादि० । गिरयगदि-णिरयाणु० नह० नह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडिपुभत्तं । अन० हिदि० नह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देसू० । आहार०२ नह० हिदि० गान्थि अंतरं । अन० नह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडिपुभत्तं ।

२६६. मणुसत्रपञ्जत्ते धृविगाएं। जहरू स्रजरू एत्थि स्रंतरं। तिरिक्खायु० जहरु द्विदि० एत्थि स्रंतरं। स्रजरु जहरू उक्क० स्रंतो०। मणुसायु० जहरू द्विदि० जहरू खुद्दाभ० समयू०, उक्क० स्रंतो०। स्रजरू जहरू स्रंतो०। सेसाएं। जहरू द्विदि० एत्थि स्रंतरं। स्रजरू जहरू एग०, उक्क० स्रंतो०।

एक समय कम जुल्लक भवग्रहण्यमाण् है और उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण् है। श्रज्ञचन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक एक पूर्वकोटि वर्षभमाण् है। किन्तु पर्याप्त श्रीर योनिनी मनुष्यों मनुष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। नरकगित श्रीर नरकगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्वप्रमाण् है। श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुलु कम एक पूर्वकोटि । श्राहारकितके जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पूर्वकोटि पृथक्त्य प्रमाण् है।

ियरं,पार्थ —मनुष्यत्रिकमें कुछ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध चपकथ्रेणिमें होता है श्रोर जिनका चपकथ्रेणिमें नहीं होता उनमेंसे चार श्रायुश्रोंको छोड़कर शेपका श्रमंक्षीचर मनुष्यवे भवके प्रथम श्रोर द्वितीय समयमें होता है, इसलिए यहाँ जघन्य स्थितिवन्धमें श्रन्तर कालका निपंध किया है। शेष श्रन्तर कालका विचार सुगम है।

२६६. मनुष्य श्रपर्यात्तकों में धुववन्धवाली प्रकृतियों के जघन्य श्रोर श्रज्जघन्य स्थिति वन्धका श्रन्तर काल नहीं है। तिर्यञ्जायुके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्ज घन्य स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर के जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर श्रुन्तर श्रन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर है।

ावेश्णार्थ - जो असंबी जीव मनुष्य अपर्याप्तकों में उत्पन्न होता है उसके उत्पन्न होने व प्रथम और द्वितीय समयमें दो आयुके विना शेप प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध होता है इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धके अन्तरका निर्पेध किया है। तथा जो ध्रुववन्धवाली प्रकृ तियाँहैंउनका इसके वाद निरन्तर अजयन्य स्थितिवन्ध होता रहता है इसलिए इनके अज घन्य स्थितिवन्धके अन्तर कालका निर्पेध किया है। परन्तु इनके सिवा जो सप्रतिपन्न प्रकृ तियाँ हैं उनका अदल वदलके वन्ध होना सम्भव है, इसलिए उनके अजघन्य स्थितिवन्धक २६७. देवेसु नित्थयक जहक हिद्दिक जहक खंतोक, उक्कक तेनीसं साक देसूक । अजक जहक एगक, उक्कक खंतोक । सेसाएां िएरपोघं । एविर सग-हिदीक । भवणक-वाणवेतक पढमपुढविभंगो । एविर सागरोक सादिक पिलदोक सादिक । जोदिसिय याव सक्वह नि उक्कस्सभंगो । एविर थीएगिद्धिक २-मिन्छक-अर्णना पुर्विषक्ष जहक अजक हिद्दिक जहक्सोनोक, उक्कक अप्पण्णो हिद्दीक ।

२६८.एइंदिए तिरिक्ष०४ [जह०] जह० स्रंतो०, उक्क० स्रणंतकालं० त्रंगुलस्स स्रसं० संख्वेजाणि वाससहस्साणि स्रसंखेजा लोगा स्रंतोष्ठ० । स्रज० जह० एग०, उक्क० स्रंतो० पथासंखाए एइंदि०-वादग्-वादर्यज्ञत-सृहुम-सृहुमपज्जताणं । तिरिक्वायु० जह० द्विदि० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० पलिदो० स्रसंखे० । स्रज० स्रणुक्क०-

अन्तर काल कमसे कम एक समय और अधिकसे अधिक अन्तर्मुहर्न उपलब्ध हो जाता है, इसलिए शेप प्रकृतियोंके अजघन्य स्थितियन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्न कहा है। शेप कथन सुगम है।

रहण देवोंमें तीर्थंकर प्रकृतिके ज्ञयन्य स्थितवन्धका ज्ञयन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्न है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका ज्ञयन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्न है। तथा शेप प्रकृतियोंके ज्ञयन्य श्रीर श्रज्ज्ञघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर नारिकयोंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रपनी स्थिति कहनी चाहिए। भवन वासी श्रीर व्यन्तर देवोंमें प्रथम पृथिवीके समान मङ्ग है। इतनी विशेषता है कि साधिक एक सागर श्रीर साधिक एक पत्य कहना चाहिए। ज्योतिपियोंसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तक उत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि स्थानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रज्ञचनतानुवन्धी चारके ज्ञयन्य श्रीर श्रज्ञचन्य स्थितिवन्धका ज्ञयन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्न है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपनी श्रपनी स्थितिवमाण है।

िशंपार्य — देवोंमें तीर्थंकर प्रस्तिका जघन्य स्थितिवन्ध श्रन्यतरके सर्वविशुद्ध परिणामांसे होता है, इसलिए यहाँ जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्न श्रीर उत्स्रष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर कहा है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्स्रष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हर्त है यह स्पष्ट हो है। मूल्रमें शेष प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रज्ज घन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्स्रष्ट श्रन्तर नारिकयोंके समान कहकर श्रपनी स्थिति कहनेकी स्वाना की है सो इसका यह श्रीभाय है कि जिन प्रकृतियोंका मिथ्यादिए श्रीर सासादनदृष्टिके ही बन्ध होता है उनका नौग्रेवेयक तक, तिर्यश्चगति श्रादिका सहस्रार कल्प तक श्रीर एकेन्द्रिय जाति श्रादि तीनका ऐशान कल्प तक बन्धका विधान करके इनका श्रन्तर काल इस हिसायसे प्राप्त करें। श्रेष कथन स्रगम है।

२६८. एकेन्द्रियों में एकेन्द्रिय, वादर एकेन्द्रिय, वादर एयाति एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय और सूक्ष्म एयाति एकेन्द्रियों तिर्यञ्चाित चतुष्ककं जघन्य स्थितियन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहतं है और उत्कृष्ट अन्तर कमसे अनन्त काल, अङ्गुलके असंख्यातवें भागप्रमाण, संख्यात हजार वर्ष, असंख्यात लोकप्रमाण और अन्तर्मुहते हैं। अजघन्य स्थितियन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहते हैं। तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितियन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम श्रुलक भवप्रहण्प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर एत्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजघन्य स्थितियन्धका भक्ष अनुत्कृष्टकं समान है। तथा श्रेष प्रकृतियोंका भक्ष

१. मूलप्रती श्रज० जह० द्विदि० इति पाठः ।

भंगो । सेसाणं उक्कस्सभंगो । वादरे तिरिक्खायुग० एइंदियभंगो । सुहुम-वादरपज्जत्ते तिरिक्खायु० जह० द्विदि० जह० णित्थ अंतरं । सेसं उक्कस्सभंगो । अपज्जत्ता० तिरिक्खअपज्जत्तभंगो । सुहुमे तिरिक्खायु० जह० द्विदि० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक्क० पितदो० असंखे० । अज० अणुक्क०भंगो । सेसाणं उक्कस्सभंगो । सन्वाणं मणुसायु० जह० द्विदि० णित्थि श्रंतरं । अज० द्विदि० पगिदश्रंतरं ।

२६६.वीइं०-तीइं०-चदुरिं० पज्जत्तापज्जत्ता । उकस्सभंगो । एवरि तिरिक्खायु० जहः जहः खुदाभवः समयू०, उक्तः हिदिः । पज्जत्ते जहः हिदिः एत्थि स्रंतरं । स्रजः हिदिः अणुक्तः भंगो ।

उत्कृष्टके समान है। बादरोंमें तिर्यञ्चायुका भङ्ग एकेन्द्रियोंके समान है। सूक्त जीवोंमें और बादर पर्याप्त जीवोंमें तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर काल नहीं है। तथा श्रेष भङ्ग उत्कृष्टके समान है। श्रपयीप्तकोंमें तिर्यञ्च श्रपयीप्तकोंके समान भङ्ग है। सूक्त एकेन्द्रियोंमें तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम शुज्जक भवश्रहण प्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर पत्थके श्रसंख्यातचें भागप्रमाण है। तथा श्रज्जयन्य स्थितिवन्धका भङ्ग श्रजुत्कृष्टके समान है। तथा श्रेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। इन सबके मनुष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर प्रकृतिवन्धक श्रन्तरके समान है।

विशेषार्थ— एकेन्द्रियों में तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा, उद्योत ग्रीर नीचगोन्न प्रकृत्तियोंका जघन्य स्थितिबन्ध ग्रिप्तकाियक ग्रीर वायुकाियक जीवोंके होता है ग्रीर इनका उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है, इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर ग्रान्त काल कहा है। तथा बादर एकेन्द्रियों में ग्रानिकाियक ग्रीर वायुकाियक जीवोंका उत्कृष्ट ग्रान्तर ग्राङ्गलके ग्रासंख्यात वें भागप्रमाण, वादर पर्याप्त एकेन्द्रियों में संख्यात हजार वर्षप्रमाण, सूक्ष्म एकेन्द्रियों में ग्रान्तर्मुहर्त प्रमाण है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रान्तर उक्त काल प्रमाण कहा है। इन सबके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रान्तर ग्रान्तर्मुहर्त है यह स्पष्ट ही है। श्रेप कथन स्पष्ट ही है।

२६९. द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय श्रीर इनके पर्याप्त तथा श्रपयित जीवोंमें सब प्रकृतियोंके ज्ञघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल उत्कृष्टके समान है। इननी विशेषता है कि तिर्यञ्जायके जघन्य स्थितिबन्धका ज्ञघन्य श्रन्तर एक समय कम श्रुज्ञक भवश्रह्ण प्रमाण हे श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपनी श्रपनी कायस्थितिप्रमाण है। इनके पर्याप्तकोंमें जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रुज्ञक समान है।

२७० पञ्चेन्द्रियद्विकमें चपक प्रकृतियोंके श्रौर तीर्थद्वर प्रकृतिके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है । श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल श्रोघके समान है । निद्रा, प्रचला, श्रसाता वेदनीय, हास्य, रित, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, वैक्षियक पंचिदि०-वेउव्वय-तेजा०-क०--समचद्०-वेउव्वि० ग्रंगो०--वएए०४-देवाणु०ग्रगुरू०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभागुभ-सुभग-सुस्सर-श्रादे०-ग्रजस०-णिमि०
जह० हि० जह० ग्रंतो०, उक्क० कार्याहदी०। ग्रज० जह० एग०, उक्क० ग्रंतो०।
एविर देवगदि०४ ग्रज० उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। एरइय-देवायु० जह०
हिदि० जह० दसवस्ससहस्साणि सादि०, उक्क० कार्याहदी०। तिरिक्ख०-मणुसायु०
जह० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० कार्याहदी०। ग्रज० सव्वाणं उक्क०भंगो।
पज्जत्तगे तिरिक्ख-भणुसायु० जह० एथि ग्रंतरं। ग्रज० पगिद्ग्रंतरं। ग्राहार०२
जह० एथि ग्रंतरं। ग्रज० जह० ग्रंतो०, उक्क० कार्याहदी०। सेसाणं उक्कस्स-भंगो। पंचिदियग्रपज्जत्व० तिरिक्ख-मणुसायु० जह० जह० खुदाभव० समयू०, उक्क० ग्रंतो०। ग्रज० जह० उक्क० ग्रंतो०। सेसं उक्कस्सभंगो।

शरीर, तेजसशरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वैकियिक श्राङ्कोपाङ्ग, वर्णचतुष्क, देवगत्यानुपूर्वो, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विद्वायोगति, त्रस चतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रभ, श्रश्चम, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति श्रीर निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। अजघन्य स्थिति-वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। इतनी विशेषता है कि देवगतिचतुष्कके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। नर-कायु श्रीर देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट ग्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तिर्यञ्चायु ग्रीर मनुष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम अल्लक भवग्रहणप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। तथा सबके श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर उत्कृष्टके समान है। पर्याप्तकोंमें तिर्यञ्जाय श्रीर मनुष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजधन्य स्थितिवन्धका अन्तर प्रकृति-बन्धके अन्तरके समान है। आहारकद्विकके जघन्यस्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहुर्त है, श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थितिप्रमाण है। शेप प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। पञ्चेन्द्रिय अपर्याप्तकोंमें तिर्यञ्चाय श्रीर मनुष्यायके जघन्यस्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम श्रुल्लक भवप्रहणुप्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्त-र्मुहर्त है। तथा शेष प्रकृतियोंका भङ्ग उत्कृष्ट के समान है।

विशंषार्थ — पञ्चेन्द्रिय श्रौर पञ्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवों में चपक प्रकृतियों श्रौर तीर्थङ्कर प्रकृतिका जघन्य स्थितिवन्ध चपकश्रीणमें होता है, इसिलए इनके श्रजघन्य स्थितिवन्ध के श्रन्तरकालका निपंध किया है। यहाँ निद्रा श्रादि प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध विशुद्ध परि-णामों से श्रमंत्री जीवके होता है, इसिलए इनके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपनी श्रपनी कायस्थिति प्रमाण कहा है। यहाँ कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रौर श्रन्तमें श्रमंत्रियोंमें उत्पन्न कराकर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल ले श्राना चाहिए। देवगित-चतुष्कका देवोंके श्रौर नारिकयोंके वन्ध नर्हा होता, इसिलए इनके श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल साधिक तेतीस सागर कहा है। मात्र इनके सिवा निद्रादि श्रेष प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिके वन्धमें श्रधिक स्राप्त श्रम्तर्मृहर्तका श्रन्तर पङ्ता है, इसिलए इन प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्तका श्रन्तर एड्ता है, इसिलए इन प्रकृतियोंके श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त कहा है। श्रेष कथन स्पष्ट ही है।

२७१, पुढविका० तिरिक्खायु० एइंदियभंगो । सेसं उकक्सभंगो । एवं पंच-कायाएं । तस०२ पंचिदियभंगो । एवरि सगद्विदी भाणिदव्या । तसत्र्यज्जत्त० पंचि-दियत्रपञ्जत्तभंगो ।

२७२. पंचमण०-पंचतिच० पंचणा०-णवदंसणा०-मिच्छत्त-सोलसक०-भयदुगुं ०-चदुत्रायु०-तिष्णिसरीर०-ब्राहार० ब्रंगो०-वर्षण०४-ब्रगु०-जप०-णिमि०तित्थय०-पंचत० जह० स्रज० णित्थ स्रंतरं। णवरि विज्ञोगि०-असच्चमोस० पंचणा०णवदंस०-मिच्छत्त-वारसक०-भय-दुगुं०-तेजा०-क०-वर्षण०४-स्रगुरुलहु०-उपघा०णिमि० स्रज० जह० एग०, उक्क० स्रंतो०। सेसाणं जह० णित्थि स्रंतरं। स्रज० जह० एग०, उक्क० स्रंतो०।

२७३. कायजोगीसु खवगपगदीएां वेउन्वियछक-तित्थय॰ जह० एात्थि झंतरं । ऋज० द्विदि० जह० एग॰, उक्क० अंतो० । एएरय-देवायु॰ जह० ग्रज० एात्थि

२७१. पृथिवीकायिक जीवोंमें तिर्यञ्चायुका भक्त एकेन्ट्रियोंके समान है। शेप प्रकृतियों-का भक्त उत्कृष्टके समान है। इसी प्रकार पाँच कायवाले जीवोंके जानना चाहिए। त्रस श्रोर त्रस पर्यात जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रोर श्रजचन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका भक्त पञ्चेन्द्रियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि श्रपनी स्थिति कहनी चाहिए। त्रस श्रप्यांत्रकोंमें पञ्चेन्द्रिय श्रपर्यात्रकोंके समान भक्त है।

२७२. पाँचों मनोयोगी श्रोर पाँचों वचनयोगी जीवोंमें पाँच श्वानावरण, नो दर्शना-वरण,मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय, जुगुप्सा, चार श्रायु, तीन शरोर, श्राहारक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण-चतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात, निर्माण, तीर्थंद्वर श्रोर पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि वचनयोगी श्रीर श्रस्तत्यमृषावचनयोगी जीवोंमें पाँच श्वानावरण, नो दर्शनावरण, मिथ्यात्व वारह कपाय, भय, जुगुप्सा, तैजस शरीर, कार्मणशरीर, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु, उपघात श्रोर निर्माण प्रकृतियोंके श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थिति-

विशंषार्थ — यहाँ प्रथम दग्डकमें कही गई ज्ञानावरणादि प्रकृतियोंमंसे कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनका जघन्य स्थितिवन्ध चपकश्रेणिमें होता है और कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनका जघन्य स्थितिवन्ध चपकश्रेणिमें होता है और कुछ ऐसी प्रकृतियाँ हैं जिनका जघन्य स्थितिवन्ध संयमके श्रमिमुख हुए मिथ्यादृष्टि, श्रसंयतसम्यग्दृष्टि या संयतासंयतके होता है, इसलिए इनके जघन्य और श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धके श्रन्तरकालका निपेध किया है। मात्र वचनयोगी और श्रज्ञमयवचनयोगी जीवोंमें पाँच दर्शनावरण श्रादि प्रकृतियोंका जघन्य श्रीर श्रज्जघन्य स्थितिवन्धको जघन्य द्वितिवन्ध द्वीत्वन्ध वर्षाक्षके होता है, इसलिए इनके श्रज्जघन्य स्थितिवन्धको जघन्य श्रन्तर एक समय और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त प्राप्त होनेमें कोई बाधा नहीं श्राती, इसलिए यह उक्त प्रकारसे कहा है। यहाँ चार श्रायुओंके जघन्य और श्रज्जघन्य स्थितिवन्धके श्रन्तरकालका निपेध किया है यह स्पष्ट ही है।

२७३. काययोगी जोर्वोमें च्रपकप्रकृतियाँ वैक्रियिक छुह श्रोर तीर्थद्वर इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है । श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तरएक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहूर्त है । नरकायु श्रोर देवायुके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्ध- त्रांतरं। तिरिक्तायु॰ जह० द्विदि॰ तिरिक्त्वोघं। त्राज॰ त्रणुक्तम्सभंगो। मणुसा॰ मृलोघं। तिरिक्त्वगदि०४ एइंदियभंगो। मणुसग०-मणुसाणु० जह० जह० श्रंतो०, श्रज० जह० एग०, उक्क० दोएणं पि असंखेजा लोगा। एवं उच्चा०। एवरि जह० एतिथ अंतरं। सेसाणं जह० द्विदि० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रसंखेजा लोगा। श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०।

२७४. त्रोरालियका० खवगपगदीणं ऐरइय-देवायु०-त्राहारदृग-तित्थय० जह० त्रज० एित्थ त्रंतरं । सादासादा०-पुरिस०-वेउव्वियद्धक-जसिग० जह० एित्थ त्रंतरं । त्रज० [जह०] एग०, उक्क० त्रंतो० । तिरिक्ख-मणुसायु० जह० द्विदि० एित्थ त्रंतरं । त्रज'० पगदित्रंतरं । तिरिक्खगदि०४ जह० द्विदि० जह० त्रंतो०, उक्क० तिरिए वासमहस्साणि देस्०। त्रज० जह० एग०, उक्क त्रंतो० । सेसाणं जह० जह०

का अन्तरकाल नहीं है। तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितियन्धका अन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्चोंके समान है। अजघन्य स्थितियन्धका अन्तरकाल अनुत्कृष्ठके समान है। मनुष्यायुके जघन्य और अजघन्य स्थितियन्धका अन्तरकाल मूलोघके समान है। तिर्यञ्चगित चारके जघन्य और अजघन्य स्थितियन्धका अन्तरकाल प्रकेन्द्रियोंके समान है। त्ययञ्चगित चारके जघन्य और मनुष्यगित और मनुष्यगित और मनुष्यगित और मनुष्यगित और मनुष्यगित्वग्धका अघन्य स्थितियन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुं हुते हैं, अजघन्य स्थितियन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दोनोंका ही असंख्यात लोकप्रमाण है। इसी प्रकार उद्यगोत्रका जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसके जघन्य स्थितियन्धका अन्तरकाल नहीं है। शेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुं हुते है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है। अजघन्य स्थितियन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहृते है।

िरोपार्थ--काययोगी जीवोंके प्रथम दगडकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थिति वन्ध जपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निर्णेध किया है। परन्तु जो जीव काययोगमें उपशमश्रेणिमें इनका कमसे कम एक समयके लिए श्रोर अधिकसे अधिक अन्तर्मुहर्तके लिए अवन्धक होकर और मरकर देव होनेपर काययोगके सद्भावमें ही पुनः इनका बन्ध करने लगता है उसके इनके अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२७५. त्रोदारिककाययोगी जीवोंमें जपक प्रकृतियाँ, नरकाय, देवायु, आहारकिक क्रीर तीर्थद्वर प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय, श्रक्षातावेदनीय, पुरुपचेद, वैकियिक छह श्रीर यशःकीति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितबन्धका श्रम्तर काल नहीं है। श्रज्जघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रम्तर काल नहीं है। तिर्यञ्चायु श्रीर ममुख्यायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रम्तरकाल नहीं है। त्रज्ज्ञचन्य स्थितिबन्धका श्रम्तरकाल प्रकृतिबन्धके श्रम्तरकालके समान है। तिर्यञ्चाति चारके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रम्तरकाल प्रकृतिबन्धके श्रम्तरकालके समान है। तिर्यञ्चाति चारके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रम्तर श्रम्तर कुछ कम तीन हजार वर्ष है। श्रज्जघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रम्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रम्तर श्रन्तर्मुं हुर्त है। श्रेष प्रकृतियोंके जघन्य स्थितबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रम्तर क्रम्तर्मुं हुर्त है

१. श्रज्ञ जह ० पगदि-- इति पाठः ।

अंतो॰, उक्क॰ वावीसं वाससहस्साणि देम्न॰। अज॰ जह॰ एग॰, उक्क॰ अंतो॰। २७५. ओरालियभि॰ उक्कस्सभंगो। केण कारणेण उक्कस्सभंगो? येण वादर-एइंदिए वि अभापवत्तो वा से काले सरीरपज्जत्ती जाहिदि ति वा सामित्तं दिएणं तेण कारणेण उक्कस्सभंगो। णवरि दो आयु॰ तसअपज्जत्तभंगो।

त्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। श्रज्ञघन्य स्थितियन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्म हर्त है।

विश्वार्थ-ग्रीदारिककाययोगमें चपक प्रकृतियाँ, ग्राहारकद्विक ग्रीर तीर्थद्वर प्रकृ-तियोंका जघन्य स्थितिवन्ध चपकश्रेणिमें होता है। तथा इसके सिवा अन्यत्र इस योगमें ग्रजघन्य स्थितिवन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य ग्रोर ग्रजघन्य स्थितिवन्धके ग्रन्तर-कालका निषेध किया है। इस योगमें नरकाय और देवायुके जघन्य स्थितियनधका अन्तर-काल नहीं है यह स्पष्ट ही है। सातावेदनीय, पुरुषवेद और यशःकोर्तिका जघन्य स्थिति-वन्ध चपकश्रेणिमें होता है, इसलिए यहाँ इनके जधन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निर्पेध किया है। वैकियिक छहका जघन्य स्थितिबन्ध सर्वविद्युद्ध ग्रासंक्षीके होता है पर इसके योगपरिवर्तन होता रहता है, इसलिए यहाँ इनके भी जघन्य स्थितिबन्धके ग्रन्तर कालका निपंध किया है। तथा ये सब प्रतिपत्त प्रकृतियाँ है इसलिए इनके अजधन्य स्थितियन्धका जघन्य ऋन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर ऋन्तर्भृहर्त कहा है । तिर्यञ्चगतिचतुष्कका जघन्य स्थितिबन्ध श्रक्षिकायिक श्रीर वायुकायिक जीवोंके होता है श्रीर वायुकायिक जीवोंमें श्रीदा-रिक काययोगका उत्कृप्ट काल कुछ कम तीन हजार वर्ष है, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन हजार वर्ष कहा है। शेष प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध बादरपृथिवीकायिक पर्याप्त जीवोंके भी होता है ग्रीर वहाँ ग्रीदा-रिक काययोगका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वर्ष है। इसलिए यहाँ शेप प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम बाईस हजार वर्ष कहा है। शेष कथन सगम है।

२०४. श्रीदारिक मिश्रकाययोगमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है। यहाँ उत्कृष्टके समान भङ्ग किस कारणसे है ? यतः वादर एकेन्द्रिय जीवमें भी श्रधः प्रवृत्त होता है श्रथवा तदनन्तर समयमें शरीर पर्याप्तिको प्राप्त करेगो उसे जघन्य स्थितियन्धका स्वामित्व प्राप्त होता है, इस कारणसे उत्कृष्टके समान भङ्ग है। इतनी विशेषता है कि दो श्रायुश्रोको भङ्ग त्रसश्रपर्याप्तकोंके समान है।

विशेषार्थ — क्रोदारिक मिश्रकाययोगमें उत्कृष्ट स्थितिवन्धके अन्तरकालका विचार दो प्रकारसे किया है। बादर एकेन्द्रिय जीवके भी वह प्रकार सम्भव है, इसिलए यहाँ भी सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर कोल उत्कृष्टिके समान जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। मात्र यहाँ वन्धको प्राप्त होनेवाली तिर्यञ्चाय और मनुष्याय के सम्बन्धमें कुछ विशेषता है। जिसका निर्देश मूलमें अलगसे किया ही है। बात यह है कि अपर्याप्त अवस्थाके याद भवान्तरमें भी औदारिक मिश्रकाययोगका सातत्य बना रहता है, इसिलए अस अपर्याप्तकों में उक्त दोनों आयुर्आके जघन्य और अजघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल कह आये हैं उसी प्रकार वह यहाँ भी वन जाता है।

२७६. वेउव्विय०-वेउव्वियमि० उक्कस्सभंगो । त्राहार०-त्राहारमिस्स० मण-जोगिभंगो । कम्मइगका० उक्कस्सभंगो ।

२७७. इत्थिवेदे ० पंचणा०-चदुदंस०-चदुसंज०-तित्थय०-पंचंत० जह० अज० णित्थ अंतरं। णिद्दा-पंचला-असादा०-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुंच्छ--पंचिदियजा-दि-तेजा०-क०-समचदु०-वणण०४-अगु०४-पसत्थिव०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-[सुभग]-सुस्सरं०-आदे०-[अजस०]-णिमि० जह० जह० अंतो०, उक्क० पित्दोवम-सद्युप्पतं। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। थीणिगिद्ध०-पंचसंघ०-तिरिक्खाणु०-अपदाउज्जो०--अपत्थ०--थावर-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० अज० उक्कस्स-भंगो। अहक० जह० जह० अंतो०, उक्क० पित्दो० सद्युप्पतं। अज० जह० पा०, उक्क० पित्वो० सद्युप्पतं। अज० जह० प्रा०, उक्क० पित्वो० सद्युप्पतं। अज० जह० प्रा०, उक्क० पुठ्यकोडी देस्०। सादावे०-पुरिस०-जस०-उच्चा० जह० द्विदि० णित्थ अंतरं। अज० जह० दिदि० जह० एग०, उक्क० पित्वोव अस्सभंगो। तिरिक्ख-मणुसायु० जह० दिदि० जह० एगि० अंतरं। अज० अणु०भंगो। देवायु० जह० दिदि० जह० दसवस्ससहस्साणि सादि०, उक्क० पित्वोवमसद्युप्पत्तं। अज०

२७६. वेकियिक काययोग और वेकियिक मिश्र कायययोगमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है। त्राहारक काययोग और त्राहारक मिश्रकाययोगमें मनोयोगी जोवोंके समान भङ्ग है। तथा कार्मणकाययोगमें उत्कृष्टके समान भङ्ग है।

२७९ स्त्रीवेदमें पाँच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन, तीर्थंकर श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। निदा, प्रचला, त्रसाता वेदनीय,हास्य,रति, श्ररति, शोक,भय,जुगुन्सा,पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजसशरीर,कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रस्थिर, श्रुम, श्रशुम, सुभग, सुस्वर, श्रादेय श्रयशःकीर्ति, श्रौर निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर् अन्तर्भ हुत् है और उत्क्रप्ट अन्तर सौ पत्य प्रथक्त है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुं हुर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, ग्रनन्तानुबन्धी चार, स्त्रोवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, तिर्यञ्चातुपूर्वी, श्रातप, उद्योत, श्रप्रशस्त विहायोगति, स्थावर, दुर्भग, दुःखर, त्रनादेय श्रौर नीचगोत्र प्रकृतियांके जघन्य श्रौर त्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल उत्कृष्टके समान है। ग्राठ कषायोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तम् हर्त हे ग्रौर उत्कृष्ट अन्तर सौ पत्य प्रथक्त है। अज्ञायन्य स्थितिबन्धका जायन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। साता वेदनीय, पुरुषवेद, यशःकीर्ति श्रीर उचगोत्रके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रन्तमु हुर्त है। नरकायुका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। तिर्य-ञ्चाय और मनुष्यायके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल श्रनुत्कृष्टके समान है। देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और उत्क्रप्ट अन्तर सौ पत्य प्रथक्त है। तथा श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका

१. मूलप्रतो सुस्तर० श्रादा० शिमि० श्रादे० जह० इति पाठः ।

त्रणु॰भंगो । वेडिव्वियद्धकः ०-तििएण्जा०-सुहुम०--त्रप्रज्ञ०-साधार ० जह० त्रज्ञ० उक्त॰भंगो । मणुसगदिपंचगस्स जह० त्रज्ञ० उक्त०भंगो । त्राहार०२ जह० हिदि० एत्थि श्रंतरं । त्रज्ञ० जह० श्रंतो०, उक्त० कायहिदी० ।

२७८, पुरिस॰ पंचणा॰-चदुदंस०-चदुसंज०-पंचंत० जह० अज० एिश्व अंतरं। थीणिगिद्धि॰ ३-िमच्छ०-अणंताणुवंधि०४-इत्थि॰-एावुंस०-पंचसंदा०-पंचसंदा०-अप्प-सत्थ०-दूभग-दुस्सर-अणादे०-णीचागो० जह० अज० उक्कस्सभंगो। िणदा-पचला-असादा०-हस्स--रिद--अरिद-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वएण०४-अगु०४-पसत्थिव०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर--अणादे०--अजस०-णिमि० जह० द्विदि० उक्कस्सभंगो। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। [अद्वक०

त्रन्तर काल श्रनुत्रुष्टके समान है। वैकियिक छह, तीन जाति, स्क्ष्म श्रपर्याप्त श्रीर साधारण प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर उत्कृष्टके समान है। मनुष्यगति पञ्जकके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर उत्कृष्टके समान है। श्राहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्त मुँहर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर कायस्थिति प्रमाण है।

विशेपार्थ-स्त्रीवेदमें प्रथम दएडकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितवन्ध चपक-श्रेणीमं होता है श्रीर इसके सिवा श्रन्यत्र श्रज्ञघन्य स्थितिवन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य स्थितियन्धके अन्तरकालका निर्पेध किया है। मात्र तीर्थंकर प्रकृतिका जघन्य स्थितिबन्ध उपशम श्रेणीमें प्राप्त होता है पर यहाँ इसके भी जघन्य और ग्रजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल सम्भव नहीं है, इसलिए यहाँ इसका भी निपेध किया है। स्त्रीवेद की उत्कृष्ट कायस्थित सौ पर्यपृथक्त्वप्रमाण है । जिस ग्रसंक्षी स्त्रीवेदी जीवने इसके प्रारम्भ में श्रीर श्रन्तमें जघन्य स्थितिवन्ध किया श्रीर मध्यमें श्रजघन्य स्थितिवन्ध किया उसके दुसरे दण्डकमें कही गई निद्रा ग्रादि प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल सी प्रत्यप्रथक्त्व उपलब्ध होता है इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। ग्राठ कपायोंके जघन्य स्थितवन्धका उत्क्रप्र अन्तर इसी प्रकार ले ग्राना चाहिये। तथा संयमासंयम ओर संयमका उत्क्रप्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि होनेसे यहाँ ग्राठ कपायोंके ग्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि कहा है। क्योंकि संयमासंयममें ग्रप्रत्याख्यानावरण चारका ग्रीर संयममें प्रत्याख्यानावरण चारका बन्ध नहीं होता। सातावेदनीय ग्रादि चार वक्रतियोंका जघन्य स्थितबन्ध चपकश्रेणिमं उपलब्ध होता है, इसलिए यहाँ इनके अन्तर-कालका निपेध किया है। फिर भी ये सप्रतिपत्त प्रकृतियाँ है इसीलिए इनके अजघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालके उपलब्ध होनेमें कोई बाधा नहीं आती । सामान्यतः प्रतिपत्त प्रक-तियोंके श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्महर्त प्राप्त होता है, इसलिए यह उक्त प्रकारसे कहा है। रोप कथन स्पष्ट ही है।

२७८. पुरुपवेदमें पाँच श्वानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन ग्रौर पाँच ग्रन्तरायके जघन्य और ग्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तरकाल नहीं है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, ग्रनन्तानु-वन्धी चार, स्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, नपुंसकवेद, पाँच संहनन, ग्रप्रशस्त विद्दायोगित, दुर्भग, दुस्यर, ग्रनादेय ग्रौर नीचगोत्रके जघन्य ग्रौर ग्रज्जघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तरकाल उत्कृष्टिके समान है। निद्रा, प्रचला, ग्रस्तातोवदनीय, हास्य, रित, ग्ररित, शोक, भय, जुगुष्सा,

ज० जह० श्रंतो०, उक्क० सागरोवमसदपु०। श्रज० जह० एग०, उक्क० पुन्वकोडी देसू०। ] सादावे०-पुरिस०-जस०-ितत्थय०-उच्चा० जह० एिथ श्रंतरं। श्रज० हिदि० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। िष्परयायु० उक्क०भंगो । तिरिक्ख-मणुसायु० जह० हिदि० एिथ श्रंतरं। श्रज० श्रणुक्क०भंगो । देवायु० जह० जह० दसवस्ससहस्साणि सादि०, उक्क० कायिहदी० । श्रज० हिदि० पगिदश्रंतरं । िष्परयगिद-चदुजा०-िष्परयाणु०-श्रादाव-थावरादि०४ उक्कस्सभंगो । तिरिक्खगिदि-तिरिक्खाणु०-उज्जो० जह० श्रज० उक्कस्सभंगो । मणुसगिद-पंचगस्स जह० श्रज० उक्कस्सभंगो । देवगिद०४ जह० श्रज० उक्कस्सभंगो । श्राहार०२ जह० एिथ श्रंतरं। श्रज० जह० श्रंतो०, उक्क० कायिहदी०।

पञ्चेन्द्रिय जाति, नैजसशरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तविहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, ग्रस्थिर, शुभ, त्रशुभ, सुभग, सुखर, ग्रनादेय, अयशःकीर्ति और और निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका अन्तरकाल उत्कृष्टके समान है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रन्तर्मुहर्न है। ग्राठ कपायोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्व है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर पक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। सातावेदनीय, पुरुपवेद, यशकोर्ति, तीर्थद्वर श्रीर उचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। अजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-र्मुहर्त है । नरकायुके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर उत्कृष्टके समान है। तिर्यञ्चायु ग्रीर मनुष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल अनुत्रुपुके समान है। देवायके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर कार्यस्थितिप्रमाण है। अजघन्य स्थिति-वन्धका अन्तरकाल प्रकृतिवन्धके अन्तरकालके समान है। नरकगति, चार जाति, नरक-गत्यानुपूर्वी, क्षातप श्रीर स्थावर त्रादि चार प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल उत्कृष्टके समान है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी ग्रौर उद्योत प्रकृतियाँके जघन्य ग्रीर ग्रजघन्य स्थितियन्थका ग्रन्तर उत्कृष्टके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर उत्कृष्टके समान है। देवगतिचतुष्कके जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर उत्क्रप्रके समान है। श्राहारकद्विकके जघन्य स्थितिवन्धका श्चन्तरकाल नहीं है। ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्महर्त है ग्रौर उत्कृष्ट ग्रन्तर कायस्थितिप्रमाण है।

विशेषार्थ — पुरुषवेदमें पांच झानावरण आदि प्रथम द्राष्ठकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध च्रपकश्रेणिमें अपने अपने वन्धके अन्तमें होता है। अन्यत्र अजघन्य स्थितिवन्ध होता है, इसलिए इनके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निपेध किया है। सातावेदनीय आदि पांच प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध च्रपकश्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितवन्धका तो निपेध किया है पर तीर्थद्वर प्रकृतिके सिवा इनके सप्रतिपच्च प्रकृतियाँ होनेके कारण इनके अजघन्य स्थितवन्धक प्राप्त होनेमें कोई वाधा नहीं आती इसलिये उसका जघन्य अन्तर एक समय और उन्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहर्त कहा है।

२७६. णवुं स० पंचणा०-चदृदंस०-चदुसंग०पंचंत० जह० अज० णित्थ अंतरं। थीणिगिद्धि०३-िम्ब्ब०-अणंताणुवंधि०४-इत्थि०-णवुंस०-पंचसंग्रा०-पंचसंग्र०-अण्पस्तथि०-द्भग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० हिदि० ओयं। अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देस्०। णिदा-पचला-असादा०-हस्स-रिद-अरिद-सोग-भय-दुगुं०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वण्ण०४-अगुरू०४-पसत्थिव०-तस०४-थिराथिर-सुभा-सुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-अजस०-िणिभि० जह० जह० अंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। सादा०-पुरिस०-जस० जह० अज० ओयं। दो आयु०-वेजिव्यव्हक०-मणुसग०-मणुसाणु० ओयं। तिरिक्खायु० जह० जह० खुद्दाभव० सम्यू०, उक्क० सागरोवमसदपुथनं। अज० ओयं। देवायु० तिरिक्खोणं। तिरिक्खाण०-जाले० प्राचा० जह० हिदि० जह० अंतोसु०, उक्क० आणंतकालं०।

तथा उपरामश्रेणिमें मरणुकी श्रपेचा तीर्थक्वर प्रकृतिके श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। तीत्पर्य यह है कि जो उपशमश्रेणिमें एक समयके लिए श्रवन्धक होकर मरता है श्रीर देव होकर पुनः बन्ध करने लगता है उसके एक समय श्रन्तरकाल उपलब्ध होता है श्रीर जो श्रन्तर्मुहर्त श्रवन्धक होकर मरता है श्रीर देव होकर पुनः बन्ध करने लगता है उसके श्रन्तर्मुहर्त अन्तरकाल उपलब्ध होता है। श्राहारकद्विकका भी जघन्य स्थितवन्ध चपकश्रेणिमें उपलब्ध होता है। इसलिए इसके जघन्य स्थितवन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है। तथा शेष कथन स्पष्ट ही है।

२७६. नपु सकवेदमें पांच ज्ञानावरण, चार दर्शनावरण, चार संज्वलन श्रौर पांच श्चन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य श्रोर श्रजघन्य स्थितिवनधका श्रन्तरकाल नहीं है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, ग्रनन्तानुबन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्भग, दुःस्वर श्रनादेय श्रीर नीचगीत्र प्रशतियोंके जघन्य स्थितिबन्ध का अन्तरकाल ओधके समान है। अजधन्य स्थितिवन्धका जधन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। निद्रा, प्रचला, श्रसातावेदनीय, हास्य, रित, श्ररति, शोक, भय, जुगुल्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजसशरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्र-वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर श्रस्थिर, श्रम, अश्रम, समग, सुस्वर, श्रादेय, श्रयशःकीर्ति श्रीर निर्माण प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। श्रज्ञधन्य स्थितिवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहूर्त है। सातावेदनीय. परुपवेद श्रीर यशकीर्तिके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल श्रोघके समान हैं। दो श्राय, वैकियिक छह, मनुष्यगति श्रौर मनुष्यगत्यानुपूर्वी प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल श्रोघके समान है। तिर्यञ्चायके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल एक समय कम चल्लकभवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर सौ सागर प्रथक्त्व है। अज्ञघन्य स्थितियन्धका अन्तरकाल स्रोघके समान है। देवायुके जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितियन्धका श्रन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्जोके समान है। तिर्यञ्जगति, तिर्यञ्ज-गत्यानुपूर्वी, उद्योत ग्रौर नीचगोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर-म हर्त है और उत्क्रप्र अन्तर अनन्त काल है। अजधन्य स्थितियनधका अन्तर अनुत्कृपुके अज ० अणु॰भंगो । चदुजादि-आदाव-धावरादि०४ जह॰ ओघं । अज ० अणु०भंगो । ओरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिसभ० [जह॰] ओघं । अज ० जह० एग०, उक्क० पुट्वकोडी देस्० । अहक० जह० अज ॰ ओघं। आहार०२ जह० हिदि० एत्थि अंतरं । अज ० ओघं । तित्थय० उक्कस्सभंगो ।

२८०. अवगद्वे० सगपगदीएां जह० द्विदि० एास्थि श्रंतरं । अज० जह० उक्क० श्रंतो० ।

२८१. कोधादि०४ खवगपगदीएां चद्त्रायु०-त्राहार०२ जह० त्रज० एास्थि

समान है। चार जाति, त्रातप श्रीर स्थावर श्रादि चार प्रकृतियों के जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल श्रोधके समान है। श्राज्ञधन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर श्रानुन्कृष्टके समान है। श्रीदारिक श्राहोपाङ्ग श्रीर वर्ज्ञ प्रभनाराचसंहननके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल श्रीयके समान है। श्राज्ञधन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। श्राठ कपायों के जघन्य श्रीर श्रज्जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर श्राधके समान है। श्राहारकिहकके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्राज्ञधन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल श्रीयके समान है। तीर्थं इर प्रकृतिके जघन्य श्रीर श्रज्जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल उत्कृष्टके समान है। तीर्थं इर प्रकृतिके जघन्य श्रीर श्रज्जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल उत्कृष्टके समान है।

विशेषार्थ — नपुंसकवेदमें प्रथम दण्डकमें कही गई पांच झानावरण आदि प्रकृतियोंके जघन्य और अज्ञयन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालके न होनेका स्पष्टीकरण जिस प्रकार पुरुपवेदमें कर आये हैं उसी प्रकार यहां भी कर लेना चाहिये। नपुंसकवेदमें सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है और सम्यक्त्वके सद्भावमें स्त्रीवेद आदि द्सर दण्डकमें कहीं गई प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए इनके अज्ञयन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण है, इसलिए यहां निद्रा आदि तीसरे दण्डकमें कहीं गई प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोकप्रमाण कहा है। वादर अन्तिकायिक पर्याप्त और बादर वायुकायिक पर्याप्त जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्त काल है, इसलिए यहां तिर्यञ्जाति आदि तीन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल कहा है। कर्मभूमिज मनुष्य और तिर्यञ्जके उसी पर्यायमें उत्यन्न हुए सम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, और इसके औदारिक शरीर आदि चार प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, और इसके आदारिक शरीर आदि चार प्रकृतियोंका बन्ध नहीं होता, इसलिए यहां इन प्रकृतियोंके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है, योर कथन स्पष्ट ही है।

२८०. त्रपगतवेदमं त्रपनी प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका अन्तर काल नहीं है। स्रजधन्य स्थितवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है।

िरंगपार्थ — अपगतवेदमें अपनी सव प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध चपक श्रेणिमें उपलब्ध होता है, इसिलए इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निपंध किया है तथा उपदाम श्रेणिमें अपगतवेदीके अपनी प्रकृतियोंका अन्तर्मुहर्त काल तक बन्ध नहीं होता, इसिलए यहां अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर्मुहर्त कहा है।

२८१. कोधादि चार कपायवाले जीवोंमें चपक प्रकृतियां, चार त्रायु त्रौर आहारक-द्विकके जघन्य स्रोर श्रजघन्य स्थितियन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। इतनी विशेषता है कि मान- त्रंतरं । एवरि माएस्स कोथसंज॰ अज॰ जह॰ एग०, उक्क० अंतो० । एवं मायाए दो संजल॰, लोभ॰ [चनारि] संजल० । संसार्णं जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो॰ ।

२८२. मिद-सुद० पंचणा०-णवदंसणा०-सादासा०-मिच्छ०-सोलसक०-ऋहणो-क०-पंचिदिय-तेजा०-क०-समचद्०-वएण०४-ऋगुरू०४-पसत्थवि०-तस०४-थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-ऋादे०-जस०-ऋजस०-िएमि०-पंचेत० जह० हि० जह० ऋंतो०, उक्क० ऋसंखेजा लोगा । ऋज० जह० एग०, उक्क० ऋंतो०। णवुंस-ऋोरालि०-

कपायमें कोध संज्वलनके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्हृष्ट्र श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। इसी प्रकार माया कपायमें हो संज्वलनोंका श्रीर लोभकपायमें चार संज्वलनोंका श्रन्तरकाल जानना चाहिए। तथा चारों कपायोंमें शेप प्रहृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्हृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है।

विशेषार्थ—चारों कपायोंमें चारों श्रायुश्रोंका श्रजधन्य स्थितिवन्ध श्रन्तरके साथ दो वार सम्भव नहीं है और जघन्य स्थितिबन्ध एक बार हो होता है इसलिए तो इनके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया। श्रीर चपक प्रस्तियों श्रीर श्राहा-रकद्विकका जघन्य स्थितिबन्ध ज्ञपक श्रेणिमं होता है। साथ ही उपशम श्रेणिमं कपायोंके रहते हुए क्लपक प्रकृतियोंकी बन्धव्युच्छित्ति नहीं होती। यद्यपि श्राहारकद्विककी वन्धव्यु-च्छित्ति हो जाती है पर उपशमश्रेणि पर चढते श्रोर उतरते हुए कपायमें परिवर्तन होता है श्रीर उपशान्तमोहमें कपायका श्रभाव हो जाता है इसलिए इन चारों कपायोंमें न तो चपक प्रकृतियोंके जघन्य और अजधन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल उपलब्ध होता है और न आहा रकद्विकके ही जघन्य श्रीर अजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल उपलब्ध होता है, इसलिए यहां इसका निपंध किया है। यहां शेष प्रकृतियोंका एक कपायमें दो वार जघन्य स्थितिबन्ध सम्भव नहीं है. इसलिए सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निपंध किया है। पर जिसके एक कपायमें कमसे कम एक समयके लिए और अधिकसे अधिक अन्तर्महर्त के लिए सब प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध होता है उसके ग्रन्य सब प्रकृतियांके ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उल्क्रप्ट अन्तर अन्तर्महर्न होनेसे वह उक्र प्रमाण कहा है । यहां मानकपायमें कोधसंज्वलनके, मायाकपायमें कोध ग्रोर मान संज्वलन-के और लोकपायमें कोध, मान माया और लोभ संज्वलनके अजधन्य स्थितिबन्धका जो जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्महर्त कहा है वह उपशमश्रेणिमें मरणकी अपेज्ञासे जानना चाहिए। कारण स्पष्ट है।

२६२. मत्यक्कान और श्रुतक्कानमें पांच क्षानावरण, नो दर्शनावरण, सातावेदनीय, य्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलहकपाय, आठ नोकपाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तैजसशरीर, कार्मणशरीर, समचतुरस्त्रसंस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रस-चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुभग, सुस्वर, आदेय, यशकीित, अयशकीित, निर्माण और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त हें और उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय हे और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। नपुंसकवेद, औदारिकशरीर, पाँच संस्थान, औदारिक

पंचसंठा०-त्रोरालि॰ त्रंगो॰-ल्रस्संघ॰-त्रणसन्थ॰-दृभग-दुस्सर-त्रणादे॰ ज॰ हि॰ त्रोघं। त्रज्ञ जह० एग०, उक्क० तििएए पिलदो॰ देस्०। चदुत्रायु-वेउव्वियल्लक-मणुसग॰-मणुसाणु॰ त्रोघं। तिरिक्खगिदि-तिरिक्खाणु॰-उज्जो॰ जह० द्विदि० त्रोघं। त्रज्ञ जह० एग०, उक्क एकत्तीसं साग० सादि॰। चदुजादि-त्रादाय-थावरादि॰४ जह० त्रज्ञ एगुंसगभंगो। शीचागो॰ ज० द्वि० त्रोघं। त्रज्ञ जह० एग०, उक्क० तिएए पिलदो० देस्०। उच्चा॰ जह० त्रज्ञ जह० त्रंतो० एग०, उक्क० त्रसंजा लोगा।

२८३. विभंगे पंचणा०-एवदंसणा०--िमच्छत्त--सोलसक०--भय-दृगुं ०--िएएय-

त्राङ्गोराङ्ग, छह संहनन, प्रप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग, दुःखर और अनादेय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। य्रज्ञघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। चार आयु, वैकियिक छह, मनुष्यगित और मनुष्यगत्यानुपूर्वाके जघन्य और अजघन्य स्थितवन्धका अन्तर ओघके समान है। तिर्यञ्चगत्त, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वा और उद्योत प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। अजघन्य स्थितवन्धका जघन्य युन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक इकतीस सागर है। चार जाति आतप और स्थावर आदि चार प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितवन्धका अन्तरकाल नपुंसकवेदके समान है। नीचगोत्रके जघन्य और अजघन्य स्थितवन्धका अन्तरकाल नपुंसकवेदके समान है। नीचगोत्रके जघन्य स्थितवन्धका अन्तरकाल ओघके समान है। अजघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पत्य है। उचगोत्रके जघन्य और अजघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तर कमसे अन्तर्मुहर्त और एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर दोनों का असंख्यात लोक प्रमाण है।

विशेपार्थ-इन दोनों ग्रज्ञानोंमंप्रथम दण्डकमं कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध वादर एकेन्द्रिय पूर्याप्तक जीवोंके होता है और इनकी कायस्थिति असंख्यात लोक प्रमाण है. इसलिए यहाँ उक्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोक प्रमाण कहा है। यहाँ कायस्थितिके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें जघन्य स्थितिवन्ध करा कर यह श्रन्तर-काल ले श्राना चाहिए। नपुंसकवेद श्रादि दूसरे द्रगुडकमें कही गई प्रकृतियोंका भोगभूमिमें बन्ध नहीं होता, इसलिए यहाँ उनके अनुत्कृष्ट स्थितिवन्धका कुछ कम तीन पत्य अन्तरकाल कहा है। यहाँ इन प्रकृतियोंके अजधन्य स्थितिबन्धका यह अन्तरकाल इसी प्रकार कहा है। यह तीन प्रत्यमें कुछ कम कहा यह विचारणीय है। नीचगोत्रके अज्ञघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल इसी प्रकार जानना चाहिए । तिर्यञ्चगति ग्रादि तीन प्रकृ-तियोंका वारहवें कल्पके ऊपर वन्ध नहीं होता श्रीर वहाँ दोनों श्रवानोंका उत्क्रप्ट काल इक-तीस सागर है। इसीसे यहाँ उक्त प्रकृतियोंके अज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्क्रप्ट अन्तरकाल साधिक सागर कहा है। ये सप्रतिपन्न प्रकृतियाँ होनेसेयह साधिक कालवन जाता है। जिस वाटर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीवने कायस्थितिके आदिमें और अन्तमें उच्चगोत्रका जघन्य स्थितिबन्ध किया उसके तो इसके जघन्य स्थितिबन्धका ग्रसंख्यात लोक प्रमाण उत्क्रप् श्रन्तरकाल उपलब्ध होता है तथा श्रग्निकायिक श्रीर वायकायिक जीवोंके इसका बन्ध नहीं होनेसे श्रजघन्य स्थितवन्धका उक्त प्रमाण उत्कृष्ट श्रन्तरकाल उपलब्ध होता है । इसिंखण वह उक्क प्रमाण कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही है।

२८३. विभक्कशानमें पाँच ज्ञानावरण, नी दर्शनावरण, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, भय,

देवायु॰-तेना॰-क॰-वएए०४-अगु॰-उप॰-िएमि॰-पंचंत० जह० अन॰ एत्थि अंतरं। सादा॰-पुरिस०-हस्स-रिद-वेडिवयछ०-चरुजादि-समचरु॰-वज्जिरसभ०-पर॰-उस्सा० उज्जो०-पसत्थ०-तस॰-वादर-सुहुम-पज्जतापज्जत-पत्तेय॰-साधारएा-थिरादिछक--एतिचु-च्चा० ज० द्विदि॰ एत्थि अंतरं। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। असादा०-इत्थि॰-एयुंस०--अरदि-सोग--पंचसंग्र०--अप्पसत्थ॰-अथिरादिछ० जह० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू०। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। तिरिक्ख-मणुसायु॰ एरियोघं। एइंदि॰-आदाव-थावर०जह० जह० अंतो०, उक्क० वेसाग० सादि०। अज० जह० एग०, उक्क० अंतो०। दोगदि-आराजि॰-आराजि॰-आराजि॰-दोआए७ ज० द्वि० एत्थि अंतरं। अज० ज० एग०, उक्क० अंतो०।

जुगुष्सा, नरकायु, देवाय, तैजसशरीर, कार्मणशरीर वर्णचतुष्क, ग्रगरुलघु, उपघात. निर्माण श्रौर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य श्रौर श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। सातावेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, वैक्रियिक छह, चार जाति, समचतुरस्रसंस्थान, वज्रर्पभनाराचसहनन, परघात, उछ्लास, उद्योत, प्रशस्त विहायोगित, त्रस, वादर, सक्ष्म, पर्याप्त. श्रपर्याप्त, प्रत्येक शरीर, साधारण, स्थिर श्रादि छह, नीच गोत्र श्रीर उचगोत्र प्रकृ तियोंके जघन्य स्थितवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजधन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्म हुर्न है। असातावेदनीय, स्रीवेद, नपंसकवेद, श्ररति. शोक, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्त विहायोगित श्रीर श्रस्थिर श्रादि छहके जघन्य स्थितियन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भ हुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। त्रज्ञचन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-र्मु हर्त है। तिर्यञ्चाय श्रीर मनुष्यायुके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर सामान्य नारिकयोंके समान है। एकेन्द्रिय जाति, त्रातप और स्थावरके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तम् हूर्त हे श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। श्रजधन्य स्थिति-वन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। दो गति, श्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक श्राङ्गोपाङ्ग श्रीर दो आनुपूर्वीके जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजधन्य स्थितिवन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्महर्त है।

विशंपार्थ—विभक्षक्षानमें नरकायु श्रोर देवायुके सिवा प्रथम दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध संयमके अभिमुख हुए जीवके होता है, इसिलए यहां इनके जघन्य और श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निपंध किया है। नरकायु श्रोर देवायुके जघन्य स्थितिबन्धको श्रन्तरकाल नहीं हैं यह तो स्पष्ट ही हैं। इसी प्रकार इनके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धको श्रन्तरकालका यथायोग्य श्रभाव जान लेना चाहिए। सातावेदनीय श्रादि दूसरे दण्डकमें कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध संयमके श्रभिमुख हुए जीवके होता है इसिलए इनके जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निपंध किया है। इनके श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल स्पष्ट ही है। जो नारकी भवके प्रारम्भमें पर्याप्त होने पर श्रसातादि प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध करके पुनः भवके श्रन्तमें बन्ध करता है उसके इन प्रकृतियोंक जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर उपलब्ध होनेसे वह उक्ष प्रमाण कहा है। श्रेष कथन स्पष्ट ही है।

२ ८४. ग्राभि०-सुद्• ग्रोधि० पंचणा०-त्रदंसणा०-सादा०-चदुसंज०-पुरिस०हस्स-रिद-भय-दुगुं०-पंचिदि०—तेजा०—क०-समचदु०—वएण०४-न्यगुरू०४—पसत्थ०तस०४-थिरादिञ्क-िण्मि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचेत० ज० दििद्० णित्थि श्रंतरं। श्रज०
जह० एग०, उक० श्रंतो०। एविरि िण्हा-पचला श्रज० ज० उक० श्रंतो०। श्रसादा०श्ररिद-सोग-श्रथिर-श्रसुभ-श्रजस० जह० [जह०] श्रंतो०, उक० छावद्विसाग०
सादि०। श्रज० जह० एग०, उक० श्रंतो०! श्रद्धक० ज० दि० ज० श्रंतो०,
उक० छाविद्दसाग० सादि०। श्रज० ज० श्रंतो०, उक० पुष्यकोडी देस्०। दो
श्रायु० उक्कस्सभंगो। मणुसगिद्पंचगस्स ज० दि० ज० श्रंतो०, उक० छाविद्दसाग०
सादि०। श्रज० ज० एग०, उक० पुष्यकोडी० सादि०। देवगदि०४-श्राहार०२
ज० दि० णित्थ श्रंतरं। श्रज० ज० श्रंतो०, उक० तेचीसं सा० सादि०।

२८४. श्राभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी श्रीर श्रवधिक्षानी जीवोंमें पांच श्रानावरण, छउ दर्शनावरण, सातावेदनीय, चार संज्वलन, पुरुपवेद, हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजसशरीर, कार्मणुशरीर, समचतुरम्बसंस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघुर, प्रशस्तविहायो-गति, त्रसचतुष्क, स्थिर ऋदि छह, निर्माण, तीर्थङ्कर, उच्चगोत्र और पाँच अन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितियन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। इतनी विशेषता है कि निद्वा और प्रचलाके अजघन्य स्थितवन्थका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है। श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, ग्रस्थिर, श्रग्रम ग्रौर श्रयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छ्यासठ सागर है। ऋजधन्य स्थितवन्धका जधन्य ऋन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है। ब्राठ कपायोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त हे और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छथासठ सागर है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। दो श्रायुत्रोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मनुष्यगति पञ्चकके जघन्य स्थितिवन्धेका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक छुवासठ सागर है। अजघन्य स्थितिवन्ध-का जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक एक पूर्वकोटि है। देवगति चतुष्क श्रीर श्राहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य ऋन्तर ऋन्तर्महर्त है श्रीर उत्कृष्ट ऋन्तर साधिक तेतीस सागर है।

िरंगिर्य — इन तीन झानों में प्रथम दण्डक में कही गई प्रकृतियों का जघन्य स्थितिवन्ध चपकश्रेणिमें होता है, इसिल्ए इनके जघन्य स्थितिवन्ध के अन्तर कालका निपेध किया है। तथा इनमें से कुछ तो सान्तर प्रकृतियां है, सब नहीं हैं, फिर भी उपशम श्रेणिमें मरणकी अपेचा इनके अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर मृह्तं उपलन्ध होने से वह उक्त प्रमाण कहा है। इतनी विशेषता है कि आठवें गुणस्थानके जिस भागमें निद्रा और प्रचलाकी व्युच्छित्ति होती है वह मरणसे रहित है इसिल्ए इनके अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर भी अन्तर्मृहर्त कहा है। जिस जीवने सम्यक्त्वको प्राप्त कर प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें असाता आदिका जघन्य स्थितिवन्ध किया। पुनः वह साधिक छथासठ सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ रहा और अन्तर्में पुनः प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें जघन्य स्थितिवन्ध किया। उसके असाता आदि प्रकृतियों के जघन्य स्थितिवन्ध किया। उसके असाता आदि प्रकृतियों के जघन्य स्थितिवन्ध किया।

२८५. मणपज्जः पंचणाः व्हदंसणाः चदुसंज०-पुरिस०-भय-दुगुः -देवगदि-पंचिदि०-तिषिणसरीर-सभदुः -वेउव्वि०त्रंगो०-वएणः ४-देवाणः -त्रगु०४-पसत्थ०-तस०४-सुभग-सुस्सर-त्रादेः -िणिमः -तित्थयः -उचाः -पंचेतः ज० णित्थ ग्रंतरं । अज्ञज्ञ जहः ग्रंतो० । सादा०-हस्स-रिद-थिर-सुभ-जसः ज० णित्थ ग्रंतरं । अज्ञञ्जहः एगः, उक्षः ग्रंतो० । ग्रसादाः -त्ररिद्धिः सोग-ग्रथिर-ग्रसुभ-ग्रजस्व ज० ज० ग्रंतो०, उक्षः पुव्वकोडी देस्० । ग्रजः ज० एगः, उक्षः ग्रंतो० । देवायुः उक्षस्सभंगो । ग्राहार०२ ज० द्वि० णित्थि ग्रंतरं । ग्रजः ज० उक्ष० ग्रंतो० । एवं संजदाणं ।

उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक छथासठ सागर उपलब्ध होनेके कारण वह उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार श्राठ कपायों के जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल साधिक छ्यासठ सागर ले त्राना चाहिए। मात्र इनका जघन्य स्थितिबन्ध अविरत सम्यग्दिए ग्रीर संयतासंयत जीवके करा कर यह श्रन्तरकाल लाना चाहिए। यहां इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकीटि कहा है। सो यह श्रन्तर इतने कालतक संयतासंयत श्रीर संयत रख कर लाना चाहिए। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर भी साधिक छ्यासठ सागर तक सम्यग्दिए रखकर प्राप्त करना चाहिए। मात्र इस कालके प्रारम्भमं श्रीर श्रन्तमें देव श्रीर नारकोके जघन्य स्थितिबन्ध कराकर इसे लाना चाहिए। श्राहारकद्विकका जघन्य स्थितिबन्ध चत्रकश्रीणमं प्राप्त होता है। इसिलए यहां इनके श्रन्तरकालका निष्ध किया है। जो संयत जीव इनका श्रजघन्य स्थितिबन्ध करके श्रीर मर कर तेतीस सागरकी श्रायुके साथ देव होता है श्रीर वहांसे श्राकर श्रप्रमत्त संयत होकर पुनः श्राहारकिकका वन्ध करता है उसके इनके श्रजघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर प्राप्त होनेके कारण वह उक्त प्रमाण कहा है। शेष कथन सुगम है।

२८५. मनःपर्ययक्षानमं पांच क्षानावरण, छह दर्शनावरण, चार संउवलन, पुरुपवेद, भय, जुगुप्सा, देवगित, पञ्चेन्द्रिय जाति, तीन शरीर, समचतुरस्नसंस्थान, वेिकयिक श्राङ्गो-पाङ्ग, वर्णचतुरक, देवगत्यानुपूर्वी, श्रगुरुलघुचतुष्क, प्रशस्त विहायोगित, त्रसचतुष्क, सुभग, सुस्यर, श्रादेय, निर्माण, तीर्थद्वर, उचगोत्र श्रोर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल श्रन्त-मुहुर्त है। सातावेदनीय, हास्य, रित, स्थिर, शुभ श्रोर यशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहुर्त है। श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रोर प्रयशःकीर्ति प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहुर्त है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहुर्त है। श्रेजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहुर्त है। देवायुका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। श्राहारकिहकके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहुर्त है। इसी प्रकार संयत जीवोंके जानना चाहिए।

विशेषार्थ— मनःपर्ययक्षानमें प्रथम दराडकमें कही गई पांच क्षानावरण ग्रादि प्रकृतियों का जघन्य स्थितिवन्ध चपक श्रेणिमें होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिवन्धके ग्रन्तर कालका निषेध किया है। मनःपर्ययक्षानमें इन प्रकृतियोंकी वन्धव्युच्छित्ति हो जानेपर पुनः अन्तर्मुहूर्तके वाद इनका बन्ध होता है इसलिए यहाँ इनके ग्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य २८६. सामाइ०-छेदो० धुविगाणं ज० अज० द्वि० एत्थि अंतरं । तित्थयरं धुविगाणं भंगो । सेसाणं मणपज्जवभंगो । पिरहार० सव्वपगदीणं जह० ज० अंतो०, उक० पुव्वकोडी देस्० । अज० जह० एग०, उक० अंतो० । सुहुमसांपराइ० सव्वपगदीणं जह० अज० एत्थि अंतरं । संजदासंजदा० धुविगाणं ज० अज० एत्थि अंतरं । परियत्तमाणियाणं संजदभंगो । आयु० परिहारभंगो ।

२⊏७. झसंज॰ पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-वारसक०-[सत्तणोक०-]पंचिदि०-नेजा०-क०-सभचदु०-वएण्०४-झगुरु०४-पसत्थ०–तस०४-थिराथिर–सुभासुभ-सुभग--सुस्सर-झादे०-जस०-झजस०-णिमि०-पंचंत० ज० झज० मदि०भॅगो । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-झर्णताखुवंधि०४--इत्थि०--णवुंस०-पंचसंठा०-पंचसंघ०-ऋप्पसत्थ०-द्भग-

श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त कहा है। यहाँ सातावेदनीय श्रादिका भी जघन्य स्थितिवन्ध जपक श्रेणिमें होता है, इसलिए इनके भी जघन्य स्थितिवन्धके श्रन्तर कालका निषेध किया है। इनके श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुंहर्त स्पष्ट ही है। श्रम्ताता वेदनाय श्रादिका जघन्य स्थितिवन्ध प्रमत्तसंयतके होता है। जो मनःपर्ययक्षानके प्राप्त होनेके प्रारम्भमं श्रीर श्रन्तमं इनका जघन्य स्थितिवन्ध करता है उसके इनके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्व कोटि प्राप्त होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। संयम मार्गणाके कथनमं मनःपर्ययक्षानके कथनसे कोई श्रन्तर नहीं है इसलिए इसमें सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रज्ञचन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल मनः-पर्ययक्षानके समान कहा है। श्रेष कथन स्पष्ट ही है।

२८६. सामायिक संयत और छेदोपस्थापना संयत जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रज्जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। तीर्थक्कर प्रकृतिका भक्न ध्रुवबन्ध प्रकृतियोंके समान है। श्रेप प्रकृतियोंका भंग मनःपर्ययक्षानके समान है। परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्न है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर एक पूर्वकोटि है। श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्न है। स्वस्थाम्परायिक संयत जीवोंमें सब प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर्मा जीवोंमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। परावर्तमान प्रकृतियोंका मक्न संयतींके समान है श्रीर दोनों श्रायुश्रोंका भक्न परिहारिवशुद्धि संयत जीवोंके समान है।

विशेषार्थ—इन सव संयमोंमें सब प्रकृतियोंका जो श्रन्तरकाल कहा है उसे स्वामीका विचार कर ले श्राना चाहिये। विशेष वात न होनेसे यहाँ हमने अलग-श्रलग स्पष्टीकरण नहीं किया है।

२८७. श्रसंयत जीवोंमें पांच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, वारह कपाय, सात नोकपाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचनुरम्य संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तिवहायोगित, त्रसचतुष्क, स्थिर, श्रास्थिर, श्राभ अशुभ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीतिं, श्रयशःकीतिं, तिर्माण श्रीर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितियन्धका श्रन्तरकाल मत्यक्षानियोंके समान है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुवन्धी चार, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पांच संस्थान, पांच संहनन, श्रप्रशस्तिवहायोगित, दुर्भग, दुःस्वर श्रीर श्रनादेय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्ध

दुस्सर-अर्णादे० ज० श्रोघं। अज० एतुंसगभंगो। चदुआयु०-वेउन्वियद्ध०-मणुसग०-मणुसाणु०-उचा० मदि०भंगो। तिरिक्खगदि०४ ज० द्वि० जह० श्रोघं। अज० जह० एग०, उक्क० तेत्तीसं० देसू०। चदुजादि-श्रादाव-थावरादि०४ एावुंसगभंगो। श्रोरालि०-श्रोरालि०श्रंगो०-वज्जरि० श्रोघं। तित्थय० ज० एत्थि श्रंतरं। अज० जह० उक्क० श्रंतो०।

२८८. चक्खु० तसपज्जत्तभंगो । अचक्खु० मूलोघं । ओधिदं० ओधि-रणाणिभंगो ।

२८६. तिष्णिलेस्साणं पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-वारसक०-सत्तणोक०-णिरयगदि-देवगदि-पंचजादि-छोरालि०-तेजा०-क०-समचदु०-छोरालि०छंगो०-वज्ज-रिसभ०-वण्ण०४-दोश्राणु०-छगु०४-[छादाव-]पसत्य०-तस०४- [थावर०४] थिरा-थिर-मुभामुभ-सुभग-सुस्सर-छादे०-जस०-छजस०-णिमि०-तित्थय०-पंचंत० ज० द्वि० णित्थ छंतरं। छज० ज० एग०, उक० छंतो० । थीणगिद्ध०३-मिच्छ०-छांताणु-वंधि०४-इत्थि०-णुनुंस०-तिरक्य-मणुसग०-पंचसंटा०-पंचसंघ०-दोष्ठाणुपु०-उज्जो०-

का अन्तरकाल श्रोधके समान है। तथा श्रजधन्य स्थितियन्धका अन्तर नपुंसकवेदके समान है। चार श्रायु, वैकियिक छह, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और उच्चगोत्रका भङ्ग मत्यक्षानियोंके समान है। तिर्यञ्जगित चतुष्कके जधन्य स्थितियन्धका जधन्य अन्तर श्रोधके समान है। श्रजधन्य स्थितियन्धका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्रुष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। चार जाति, आतप श्रोर स्थावर श्रादि चारका भङ्ग नपुंसक वेदी जीवोंके समान है। श्रोदारिक शरीर, श्रोदारिक श्राङ्गापङ्ग और वज्रपंभनाराच संहनन का भङ्ग श्रोधके समान है। तीर्थद्वर प्रकृतिके जधन्य स्थितियन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्राजधन्य स्थितियन्धका जधन्य श्रीर उत्रुष्ट अन्तर अन्तर्मुहर्त है।

विशंपार्थ—सातवें नरकमें सम्यक्त्वका उन्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर होनेसे यहाँ श्रज्जघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर काल कुछ कम तेतीस सागर कहा है। यहाँ तीर्थ द्वर प्रकृतिका बन्ध संयमके श्राममुख हुए जीवके होता है, इसलिए इसके जघन्य स्थितिबन्धके श्रन्तरकालका निषेध किया है। शेष कथन सुगम है।

२८८. चजुदर्शनवाले जीवोंमें त्रसपर्याप्तकोंके समान भङ्ग है। श्रवश्रुदर्शनवाले जीवोंमें मलोघके समान भङ्ग है। श्रवधिदर्शनवाले जीवोंमें अवधिक्षानियोंके समान भङ्ग है।

२८९. तीन लेश्याओं में पांच शानावरण, छह दर्शनावरण, साता वेदनीय, श्रसाता वेदनीय, वारह कपाय, सात नोकपाय, नरकगित, देवगित, पांच जाति, श्रीदारिक शरीर, नैजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्रसंस्थान, श्रीदारिक आङ्गोपाङ्ग, वज्रपंभनाराच संहनन, वर्णचतुष्क दो श्रानुपूर्वी, श्रगुरलघु चतुष्क, श्रातप, प्रशस्त विहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थावर चतुष्क, स्थिर, श्रस्थर, श्राभ, श्रश्भ, सुभग, सुस्वर, श्रादेय, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति, निर्माण, तीर्थङ्कर श्रोर पांच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज्जघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तरर्भुहुर्न है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व, श्रनन्तानुवन्धी चार, स्रीवेद, नपुंसकवेद, तिर्यञ्चगित, मनुष्यगिति, पांच संस्थान, पांच संहनन, दो श्रानुपूर्वी, उद्योत, अप्रशस्त विहायोगित, दुर्भग,

१. मृलप्रती श्रगु०४ श्रपसन्थ० तस ४ इति पाठः ।

अप्पसत्थ॰-दृभग-दुस्सर-अणादे०-णीचुचा॰ नह॰ द्विदि॰ एपिथ अंतरं। अन १० नह० एग॰, उक्क० तत्तीसं सत्तारस सत्त सागरो० देस्०। णिरय-देनायु० नह० अन० एिथ अंतरं। तिरिक्ख-मणुसायु० णिरयभंगो। वेउव्वि॰-वेउव्वि०अंगो॰ नह॰ द्विदि॰ एिथ अंतरं। अन० नह॰ एग॰, उक्क० वात्रीसं सत्तारस सत्त साग०। एविर एिल-काऊए मणुसग०-मणुसाणु०-उचा॰ पढमदंडगे भाणिद्व्यं। काऊए तित्थय॰ नह॰ नह० अंतो॰, उक्क० तिरिण् साग० सादि०। अन० नह'॰ एग०, उक्क० अंतो०।

दुःस्वर, श्रनादेय, नीचगोत्र श्रीर उच्च गोत्र प्रष्टातियोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर, कुछ कम सन्नह सागर श्रीर कुछ कम सात सागर है। नरकायु श्रीर देवायुके जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। तिर्यञ्चायु श्रीर मनुष्यायुके जघन्य श्रीर श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नारिकयोंके समान है। वैकियिक श्रारे श्रीर वैकियिक श्राक्षेत्रक जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर वाईस सागर, सत्रह सागर श्रीर सात सागर है। इननी विशेषता है कि नील श्रीर कापोत लेश्यामें मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी श्रीर उच्चगोत्रको प्रथम दण्डकमें कहना चाहिए। कापोत लेश्यामें तीर्थेंद्वर प्रकृतिक जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तीन सागर है। श्रज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्मुहर्त है।

विश्ंपार्थ-कृष्ण लेश्यामं सम्यक्तवका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर, नील लेश्यामें कुछ कम सत्रह सागर श्रीर कापोत लेश्यामें कुछ कम सात सागर है। इसीसे यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन श्रादिके श्रजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर इन लेश्याश्रोंमें उक्क प्रमाण कहा है। इतनी विशेषता है कि कृष्ण लेइयामें मनुष्यगति, मनुष्यगत्यानुषूर्वी और उच्चगोत्रके श्रजघन्य स्थितियन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल मध्यमें कुछ कम तेतीस सागरतक मिथ्यादृष्टि रखकर ले ग्राना चाहिये। कारण कि सातवं नरकमें इन तीन प्रकृतियोंका मिथ्या दणिके बन्ध नहीं होता। तथा नील और कापीत लेश्यामें इनका बन्ध मिथ्यादणिके भी होता है। यही कारण है कि मुलुमें इन दोनों लेश्याओं में इन प्रकृतियोंका प्रथम दण्डक के साथ कथन करनेकी सूचना की है। यहां तीनों लेश्यात्रोंमें जो जीव नरकगतिमें जाता है और वहांसे ग्राता है उसके इन छेश्यात्रांके सद्भावमें नरकगति, देवगति, नरकानुपूर्वी श्रीर देवानुपूर्वीका वन्ध नहीं होता। इसीसे यहां इन तीन लेश्याश्रीमें इन प्रकृतियोंके ज्ञचन्य स्थितियन्थके अन्तरकालका निर्णेध किया है और अज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय ग्रौर उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रन्तर्मृहर्त कहा है। तथा इसी प्रकार सातवें नरकमें जानेवाले जीवर्क रूप्णुलेश्यामं वैकियिकद्विकका बन्ध नहीं होता । इन तीन लेश्याश्रोंमें छठवं नरकतक जानेवाले जीवके नरक जानेके पूर्व श्रीर वहांसे श्रानेके वाद इन लेश्याश्रोंमें श्रवश्य ही इन दोनों प्रकृतियोंका स्थितिबन्ध सम्भव है। इसीसे इन तीन लेश्याश्रोंमें इन दोनों प्रकृतियोंके ग्रजधन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तर क्रमसे बाईस सागर, सत्रह सागर ग्रौर सात सागर कहा है। जेप कथन सुगम है।

१. मूलप्रती जह० जह० एग० इति पाँठः।

२६०. तेऊए पंचणा०-बद्संगा०-चदुसंज०-भय-दृगुं०-तेजा०-क०-चएग००४अगुरु०४--वादर-पज्जन-पतेय-णिमिण-तित्थय०-पंचंत० ज० ग्रात्थ अंतरं ।
अज० ज० उक्क० अंतो० । अथवा जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३मिच्छ०--अर्णताणुर्विघ०४ जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०,
उक्क० वेसाग० सादि० । सादासा०-पुरिस०-हस्स-रिद-अरिद-सोग-पंचिदि०-समचदु०पसत्थिव०-तस०-[थावर०-] थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०--अजस०-इचा० जह० द्विद० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । अहक०देवायु०-आहार०२ जह० अज० एत्थि अंतरं । इत्थि०-एवुंस०-तिविक्सादिएइंदि०-पंचसंटा०-पंचसंघ०--तिरिक्खाणु०--आदाउज्जो०--अप्पत्थ०--दृभग--दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० अंतो०, उक्क० वेसाग० सादि० । अज० जह० एग०,
उक्क० वेसाग० सादि० । तिरिक्ख-मणुसा० देवोघं । मणुसगदिपंचग० जह० जह०
अंतो०, उक्क० वेसाग० सादि० । अज० जह० एग०, उक्क० वेसाग० सादि० ।
एवं पम्भाए । एवरि सगद्विदी भाणिद्वा । पंचिदिय-तस० प्टमदंडगे पविद्वं ।

२९०. पीतलेश्यामें पाँच ज्ञानावरण, छह दर्शनावरण, चार सज्वलन, भय, जुगुप्सा, तेजसशरीर, कार्मणुशरीर, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, वादर, पर्यात, प्रत्येकशरीर, निर्माण, तीर्थहर श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज-धन्य स्थितियन्थका जघन्य ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रन्तर्म् इर्त है। ग्रथवा जघन्य ग्रन्तर एक समय है ग्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर ग्रन्तर्मु हुर्त है। स्त्यानगृद्धि तोन, मिथ्यात्व ग्रीर ग्रनन्तानुबन्धी चार प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजधन्य स्थितिवन्धका जधन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर है। सातावदनीय, असाता वेदनीय, पुरुषवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, पञ्चेन्द्रिय जाति, समचत्रसासंस्थान, प्रशस्तिविहायोगिति, त्रसं, स्थावरं, स्थिरं, श्रस्थिरं, शुभं, श्रश्लभं, सुभगं, सुस्थरं, आदेयं, यशःकीर्ति, श्रयशःकीर्ति श्रीर उच्चगोत्र प्रकृतियोक जघन्य स्थितवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है, ग्रजधन्य स्थितिवन्धका जधन्य ग्रन्तर एक समय है ग्रीर उन्कृष्ट ग्रन्तर ग्रन्त-र्मु हर्त है। श्राठ कपाय, देवायु श्रीर श्राहारकितको जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिबन्धका ब्रान्तरकाल नहीं है । स्त्रीवेद, नेपुंसकवेद, तिर्यञ्चगति, एकेन्द्रिय जाति, पांच संस्थान, पांच संहतन, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी, स्रातप, उद्योत, स्रप्रशस्तिवहायोगति, दुर्भग, दुःखर, स्राहेय ग्रीर नीच गोत्र प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तरकाल ग्रन्तर्मु हुर्न है और उन्क्रप्र ग्रन्तरकाल साधिक दो सागर है। ग्रजधन्य स्थितिवन्धका जधन्य ग्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट ग्रन्तर साधिक दो सागर है। तिर्यञ्चायु ग्रौर मनुष्यायुका भङ्ग सामान्य देवोंके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्न है ग्रीर उत्क्रष्ट ग्रन्तर साधिक दो सागर है। ग्रजधन्य स्थितिवन्धका जधन्य ग्रन्तर एक समय है ग्रीर उत्क्रप्ट ग्रन्तर ग्रन्तर्मु हुर्त है। देवगतिचतुष्कके जनन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तर काल नहीं है। ग्रजधन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक एक पत्य है श्रीर उत्क्रष्ट श्रन्तर साधिक दो सागर है। इसी प्रकार पद्म लेश्यामें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि ग्रपनी स्थिति कहनी चाहिए। तथा पञ्चेन्द्रिय जाति श्रोर त्रसकाय य दो प्रकृतियाँ प्रथम दण्डकमें सम्मिलित कर लेनी चाहिए।

१. मूलपती जह० भ्रज्ज० अंतो० इति पाठः।

२६१. मुकाए पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-चदुसंन०-सत्तरणोक०-पंचिदिय-तेना०-क०-समचदु०-वएण०४-च्यगुरू०४-[य्यादाव-] पसत्थ०--तस०४-थिराथिर--मुभामुभ-सुभग-सुस्सर-य्यादं०-जस०-य्यजस०-णिमि०-तित्थय०-उच्चा०-पंचंत० जह० द्विदि० णित्थ खंतरं । अन० जह० एग०, उक्क० खंतो० । थीणिगिद्ध्व०३-भिच्छ०-खण्-ताणुवंथि०४ जह० द्विदि० णित्थि खंतरं । यन० जह० खंतो०, उक्क० एकक्तीसं० देस्० । अट्टक०-देवायु० जह० खन० णित्थि खंतरं । इन्थि०-णवुंस०-पंचसंद्या०-पंचसंघ०-अप्पसत्थ०-दूभग-दुस्सर-अर्णादे०' जह० अज० जह० खंतो० एग०,

विश्पार्थ-पीतलेश्यामं प्रथम दण्डकमं कही गई प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिबन्ध सर्वविशुद्ध अप्रमत्तसंयतके होता है और इस लेश्याके कालके भीतर दुसरी वार जघन्य स्थितिवन्धके योग्य परिणाम उपलब्ध नहीं होते, इसलिए यहाँ इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा यहाँ इन प्रकृतियोंके अजधन्य स्थिति-वन्धका काल दो प्रकारसे बतलाया है सो इसका कारण यह प्रतीत होता है कि जो अप्रमत्तसंयत जीव क्षायिक सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके समय स्थितिवन्धापसरण करते हुए इन प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध करता है उसके अजघन्य स्थिथिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तरकाल अन्तर्महर्त उपलब्ध होता है श्रीर जो म्यस्थानमें इनका जघन्य स्थितिबन्ध करता है उसके इनके अज्ञघन्य स्थितिवन्थका जघन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्त-र्महर्त उपलब्ध होता है। इससे वह दो प्रकारका कहा है। स्त्यानगृद्धि तीन श्रादि श्राठ प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध यहां संयमके श्राभमुख जीवके होता है, इसलिए इनके जघन्य स्थितिबन्धके अन्तरकालका निपंध किया है। तथा इस लेश्यामें सम्यक्त्वका जधन्य काल अन्तर्महर्त और उत्कृष्ट काल साधिक दो सागर होनेसे यहां इन प्रकृतियोंके अजधन्य स्थितिबन्धका ज्ञघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त और उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो सागर कहा है। साता श्रादि प्रकृतियोंमेंसे कुछका यहां श्रप्रमत्तसंयत जीवके श्रीर कुछका प्रमत्तसंयत जीवके जघन्य स्थितियन्ध होता है। यहां भी लेश्याके कालके भीतर दो बार जघन्य स्थितियन्ध नहीं होता, इसलिए इन प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका निपेध किया है। इसी प्रकार ग्रागे भी खामित्वका विचारकर शेप प्रकृतियोंके जघन्य ग्रीर ग्रजधन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तरकाल जान लेना चाहिए।

२६१. शुक्ललेख्यामें पांच झानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, चार संख्वलन. सात नोकपाय, पञ्चेन्द्रिय जाति, तेजस श्रीर, कार्मण श्रीर, समचतुरस्र-संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलघुचतुष्क, श्रातप, प्रश्नतिवहायोगति, त्रसचतुष्क, स्थिर, अस्थिर, श्रम्यान, वर्णचतुष्क, स्थान, आद्य, यशकोित, श्रयशकीित, निर्माण, तीर्थद्वर, उद्योग श्रीर पाँच श्रन्तराय प्रश्नतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रन्तमुंहर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रीर श्रन्तम् श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तरीस सागर है। श्राठ क्याय श्रीर श्रन्तम् श्रम्तर क्रल कम इकतीस सागर है। श्राठ कपाय श्रीर देवायुके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रम्तरकाल नहीं है। स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संह्वन, श्रप्रशस्तविहायोगिति, दुभँग, दुःस्वर, श्रीर श्रनादेयके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त श्रीर एक

१. मूलप्रती त्रणादेय णीचागो० जह० इति पाठः।

उक्क० एकत्तीसं सा० देसू० । मणुसायु० देवभंगो । मणुसगदिपंचगस्स जह० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० देसू० । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । देवगदि०४ जह०' एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादिरे० । आहार०२ [जह०] एत्थि अंतरं । अज० जह० [उक्क०] अंतो० ।

२६२. भवसिद्धिया० श्रोघं। श्रवभवसिद्धिया मिद्०भंगो। सम्मादिद्दी० श्रोधि-भंगो। खइगस० पदमदंडश्रो श्रोधिभंगो। [ श्रसादा० श्ररिद-सोग-श्रथिर-श्रम-श्रजस० जह० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीससाग० सादिरे०। श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो०। ] श्रद्धक० जह० जह० श्रंतो, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०। श्रज० श्रोधिभंगो। [दो] श्रायु० उक्कस्सभंगो। मणुसगदिपंचगस्स देवगदि०४ सुक्कभंगो। श्राहार०२ जह० णुरिथ श्रंतरं। श्रज० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं साग० सादि०।

समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर दोनोंका कुछ कम इकतीस सागर है। मनुष्यायुका भङ्ग देवोंके समान है। मनुष्याति पञ्चकके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। देवगित चतुष्कके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्राह्मरकद्विकके जघन्य स्थितिवन्धका जम्रन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्राह्मरकद्विकके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है।

िशेपार्थ — जिन प्रकृतियोंका केवल मिथ्यादृष्टि श्रोर सासाद्नसम्यग्दृष्टिके वन्ध होता है उनमेंसे यहाँ स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रोर श्रनत्तानुबन्धी चारके श्रज्ञघन्य स्थिति-बन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर श्रौर स्थीवेद श्रादिके जधन्य श्रोर श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम इकतीस सागर कहा है सो यह नीवें श्रेचेयकमें प्रारम्भमें श्रोर श्रन्तमें मिथ्यादृष्टि रखकर ले श्राना चाहिए। तथा मनुष्यगितपञ्चकके जधन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम तेतीस सागर देवोंमें प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें जधन्य स्थितिवन्ध कराके ले श्राना चाहिए। देवगितचनुष्कका देवोंके बन्ध नहीं होनेसे उत्कृष्ट श्रन्तर प्राप्त होता है।

२९२. भव्य जीवोंका भङ्ग श्रोघके समान है। श्राभव्य जीवोंका भङ्ग मत्यक्षानियोंके समान है। सायिकसम्यग्दृष्टियोंमें प्रथम दग्डकका भङ्ग श्रवधिक्षानियोंके समान है। सायिकसम्यग्दृष्टियोंमें प्रथम दग्डकका भङ्ग श्रवधिक्षानियोंके समान है। श्रसातावेदनीय, श्ररति, शोक, श्रस्थिर, श्रशुभ श्रीर श्रयशःकीर्त्तिके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हे श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्राठ कपायोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हे श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। श्राठ कपायोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका भङ्ग श्रवधि क्षानियोंके समान है। दो आयुश्रोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मतुष्यगतिपञ्चक श्रीर देवगित चतुष्कका भङ्ग श्रुक्कतेश्याके समान है। श्राहारकिकके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्राह्मपन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है।

१. मूलप्रती जह० श्रवज० ग्रास्थि इति पाठः।

िशंपार्थ — श्रप्रत्याख्यानावरण चार श्रोर प्रत्याख्यानावरण चारका जघन्य स्थितिवन्ध मनुष्यके होता है । जीच इनका जघन्य स्थितिवन्ध करके श्रोर मर कर तेतीस सागरकी श्राग्रुवाला देव होता है । पुनः वहाँसे श्राकर श्रोर मनुष्य होकर पुनः इनका जघन्य स्थितिवन्ध करता है उसके इनके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होनेसे वह उक्क प्रमाण कहा है । इसी प्रकार आहारकद्विकके श्रजघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट अन्तरकाल ले श्राना चाहिए । शेष कथन स्पष्ट ही है ।

२९३. वदक सम्यक्त्वमें ध्रुवबन्धवाली प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल नहीं हैं। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्महर्त हैं। साताबेदनीय, हास्य,रति, स्थिर,ग्रुभ, श्रीर यशःकीतिके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मृहूर्त है। श्रसातावेदनीय अरति, शोक, अस्थिर, अधुभ और अयशःकीतिके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भहर्त है और उत्कृष्ट क्रन्तर कुछ कम छवासठ सागर है । क्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य क्रन्तर पक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्भुहर्त है। आठ कपायोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्यासठ सागर है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। दो ग्रायुश्रोंका भङ्ग उत्कृष्टके समान है। मनुष्यगतिपञ्चकके जघन्य स्थिति-बन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भृहर्त है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम छ्वासठ सागर है। त्रज्ञचन्य स्थितिबन्धका जघन्य ग्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट ग्रन्तर एक पूर्वकोटि है। देवगतिचतुष्कके जघन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर साधिक एक पत्य है और उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्रथवा जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छयासठ सागर है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्क्रप्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। ग्राहारकद्विकके जघन्य स्थितिबन्धका ग्रन्तरकाल नहीं है। ग्रज-घन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्भहर्त है और उत्क्रप्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर

१. मूलप्रतौ उक्क० अंतो० पुब्बकोडी देसू० सादि० देवगदि० इति पाठः।

धुितगाहि सह काद्व्या । धुितगाणं अथया जह० जह० श्रंतो०, उक्क० छाविह० देम् ० । अज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । सेसाणं आयु०-तित्थयरवज्जाणं सव्व-पगदीणं जह० हिदि० [जह०] श्रंतो०, उक्क० छाविह० देम् ० । अज० ओधिभंगो । तित्थय० जह० जह० श्रंतो०, उक्क० तेत्तीसं सा० सादि० । अज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० ।

है। तीर्थद्भर प्रकृतिकी ध्रुववन्धवाली प्रकृतियोंके साथ गणना करनी चाहिये। अथवा ध्रुव-बन्धवाली प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य ग्रन्तर ग्रन्तमुंहूर्त है ग्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छ्यासट सागर है। श्रज्जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर पक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हूर्त है। श्रायु श्रौर तीर्थकर प्रकृतिके सिवा शेप सब प्रकृतियोंके जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तमुं हूर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम छ्यासट सागर है। श्रज्जधन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर श्रव्यधिक्षानके समान है। तीर्थकर प्रकृतिके जधन्य स्थिति-बन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तमुं हूर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर है। श्रज्जधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर एक समय है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुं हुर्त है।

विशेषार्थ-वेदसम्यक्त्वमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और ग्रजधन्य स्थितवन्थका ग्रन्तरकाल दो प्रकारसे वतलाया है । सर्वप्रथम कृतकृत्यवेदक सम्यग्दिष्ट विविज्ञत प्रकृतियोंके जघन्य स्थितियन्धका खामी होता है इस दृष्टिको ध्यानमें रखकर अन्तरकाल कहा है। इस अपेजासे ध्रववन्धवाली प्रकृतियों ग्रौर दूसरे दएडकमें कही गई साता ग्रादि प्रकृतियोंके जघन्य स्थिति वन्धका ग्रन्तर उपलब्ध नहीं होता है। वेदकसम्यक्त्वका उत्कृष्ट काल कुछ कम छवासठ सागर होनेसे यहाँ असाता आदिके जघन्य स्थितिबन्धका उत्क्रप्ट अन्तरकाल कछ कम छ्यासठ सागर कहा है। प्रारम्भमं श्रीर अन्तमं जघन्य स्थितिवन्ध करानेसे यह अन्तरकाल उपलब्ध होता है । इसी प्रकार ग्राठ कपायोंके जघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तरकाल प्राप्त करना चाहिए । संयमासंयम श्रीर संयमका उत्कृष्टकाल कुछ कम पूर्वकोटि होनेसे यहाँ श्राठ कपायों-के ब्राज्ञघन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटिकहा है। मनुष्यगतिपञ्चकका जघन्य स्थितिबन्ध सर्वविशुद्ध देव श्रीर नारकीके होता है, इसलिए यहाँ इसके जघन्य स्थितिवन्धका जधन्य अन्तर् अन्तर्मुहर्त कहा है, क्योंकि ये परिणाम अन्तर्मुहर्तके बाद पुनः हो सकते हैं और यदि ये परिणाम बेदक सम्यक्त्वके कालके बारम्भमें और अन्तमें होते हैं तो इनके जघन्य स्थितिवन्धका उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल कुछ कम छ्यासठ सागर उपलब्ध होनेसे वह उक्क प्रमाण कहा है। तथा इनके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य काल एक समय है, इसिलए श्रज्ञचन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कहा है और जो वेदक सम्यग्द्रिए देव मर कर मनुष्य होता है और एक पूर्वकोटियमाण श्रायुको विताकर पुनः देव होता है उसके इन पाँच प्रकृतियोंके अजधन्य स्थितिबन्धका उत्कृष्ट अन्तर एक पूर्वकोटि देखा जाता है, इस-लिए वह उक्त प्रमाण कहा है। देवगति चतुष्कका जधन्य स्थितियन्ध जब कृतकृत्य वेदक सम्यग्द्दष्टिके होता है तव इसके अन्तरकाल उपलब्ध नहीं होनेसे उसका निपेध किया है। और देवोंमें इन चार प्रकृतियोंका वन्ध नहीं होता, श्रतएव यहाँ श्रजधन्य स्थितिवन्धका जधन्य

१. जह० एग० श्रंतो इति पाठः ।

२६४. उनसम॰ पहमदंड्यो य्योपिभंगो । यसादा०-यरिद-सोग-मणुसगिद-पंचगस्स० यथिर-अमुभ-यजस० जह० जह० उक्क० व्यंतो० । यज जह० एग०, उक्क० यंतो० । यहक० जह० [ यजह० ] जह० उक्क० यंतो० । देवगिद०४-आहार०२-तित्थय० जह० एत्थि यंतरं । यज० जह० उक्क० यंतो० । एविर तित्थय० यज० जह० एग०, उक्क० यंतो० ।

श्रन्तर साधिक एक पत्यप्रमाण श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर उपलब्ध होनेसे यह उक्त प्रमाण कहा है। श्रथवा श्रप्रमत्तके इनका ज्ञावय स्थितिवन्ध मानने पर ज्ञावय् श्रन्तर श्रम्य स्थातर सागर उपलब्ध होनेसे वह उक्त प्रमाण कहा है। यहाँ ज्ञाव्य श्रन्तर प्रमत्त गुण्स्थानसे श्रन्तरित करके ले श्रामा चाहिए श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर लानेके लिए कुछ कम छ्यासठ सागर कालके प्रारम्भमें श्रीर श्रन्तमें ज्ञावय्य स्थितिवन्ध करा कर ले श्रामा चाहिए। इनके श्रज्ञचन्य स्थितिवन्धका ज्ञावन्य श्रन्तर एक समय तक ज्ञावन्य स्थितिवन्ध करानेसे उपलब्ध होना है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक तेतीस सागर छाते समय उपश्रम श्रेणो पर श्रारोहण करा कर और उतार कर देवगित चतुष्कके वन्ध होने के एक समय पूर्व मरण करा कर तेतीस सागरकी श्रायुवाले देवोंमें उत्पन्न करानेसे प्राप्त होता है, इसिलए यह उक्त प्रमाण कहा है। इसी प्रकार श्राग भी श्रन्तरकालका विचार कर लेना चाहिये।

२९४. उपश्मसम्यग्दिष्ट जीवोंमें प्रथम द्रण्डकका मङ्ग श्रवधिज्ञानके समान है। श्रसातावदनीय, श्ररित, शोक, मनुष्यगितपञ्चक, तथा श्रस्थिर, श्रश्रम और श्रयशःकीर्तिके जघन्य
स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। श्रज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य
श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तर्मुहर्त है। श्राठ कपायोंके जघन्य श्रोर श्रज्जघन्य
स्थितिवन्धका जघन्य श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। देवगितचतुष्क, श्राहारकिक्कि
और तीर्थक्कर प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल नहीं है। श्रज्जघन्य स्थितिवन्धका
जघन्य श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। इतनी विशेषता है कि तीर्थक्कर प्रकृतिके श्रजन्य स्थितिवन्धका जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है।

विशंपार्थ —यहां देवगतिचतुष्क श्रादि सात प्रकृतियोंका जघन्य स्थितिवन्ध उपशम श्रेणीमें होता है, इसलिए उसके अन्तरकालका निष्ध किया है और उपशमश्रेणीपर श्रारोहण कर उतरनेमें अन्तर्मुहर्त काल लगता है, इसलिए इनके अजधन्य स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट श्रन्तरकाल अन्तर्मुहर्त कहा है, क्योंकि श्रूपूर्वकरणके विचित्तत भागमें इनकी वन्धन्युच्चित्त होनेपर उपशम श्रेणीसे उतरकर पुनः उसी भागको प्राप्त होनेतक इन प्रकृतियों का वन्ध नहीं होता । श्राहारकद्विकका अन्तरकाल प्रमत्तगुणस्थानमें लाकर और पुनः अप्रमत्त गुणस्थामें ने जानेसे भी प्राप्त किया जा सकता है। मात्र जो जीय अपूर्वकरणमें एक समयके लिए तीर्थद्वर प्रकृतिका श्रवन्धक होकर और दूसरे समयमें मरकर देव होकर पुनः उसका वन्ध करने लगता है उसके तीर्थद्वर प्रकृतिके श्रजधन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय उपलब्ध होनेसे वह उक्तप्रमाण कहा है। श्रेप कथन सुगम है।

१. मूलप्रतौ जह० श्रंतो० जह० इति पाठः।

२६५. सासरे तिरिष आयु० नह० अन० सिथ अंतरं । सेसासं सन्वपग० नह० सिथ अंतरं । अन० नह० एग०, उक्क० अंतो० ।

२६६. सम्मामि० धुविगाएं जह० त्र्यज० एतिथ त्रंतरं । सादा०-हस्स-रिद-थिर-सुभ-जस० जह० एतिथ त्रंतरं । त्र्यज० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । तप्पिड-पक्ताएं जह० द्विदि० जहएसु० त्रंतो० । त्र्यज० जह० एग०, उक्क० त्रंतो० । मिच्छादिद्वी० मदि०भंगो ।

२६७. सण्णीमु पंचणा०-छदंसणा०-सादासा०-चदुसंज०-सत्तणोक०-पंचिदि०-तेजा०-क०-समचदु०-वर्णा०४-अगु०४-पसत्यवि०--तस०४--थिराथिर-सुभासुभ-सुभग-सुस्सर-आदे०-जस०-अजस०-णिमि०-तित्थय०-पंचेत० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग०, उक्क० अंतो० । थीणगिद्धि०३-मिच्छ०-अर्णताणुर्विथ०४ जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० वेह्नाविद्व साग० देस्० । एवं इत्थिवे० जह० द्विदि० एत्थि अंतरं । अज० अोघं । अद्वकसा० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक्क० पुन्वकोडी देस्० । एवं स०-पंचसंग०-पंचसंघ०-

२९४. सासादनसम्यक्त्वमें तीन श्रायुश्रोंके जघन्य श्रीर श्रजघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तर काल नहीं हैं। शेप सब प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल नहीं हैं। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्न हैं।

२९६. सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंमें ध्रुवयन्थ्याली प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है। सातावेदनीय, हास्य, रित,स्थिर, गुभ और यशःकीर्तिके जघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल नहीं है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। तथा इनकी प्रतिपत्त प्रकृतियोंके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। अजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मृहर्त है। मिथ्यादृष्टियोंमें सब प्रकृतियोंका भक्न मन्यक्षानियोंके समान है।

विशेषार्श-यहाँ म्वामित्वका विचारकर अन्तरकाल ले आना चाहिए।

२९.९. संब्री जीवोंमें पाँच बानावरण, छह दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, बार संज्वलन, सात नोकपाय, पञ्चेन्द्रय जाति, तेजस श्रीर, कार्मण श्रीर, समजतुरस्र संस्थान, वर्णचतुष्क, श्रगुरुलघु चतुष्क, प्रशस्तिवहायोगित, त्रस चतुष्क, स्थिर, श्रिस्थर, श्रम, श्रश्म, सुभग, सुभग, सुखर, श्रादेय, प्रशस्तिवहायोगित, त्रस चतुष्क, सिथर, श्रीर पाँच शन्तराय प्रकृतियोंके जयन्य स्थितिवन्यका अन्तरकाल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिवन्यका जयन्य श्रन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है। स्त्यानगृद्धि तीन, मिथ्यात्व श्रोर श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर काल नहीं है। स्थानगृद्धि स्थातवन्यका ज्ञयन्य श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर श्रन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितिवन्यका ज्ञन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्यका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्यका श्रन्तर श्रोयके समान है। श्राट कपायोंके जघन्य स्थितवन्यका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्यका ज्ञचन्य स्थितवन्यका श्रन्तर काल नहीं है। श्रजघन्य स्थितवन्यका ज्ञचन्य श्रन्तर श्रन्तर श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर कुछ कम एक पूर्वकोटि है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, श्रप्रशस्त

अप्यसंत्थ०-द्भग-दुस्सर-अणादे०-णीचा० जह० एत्थि अंतरं । अज० जह० एग॰, उक० येह्नाविहि० सादि० तिएण पिलदो० देस्० । णिरय-देवायु० जह० [जह०] दस वस्समहस्साणि सादि०, उक० सगिहदी० । अज० अण०भंगो । तिरिक्ख-मणुसायु० जह० जह० खुद्दाभव० समयू०, उक० सगिहदी० । अज० जह० अंतो०, उक० सागरावमसद्पुथनं । णिरयग०-णिरयाणु० जह० जह० अंतो०, उक० सगिहदी० । अज० जह० एग०, उक० पंचासीदिसागरावमसदं० । तिरिक्ख-क्यान्-तिरिक्खाणु०-उज्ञो० जह० एतिथ अंतरं । अज० ओयं । मणुसगिदिव्यादि-वेउव्वि०-वेउव्वि०-वेजव्याणु०-उज्ञा० जह० णित्थ अंतरं । अज० ओयं । अग्रान्व कर० एतिथ अंतरं । अज० ओयं । अग्रान्व कर० एतिथ अंतरं । अज० ओयं । आराणि०-ओरालि०-ओरालि०-आदाव-थावर०४ जह० एतिथ अंतरं । अज० ओयं । आराणि०-ओरालि०-ओरालि०-ओरालि०-आराल-अजरिसभ० जह० एतिथ अंतरं । अज० ओयं । आहाप०० जह० एतिथ अंतरं । अज० जह० अंतो०, उक० सगिहिदी०।

विहायोगति, दुर्भग, दुःखर, ग्रनादेय ग्रीर नीचगोत्रके जघन्य स्थितवन्धका ग्रन्तरकाल नहीं है। ब्राज्ञघन्य स्थितिबन्धका जघन्य ब्रन्तर एक समय है ब्रीर उत्कृष्ट ब्रन्तर साधिक दो छ्यासठ सागर श्रोर कुछ कम तीन पत्य है। नरकाय श्रीर देवायुके जयन्य स्थितिवन्धका जबन्य अन्तर साधिक दस हजार वर्ष है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिश्माण है। अज-घन्य स्थितिवन्धका भङ्ग अनुत्कृष्टके समान है। तिर्यञ्चायु और मनुष्यायुके जघन्य स्थिति-वन्धका जधन्य अन्तर एक समय कम अनुकभवग्रहणुप्रमाण है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। श्रज्ञघन्य स्थितियन्थका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्महर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर सो सागर प्रथक्त प्रमाण है। नरकगति श्रीर नरकगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्महर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। अजघन्य स्थिति-वन्धका जघन्य शन्तर एक समय है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर एक सौ पचासी सागर है। तिर्यक्ष-गति, तिर्यञ्जगत्यानुपूर्वी स्रोर उघातके जघन्य स्थितियन्धका स्रन्तर काल नहीं है। स्रजघन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल श्रोधके समान है। मनुष्यगति, देवगति, वैकियिक शरीर, वैकि-यिक आङ्गोपाङ, टो आनुपूर्वी और उद्यगोत्रके जघन्य स्थितियन्धका श्रन्तर काल नहीं है। श्रज्ञधन्य स्थितियन्थका जघन्य अन्तर एक समय है श्रीर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर है। चार जाति, स्रातप स्रोर स्थावर चारके जघन्य स्थितवनधका ऋन्तर काल नहीं है। ग्राज्ञघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तरकाल श्रोधके समान है। ग्रौदारिक शरीर, श्रोदारिक ्र ग्राङोपाङ ग्रीर चर्ज्रपंभनाराचसंहननके जघन्य स्थितिवन्धका ग्रन्तर काल नहीं है। ग्रज-घन्य स्थितिवन्धका अन्तरकाल स्रोघके समान है। स्राहारकद्विकके जघन्य स्थितिवन्धका श्चन्तर काल नहीं है । श्रज्जधन्य स्थितिबन्धका जवन्य श्रन्तर श्रन्तर्महर्त है श्रीर उत्क्रप्रश्चनर ग्रपनी स्थितिप्रमाण है ।

विशेषार्थ—यहाँ ग्रलग ग्रलग प्रकृतियोंके जघन्य ग्रीर ग्रजघन्य स्थितिबन्धका जो ग्रन्तरकाल कहा है उसका ग्रन्य मार्गणार्श्रोमें ग्रनेक वार स्पष्टीकरण कर आये हैं उसे देख-कर यहाँ ग्रन्तरकालका विचार कर लेना चाहिए। २६८. असएणीमु पंचणा०-एवदंसणा०-सादासादा०-भिच्छ०-सोलसक०-एव-णोक०-पंचनादि-तिरिएणसरीर-छस्संटा०-ओरालि० झंगो०-छस्संघ०--वरण्०४-अगु०४-आदाव-दोविहा०-नस-थावरादिदसयुगल-िएभि०--पंचंत० नह० नह० झंतो०, उक्क० असंखेजा लोगा। अन० नह० एग०, उक्क० झंतो०। चदु आयु०-वेउव्वियछ०-मणुसग०-मणुसाणु०-उच्चा० तिरिक्खोघं। तिरिक्खग०-तिरिक्खाणु०-उज्ञो०-णीचा० नह० नह० श्रंतो०, उक्क० अर्णानकालं०। अन० नह० एग०, उक्क० अंतो०।

२६६. ब्राहारमे खनगपगर्दाणं जह० एतथ श्रंतरं । श्रज० जह० एग०, उक० श्रंता० । श्रीणिगिद्धि० २-िधच्छत्त-त्र्रणंताणुविधि०४-इत्थि० जह० जह० श्रंता०, उक० सगिद्दि० । श्रज० श्रोषं । िएदा-पचला-श्रसादा०-छएणोक०-पंचिदि०-तेजा०-क० समचदु०-वएण०४-श्रगु०४-पत्थिव०-तस०४-थिराथिर-मुभामुभ-मुभग-सुस्सर-श्रादे०-[श्रजस०-]िणिमि० जह० जह० श्रंतो०, उक्क० श्रंगुलस्स श्रसंखे०। श्रज० जह० एग०, उक्क० श्रंतो० । श्रुहक० जह० जह० श्रंतो०, उक्क० सगिद्दि। । श्रज० जह० एग०, एक्क० श्रंतो० । श्रुहक० जह० जह० श्रंतो०, उक्क० सगिद्दि। । श्रज० श्रोषं । एवं स०-पंचसंदा०-पंचसंदा०-श्रपसत्थ०-दूभग-दुस्सर-श्रणादे०-णीचा०

२९ प्र. श्रसंबी जीवोंमं, पाँच ज्ञानावरण, नो दर्शनावरण, सातावेदनीय, श्रसातावेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कपाय, नो नोकपाय, पाँच ज्ञाति, तीन शरीर, छह संहनन, श्रोदारिक श्राङ्गोपाङ्ग, वर्ण्चतुष्क, श्रमुरुलघुचतुष्क, श्रातप, दो विहायोगिति, त्रस श्रोद स्थावर श्रादि दस युगल, निर्माण श्रोर पाँच श्रन्तराय प्रकृतियोंके ज्ञघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय हे श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त हे। चार श्रापु, वैकिषिक छह, मनुष्यगित, मनुष्यगत्यानुपूर्वी, श्रोर उच्चगोत्रके जघन्य श्रीर श्रज्जघन्य स्थितिवन्धका श्रन्तरकाल सामान्य तिर्यञ्जोंके समान है। तिर्यञ्चगिति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी, उद्योत श्रोर नोचगोत्रके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तमुंहर्त है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तरकाल है जो श्रसंख्यात पुद्रल परिवर्तन प्रमाण है। श्रजघन्य स्थितवन्धका जघन्य श्रन्तर पर समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर पर समय है श्रोर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर समय है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रन्तर इति है।

२९९. त्राहारक जीवोंमें छपक प्रकृतियोंके जयन्य स्थितियन्धका अन्तरकाल नहीं है। अजयन्य स्थितियन्धका जयन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अन्तर्मु हुर्त है। स्त्यानगृढि तीन, मिथ्यात्व, अनन्तानुबन्धी चार और स्रीवेदके जयन्य स्थितियन्धका जयन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितियमाण है। अजयन्य स्थितियन्धका अन्तर अन्यर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितियमाण है। अजयन्य स्थितियन्धका अन्तर अधिके समान है। निद्रा, प्रचला, असातावेदनीय, छह नोकपाय, पञ्चित्द्रय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरस्न संस्थान, वर्णचतुष्क, अगुरुलसुचनुष्क, प्रशस्त विहायोगिति, तस चतुष्क, स्थिर, अस्थिर, श्रम, ग्रश्चम, सुस्यर, अयद्य, अयशःकीति और निर्माणके जयन्य स्थितियन्धका जयन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अञ्चलके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। अजयन्य स्थितियन्धका जयन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितियन्धका जयन्य स्थितियन्धका जयन्य अन्तर अन्तर्मुहुर्त है और उत्कृष्ट अन्तर अपनी स्थितियम्मण है। अजयन्य स्थितियन्धका अन्तरकाल कोष्यके समान है। नपुंसकवेद, पाँच संस्थान, पाँच संहनन, अप्रशस्त विहायोगिति, दुर्भग,

जह० द्विदि० जह० अंतो०, उक० सगिद्विति० । अज० त्रोपं । णिरय-देवायु० जह० दिदि० जह० दसवस्ससहस्साणि सादि०, उक० सगिद्विति० । अज० जह० अंतो०, उक० अंगुलस्स असंखे० । तिरिक्त्वायु० जह० दिदि० जह० खुद्दाभव० सम्यू०, उक० वेसाग० सहस्साणि सादिरे० । अज० जह० अंतो०, उक० सागरोवमसद्पुष्यं । मणुस० जह० जह० खुद्दाभव० सम्यू०, उक० सगिद्विति० । अज० जह० अंतो०, उक० अंगुलस्स असं० । वेडिव्ययह्रक-मणुसग०-मणुसाणु जह० जह० अंतो०, उक० सगिद्दिति० । [ अजह० जह० एग०, उक० पुव्यकोडी ] तिरिक्त्यण०-तिरिक्त्याणु०-उज्जो० जह० द्विदि० जह० अंतो०, उक० सगिद्दिति० । अज० ओपं । चदुनादि-आदाव-थावरादि०४ जह० द्विदि० जह० अंतो०, उक० सगिद्दिति० । अज० ओपं । आरालि०-ओरालि०अंगो०-वज्जरिसभ० जह० जह० अंतो०, उक० सगिद्दिति० । अज० ओपं । आरारि० अस्मइगभंगो । अंतरं समनं ।

दःखर,ग्रनादेय ग्रौर नीचगोत्रके जघन्य स्थितियन्धका जघन्य ग्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है ग्रौर उत्कृष्ट अन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण है। अजघन्य स्थितियन्धका श्रन्तर श्रोघके समान है। नरकायु श्रीर देवायुके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर साधिक दस हजार वर्ष है श्रीर उन्क्रप्ट श्रन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण है। श्रजधन्य स्थितवन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मु हुर्न है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर अङ्गलके श्रसंख्यानवें भागप्रमाण है। तिर्यञ्चायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य अन्तर एक समय कम चल्लकभवग्रहण प्रमाण है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो हजार सागर है। श्रजधन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मुहर्त है श्रौर उत्कृष्ट श्रन्तर सौ सागर पृथक्त्व हैं । मनुष्यायुके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य श्रन्तर एक समय कम अल्लक भवग्रहण प्रमाण है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण है। श्रजघन्य स्थितिबन्धका जघन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है श्रीर उत्रुष्ट श्रन्तर श्रङ्गलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण है। वैक्रियिक छह, मनुष्यगति श्रौर मनुष्यगत्यानुपूर्वीके जघन्य स्थितवन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मृहर्त है और उत्हृष्ट अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। अजघन्य स्थितिवन्थका जघन्य ग्रन्तर एक समय है ग्रोर उत्कृष्ट ग्रन्तर एक पूर्व कोटिवर्प प्रमाण है। तिर्यञ्चगति, तिर्यञ्चगत्यानुपूर्वी ग्रीर उद्योतके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य ग्रन्तर ग्रन्तर्मुहुर्न है और उत्क्रप्र अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण है। अजधन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल ओघके समान है। चार जाति, ग्रातप ग्रौर स्थावर ग्रादि चारके जघन्य स्थितिवन्धका जघन्य त्रान्तर ग्रन्तर्मु हुर्त है ग्रीर उत्कृप ग्रन्तर ग्रपनी स्थितिप्रमाण है। ग्रजधन्य स्थितिवन्धका अन्तर काल ग्रोधके समान है। ग्रीदारिक शरीर, श्रीदारिक ग्राङ्गोपाङ्ग ग्रीर वज्रर्यभनाराच संहननके जघन्य स्थितिबन्धका जघन्य अन्तर अन्तर्मुहर्त है और उत्क्रप्र अन्तर अपनी स्थितिप्रमाण् है। त्रज्ञचन्य स्थितिबन्धका ज्रन्तरकाल श्रोधके समान है। त्राहारकद्विकके ज्ञचन्य स्थितिबन्धका अन्तरकाल नहीं है। श्रजधन्य स्थितिबन्धका जधन्य श्रन्तर श्रन्तर्मृहर्त है श्रीर उत्कृष्ट श्रन्तर श्रपनी स्थितिप्रमाण है। श्रनाहारक जीवोंमें श्रपनी सब प्रकृतियोंके जघन्य और श्रजघन्य स्थितिबन्धका श्रन्तर काल कार्मणकाययोगी जीवोंके समान है।

## भारतीय ज्ञानपीठके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन [हिन्दी प्रन्थ]

| [ ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( (                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>१. मुक्तिदूत</b> [उपन्यास]—-ग्रञ्जना-पत्रनञ्जयकी पुरुयगाथा                    | <b>*</b> )                                                                      |
| २. पथचिद्ध [स्वर्गीया बहिनके पवित्र सस्मरण श्रौर युगविक्छेपण]                    | ર)                                                                              |
| ३. दो हजार वर्ष पुरानी कहानियाँ                                                  | ક)                                                                              |
| ४. पाश्चात्य तर्केशास्त्र [ग्रप्राप्य]                                           | ર્ક)                                                                            |
| <b>५. होरो-शायरी</b> [उर्दू के सर्वोत्तम १५०० शेर श्रौर १६० नन्म]                | (ب                                                                              |
| <ul><li>६. [मलनयामिनी [बचनजीक नवीनतम गीत]</li></ul>                              | ષ્ઠ)                                                                            |
| <ul> <li>वैदिक साहित्य [वेदींपर हिन्दींम साधिकार मौलिक विवेचन]</li> </ul>        | <b>ર્ક</b> )                                                                    |
| <b>ः. मेरे बापू</b> [महात्मा गाँधीके प्रति श्रद्धाञ्जलि]                         | રાા)                                                                            |
| <b>९. पंच प्रदीप</b> [श्री शान्ति एम० ए० के मधुर गीत]                            | ર્ય)                                                                            |
| <b>१०. भारतीय विचारधारा</b> [भारतीय दर्शनका महत्त्वपूर्ण ग्रन्य]                 | جْ)                                                                             |
| <ol> <li>शानगंगा [संसारके महान् साधकोकी स्क्रियोका अवय भएटार]</li> </ol>         | ર્લ)                                                                            |
| <b>१२. गहरे पानी पेठ</b> [स्क्लिरूपमं ११⊏ मर्मस्पर्शी कहानियाँ ]                 | રાાં)                                                                           |
| <b>१३. वर्द्धमान</b> [ महाकाव्य ]                                                | ક)                                                                              |
| <b>१४. होर-स्रो सुखन</b> [उर्दू शायरीका प्रामाणिक इतिहास]                        | رَء                                                                             |
| १४. जैन-जागरण्के श्रयदृत                                                         | يَع                                                                             |
| १६. हमारे त्राराध्य                                                              | <b>ສ</b> ົງ                                                                     |
| १७. संस्मरण                                                                      | क)<br>अ) अ)<br>(४)                                                              |
| १८. रेखाचित्र                                                                    | ક)                                                                              |
| <b>१९. भारतीय ज्योतिप</b> [ज्योतिष शास्त्रका प्रामाग्गिक ग्रन्थ]                 | હ)                                                                              |
| २०. रजतरिम [डॉ० वर्माके ५ एकाकी नाटक]                                            | ર્યા)                                                                           |
| २१. त्राकाशके तारे : धरतीके फूल                                                  | ર્ગુ                                                                            |
| २२. <b>श्राधुनिक जैन कवि</b> [श्रीमती रमा जैन]                                   | રાાા)                                                                           |
| <b>२३. जैनशासन</b> [जैनधर्मका परिचय तथा विवेचन करने गली मुन्दर रचना]             | ર્વ)                                                                            |
| २४. कुन्दकुन्दाचार्यके तीन रत्न [ग्रध्यात्मवादका ग्रद्मुत ग्रन्थ]                | ર્સ)                                                                            |
| २४. हिन्दी जैन साहित्यका संचित इतिहास                                            | રા∥=)                                                                           |
| ि पाकृत, संस्कृत ग्रंथ ]                                                         | ,                                                                               |
| २६. महावन्ध [महाधवल सिद्धान्त शास्त्र]-प्रथम भाग, दिन्ती त्रानुवाद सहित          | १२)                                                                             |
| २७. महाबन्ध—[ महाभवल सिद्धान्तशास्त्र ]-द्वितीय भाग                              | ૧૨)                                                                             |
| २द्र. करलक्खण [मामुद्रिक शास्त्र]—हस्तंग्सा विज्ञानका नवीन प्रत्य [स्टाक समाप्त] | ર્શ                                                                             |
| २९. <b>मदनपराजय</b> [भाषानुवाद तथा ७८ पृष्ठकी विस्तृत प्रम्तावना]                | ຊັ່)                                                                            |
| ३०. कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसृची                                          | શ્ર્વ)                                                                          |
| <b>३१. न्यायविनिश्चय विवर</b> ण [प्रथम भाग]                                      | <b>૧</b> ૪)                                                                     |
| <b>३२. तत्त्वार्थवृत्ति</b> [श्रुतसागर सूरिगीचत टीका । हिन्दी सार सहित]          | ૧૬)                                                                             |
| <b>३३. त्रादिपुरा</b> ण भाग १ [मगवान् ऋषभवेवका पुरुष चरित्र]                     | ૧૦)                                                                             |
| <b>३४. ग्रादिपुरा</b> ण भाग २ भिगवान् ऋपभंग्वका पुण्य चरित्र                     | <b>૧</b> ૦)                                                                     |
| ३५. नाममाला सभाष्य                                                               | ર્વા)                                                                           |
| <b>३६. केवलशानप्रश्चचूडामणि</b> [ज्योतिप ग्रन्थ]                                 | ર્શ                                                                             |
| ३७. सभाष्यरत्नमंजूपा [हन्दराम्ब]                                                 |                                                                                 |
| ३८. समयसार—[त्र्रभेजी]                                                           | <u>ھ</u> )                                                                      |
| ३६. थि <b>रुकुरल</b> —तामिल भाषाका पञ्चमवेद [तामिल लिपि]                         | र<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा<br>हा |
| ४०. वसुनन्दि-श्रावकाचार                                                          | ৰ্ম                                                                             |
| <b>४१.</b> तत्त्वार्थवार्तिक [राजवार्तिक] भाग १                                  | १र)                                                                             |
| ४२. जातक प्रिथम भागी                                                             | सा०८)वि०९)                                                                      |
| भारतीय ज्ञानपीठ, दुर्गाकुएड रोड, बनार                                            | स प्र                                                                           |

H181-47 Vol II Co.H90

آخری د رج شده تاریخ پر یه کتاب مستعار
لی گئی تھی مقر ره مدت سے زیاده رکھنے کی
صو رت میں ایك آنه یومیه دیرا نه لیا جا ٹیگا۔

